भगवद्गीतारहस्य

श्री

अथवा कर्मयोगशास्त्र।

अष्टम मुद्रण |

## लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी ग्रंथ I

- (१) The Orion ( वेदकाल का निर्णय, प्रथमावृत्ति सन १८९३; हितीय संस्करण सन १९२५)।
- (२) The Arctic Home in The Vedas
  ( आर्यो का मूल निवासस्थान, प्रथमावृत्ति सन १९०३;
  हितीय संस्करण सन १९२५)।
- (३) Vedic Chronology (incomplete), Vedanga Jyotisha and other miscellaneous essays &c, (वेदों का कालनिएांय) (अपूर्ण), वेदाङग ज्योतिष तथा अन्य संकीर्ण निवंध—हस्तिलिखत सन् १९१३—प्रथम संस्करण सन् १९२५)।

ॐ तत्सत् ।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

अथवा १

# कर्मयोगशास्त्र।

गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत श्लोक, माषा अनुवाद, अर्थ-निर्णायक टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना, इत्यादि सहित ।

लेखक

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।

, अनुवादक

श्रीमान् माधवरावजी सप्रे ।

त्रंमादसक्तः सततं कार्ये कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्त्रोति पूरुषः ॥ े गीतासुः ३.१९ः

अष्टम मुद्रण।

(२५०० प्रतियाँ।)

शके १८७० ]

[सन् १९४८ ई.

मूल्य १० रुपयाँ

### घरक्रमांक ५६८, नारायण पेठ, गायकवाड वाडा, पुर्गे नं. २. जयन्त श्रीघर तिलक द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशकों ने सर्वोधिकार स्वाधीन रक्खे हैं।

मुद्रकः---

श्रीमान् वा. गो. गोखले, नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस, १० व, सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे २.

# ।। अथ सम्पेणम् ॥

श्रीगीतायंः क्व गंभीरः व्याख्यातः क्विभिः पुरा ।
श्राचायेंयंद्रच बहुघा क्व मेऽल्पिवषया मितः ।।
तथापि चापलाविस्म वक्तुं तं पुनरुद्यतः ।
शास्त्रार्थान् संमुखीकृत्य प्रत्नान् नव्येः सहोचितेः ।
तमार्याः श्रोतुमहंन्ति कार्याकार्य-दिवृक्षवः ॥
एवं विज्ञाप्य सुजनान् कालिवासाक्षरः प्रियः ॥
बालो गंगाघरिङ्चाऽहं तिलाकान्वयजो द्विजः ।
महाराष्ट्रो पुण्यपुरे वसन् शांडिल्यगोत्रभृत् ॥
शाके मुन्यग्निवसुभू—सिनते शालिवाहने ।
श्रनुसृत्य सतां मार्गं स्मरंडचापि वचो हरेः ॥
समर्पये ग्रंथिममं श्रीशाय जनतात्मने ।
श्रनेन प्रीयतां देवो भगवान् पुष्यः परः ॥

गीतासु ९. २७.

श्यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । र् ०००००० यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुव्य मदर्पणम् ॥

# गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आवृत्तियाँ

|   | / o \   | मराठी      | ( पहली ग्रावृत्ति | ) ' জুন,         | सन       | १९१५.   |   |
|---|---------|------------|-------------------|------------------|----------|---------|---|
|   | (१)     | HCIOI      | ( दूसरी "         | ) सप्टेंबर,      |          | १९१५.   |   |
|   |         | 27 .       | (तिसरी "          | í                |          | १९१८.   |   |
|   |         | 22         | مسعب ز            | í                | 11       | १९२३.   |   |
|   |         | 17         |                   | /<br>दो भाग में) | ्,, १९२४ | -१९२६.  |   |
|   |         | "          |                   | 1                | ,,, ,, , | १९१७.   |   |
|   | (२)     | गुजराथी    | (,पहली ,,         | (                |          | १९२४.   | - |
|   |         | "          | ( दूसरी "         | (                | ",       | १९१७.   |   |
|   | ( ३ )   | हिन्दी     | (पहली "           | ,                | ##       | १९१८.   |   |
|   |         | 271        | (दूसरी "          | ?                | 17       | १९१९.   |   |
|   |         | 27         | (तिसरी "          | ?                | 11       | - १९२४. |   |
|   |         | 77         | (चौथी "           | )                | 11       |         |   |
|   |         | 27         | ( पाँचवी ,,       | )                | 11       | १९२५.   |   |
|   |         | 77         | ( छट्ठी "         | )                | ##       | १९२८.   |   |
| • |         | "          | (सातवी ,,         | )                | 17       | १९३३.   |   |
| ı |         | "          | ( पहली "          | दो भाग में)      | 11 -     | १९२६.   |   |
|   | (8)     | कानडी      | (पहली "           | )_               | 27       | १९१९.   |   |
|   | (4)     | तेलगू      | ( ,, ,,           | )                | 27       | १९१९.   |   |
|   | ( \ \ ) | वंगलः      | ( ,, ,,           | ) ~              | 11       | १९२४.   |   |
|   | (0)     | तामिल      | ( ,, ,,           | प्रथमभाग)        | 12       | १९२६.   |   |
|   | (4)     | अंग्रेजी ' | ( ,, ,,           | )                | n ,      | १९३६.   |   |
|   | 1 0     | 40 44 -44  | · · · //          | •                |          |         |   |

# लो० तिलकजी की जन्मेंकुंडली, राशिकुंडली

## जन्मकालीन स्पष्ट-ग्रह ।

्राके १७७८ आषाढ कृष्ण, ६ सूर्योदयात् गत घ. २, प. ५.

जन्मकुंडली

राशिकुंडली





जन्मकालीन स्पष्ट-ग्रह.

| ₹. | चं<br>,    | मं•् | ब <b>•</b> | गु• | ∕ য়ু• | श∙़        | रा. | कि  | ਲ.  |
|----|------------|------|------------|-----|--------|------------|-----|-----|-----|
| B  | <b>१</b> १ | Ę    | २          | ११  | ą      | ٠ ٦        | ११  | ٠٤٩ | ₩,  |
| ٤  | १६         | , لا | र्४        | १७  | - १०   | १७         | २७  | २७  | १९  |
| १९ | ₹          | 38   | २९         | ५२  | ė      | १८         | ३९  | 39  | 3,8 |
| ५१ | ४६         | ३७   | १७         | १६  | २      | , <b>o</b> | १६  | १६  | 38  |

## प्रकाशक का निवेदन

मेरे पितामह स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक महोदय प्रणीत श्रीमत् भगवद्गीता ग्रथवा कर्मयोगद्यास्त्र ग्रंथ का ग्रष्टम मुद्रण प्रकाशित करने का सु-श्रवसर ग्राज प्राप्त हुग्रा है। इसके तीन संस्करण लोकमान्यजी के जीवनकाल में प्रसिद्ध हो चुके थे। चतुर्थ संस्करण में इस ग्रंथका थोड़े में इतिहास दिया था। यहाँ भी उसको रखना में उचित मानता हूँ।

गीतारहस्य प्रन्य लो. तिलक महोदय ने बर्मा के मण्डाले नगर में कारागृहवास के समय में लिखा था यह प्रस्ताव सर्वत्र सुविदित है। इस ग्रन्थ के मस्विदे का श्रारम्भ मण्डाले में ता. २ नवम्बर सन १९१० में करके लगभग ९०० पृष्ठी का यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ता. ३० मार्च १९११ के रोज ग्रर्थात् केवल पाँच महिनो में उन्होने अपने हाथ से अलग कर दिया, ऐसा हमारे पास की इस ग्रन्थ की मूल पेन्सिल से लिखी हुई हस्तिलिखित चार प्रतियो से ज्ञात होता है। सोमवार ता. ८ जून '१९१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाले के कारागृह से मुक्तता हुई। वहाँ से पूने को लीट आने पर कई सप्तकों तक राह देखके भी, मण्डालेके कारा-गृह के श्रधिकारी के स्वाधीन की हुई गीतारहस्य की हस्तिलिखित पुस्तक जल्दी वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा । जैसे जैसे श्रधिक दिन व्यतीत हो जाने लगे वैसे वैसे सरकार के हेतुओं के लिये लोग अधिकाधिक सार्शक होते चले। कोई कोई तो श्राखिर स्पष्ट कहने लगे कि "सरकार का विचार कुछ ठीक नहीं मालूम होता। पुस्तकें वापिस नहीं करने का ढ़ेंग ही ज्ञात होता हैं"। ऐसे शब्द जब किसी के मुंह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर आते थे तब वे कहा करते ये कि ' डरने का कुछ कारण नहीं। ग्रन्य यदि सरकार के स्वाधीन है तो भी उसका मजमून मेरे मस्तिष्क में है। निवृत्ति के समय में शांतता से सिहगड के किले पर मेरे बगले में बैठ कर ग्रन्थ फ़िर से में यथास्थित लिख डालूंगा'। यह ग्रात्मविश्वास की तेजस्वी भाषा उतरती उमरवाले श्रर्थात् ६० वर्ष के वयोवृद्ध गृहस्य की है, श्रीर यह ग्रन्थ मामूली नहीं बल्कि गहन तत्त्वज्ञान के विषय से भरा हुआ ९०० पृथ्ठों का हैं। इत सब वातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर-प्रयत्नवाद की यचार्य कल्पना त्विरत हो जाती है। सुभाग्य से तवन्तर जल्दी से सरकार की श्रोर से सभी पुस्तकें सुरक्षित वापिस हुईं श्रीर लोकमान्य के जीवन काल म इस ग्रन्थ की तीन हिन्दी ग्रावृत्तियाँ प्रकाशित हुई ।

ं गीतारहस्य का मूल मसविदा चार पुस्तको में था यह उत्लेख उदर विया गया है। उन पुस्तको के सम्बन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार है:-

पुस्तक । विषय । ्पट्ठ ।

लिखने का काल।

१५ जनवरी १९४१

३० जनवरी १९११

.१० मार्च १९११

३० मार्च १९११

१ रहस्य, प्र. १ से ८ । १ से ४१३ । २ नववर १९१० से ८ दिसम्बंर १९१० २ रहस्य, प्र. ९ से १३। १ से ४०२।

१३ दिसेम्बर १९१० से १५ जनवरी १९११

३ रहस्य, प्र. १४ से १५ । १ से १४७-बहिरंगपरीक्ष्ण ।

१५१-२४४ और ४०१-४१२.

मुखपुष्ठ, समर्पण श्रौर श्लोकों का अनुवाद।

784-786 २४९-३९९.

अध्याय १-३। ४ श्लोकों का अनुवाद 7-380, अध्याय ४ से १८। , ३४४–३७४,

३८५-४०७,

**\$**&**\$**—**\$**&**9** प्रस्तावना । ३७५-३८४

पुस्तक की अनुक्रमिएका, समपंएा और प्रस्तावना भी लोकमान्य महोदय ने कारागृह में लिखी थी और जगह जगह पर कौन कीनसी बाते रखनी थी उन की सूचना भी लिख कर प्रन्थ परिपूर्ण कर रक्ला था। उस पर से, उने की कारागृह से प्रपने जीते जी मुक्तता होगी या नहीं इस बात का भरोसा नहीं था, श्रीर मुक्तता न होने के कारण श्रापने परिश्रमपूर्वक संपादन किया हुआ ज्ञान और उस से सुचित विचार व्यर्थ न जाय बिल्क उन का लाभ ग्रागे की पीढी को मिले यह उन की ग्रत्युत्कट इच्छा थी, यों जात होता है। पुस्तक की ग्रनुकमिणका पहले दोनों पुस्तकों के ब्रारम्भ में उन पुस्तको के विषय की ही है । पुस्तक का

मुखपुष्ठ ग्रीर समर्पण तीसरे पुस्तक में २४५ से २४७ पृष्ठों में है, श्रीर प्रस्तावना चौथे पुस्तक में ३४१ से ३४३ और ३७५ से ३८४ पृष्ठों में है। कारागृह से मुक्तता होने पर प्रस्तावना में कुछ सुधार किया गया है ग्रीर वह जिन्हों ने प्रकार र्शनकाल में सहायता दी थी उन व्यक्तिनिर्देशविषयक है। इस विषय में प्रथमा-वृत्ति की प्रस्तावना के अन्तिम पॅरिग्राफ के पहले के पॅरिग्राफ में लिखा है। श्रंतिम

पॅरिग्राफ तो कारागृह में ही लिखा हुम्रा था।

उन में से पहली पुस्तक में पहले आठ प्रकरिएों को 'पूर्वार्घ' संज्ञा दी गई है (वह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से जात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्ध भाग पहला श्रीर तीसरी को उत्तरार्ध भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ दी गई है। उस पर से ग्रंथ के

प्रथम दो भाग करने का उन का विचार था यों ज्ञात होता है। उनमें से पहली पुस्तक के ज्ञाठ प्रकरणों का मसिवदा केवल एक महिने में ही लिखकर तैयार हुआ था और ये ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से कितने जोतप्रोत तैयार ये इसका और उनके अस्खिलत प्रवाह का यथार्थ ज्ञान पाटनों को सहज ही होगा। पुस्तकों से पृष्ठ फाड देने की अथदा नये लोडने की कारागृह के नियमानुसार उनको ज्ञाज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली ज्ञातों को नए पृष्ठों के भीतर जोड़नें की छुट्टी उन को मिली थी यह खबर दूसरे और शोमरे, पुस्तक के मुखपूष्ठ में जन्दर के वाजू में दी, हुई वातों से ज्ञात होती है। पहली तीन पुन्तकें एक एक महिने की अवधी में लिखी है। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पक्ष में लिखी है। मुख्य बावत दाहिने हाय के तरफ के पृष्ठों पर लिखने उन पृष्ठों के पीछें की कोरी वाजू पर अगे के पृष्ठ पर की पृष्ठिक वढ़नेवाली बावत जोड़ी है। आशा है कि मूल हस्तलिखित प्रति-सावन्धी जिज्ञासा इस विवेचन से पूर्ण होगी।

इस ग्रन्थ का जन्म होन के पहले प्रस्तुत विषय के सन्दर्भ में उन का व्यासंग् लारी या इस का उत्तम प्रमाण उन के प्रीर वो ग्रन्थों में है। 'मालानां मार्गशीर्षोऽहं' (गीता. १०-३५ गीर. र. पृष्ठ ७६०) इस क्लोक का श्रयं (भावायं) निश्चित करते समय उन्होने वेद के महोदधी में डूबके 'ग्रोरायन-रूपी' मुक्ता जनता के स्वाधीन की है श्रौर वेदोदधी का पर्यटन करते करते ही आर्यों के मूल वसितस्थान का पता लगाया है। कालानुकम से गीतारहस्य श्रन्तिम ठहरा तो भी महत्त्वदृष्टि से उनको ही, ऊपर के दो पुस्तको का पूर्ववृत्तांत ध्यान में रखने से, श्राद्यस्थान देना पड़ता है। गीता के सबध के व्यासंग से ही ये दो पुस्तकों निर्माण हुई है। 'श्रोरायन' पुस्तक की श्रस्तावना में लोकमान्य महाशय ने गीता के श्रभ्यास का उल्लेख किया है।

"श्रीरायन" और "श्रार्यों का मूल वसितस्थान" ये दोनो ग्रंथ वशावकाश प्रसिद्ध हुए श्रीर जगतभर में विख्यात हो चुके। परन्तु गीतारहस्य लिखने का मुहूर्त लोकमान्य के तीसरे दीं कारावास से प्राप्त हुआ। अपर लिखे हुए दोनो ग्रंथों का लेखन भी कारागृह में हो हुआ है। सार्वजिनक प्रवृक्तियों की उपाधि से मृत्त हो कर ग्रंथलेखन के लिये श्रावश्यक स्वस्थता कारागृह में मिल सकी। परन्तु प्रत्यक्ष ग्रंथलेखन का श्रारम्भ करने के पूर्व में उनको बड़ी भारी मुसीवतो से मगड़ना पड़ा। उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित है:— "प्रथ के संवंघ में तीन वक्त तीन हुकुम श्राये ... सब पुस्तक मेरे पास रखने का छुछ दिन वद होदार तिर्फ चार पुस्तकों एक ही समय रखने का हुकुम हुग्ना। उस पर दर्मा रास्कार को शर्च करने पर ग्रथलेखन के लिये सब पुस्तकों मेरे पाम रखने की परवानगी हुई। पुस्तकों की संस्या जब मै वहाँ से लौटा तब ३५० से ४०० तक हुई थी। ग्रयलेदन के लिये जो कागज देने में आते थे वे छूटे न

देकर, जिल्दबंद किताब बाँधं के भीतर के सफे गिनके और उन पर दोनों श्रोर नम्बर लिख कर देने में आते थे, श्रौर लिखने को बाई न देके सिर्फ पेन्सिलें पहली मलाकात - "केसरी" ता. ३० जून १९१४)।

छील कर देने में श्राती थीं" । (लो. मा. तिलक महाशयके छूटने के बाद की श्रपनी कल्पनाशस्ति को थोडा ही श्रीर तान देने से वाचकवुन्द तिलक महोदय को प्रन्थ लेखन में कैसी मुसीबतो का सामना करना पड़ा होगा यह बराबर समभ लेंगे। तिस पर भी उन की पर्वा न करके सन १९१० के जाड़े में उन्हो ने हस्तिलिखित नकल लिखकर तैयार कर दो । पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने की खबर उन्हों ने १९११ साल के आरम्म में एक पत्र में देने पर, वह पत्र सन १९११ के मार्च मेहिने में "मराठा" पत्र की एक संख्या में समग्र प्रसिद्ध हुआ। गीतारहस्य में दिया हुआ विवेचन लोगों को अधिक चुगम हो इस कारण से तिलक महोदय ने सन १९१४ के गणेशोत्मव में चार ज्याख्यान दिये थे श्रीर बाद प्रन्य छापने के काम का श्रारम्भ होने पर १९१५ के जून महिने में उस का पूर्णावतार हुआ। इस के आगे का पूर्ण इतिहास सर्वत्र सुविदित है। इस बात का तो हम अपर ही उल्लेख कर चुके है, कि इस प्रन्य की पहली तीन म्रावृत्तियाँ लोकगान्यजी के जीवनकाल में ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं। भारतकालीन रथ कैसे थे, इस बारे में ब्रापने बहुत संशोधन करके, उनका स्परूप नियत किया था। उनके कल्पना के अनुसार उस समय के रेथों के पहियें दी और घोडे चार होते थे, जो कि साथ साथ कथे लगाये हुए एकही लकीर में जीते जाते थे। उनपर छात न होता था। रथो के इस स्वरूप का, तथा गीता में इस प्रसङ्ग पर दिये गर्ये हुए वर्णन के अनुरूप (देखो गीतार. पू. ६१७, गीता. अ. १-वलो-४७.) हमने तीन-रंगी में एक सुंदर चित्र बना कर उसका इस पुस्तक में समावेश करा दिया है। इस प्रथका पिछला अर्थात् सप्तम मुद्राण इ. सन १९३३ में हुआ था। तीन

चार वर्षों में यह संस्करण बिक गया। प्रर्थात् १९३६ से प्राजतक लगातार इस पंथ के लिये पाठकों की मांग जारी रही है। द्वितीय महायुद्ध श्रौर उसके श्रनन्तर के नियंत्रणादि के कारण ग्रंथका मुद्रण असंभवसा मालूम पड़ा। किन्तु श्रीकृष्ण भगवान की कृपा से गत ७-८ महिनों में ही कागज मिल सका और मुद्रणादिका प्रबंध भी हो चुका। ग्रहिन्दी प्रांत में हिंदी पुस्तक मुद्रित करने के लिये विशेष कठिनाश्चियाँ रहती ही है--सुयोग्य टाग्निपों की कमी, हिंदी न जाननेवाले कंपों-'भिटर, प्रकस्तिशोधक का अभाव आदि । श्रिस समय तो ग्रंथ का कंपीज २-३ मद्राणालयों में करना पड़ा श्रीर छपाई यद्यपि एकजगह हुई, जिल्द का काम श्रनेक स्थानों में किया गया। ग्रिन ग्रडचनो के कारण पुस्तक में मुद्रणादि दोष बहुत रह गये है। पाठकोंसे श्रिसलिये क्षमा माँगना परमावश्यक है।

श्रीर भी एक प्रार्थना है । पुस्तक तुरन्त छपेगी इस तरहके पत्र मैने कइयोंसे लिखे, किन्तु मुद्रएकार्य शीष्रतासे नहीं हो पाया, इसलिय उनकी निराशा होती रही। शब भी स्थिति विचित्र है, गीता रहस्य की जितनी प्रतियाँ मुद्धित है, उनसे

ग्राधिक माँग हैं। किन्तु में द्रिश्वास दिलाता हूं, कि फिरसे पुनर्मुद्रण के श्रायोजनमें

में नगा हूँ, ग्रौर तुरत्त यह काय शुरू हागा।

ग्रवतक मेरे चाचाजी श्री. रामचंद्र बलवत तिलकही 'लोकमान्य' के ग्रथों

ग्रायतक मेरे चाचाजी श्री. रामचंद्र बलवत तिलकही 'लोकमान्य' के ग्रथों

का प्रकाशन करते थे। किन्तु कुछ दो बरसोसे उन्होने यह काम मुभे सौप दिया है।

का प्रकाशन करते थे। किन्तु कुछ दो बरसोसे उन्होने यह काम मुभे सौप दिया है।

इच्छा है, कि में यथाशक्ति इस कार्य को निभाऊं ग्रोर मेरे तथा भारत के सुयोग्य

इच्छा है, कि में यथाशक्ति इस कार्य को निभाऊं ग्रोर जनता के सामने जागृत रखूं।

पितामह लोकमान्य की स्मृति को ग्रिन ग्रंथों के रूपमें जनता के सामने जागृत रखूं।

श्राज भारत स्वतंत्र हुआ है, यद्यपि उसके कश्री अंश परराष्ट्र बन गये हैं! धर्मप्रचार के लिये राष्ट्र की सीमाओं बाघ नहीं सकती, श्रिन सीमाश्रोको धर्मप्रचार के लिये राष्ट्र की सीमाओं बाघ नहीं सकती, श्रिन सीमाश्रोको लाघकर अन्य राष्ट्र में भी घर्म प्रचार हो सकता है। हिंदी गीतारहस्य के कितपय पाउक पंजाब, सिंघ, सीमाप्रात में रह गये हैं, कुछ निर्वासित होकर श्रिघर उघर पाउक पंजाब, सिंघ, सीमाप्रात में रह गये हैं, कुछ निर्वासित होकर श्रिघर उघर भरक रहे हैं। इस के लिये उपाय ही क्या है? भगवान कृष्ण, की गीता का भरक रहे हैं। इस के लिये उपाय ही क्या है श्रिमारात के स्वातंत्र्ययुद्ध की सवेशही हमारी सांत्वना कर सकेगा। यही सदेश भारत के स्वातंत्र्ययुद्ध की सवेशही हमारी सांत्वना कर सकेगा। यही सदेश भारत के कारण कारागृह प्राराभिक श्रवस्था में स्वराज्य का महामंत्र देनवाल और उसके कारण कारागृह प्राराभिक श्रवस्था में स्वराज्य का महामंत्र देनवाल और उसके कारण कारागृह में तपस्था करनेवाल तिलक ऋषि द्वारा श्राज भी हमें प्राप्त है। ग्राशा है, पाठक में तपस्था करनेवाल तिलक ऋषि द्वारा श्राज भी हमें प्राप्त है। ग्राशा है, पाठक इसका चितन करेगे।

लो. तिलक मंदीर, ५६८, नारायण पेठ, पुणे २.} मवदायः जयंत श्रीधर तिलक

## अनुवादक की भूमिका।

मिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रन्थ का परिचय कराना, मानों सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह ग्रन्थ स्वया प्रकाशमान्, होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। परन्तु भूमिका लिखने की प्रणाली सी पड़ गई है। ग्रन्थ को पाते ही पत्र उलट-पलट कर पाठक भूमिका खोजने लगते है। इसलिये उनत प्रणाली की रक्षा करने ग्रीर पाठकों की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना ग्रावश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, तथा सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ, वर्धा निवासी श्रीधर विष्णु परांजपे) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अव्यात्म विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तभी से इस विषय के अव्ययन के महत्त्व-पूर्ण अवसर मिलते जाते है। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था कि में संवत् १९७० में श्रीसमर्थ के दासवोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अव उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है।

जब मुक्ते यह काम सौंपा गया, तब ग्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि मूल ग्रन्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णत्या व्यक्त किये जायँ; क्योंकि ग्रन्थ में प्रतिपादित सिन्द्वातों पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूल लेखक ही है। इसिलिये मेंने अपने लिये दो कर्त्तंच्य निश्चित किये:—(१) यथामित मूल भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुवाद की भाषा यथाशक्ति शुद्ध, सरल, सरस और सुबोध हो। अपनी अल्पबृद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों कर्त्तंच्यों के पालन करने में मेने कोई बात उठा नहीं रखी है। और मेरा आन्तरिक विश्वास है, कि मूल ग्रथ के भाव यिकिञ्चित्त भी अन्यर्था नहीं हो पाये है। परन्तु सम्भव है कि, विषय की कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषा- जैली कही कहीं क्लिप्ट अथवा दुर्बोध सी हो गई हो; और यह भी सम्भव है कि ढूंढनेवालों को इसमें ' मराठीपन की बू ' भी मिल जायँ। परन्तु इसके लिये किया क्या जायें? लाचारी है। मूल ग्रन्थ मराठी में है, में स्वयं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी ही मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केद्रस्थल पूने में हो यह अनुवाद छापा गया है और में हिन्दी का कोई ' घुरंघर ' लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में, यदि इस ग्रन्थ में उक्त दोष न मिले, तो बहुत आक्चर्य होगा।

यद्यपि मराठी १ रहस्य ी को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वांग-सुंदर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, और ऐसे



अनुवादक की भूमिका।

कार का बदला केवल थन्यवाद दे देने से ही नहीं ही जाता। हुस्य जानता भिन्मे आपका केसा ऋणी हूँ। हि० चि० ज० के संपादक शोयत भारकर राम भानेराव ने तथा और भी भनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाशिक्त सहायता है। भतः इन सब महाश्यों को में आंतरिक थन्यवाद देता हूँ।

एक वर्ष से अधिक समय तक इस प्रम्थ के साथ मेरा अहीर में क्रिय कि एक वर्ष है। सीते जागते इसी प्रम्थ के विवारों की मधुर करवनाएँ नजरों में मूलते हैं। इत हिनाहें हो माने हैं। अतः जगदीः हो पही विनय हैं कि इस प्रम्थ के पहनेदालों की इससे लाभा होता है। अतः जगदीः आदीविद्ध होजियें।

12

12

胜

اب

Ļį

को हैं हैं में कि समक्षी की सिम जन सब सायनों की सहस्मिए कि प्रपृश्की कि मिर्म की सह स्वत् के कि सिम के सिम की सिम

राब्द्रभाषा हिन्दी की इस बात का अभियान है कि वह महास्या तिलक के गोता-रहस्य-सम्बन्धी विचारो को अनुवाद रूप में उस समय पाठको को भेट कर सकी गीता-रहस्य-सम्बन्धी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ,—यद्यपि हो एक अनु-वाद तेयार थे। इससे, आशा है, कि हिन्दोप्रमी अवश्य प्रसन्त होगे।

अनुवाद का श्रीपाएक जुलाइ में १९१५ में हुआ था और दिसा का प्रामित के उसके के उसके का श्रीपाएक का श्रीपाएक का श्रीपाएक का श्रीपाएक का श्रीपा का श्रीपाएक का श्रीपा का श्

केर का बरला केवल थयवार हे हेने हे नहीं हो जाता। हुरप जानता है मिन के संपादक कोयत भारकर रामचंद्र भारका के साथता के साथता को मान स्थान के स्थान के साथता को मान स्थान के साथता के साथता

एक दिए से अधिक समय तक हम फ़र्फ के साथ मेट्र सहिता सहिता । है । है । सीने जाती हम फ़र्फ कि रिक्त में फूलती हो । है । सीने जापते हमी कि रिक्त में फूलती कि । है । सीने जापते जापति का भारति के प्रकार के प्रकार के स्वापति के स्वापति के सिक्त मानिक से सिक्त के प्रकार के सिक्त क

शीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी.), क्षाधवराव संभ । क्षाधवराव संभ ।

## ोम्बिक्स

なってもので、 とうしまからはなるなるなるないない

। निहा भिर्म हैं कीट छटनीट कि कि क्षित्र क्षित्र भी निहास भी, में अज्ञानी । \*

कहर्क और :105 राष्ट्री एक उर्क डर्क कि कि भाष्ट्र में स्थाप कि कि कि कि ता मी उसकी छोड़ और दूसरा उत्तर सुभता हो नहीं है। इसी लिब हमन निभर रहन से, टोकाकारी का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे, हि **7P मिगक**ि हुन्रिंग । गिहि न हेडू ।कहा हि मि कि गिरि गेरि नामम हुइ ज़िस्त को है। जिला । किन । जिला है हुई उत्तर प्रांत के विवास है म तकांड कि मिनो कि गित की देंग गिड़ इड़ भि प्राँछ मिनोमड़ तकवाद मोक्षप्राप्ति की विधि का-निरे मोक्षमांगे का-विवेचन, बयो किया गया हु रे यह कुरम समक्ष कर खिल हो गया था, उस गोता में बहुतान से या भोन्त से बतलाई गई है। कि जी अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बड़ा आरो शहरका यह है कि, जो गीता उस अजुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये। मन में एक शहका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही, पई। वह , इस कुर १ इंप प्रमान सम्प्रमास महिन्दी के किछा किस पृहु किहा म किंग कि संस्कृत । अध्यान्य होकार्य अध्यान्य होकार्य अर्थे सराह्य के प्रकृत तही । जब संस्कृत और अप्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब भगवर्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई भी, वह स्थिर बनी मम मर एराक मड़ हैं जिए हि इंडू है है तिह राक्त्रेस कि उप तमय भावाये पूर्यतया समर्फ ने सा सकता था। फिर भी छोटो अवस्था में हमें मिला था। तब, अयित् अपनी आयु के सीलहबे वर्ष में गीता का काल का मान मान मान मान मान मान का स्वाध है कि कि कि का कि मिताजी श्रीतम रोग से आकात्त हो श्राथा पर पड़े हुए थे। उस समय भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था १ सत् १८७२ ् ईसवी में हमारे पुच्य वात स्वयं प्रत्यकार के विषय में है। कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब हमारा के जिस प्रस्तावना की छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है। इनमें सब से पहलों नियय के विवेचन में उल्लेख न ही सकता था। उन बाती के प्रकट करन छामिति क प्रन्य, तकनची की है है। हुए मिए मिए हा छुटू भीएत है किया गया रे पर्धीप इसका कार्या यन के आर्ट्स में ही बतालाया दिया गया-

र साने प्रेमांस के एक ' अमंत्र ' का मान ।

है वह अभी अपूर्ण है। जब सन् १९०८ ईसवी में, सजा दे कर, हम भूत्य जिखने का काम इस समक्ष से स्वता गया कि हमारे सुमीप को सामग्रो मीरफा , कूँ जिन्निक इसीस डि ज्यदि क्य मिन क्य पण तिर्ग मह की . साहब बरे और दासासाहेन खापडें ने कुछ पहुंने हो यह अकाशित कर दिया था, ि कार्य के स्मी रामह प्रीड़ क्राय । अत्रव व व्याप हमा रे अव्य तरवहाल के साथ गीता-थम की तुलना करना कोई प्रेसा साथारए। काम न था, संग्रह करके उनकी सकारण, अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धमा तथा क किम के रिनामक्रि हरूमार प्रिष्ट । क्रांक ड्रि मध्य किम्छ-क्रिक क्रि नम्भम छहु । क छुछ गिक की एक घम्म तहुक कि ही है डिम रिप प्रहार कारण न बतलाते कि प्राचीन रीकाकारों का निवस किया हुआ, तारपर्य हम् ाकारेड़ ग्रीप्र रिर्ड एक ताही।कार रि एककारेपु ब्रीप्र हि रिप्ट एपके हि ।प्रहु ड्रिम निक्षित भाषार, होता में वादाहर में वादाहर में भाषान सामित होता होता है। म प्रमान नाम हे । यो। अनेक वर्ष ब्रो मिन मिन मिन मिन मिन स्था भ म प्रज्ञान के किया विवास मुक्त के आहे हिस्स के अपन का प्राप्त कि का अपन के कि कि एक हो । कि हो के अक्ष सह इस्स । हो कि एक एक सह विवाद में ही पहले निध्नित हो चुकी थी। यह बड़े दुःख को बात है, कि आप् न आरे; और गीतरहस्य में वर्णित कुछ ज़िल कि आप के और हमारे वाद-निष्ठ फ्रिक छक्षाद छक् के घाडरनम नवागम मि माबडुस केन्ड्र । वि त्रकराणमी नाथ समय-समय पर दाद-दिवाद भी जिए।। इन्हों हिम्मे में स्वर्गीय श्रीपिक श्रीपिक होना रिक्त इसी विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ, विद्वान् मिंद्रो नीस क्षत्र । एड हिमान में समाचारपत्रों में पकारित हुआ। इसके भीन--र्जुणान क्षमम सर १,१६ । एड में उम रहत्वें में तीथरीपर कि हिन्स में ाहार क्षारत महीने में, करवीर एव सकेश्वर मठ के जगस्गृह श्रीशंकराचायें की न्याख्यान नागपुर में जनवरी सन् १९०२ में हुआ और द्विरा सन् १९०४ इंसवी एवं सत्य तत्व का निर्णय करने में और भी सुविधा ही जायगी। इनमें से पहली निर्म किल क्षेत्र किल स्वायार में इस विषय कि इंड है है है है किल है यही मत दृढ़ होता. गया; और चार गाँच स्थान में इसी निषयों पर व्याख्यान इस भि कि काप्रधार के छित्र के छित्र किएंछ छित काप्रभाव काप्रधार काप्रधार काप्रधार काप्रधार काप्रधार का भिनेयो। के ग्रये में प्रयुक्त हुआ है । महाभारत, बेदानतसूत्र, उपनिषद् और ड़ि इंडाइ. 'ग्रिप' ।लकिस में ।तिगि ,हैक 10क कथीस ग्रींश । है नाधर-मेक-क्रिं हें हिंह भाषर-लीकृती तिर्धि की एवं विव हेंग्र और उंद्ध है ल्यून क रिकामिट प्रम मिर्म । एमी । एमी क्षारा करें के प्रमान है के 15िम

सण्डाले से भंज दिये गये, तब इस ग्रन्थ के लिखे जाले की आदा बहुत कुछ घर गई थी । किंनु कुछ समय में, ग्रन्थ लिखने के खिये आवश्यक पुरतक

--हें हैंग हि जासहार के तमीर सह कि प्रन्य में फिन किन दाती का समावेश किया जावे। परन्तु अब हुमारी स्थिति कवि में रिक्षि मह की है 151क हि नडीक जाड़ देक-16ज़क घर्णनी हुए ,एक छछ है छात्रके अनेक प्राचीन और अविचीन पण्डितो ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्ययं क्षा सिंह सीह मार्स ने मार्स के महन की है है। साथ ही इस सम्बन्ध म परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता, कि यह अंथ सर्वांश में पूर्ण हो गया । , है देंग कि उक कि पूर्व पर मार्ग है। प्राक्टक में हिन मांप्रवार हुए । कि समय, समय पुस्तक वहाँ न होने के कार्या, कई स्थानों में अनुयोग रहे विदे मर । है। कि ज़े जेंछ जल मनर मेर मेर कि ,आ के प्राप्त जार मेर मेर महाले ने नेहेल में पहुल जिला गई। और रिपलिसार शुस्त १ से के मुत्या ३० के भीतर ) इस प्रन्य की पाण्डीलींप ( मसीबंदा ) मिल गई तव, सत् १९१०–११ के जाड़केकाल में! ( सबंत १९६७ कारिक क्र निम्डिड्स कि डाक्डम कर हीमकुर कि कि गर्म कि हैए ग्रिमा डीगर

। हजाराग्यम् अथवा कम्प्राम्या

ं ॥ ई जिल्ह किएड डई में लिए इक् हैड्ड किएक यस-सेना की विमल खत्रा अय , जरा , देधि में आती हैं ।

। समानयमी अभी या फ़िर् उत्पन्न ही कर उन्हें यूर्ण कर ही लेगा। इकि न इकि उसी (फाल हि तात भि कि गिरि कार है । कि मिर्फ कि राजकी मही जीस है है। हि मलाम ताह कि देव की है। एडी जब इसीय जब समाम हेए नी कि हमारे सीसारिक साथी भी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अब इस बन्ध की

महिका दूर करन के लिय शुद्ध वेदाल के आधार पर कम-अक्स का और युद्ध की करना चाहिने अथवा नहीं । अतएव हमारा यह अभिप्राय है, कि उस होते से जी युद्ध मीश-प्राप्तिक्य आत्मकत्याए। का नाश कर डालंगा, उस युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही ही, परन्तु कुलक्षय आदि धोर पातक की 1 पूर में हीम-फोनक मड़ नहें से भगरास के इस । है हिंस पथड़ी हैं। वर्ष उतारी, जिमल और पदिश कर लें। परनु यह कुछ गोता का मुख्य के शुह स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके हारा अपनी बुद्धि को जितनो अनुसार दूस जगत् में प्रयोक मनुष्य का पहुला करोब्य यही है, कि वह परमेश्वर के हो नहीं। हम्ते भी प्रत्य में स्पव्ट दिखला दिया है कि, गोताशास्त्र के र जह नहीं कि मीक्षप्राप्ति के मार्ग का विवेचन भगवद्गीता में विलकुल र मीएक हैं। में मिर्म एकक्षेत्र का हो कि एक एक स्वाह में हैं। प्रश्निक में उपर माहाकुर एक माम प्रणाप्त कथाय शांक कि मिक करीतरांस की हैं हिंह अगरम तम हम मह मीहम की है कमदमा शानदस्य हम हम हम मि सनप्राक्ष

महाराष्ट्र कि निमित्र मेरिन के निमित्र है। अन्त ।

े बह सम सन्य रोति से पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस पद्धति से पूर्व इतिहास तुंहै 181र 115री मार कि में किठाएं 1031यास में 12वटी के प्रेप्रजात के घरें। 11तिर की परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद से पृ क्, इसिलये रखना पड़ा हैं इस सन्हें नेंग हि एस करने से कुछ विचारी के हिनोन प्रवश्य हो गई हैं ें में हैं भिक्ष प्रकार मिली कि अनुसार को है। ' । रहस्य में बतलाये गये हैं; और यह भी जात है। जाय कि इनमें से कीन कीन -ार्ता कि को घार १६ ३ जा ने सिद्धान्त सहज हो जात है ,३ और १६ ३, न जो जीनातानी की है, उसे पाठक समक्त जायें ( देखी गी. ३. १७–१९... किलिए के 15ाए फिले के डीमी कि प्राप्त में मिल के रिगकाकरि मारपूर गाई हैं कि जिसमें पुर्वापर सन्दर्भ पाठको की समक्ष में भेली भीति, आ जाय इसी के साथ साथ स्थान पर वर्षव्ह हिप्पिए। भी इसिलये जोड हो -भा । अत्एव अन्त में, गीता के प्रत्येक क्लिक का अनुवाद है । हिया है; और नामान जिल्ला में गीता के प्रत्येक इलोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता के प्राक्त भड़ रिक्र कि । इं १६० वहा का सकता है । वह अन्य अन्य के कए कथनी-गिथंसक में नीजि किंदू हुम हु क्यान कमान प्रमुखानीए कि साथ प्रसद्धगानुसार संक्षेप में कर दिवलाई गई है। इस पुरतक के पुर्वाचे में क् कि कि हिला अन्यान्य वर्षी के और तरवहार्व कि कि कि क्या है। और वित्तान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गोता क प्रमुख युश्तियो सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण , किया सिद्धान्त आये है, उनका शास्त्रीय रीति में प्रकर्णों में विभाग करके, प्रमुख सहसा ध्यान में नहीं जमता। इसीलिये गीता में जो जो विषय अथवा रिहान्ती का पहले से हो नान हुए जिला गिता के चिबेचन का पूर्ण रहस्य मिहिनाह के हैं । हार प्राप कि ही है कि है वह है । है । आधार पुर गीता में कमेथीन का प्रतिवादन किया नया है, और जिनका के फिमर । इथ्रह किंद्र किंद्र कि कि कि अपना अपना किंद्र कार्य कार्य कार्य गीता में किस प्रकार किया गया है। परन्तु बेदान्त, मीमासा, सांख्य, कम-कम से ट्रोका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह निवेचन कि किलिंड के 1तिए शसूस के तीक्षण प्रमाम । है हेड़क खादतीकि तटणीप क्रिमिधीप्र र्मा मिलाक्नामिक ड्रि. कि नष्टकी मुट्ट के सेष्ट्र-सेष्ट प्र क निक्र निका अन्त में उसी से मीक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म इकि मि उप नेउक मेक फ़िली की है एए एकी न्डापतीय हि--ाक एिएमेक नामराज्ञीम कल्मनाह—ाक तनीष प्रध में तिर्ग क्ये हम हि ए तिर्थि किया गया ह जि. कु कि कि कि है हि है कि के कि को हो अप है। साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय

और शाधार-सहित यह दिखलान में सुविधा हो गई है कि वेदात, मीमांसा और

। ड्रें ड्रिम क्लोड़ाक्ष भि इन्हें कि निड्र मस्ट में जिल्ला प्रद्र एगक छड़ है । छा केयल सारांश हें कर हो निवाह कर लेना-पड़ा है। परन्तु मूल इलोक सहेंब ऊपर रखा कारए। संस्कृत इलीको का शब्दशः अनुदा्द न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका छोड़ कर, केवल भाषा ही पढ़ते चले जाएँ, तो श्रथं में कहीं भी गड़बड़ न ही। इस कि कि कि के में हैं, कि परि संस्कृत न जाननेवाले जाउक, संस्कृत इलीक कि कि निन्न क्षेत्र संभव है कि सभी पाठक संस्कृतज्ञ है इसिन क्षेत्र सम्बन्ध कि कि कि महाम निकार प्रमाया अमायार्थ निवे जाते हैं, अतः पाठको को यह यहाँ उनका महरू - का क्रिय की अपी अपी है । वह यह कि। इसमें से अने के अपी क्षा के कि कि कि - र्निन्छि छकुरम प्रमुगितिस क्षार्ट । है छिड़ी एक छुउट छड़ीस झासूस हि कि कथन के लिये प्रमाएं। क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर ती मूल सस्कृत जननो ही महें की है। इसी जिये हमने सबंत स्थलनिदश कर बतला दिया है। कि है जा सकता थी कि हमने को गीतायं अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठोक हुए मि नम के रिपित रहे रिपड़ धमम हुए हुन्की । फि न हि रिक्याश्चार हैकि जिये पीयक और आधारभूत मूल सस्कृत बचनो के अवतरण् स्थान स्थान पर देने की क निक्रमी के घर निष्ट मेड़ कि ति ति । एकी न नगमिय कि विध्यात के क्रिक है प्राक्य किल्क में किल्क प्रीह रीजाई है। जिली में प्राकांड कि प्राक्य किल्क प्र तिर्ति द्रीय । है । प्राप हि लग्न सम्बन्ध करना सरह है। यदि । यदि । वि क्तान्य धर्ममत् और तत्वतानि के साथ गीता की तुलेना करके ब्यवहारिक कम-एक है इसे एक में गिमार्गिक और लेगियांग्या में है। एक हि मापू ागामिक कुष १४०५३म् मेमह । कुं शिक्ष डिक ग्रीह किंक में िभए कम जीए अभिमिम जीवन अभृति विषयक गीता के मिहान्त भारत, सांस्यशास्य, बेदानतमुत्र, जपितब्रु, और

तहा जाता है, कि कीहेत्र होरा जब भारतिष्ठ में विलायत का रहे जाता गुरू । अप राम हे का निर्म के विलायत का राम है । जाता मुक्स निर्म होरा वा स्था । अप राम है । जाता का स्था का स्था के निर्म है । जाता है । जाता का स्था स्था अप के निर्म के निर्म के निर्म है । जाता है । जाता का निर्म के निरम के निर्म के निर्म के निर्म के निरम के नि

तत्राभाहम जावक व्यापक मेर स्टेश है डर्ग है उन्हें कि जो अधि । अधि अधि । अधि । ं क्रीर हो निषा है। परन्तु हमारा मृत है कि अरिस्टाहल से भी पहुले, उसके . अक्तरी-विवेक अथवा नीतिशास्त्र पर नियम-बद्ध ग्रंथ सब में पहुले युनानी तत्त्ववेसा ने निय भूत पीड़बी ग्रंथ ही देखा नाहिए। एडिया । पिड़बान् मध्ये पिड़बान् मध्ये हैं कुंच कु जात्रकी एक मजायण एपू कि के किंगक्रमी मद्र किथ्य - तहूक मि, कुं कि र्जीहर हु इस मभूप कि ह्या कि निर्ध के मिर्ड की हु जानगी है। कि । ड्रि हे हैं, कि जिस में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अर्थ समभने में कोई कठिनाई' १एकी कि गई सह समह साक हम ,श्रेष । है कि कि वह का कि कि किया हिलान के लिये किया है कि, इन सिढान्त में मिल्याम मीतिशास्त्रमा अथवा पहिलों हिए क़र्क रिमड़ क़र्किड़ कि किस मिस्ट्रीए रक नाम ग्रामप्र कि क्लिडिसी के किस हेना झावश्यक है, कि गीतार्थ की प्रतिपारन करना है। हमारा मुख्य कान है, प्रतएव सारांश विभिन्न स्थलो पर हम ने दे दिया है, उसके सम्बन्ध में यही इतना वतला कि कि फिम के किशों मिन्हीं एग्राक मेड्र के काफ क्रम्भ विषये क्रम िमस सिर हो उत्पर माह हेए सेन्ड 'है नम्हेमी कमामलेहे कि में किएडक्स सभी सभी क्ष भम्हुजानी । हु ५६० हमी कथिए छकु हि किनाइसी के स्मादाती जामनी के जिन मध्यात्म-होस्ट से इन् प्रदम् कि मियार अब तक हिन्दर है, हुन आध्यात्मिक प्रत्य-नीं में कि नहीं कि हो। कि है। यह है कि मही कि का का का हो। कि नाह किनाम गाप्त केन्छ हुं किकी राष्ट्री निद्धारी कि में अभी मानवी ज्ञान निमह में लाक निवास ह भिट्ट की एँग्राप नाफ भि द्रुप्र ह ,हाँ कि रेप क नाह कितिमधील प्रवर्ध कि नीह नीह मिह स्वाप्त की तापाल है नाह का विचार करने की आहत पड़ गई है, उन्हें इस तुनना से द्विता तो स्पष्ट हमादित्तीर हि में उगेड़ एहार क्रीएक क्रियांसभी क्रियां के लोड़ामांसहों पहिड़ बृद्धि से जिनकी दृष्टि में चकार्योध लंग गर्ड है, मथवा जिन्हें आजकल की एक, स्थान पर संक्षेप में हे हिंगे हैं। वस्तुत, गीता का धर्म-अश्मे-विवेचन इस तुलना से कुछ ं निवेचन में, गीता के मिहानों की जोड़ में ही, पश्चिमी पहिलों के गिहात में। हमने स्थान क प्रमुशानी फेली के नालभन्न जिल्ला कि समा के दें हिंद कि कि समाम हुए हुन्छी । किम हि हिं हि एएएए एएएए प्रिंग के लिया अपर्यं है हि है । एएएस स्टिंग है । देशी में जैसी कुछ बाढ हुई है, उस बाढ़, के कारएा अध्यातमशोर में के आधार पर किये

कि तिरि क्रिक्ट समप्तर कि दिन्द्र के मेथ्यू हो मिलकामके में होरि क्या कि मूल हैं। एंडे से महित हो के कारण हम कह स्वाप्त है। एंडे सहोत में सिल में विपयक अस्तिम स्वव्य प्राप्त हुआ; तथा बतेमान काल में प्रबलित वीदेक धमें का मं अर दुके थे; और इतके वादें ही वैदिक धर्म कि मानमूलक भित्रप्रधान एवं कर्मभोग अर देशन्त गाहि प्राचीन वास्त्र उस समय जित्ते ही सकते थे उत्तर, पूर्ण अवस्था इमिन सिल का और होन्ने के विचित्र करनेवाले न्याय, मीमासा, उपनिषद् की है हुए ग्रागक क्रमड़ । प्रजीकि मधायक कि छंट नेपूछ सड़ मार निड्रम से छा। को ,है निहक कंडपूड़प्राप्त हुन्कों प्रमधीम मड़ में गिरिल मर ,हि गर्म एक प्रक्रीप में विज्ञाह के ह्याहतीहि असि नेयहें कि गिरि नेया है। है। है। है। इस हो छा बुर ी इं अरुक प्रम में स्वार्क हैं कि के रिजाद में हैं मेर मिल रेक नमप्ता है है 17पू डि क फ़्रींग कप्र-":उँहरविहराह :घँन्मकी 1घर्नेक फ़्रिंग्स फ़्रींग्, की है फ़ारू हिक में क्रकड़ी के 1तिर 1 है किए हि न्यार नाम्प्रस्य केंद्र में किए कड़ीई त्रमार ह , मान मंद्र , क्योर हमी लिये "बह्मविद्यान्तर्गत (कर्न-) योगद्यास्त्र", इस नाम. । इस प्राप्ति । अक्स भट्ट । देक प्राक्ष हिन एवन्स कि गिम सकी के निर्मा ग्री निर्णय कर दिया है कि जान, संन्यास, कमें और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक मि एक छोड़ है के हैं अध्या और संक्रम और एवं हुए हैं के छोट है। क नहीं में हैं। उसने वह दिखलाया है कि बहुतिहा था और भेरिस क ताता है। हा अर्थ के में संस्थातियां कि एक स्था कि स्था है। अति -हाजी पि ड्रां का आभास होता है, वह जिरोध सच्चा नहीं है; एवं यह भी दिख-निक्ष्यं क्रीसिधीए कि के में अधि और अधि क्षेत्र क्षेत्र की की का कि हो है। स्प्रकारी है कि कि , किंदु म क्तकारीस क्रकु ग्राँस में किंकि बीच विश्व क्षित्र क्षित्र क्षित्र का कि कि कि जामार के नाह के रिष्टानिय सि हन्द्रान किन्छन निष्ट होने के बाय ह कि हजाइतीति ,क निष्ट प्रीष्ट डाक। है ।धा हि इहीमम भि ।क डिसिक हम्छ में पृथ्रल म्हाक मह 'रातर् हिर्दातप्रकार' के हारतभ्यी ताणीय में तारीए । ब्रह्मीय तमर्ग्य पांछड शिक्त के क्षित्र के प्राप्त कि क्रिक्स क्षेत्र की है ड्रिफ डिमिन क्रिक्स ाठ्यकारम कि होिन की है मधक कि फिड़ोक्न-किहोस्प्रियोष्ट होस्प्र डाक मीस् रिक्त कुमी । है नामम के निष्ठ शिष्ठाध्यक्ष द्वाराध्य के प्रति है। है प्रका के समान प्रमाण है; और इन पत्थवाली ने परम ज्ञानी पुरुष का को वर्णन पूर्ण अवस्था में पहुन्दे हुए ज्ञाती पुरव का व्यवहार ही नीतिदृष्टचा सब के लिये आदर्श की है एड़ाए कि 1ति। दि मधक हुए ।क किश्मीप निमाप के रिप्रं कहाँ 57 प्रहा सप्त न्त्रीप्रमणे । 1तका हिन हि माप हि क्रींह के समुख्य के क्रींह क्री क्रांत करों क्रांत । विषयिद-नाइन्द्र की है ज्याइमी द्विय कि का किए क्षीयन '। है क्षित्रक हि में काहार हुन कु

। ज़िन हि ड्रे म मज़ीत तक्का मन्द्र १ वहाँ ।

ार्तिक हुन कि क्षिणाक भार कि छात्रप्रम छक् मिमड श्रीम—विहर एव है लग्न थेक की रिकार साथम कि रेतिहुँह (गुराक के निक् हिराइप छक् तहुँह । क तहुर स ककागास ज़िल्ल अर्थ होता है, वही हमने निष्ठी है। एता सरल अर्थ के के के के उहेरा से लिखा नहीं गया है। हमारी बुद्धि के अनुसार गीता के मूल संस्कृत उत्तोक का क प्रावस्मा है कि, यह गीतारहस्य प्रन्थ किसी भी न्यांकित विशेष अथवा सम्प्रहाय रान्ड हत्य रात्तह रैंड्र फिलीमड़ र है, ईप्र प्रक फिर प्रविधी तक प्राक्त क्यू तक रातिर मड़ फ़िली कं डीसी कि धारप्रम फिट ग्रीह ,ई घारप्रम कांट्री है कि ।ग्रामह, की उसहार कि ने अने हो है। के अपने कि विश्व के अवस्था के अवस्था कि र्ति क्रिये । इं इं ामड्स किन्छ मेड़ उक एक ई कि फाल लमी थाँड हु के राक्स सह हुन्छ जीय र्राष्ट्र छिंद्रुए फन्ए ड्राप में छाड़ क्रिक्ट काय को है गिथार कप रिगमह इसका शास्त्रीय कुंटरचा मूघ्ययन किया है मथवा करेंगे। एँसे अधिकारी पुष्यो हे निकृत्व को है दिन इंप्रिक्त प्रकृष्टि हैं। ग्रीहर है हिरक प्रकी ठाम कि किरिक्टमिस ह मधनी फ़र्मी कि है एकि रिहुट हैंगे। हि म रिम सिक मिहन्ह मिल की है डि़ि हुन हैन महत्रा प्रती के फिटुन्डी ड़िम निही होन तही है। किताई, चुर्वायत, अपूर्णता और अन्य दि दोष रह गर्गे होंगे । परंतु अगवद्गीता म निव्वत के गर्व होत में अथवा अन्यान कारण के विवेचन में हम है हो है महन नो है किनक मह :कर । है होए डि हिंह राज्जी सिर कि एगर कि एगरी सह ज़िंह है नठीक महेम निरम में इंग्लंड इंपि राष्ट्री कि विषयी नहुए र्रीए मिस्साह मि भारोत रूप से स्थान स्थान पर, उपपादन से पृथक् कर दिखला दिये गये हैं। फ़िर साथ अनेक स्थलों पर हे दिये हैं। इसके अतिरिक्त इस विपय के प्रमुख प्रमुख भिद्धान्त अर्थ अवतक भाषा में प्रचलित नहीं हो पापे हैं, यूनके पर्याय शब्द भूनके साथ हो े र्क़ इंड्राइ मही ' ब्रीक्ष ,कि इिम पट्ट परवा नहीं की है है। हि प्रशिष्टी हिक हिंक शिक्ष्य में निरम क्षिर्य है छित्र हिन रिष्ट नाव देशि मेप हुम पिक्ट क निमित्र में तीर् प्रिक्ट ग्रीय उन्तरमु एकदायय गीयन, है ।यास्तर हि में प्रशिष्ट नमडु भीष्ठप कि फिनीमभ्ड किन्डु और कि पिष्यों नड़ । है दिन कि दिन स्ट्रीस जनता है सिल्प भी बतलाये गये हैं कि की अब कि कि कि कि कि कि कि अये, उन अर्थ से भिन्न है, कि जी आजकत की शिकाओं में पाये जाते हैं; एवं ऐसे क रिकान और तुल्तात्मक यह पहला हो विवेचन हैं। इसमे कुछ श्रमानकि के क रोकाएँ उपलब्ध नहीं हैं; अतएव यह कहन में कोई सील नहीं कि, गोता का ममस् मृड् हुन्की । गिर्दे ड्रिप्र ग्राक्टि नायरागियम्क क्रियम रम ग्रागि की है ग्राव्ह ज्ञास म अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारी के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के रिमित क्षेप्र है फाएफालांड कि रूप गिता । है एड एक ग्रिक कि एक मिन्नी किलांबत वनतेव्य हो पाठक सामान्यतः समभ सकेपे कि गोतारहस्य के

गुरुक रोष्ट्र हि स्पूर्व " की एए छिक मि मार्थिय में महिल 1 हिए 1 एए हैं। एक · ·

हामुद्री १क रिष्ट्रं कष्ठविदी-१६६६ किडणीए सिष्टदीए उप रिद्रा हिंदि रेस हिंसित ं रिक्सि समाक्ष प्रदेश कि में निवार कुछ हुए रिक्ष कुछ राहि किन्न सिक्स समिन और र्ड भीम मिक्दीम कड़ में शिएना के कुट मीर हो सिर्ध मिष्ट श्राक के हंडुर की व मह्की का इतिहास भली भाति समक्ष न लंकन के कारण या बहिरण परीक्षा पर ही इनकी मिन्द्रिय के मिन है। वर्ष हेन । के पिर ( में के ) मिन प्रत्य के विद्य है। विद्य है। भग्राप्त गिडिए कि रंगक के कि कि निर्मित होरि हितान र विद्योग किन्द्रीय छक् प्रती। हे जिस् विकी कि प्राथाक्ष की रिकाक्ष निवास : छाय कि तिति निव्यक्ष के है ।तिह क्रिकृष्ट प्राफ द्विप कि किने किन्छ है किने मिर्शियाभ कि परिद्र हीसूर नमह र्जा है। विद्यार कि के छो। के छो। विद्यान के अनुवाद अंग्रे के छो। निरुष्ट कि की ,क्तार दि द्विन धेष्ट छक् मध्योग व के किश्पे निवार दि दि नित्र हुन्प्रम । हु एतहरू हि मैध हुए कि एक क्या का एक स्पृष्ट । है । है। है। है । है। है। है। है। ति (हु नगर नींकर निकन निकि कि प्रमुख रामित है हों-लाक है क्या है हैं तिवाला अर्थात् जिकाल-अवाधित जी जा है, उसका मिल्पण, करनेबाले गोता रिल्फिष्ट 119 क्य । इसे १ अस । "सिक छिम है तमीर उन्हानीर कि किस "--है हिं है से अस्तावना के आरम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वाब्य लिख दिया 1 है हि हुईन्स निस्ट्र—हिन पर फाल काल कर है। हिन्दी सिस्टी न एक हो कि किए का मह होए , कि कि ग्रीह । है। एकी किल्क रूप माध्य-माध्य नेमह मर प्राक्त किइ। है गिगुर क्तालक कि कि मर मह विकार है किमी काइम तहूव-दिशः जामहाएमेर दि इतेम मि जिक घनायन थमन तिला कि थर मह मह क्रिक्ट है गृह ज्ञावनामाम कि के 1तिर मि कि उक्त ग्रिह व्यंत्रम प्राक्य सड़ शिष्टय म डिक्स में जिस्तार के प्रति है। परन्तु । वे अधिक के प्रारम के प्रारम में मतानुसार गीता का की रहस्य है उसमें, भेद क्यो पडता है ? इस भेद के कारएा" इमार अपेर क्षेत्र है । लाकनी देशन कि कि कि मिर्म हमी

। ब्रु रिक्स महांसीय का किएकि वास्त्रिक का एक स्बु रूप द्वित क्रक्स 1 है 157 कि काविशय कामिक्सीय लाक्ष्य कि लिए कि लिएक के क्रिये की है। को है फिद्रि कार में रिग्रे स्ट्रांट उन्हों । है उक्त क्रुप के हराशनीर राम्हे अंध के नहामित्र के सार के में एक के विकास के विकास के अपने के सार के कि के का है। के फिक्स राम्य हिन्सी र है साधवाध्य द्वारात गृह घंगी रूप सार्था के सितरणीए स्मर मेमद्र १ है। एस माना क्ष्म के अयो कर भी इन कियों क्षम है। इस है इस के क कृत-विवास मार्ग का मार्ग कि मार्ग के कि मार्ग के मार्ग के मार्ग के कि परन्तु दूस वानी प्रशास का जुनासा जय दूस चेन में रिवा हो गया है, तय यही उन्हों । हु किल्कू किलमी क्योर छिक में क्योर मीश्रष्ट कर्तीर कि लि प्रश्नेय कि उन्ह ज़िक । हे क्याप्रकामिक हिक कि छिए व्याप क्षेत्र में छत्। हे है है है है कि है। जनम कि जाय र्राप्त क्रिक्ति के प्रवेद के विषयी कि कर संप्रतिकि र्राप्त व्यक्तिकार मिमद्र १ ( १९३१ देशाल ) में एष्ट्र भारतिक हैं क्यों १६११ ) । इसम पिर एस. रायाक्रप्रांतू का है। यह प्रेट में निवंद के रूप में अमेरिका के 10 जावेराव्ह्रोप के सादम एने 1785 । है हैं किया किया किया महार है। है प्राप्त के निषय में लिख हो लायर-लिलिक क्रिलिक्स की के किया दिया में क्रिक स्टेट कति किए क्षेत्र । पूर्व कि अने अने विषय विषय कार्य । पूर्व कि विषय विषय । ान्द्रम । हु भिष्ट मि नेएडे रीमधु नियी मह कि की है। सिंह सिंहर समीह कि उक के परिश्वित प्रकारण में हैं। किन्तु पक्ष गोतावित्तप एक में में प्रकार आहे। प्रमुष प्रदान उपस्थित है, उनके सब्बन्य में हमारा जो ध्यतारम है बहु दूस पन्य कि निकुन्छ । हु द्वित प्रत्यमधाना हैकि कि निक मोरा विगर क्राप्य निक्रम जायको

। हे किरक क्यामफ कि निधानम मुद्र मुद्र एक ई बाबमन्त्र जाह कु उन्नी किन्छ--डि धास पि ह क्ष तो हे हो। हो से कि हो है। है। है। है। है। है। से क्षेत्र है। है। से क्षेत्र क्ष त्रोरि तक्ष्ट व्यवस्थ । हु त्रीक्ष्री—घडवस ति शिमह मक्ष प्त मक्क-क्षि शक्षक्रक म रिट्रांट छक् मिन्न है मिन्न नाशिम्ट राज्य मिन्न कि रिप्त किन प्राक्त मार्थी भी फसल से अनाज तेपार करने, और भोजन करनेवालो के युह में पहुंचने तक ज्यान अन्त में इनका भी उपकार मानना आवश्यक है। खेत में फसल होजाने पर पूर्व शोहत से ख़ाप हेना स्वीकार कर तहनुसार इस कार्य के पूर्ण कर हिया; इस् की है। यद रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापलाने के स्वत्वाधिकारी ने सावयानी इतनी शोजात। से प्रवृद्धि में कर पाते। अतपूर्व हम इन सय को हुरूप से घन्यबार कि फ़्फ़ मह के 15प्राहम किस्डू 1 कि । है 10की न डि क्रिक र 15प्राप पास्टूर जींद्र ते पहि भाव भाव है। उस स्वा ही प्रा है। उस स्वान का का का क्षेप्र होर पर जायात्व प्रत्यो का जो उल्लेख किया गया है, उनकी मूल प्रत्यो से ठीक ठीक और शोयुत हीर रधुनाय भागवत ने स्वीकार किया। इसमें भी, स्थान-स्थान रह गया; जिसे श्रीयुत रासकृत्यु दतात्रेय पराङकर, रामकृष्यु संबाधिब पिपुटकर हेपही ग्रस्तुत पाठक भी धन्यवाद दें। अब अन्त में ग्रुफ संगोधन का काम क्रम क ,कि किलीम के छिष्ठिया प्रति छन्त । किथा किथा किथा कि निर्दे तादी। कर के फचर कि किठार कत निद्दित छकु ग्रोह कि तात्रीं हा प्रति नक न रह ब्रोफ र्न किल्लीएन के लिमी प्रमर्थ के नपू कि मिल मह । डि्म प्रत्यो काग्ना मिल सका। किन्तु ग्रन्थ अनुपान से अधिक यह गथा, इससे कागज की कमी मुक्त फिली के र्नगाइ कि एक्स 1तिए छिसड़ । एड्डी एक रूडू ,र्करक राष्ट्रत रूप प्रमप्त मालिक मेससे ' दो. पदमजी और सन ' में, हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कापज

कर्ती होना ज़ाहिये, तब फिर सब कुछ हो गया। निरी स्वार्थपरायण बृद्धि से गृहस्थी, बलाते चलाते जो लोग हार कर थके गंग हों, उनका समय बिताने के लिये, अथवा संसार को छुड़। देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं कही गई है। गीताशास्त्र. की

। रुक्ति उधागं छा

, युना, सधिक वेशाल, संवत १९७२ जिल्हा

## । किणिम्दिस्य की साधारण अनुक्रमिका ।



| 1        |         |               |                |            |          |                           |
|----------|---------|---------------|----------------|------------|----------|---------------------------|
| ב בארבעב | •••     | ***           | •••            |            | । प्रकार | िलुस्ययम् का व            |
| ヒピオーロス   | , * • • | •••           | र्धन्तुः ।     | कि पिट्टा  |          | त्रकाफु स्वाख्याद्या स    |
| スタコードメコ  | 1       | • • •         | •••            | • • • • •  | •••      | । किसू कि किंगिड          |
| それコーののち  | •.••    | •••           | •••            | ***        |          | ोघाग्रीयञ्ज ज्ञास         |
| , ,      |         | -             | <u> व</u> ेवाद | ।हत्त्वा आ |          | शीमद्भगवद्गीता-           |
| x66-60E  | •••     | · · · · · · · |                |            |          | ह फ्राफ्रव्ह के 15ति      |
| 780-x6c  | •••     | • • •         | •••            |            |          | में अनुवाद व              |
| 106-16x  | •••     | •••           | •••            |            | -        | गिता की बहिरद्वग          |
| 3-X0C    | •••     | •••           | •••            |            | -        | गोतारहस्य अथवा            |
| 36-88    | * * *   | ***           | •••            |            | -        | क हिन्ही क्रायीह          |
| ラテータケ    | •••     | । किएमि       | क्टूनड कि      |            |          | र्फार के भ्रम्हेगातीए<br> |
| र्न ह    | • • •   |               |                |            |          | गर्भ कि स्ट्रिज्ञानीर     |
| シテータタ    | •••     | • • •         | • • •          | •••        |          | भवावना ( प्रथम            |
| x3-53 ~  | •••     |               | ***            | •••        |          | अनुदादक की भूमि           |
| £}-2     | •••     | •••           | •••            | •••        |          | इक्ती कि काड़ास्पर        |
| ż        | • • •   | •••           | •••            | बायवा ।    |          | भी कि एउड़ेशर्ताः         |
| አ        | •••     | ***           | •••            | • • • •    | •••      | सन्तर्वा ।                |
| £        | •••     | ••• ,         | •••            | • • •      | •••      | मुखपुरठ ।                 |
| पृष्ट ।  |         |               |                |            |          | i ppel                    |
|          |         |               |                |            |          | ~                         |

## क् एएकए क्रिए क् एम्डग्रिता किणिमक्हि कि फिश्ही

## । डिल्रा प्रक्य । ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।</

## इसरा यकरण-कभीजेबासा । ः

### । ह्रमाद्राम्भेक-णेक्य एसिह

कि ह्याद्रगिरिमेक प्रीक्ष ग्राध्यक्ष मध्य कि 15िग क्ष्मित का सामित्रीमेक . गरिम---गिरिमी-मिक कि किसोसिस---प्रीगृती कि थेष्ट के द्वाद मिक---।5त्रभद्रमाह्र

नित्तक, आधारित्यक्तक कि तो परा कि मिन पर अधिवादिक, आक्षा के प्रतिक के असित के असित के असित के असित के असित के असित का कार्य का कार्य के इंदिक, आधारित्यक को स्टिस क्यां के इंदे अयं, पारतीक्क और क्यां हारिक—अस्तित्य अध्याद्य का चारण करता है, इसिय चर्म—अहितास्य चानुचंच आदि चर्म—असित का चारण करता है, इसिय चर्म का निर्मा का निर्मा के सित का चारण कियं निरम् का मिन असित असित का मिन असित असित का मिन का मिन का मिन का मिन का मिन असित असित असित का मिन अ

## ंं। इसकाद्य कितिमिश्रीकि—एफ्टर एर्डि

— សៃត្រក ក្រតុ ត្រ ត្រព្រះ— ទុក្សក ការប្រកាំ-ការប្រ- ទៅក្រក - ស្វាគ្នា ការក្រក - ស្វាគ្នា ក្រុក - ស្វាគ្នា អ្នក ស្វាគ្នា ស្វាគ្គា ស្វាគ្នា ស្វាគ្គា ស្វាគ្នា ស្វាគ្នា ស្វាគ្នា ស្វាគ្គា ស្

#### पोंचवाँ प्रकरण—सुखदुःखिन्नेन ।'

••• । उत्राग्रष्ट ।क ર્તે. ૮૧–૬ કર્ક ज्ञानस्य किलीस्थि।स्र—है स्पिष्ट किली के निह प्रध्य भग्न ग्रीह है एत्रनीह मिंह गिंभगिषधी—है छाए मग्रम है ड्योड़ कि गिंधमेंक हि स्नीय कि सिंह मह--ात्राम्त और ।त्रडाद्भ कि छु कम्जीयाह जीवह प्रवासप्ताह--इन् क महिमानी कि नहीं महिमार के अर्थ के अर्थ के महिमानिक सुख इ.स.च.च्या हो है स्थानवारण हो अयः कर्मत्याम का निवंत-च्यानमह कि अनुभव के अनुभव के आत्मवशाता और फलाशा का लक्षण्—फलाशा कि ज्या सत नाउड़ कि माण्योप का उपयोग-उसके दुष्परियास को हटाने का उपाब प्च सपार में दुःख की श्रीक्षकता<del>िह</del>मारे शास्त्रकारों का तद्मुक्त कि डांत-नी इच्छा की अपार वृद्धि-सुख की इच्छा सुखोपभोग से तृप्त नहीं होती-अत-नत्वय के शासहरया न करने से ही ससार का मुखमपरव सिद्ध नहीं होता नुख दुःस विषयंप-संसार में सुख अधिक है या दुःब-पश्चिमी सुखाभिक्यवाब-निद्यान्त-नुख और हु.ख, दो स्वतन्त्र भाव है--इस लोक में प्राप्त होनेबाले सुख-स्वतःत्र हे या दुःसाभावव्य ? संग्यासमार्ग का मत--उसका खण्डन--गोता का सुद के लिये प्रत्येक की प्रवृत्ति—सुखदुःख के लक्षण और नेद—सुख

## ा जान्नि-इन्हें महि क्षिप्रकृति । ।

### सातवा पकरण—कापिक सांस्पशाह्म अथवा श्रुराक्षर-विचार ।

— जाड-णुपार क्रांक्र क्रांक्र का क्रांक्र

#### भाउनी प्रकरण—विश्वकी रचना व्याप प्रहार।

म् फिन्म-न्नाइकि—ाडक्नि क्रिक्ट—निर्ि सभी-हाभी कि पिन्नोइट एटन कि पिन्नाम मुक्त निर्मा कि प्रिक्टिन निर्मा कि प्या कि प्रिक्टिन निर्मा कि प्या कि प्रिक्टिन निर्मा कि प्या कि प्रिक्टिन निर्मा कि प्रिक्ट निर्म कि प्रिक्टिन निर्म कि प्रिक्ट निर्म कि प्रिक्टिन निर्म कि प्रिक्ट निर्म कि प्य कि प्रिक्ट निर्म कि प

#### । मज्ञाष्ट्रजाह--- १०५० हैं हिन

4 356 - 358 16 । जीएडम कि एप्रकार रम नस्या का वर्षात ( पू. २५० ) - ऋग्वेद के जासकीय सुक्त का साथ विवरण-पूर्वा--१इमी र्जार एकक्सिम - डोक्सिमार देह रिम में प्रस्तित - त्नाहमी मत्नीस क हो। है है - वस्माल में असविधित है ( व. २४७ ) - अध्यात्मशाल का बहा का सत्यानृतत्व - ॐतत्त्वत् और अन्य बहानिहंश - जोव परमेश्वर का 'अंश' जीव और परमेश्वरविषयक अध्यात्मशास्त्र का संक्षित मिद्धात ( पू. २४३ ) -सगुए नाम के उत्पास के से होती है – विवर्त-वाद और गुएए-पिएमास-बाद-जगत्, म गुर्मा - है किरक कड़ामतीय हि कि मगड़ि महास कि है मिन हेमांपर अहि । । समाधि – अमुतत्व-सीमा और मरणु का मरणु (पु. २३४) – हेतबाद को उत्पत्ति--ब्रह्माण्ड में हैं '- ब्रह्मानन्द में मन की मृत्यु, तुरीयावस्था अथवा निविकत्य हिंह भी कि हैं। - अहा सिंह की नाह हार निगर करने ग्रिक - रेड़े हिंह पार्क पहूं ने कि निष्ट - है हि क्य फ्लम् कि मिनास प्रशिष्ट ग्रीह ,कि मिन मिन प्रिक्ष प्राप्त प्रिक्ष कि मिना स्वरूप मि मिन-मान नामिनिया कि बारा मान नाहि महार कि मानिवान नाम-स्प -(१९९ ठापू) गतकमजापन-माम कि हिशाह क्योपियोषि-प्राप्त ज्ञासकाराज्याहरू क डिंग्डा प्रथमी र्रोह फाम - है । गाम एक-मान र्रीए है प्रिह्न-राश्य हि इन्त -हुन्छ – है फास इन्तिहुन्छ है निहु फानी र्राष्ट है फासक एक-मान हे निहु विवासती नाम-ल्प की व्यक्ष्मि--नाम-स्प का बुद्ध-और बस्तुतर्व - सत्य की क्याल्या -जिल्ल करना—मुख्यित के में और किसका होता है ? – बानिक्सा का बर्णन और न्त्राहचीय उपपत्ति—निर्मेषु और समुष् के महार के प्राप्त की स्वभाव-रिकाइमी क्रिक-(১०६ .पू) है ठार्छ हि ग्रींगो म पक क्रिया सिहाली-क्रिस र्गास उपनिवरो के तत्सर्ग वर्णन—उपनिवरो में उपासना के लिये बतलाई हुई विद्याएँ ज्यक्त होनेवाला—अब्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, निर्मुण और सगुण-निर्मुण— क्र ाणाम हुन्की क्रमध्य-ाताणींग किसड ग्रीप एक ।ग्राम शक्य तम्प्रट-पक्टन (जगत्), पुरव (जोव) और परमेश्वर, यह त्रयो-नीता में बांशत परमेश्वर का तीकुर- व्यप्तमप्रम किष्य सिरामप्रम ड्रिक्य क्य कि रिम है सिडि-त्रीक्रम कि रिप्रक जाननी । के निकिन्द्र रिप मि निकि--- पश्चिम रिप छड़ प्रक-प्रकृष्ट ग्रीस तीलुस

#### । फ्रन्ताम्माक र्जीक कापनीसक--एरकए किस्ट्र

बाबक ?—तीसरी नरक की गीत—जीवन्सुक्तावस्थाका बर्णन । . . .पू २६०-३००। इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गीत-देवयान और पितृयाए।-कालदाचक या देवता--तहीरुनाह र्रीक्ष तम्युनाह ,व्रंभं वि, के कि ज्ञान्युना नाथरमेक-क्र्य - काल का महत्व ( पू. २८६ ) -क्संकाण्ड और ज्ञानकाण्ड-श्रोतधज्ञ और स्मातं-इसिलये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा-तथापि उसमें भी अन्त-नहीं छुरते, फलाशा की छोड़ी-कर्म का बन्धकत्व मन में हैं, न कि कर्म में-कि जेबी करते रहने में मिलि अवश्य मिलती है-कमैक्षय का स्वरूप-कर्म मिस म मिस : काला नहां मोरा हो हो है। जाया नहीं मारा कार्य में के मेरे नायन उसके पास निजी नहीं है, इस कारण उतने ही कि पिरावर्जा है-क रिरक मिक हुरप्र-( ९८९ .ए ) है स्कान्त मामाप्त प्रीप्राद्ध फिली क रिल प्रक सप्राह्म है-जान बिना कर्मवन्ध से छुटकारा नहीं-जान शब्द का अर्थ-ज्ञान-प्राप्ति क्राक्ष्मीने-फ्रिक्वन । क किस्रोमिन कि काक्ष्म-" : फ्रिक्न क्रार्गम ग्रिमिक-फर्नार" — एगमफ़हो ग्रीह, मञ्जाद क्रमचीम ; गिम्मोमक— गिमानेप कि जाविक्ताने -ज़ीकृर र्राप्त शिवह कि क्लिक्-( ७३० )-क्निक् कि मुढ्डता और रामिनिक र्रीष १७७४ हिम प्रिप्ते हे समुद्र उद्दर्भरम--नग्रद त्रविक्ष के मेक--हे बीरिक्ष सि मिक हिम्में मुक्त हैं मिक हि उनीसे अथवा सुविद है मिक हो क्रमें हैं —अतएव क्रमें व्याख्या—माया का मूल अगम्य है, इसिलये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि कि ।।।। प्रिष्ट कि मेक- विकास क्रीएअशा कि ।।। प्रीष्ट एक-मान (मेक 

### यरारहवाँ प्रकरण—संन्यास और कमेयोग।

1 738 - 308 B ववय । क्षीं मेर सार्व के बिनार मनु और अन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक के हुन भुद्र ,हन मा कुष्रांगिष्याताहरू कागणतिय क जन्म, हुन भन्न के बिताने के भिन्न भाग - गोता का यह सिद्धान्त कि, इन सब म कमयोग ही क्षप्रेय ( योग ), दोनी मार्ग के मेद-प्रभेद का नदश में सिंहिएत दार्गन - प्रापु ज़िल (प्रशंस) साफ़्ने – (१५६ . पृ ) रातकाम कि गिम सित के फिल्लास्त्रप्र अहि कि भेष्रकामास प्रसित्त कि पिष्ठमेक कड़ोई के तीमुन्तम – गतक्य कि तिई – इस ।क मामन निमातको के कसंसाग का अंद - हमान-संस्था, और भावत-सत्यास मूल जर्भ - गीता में कमयोग अयोत् भागवत-धर्म ही प्रतिपाद्य है - गीता के कम्-क कामन ज्रीह कामान – मेर-कामान – भ्रत्य – भ्राप्य क मान क मान क मान क मान क जोर निव्हान हो ( पू. ३३६ ) – स्मृतिप्रनी में विष्ति चार आथमी का भाषु सहसा पर्वतात है – तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुवंण्यं-ब्यवस्था के अनुसार किए क माहाकुर - एप्टिन विकास होए ने किए - ( 35 है . है ) जाएगी सक ग्रीह करना चाहिये – भगवान् का और जनक का उदाहरण – फलाशान्याण, बेराप्य

#### नारहवाँ प्रकरण—सिङावस्था भौर व्यवहार ।

1 808 - 33F .P ... वस्यात्र । का करांच्य – लोकसंग्रह और कम्प्रोग - विषयोषसहार – स्वाय, पराय, भार इत्यादि की उपपति – देश-काल-मधिद्याद्यात्म और आत्मरक्षा – ज्ञान पुरुष निक्रियाक्त , नामभाग्न - इस्न-डिट-नियह - देशाभिमान, कुलाभिमान जारों ती भी पात्र-प्रपात का विचार नहीं छुटता न निवर का अर्थ निरंक्य अपवा करन, महत्व और उपपित - 'वसुषेव कुटुम्बकम्" (प्. ३१०) - बोद सम हो में वतीव करता - परीपकार और अपना निवहि - आत्मीपम्पबृद्धि - उसका व्याप-लोगो के अधिक हिंत और साम्पद्धि , इन तरवो को तुलना – साम्पद्धि सं जनत् मुतिहा – तथापि दूस बाह्य दूरि की अपेक्षा साम्यबृद्धि हो अंस्ठ हे - प्रविकाश मेंही की स्थित्यम किसी दृष्टि से करता हैं – समाज का भेष, कर्षाण अथवा सब-पसपा - परन्तु इस मंद से नीति-थम की निस्पता नहीं घरतो (पू. ३७७) - इन नीति सं, शोर लोभी समाज की नीति में भेंद्र – दासबीध में बिष्ति उत्तम पुरुष का कि घोमभूर मिला हा मान है होति भूर हि एरमास कि हरहाओ पिछि -मन - त्रीध्रु रिम मियत्। विवास क्ष्यतप्रज्ञ - विवास नियम स्थाति - विवास - विवास -कि होति - है हिंदु हमतक्ष्मी स्थित में एक्नियान होते हैं - जानक

## । गिमकीम--- अक्य ाँड्डर्र

— फिर्मोड्ड कि फ्अंड-फ़िल एऐसी फ़िली के फ़िल्म एराशक लिडडीट्रफ्टर -राइडफ फ़िक्ड — फ़िल्फ्टर्फ कि कि कि कि रहा कि रहा कि कि कि कि कि कि

। ०४४—१०४ . मू . . . . . । 155कि कि कि कि कि 15िए 18िए कि मिन कि प्रमक्ष- त्रमीस प्रप निर्दे स्पाएप्रद के प्रवृद्धिप में व्याप्त सि में जाकतम्ह- है. जानमार्ग जियएँ के लिये हैं, तो भनित्तमार्ग स्त्री, गूद्र आदि सब के लिये खुला हुआ़ -- मिर्स् - भगवर्षक्षभक्त और लोकम्-हिस्से हे हिम-भेल—भिन्तमार्ग में सन्तासयन की अपेक्षा नहीं हैं —भीन्त का और कम का विरोध कि नाह प्रहा कार मही किया जाता—।।। किया के अधि के अधि और भी के किया के अधि के अ ।तिहु थेनस कि दूनप्र-पर्नातिक कुणानिक कि प्रमुख्य अर्थ हो सक —है ।तात हि इस-ज्वाद सिक मि एमहास में वाद ज्वाद है। जाता है ज़िल निहान भीनत-मार्ग में भी स्थिर रहते हैं नेडर ज़्यार, गीता के जीव और क मज़क्त प्रक्रि क । क्रिक्स क क्य म कार में क्वीम प्रीष्ट में ड्वीइ—ाइड इम ,डीइ म है ।इस म मिली—डीमी गुरुता-अगुरुता—कमशः उद्गीग करने से, मुधार और अनेक जन्मों के पश्चात् कि मद्र प्रीप्त ।क्रार--- इत है। महिन स्वास-स्वास के महिन स्वास है। एवं स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्व केंप्रेयोकोस दि का प्रवस्ता को एक एक परमध्वर का दि भाविष्यिक भिलता है — विभिन्न बेबताओं की उपासनाएँ — इसमें भे फलहाता, एक हो परमेश्वर क्रिक और तरसम्बन्धी भावना में भेद—प्रतिक कुछ भी हो, भावना के अनुसार फल िहिक्स डि कितिय दि हैं कि में कित्री पूड़ी क्रिक्स कि उन्हम्प्र--(७९४ .पृ) सरमार्थ कि कि निर्मा के दिनाइ प्रदूर्ण प्राप्त । अधिकार - के अधिकार - के अधिकार - के सक्ति के किस करने के विक यहण किया हुआ परमेश्वर का येमान्य और प्रत्यक्ष हि हिम रिक्न मिन मिन के माह मीक्ष्य है हि की मिनाप्रीम गिन मिन इःसाध्य, हे —श्रतपुर उपासना के लिये प्रत्यक्ष वस्तु होनी बाह्ति —ज्ञानमां र्जार प्रमञ्जल महन्ही ।क मुक्प्प्य ग्रुपुम— ई रहक त्रत्रीम कि सिड् है । प्रह्म ान्त्रक नजन्मी ।क प्रवस्त्रम में मर्ह कहिं जो हिं । कि कि कि कि निह नजियनी ए क्ष्मर म नम-ार्ठा द्विन द्वीरती मि रम नाम द्वि नाह का प्रवन्त्रम में उद्घर- द्वीमी

#### ं। ज्ञीदह्वां अक्र्यानानावाध्यावस्या

कुछ है है फिलो के क्रीमी कि गिमिक कम्किन । क लाहकी-माह क्रि माध्या

किराम कि स्थान के किराम अध्याय मिराम के निर्मा कि के किराम है हिंह र निर्मा के किराम के किरा

#### े । प्राइस्पर—एफ्ट किंद्रस्प

### । प्रितिपारंडीह कि क्ता--व्यक्स प्रदिशिष

माने चल कर भन्ति-प्रथान ,बेहिधमें का उत्तर होना असम्भव जिबार करने का प्रयोजन मूल अनात्मवादी और निवृत्तिप्रयान धम से हि कृष्ण् कृष्णभीकितिः रिष्टि कराभाद्रम भीष्यत—हे हि के मेंच कड़ीई लूम राष्ट्रही बार आये सत्यः – बोद्ध गाहेस्यवमं और बेदिक स्मातेथमं में समता – ये सब कि बुर ने राजीकार कि जानियान स्थाप हुए भागान प्राथित के बुर कि प्राथित अथवा कि प्राचार नामर-त्रीकृती किन्हें एक ड्रिड्र कि आधार के डिवर्तीय - त्रीम्ड में समता – बोद्ध धम का स्वरूप और उससे पहुले के ब्राह्मण-धम से उसकी नांगृह के त्रद्रेष्ट क्रींक र्राष्ट्र के हिरहाभ्यों के तिर्गिन-व्यन्ध क्रींक र्राक्ष तिर्गित ने गाम - 1 है कि केंद्र कि मीए मध्य है काद ज़ीयक है कि मध्य कि क फन्म नामक्रम मन गोता कालिदास के, बाएमह के, पुराएों और, बौधायस के, एवं बोद्ध-धर्म के -केंग्र-है कि वेष मि लोग एक्स मि मार से काइ क्राय के हैं। के क्राय के हैं अश्वयोष के, आध्वलायन के, सिकत्वर के, और मेपाहि गणना के पूर्व का है, किन्तु क् हाम हरामाडुम हामकेह में हड़ – ड्रे ड्रिक्य प्रमहाक किए हामकेह र्राप्त हराम प्रथमकोई नी सी वर्ष की है। – भाग ५. बर्तमान गोता का काक – वर्तमान महा-ह 113है । तिर हम – राग हि नाथर-त्रहाड्यहोर्ग में त्रम प्रीह राष्ट्र नाथर-त्रमीम से हीनेवाली अनव्तथा—भागवत्तथमं का मूल स्वरूप नेव्कम्यं-प्रथात था, फिर क्ताम ह—एग्रक कि किमाम प्रमू कि वृष्ट कि इक्तम मधर है प्रमु क्रीमध कि ठाए अथवा भागवतायमं के उदय का काल एक ही है - बुद्ध से प्रथम लगभग सात-तिवयक प्राचीन प्रन्थ, गीता और नारायिणियोथोपाख्यान—श्रीकुरुणु का और भारवत ज्ञानकर्म-समुच्चय उपनिष्टों का है, परन्तु भक्ति का मेल ज्ञाधक है—भागवतथर्म-क ग़र्तार--डगेड्र मि कि ।तिरा व्यतस्य कि मेंबतवागम हिम-्रीव ।तिकथ्यवास हि हि निव्रुप कि निरुक रात्रप्रधावक प्रक्रिक भाग कि शिष्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क ाक जना प्रमी—- है कि है हि में लाक निजार जिल्लाक कि निर्व -1सह निमञ्चार कि एगर्ड र्रोष्ट एशंस , हनाइड क्रीएक कि नाह रहनन्डिन-इ नाम्यसेक प्रकार मिलाय क्रमां के मेर कोई—हे का क्रामी हिस्स हिस्स मार्गी स्वरूप क्तम के क्राइम्—है युड्ड धिकी कि पिष्ठ और क्षांस क्षांस क्रामिक्सीय कि क्रियान-ं के उल्लेख होनक। एक प्रबल कारए। —भाग ४. भागवतघमे का\_उदय और गीता मिन नीता के मानीत है या और भी पुराह के डाह के निश्च के मिन के प्रमुख्य -तेन ि ए इप्रदेश--रामनी तक प्रयोग्ध के रिक्य किंद-किन्छ प्राप्त किंद्र-तिए हे इंदर हो से में इस्तुक्क ने इस्तुक्क में प्रिक्ष है । ए । नथा थोग, पातञ्जलयोग और उपनिषद् ।—भाग ३. गोता और बहासुत्रो की पूर्वा-ागानिक प्रजी के निश्क हुएनी-एड़रीड़ में तिता-- है तिष्यदेशी पृष्ट उस में सब हि फ्कबास्यता—व्यक्तीपासना अथवा भनितना—पर-तु कर्मधूर्माना का प्रतिपादन कि क्ताइई र्राष्ट्र हजाइएशंस—ातघाँद्रही कि तिति एक्टिक कि डिब्रिसिट—झामाप्रम

नाइसान्का क्रिक्ट क्षित क्षित

# मिह , ग्रिफ कि डिन्ही मिश्रीमें के एमडेगानीर छिड़ कि फिन्हें किनी में डिन्ही मिश्रीमें

किया है, उनका पश्चिय।

अधा. झल्दाकानीता । झच्याय और इलोक । झल्टेकर और मण्डलो का गीता-संग्रह का संस्करण । ब्रेश, ईशावास्योपनिवत् । आनन्दाथम का संस्करण् ।

। हु राज्यात मिक्स की । कहार प्रीक्ष त्रिक्स , हारा है । अन्य है ।

जे. ज्यवेद १ मण्डल, पूनत ग्रीर न्यना १ प्रे. मणना पे. उ. ऐतरेयोपनिवत् । अध्याय, खण्ड ग्रीर दलोक । पूने के आनन्दा-अम का संस्करए। ।

के. या. ऐतरेय बाह्मए। पंचिका और खण्ड। हा. होडा का संस्करण। के. यथवा कड. कठोपनियत् । बल्ली और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

केन. केनोपनिवत् । ( = तलवकारोपनिवत्) । खण्ड और- मन्त्र । आनन्दाथम का

के. केंबल्योपनिवत् । खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिवत्, निर्णयसागर का संस्करण । क्रिक्ट्रीकी, कीवीतक्ष्यपनिवत् । अध्याय और खण्ड । क्रिक्ट्रीकी, कीवीतक्ष्यपनिवत् अथवा कोवीतिक अध्याय को हो वाह्यणानुकस से तृतीय अध्याय कहों कहीं इस उपनिवद् के पहले अध्याय । कहें हें । आनन्दाथम का संस्करण । कहें हें । आनन्दाथम का संस्करण ।

संस्करधा ।

क्यी हुई परमार्थप्रपा रीका; नेटीव श्रीमियन छापखाने (बन्बई) में छुपी हुई म् म्बसूदनी रीका; निर्णयसागर में छुपी हुई शीवरी और वामने (मराठ))टीका; मान्दाश्यम में छुपा हुआ पेशाचभाष्य; गुंबराती गिरिंग प्रेस क्या हुआ हुआ में मान्दान क्या मान्दान में छुप मुस्त में

इस एक है। यून्य से सारा काम है। जाता है। **अप । हु कि तादी।क्र रक माछ फिफ़ र अर्थ एडीसी त्रिरम्यू-प्राक्टि तहुने** कुरूप लकु-प्राक्ति प्रक् शिक है कि ए कि प्राप्तमा काहनानी प्रिष्ट प्राक्ति क्ष उन्हें बहा कि कि कि विश्व का का का का कि कि

नी, र, श्रयदा गीतार, गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहना निबन्ध ।

। सु, जीमने के मीमांसामुत्र । अध्याय, पार और पुत्र । कलकत का संस्करण । । मुन्त्रमा । महानिष्यं । स्वात । स्वात । स्वाप स्व

ते. अथवा है. उ. तैतिरोध उपनिषत्। बल्तो, अनुवाक और भन्त । श्रानन्दाश्रम

हैं, जा, तित्ररीय बाह्यण् । काण्ड, प्रयाक, क्रुवाक और मन्त्र । प्रामन्द्राभ्य का । एउक्त प्र

ते. सं. तीतरोप सीहता। काण्ड, अपाठक, अनुवाक और मन्त्र।

सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रस स्था हुआ, हिन्दा अनुवाद । द्।, अथवा द्रास्, श्रीसमथं रामदासस्वामीकृत दासबीय । धृतिया सत्कायितेजक

पावस्वस्य, पावञ्जनवामस्य । विकाराम वात्या का संस्कर्ता । चुंसिह उ. नुपिहासरतापनापानवत् । नाः सः नारदस्त । बम्बद्दं का संस्करता । ना, प, नारद पंचरात्र । कलकत्त का सरकर्षा ।

पन्त, पचदशी । निर्णयसागर का सटीक सस्कर्णा।

। कृत्रकृति । कमस्याकृतास । सन्म र्राप्त नदस । कृषनीयनिदस , प्रिप्त

सस्करता । सावारता वाठ काव्यः कवल एक स्वान वर माह्यक्रिन शाखा के वृ, अथवा वृह, बृहवारव्यकोपनिवत् । शब्दाव, बाह्यव् और मन्त्र । श्रानदाथम का

व. सू. मार्ग देसू. देवो ।

सस्करता ।

। है फिल्फ का काम

भी, उसी, भारतीय वयोतिःशास्त्र । स्वगीय शंकर बालकृष्ण ब्रोधितकृत्र । भाग आमह्मागवतपुराया निर्वायसार का संस्कर्य ।

सन्स्य, मत्त्यपुराण् । आनन्दाथम का सत्करण ।

। हु कि एएरक्संह के किन्छम इड रहे ।किट कि रम फूम में हिसी प्रम माध्य हि कप्र : प्राय किसी है कि किसी प्रमास वह है है किसी प्रमास वह है किसी है मतु मनुस्मीत । अध्याय और श्लीक । डी. जाली का संस्करण । मण्डलीक

ज्ञान हुं क्रांड़ क किए लाभी जिल्ला के गांत किएड । काम के बाहर

अध्याय के और श्लिकों के हैं। कलकते में बाबू प्रतापचन्त्र राय के धारा मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सबंज उपयोग किया है। बस्बई के संस्करण में वे ड़लिक कुछ आगे पीछे मिलेंगे।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली प्रन्थ । अंग्रेजी अनुवाद ।

मुं. अथवा मुंद, मुण्डकोपनिषत् । मुण्ड, खण्ड और मन्त्र । ज्ञानत्वाश्रम का संस्करए। । में ज्युन, में ज्युपनिषत् अथवा में जायण्युपनिषत् । प्रपाठक और मन्त्र । ज्ञानंदाश्रम

का संस्करण् । पाझ, पाजवल्वयरम् ति । अध्याय और इलोक । बम्बई का छुपा हुआ । इसको अप-राज, योजवल्वयरम् ति अस्याय और इलोक । बम्बई का छुपा हुआ । इसको अप-पो, अभवा योग, योगवासिट । अरुत्य, सांशि हि हि । कि हो भाष

रामपुर, रामपुर्वतापिन्यूपनिवत् । भानंदाश्यम का संस्करण् । वाजसी, वाजसनेथिसहिता । शध्याय और मन्त्र । वेबर् का संस्करण् । बाच्सीकिरा. स्रथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायण् । काण्ड, अध्याय और दलोक । बम्बई का संस्करण् ।

विष्णुः विष्णुपुराण् । अंत्र, अध्याय और इलोक । बन्बई का संस्करण् । वे. सू. वेदानतूत्र । अध्याय, पाद् और सूत्र । वे. सू. शांभाः वेदान्तपुत्र-शांकर-भाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण् का ही सर्वत्र उपयोग किया है ।

हांसू. शांडित्यसूत्र । बस्बर्ड का संस्करण । शितः शिवनीता । ऋथाय और इलोक । ऋष्टेकर मण्डली के गीतासंग्रह का संस्करण । हते. 'इवेताइवतर्रोपनिवत् । शव्याय और मन्त्र । आन्त्वाथम का संस्करण ।

सां. काः सांस्थकारिका । तुकाराम तास्या का संस्करण ।

र हेर्यनी, सूर्यनीता । जञ्जाय जीर उत्तर । कास का संस्करण ।

होरे. हरिवंदा 1 पर्वे, शध्याय और श्लीक 1 बम्बई का सस्करण 1 नोट--इनके श्रतिरक्त और कितने ही संस्कृत, अंभेजी, मराठी एवं पाली प्रन्थों

का स्थान स्थानपर उत्नेख हैं। परांतु उनके नाम यथास्थान पर प्राय: पूरे लिख स्थि गये हैं, अथवा हे समफ्त में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

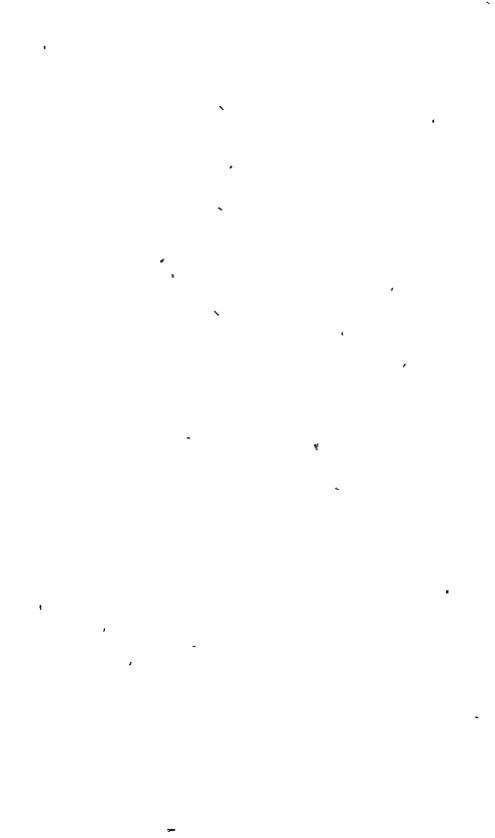

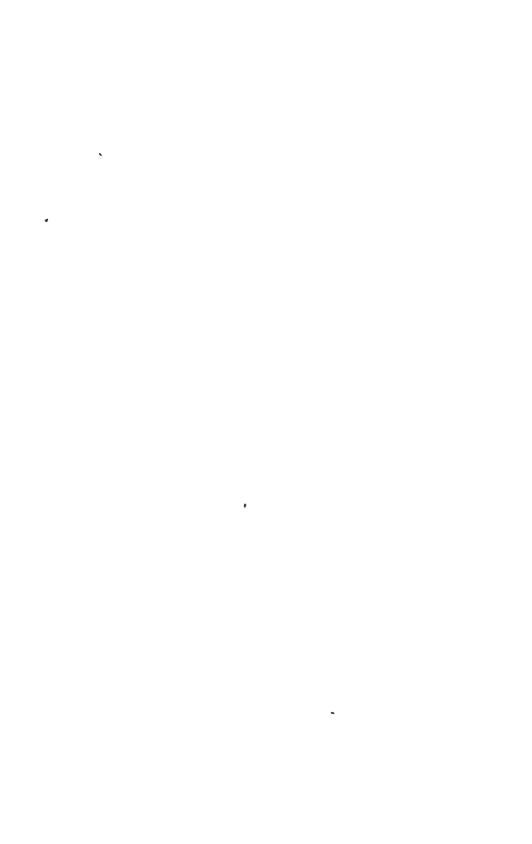

अंश्वर हें ने अवस्त वें के अवस्त



। :मक्त फाद्रणिगीड । क्रिक्क ब्हें

# फ्र**उडुरा**न्ति। इक्राप्स् इमारि

lekle

# । ह्याद्वार्गिक

స్ట్రాంక్ష్యాంక్ష్యాంస్ట్రా

## े एक्स्पार्थित एक्स्पा भिषयभ्रम

। प्रमान्तिक वर्ष्ट रंक काइनमन गेथाना १। क्रिक्रिक्षिक कि स्रोधन किन्निस् ॥ ॥

महाभारत, ज्ञादिम श्लोक ।

स्वीवसिवही गावी होग्डा गोपालसन्दमः। । पार्थी वस्तः सुधीभौका हुग्धं गीताम्तं महत्।।

हैं (जतने उपितर देव माने गोहैं, श्रीकृष्ण स्वय दूध दुहनेवाले (ग्वाला) हैं और विद्या हुनेवाले (ग्वाला) मोक्सा बख्डा (वस्स) है और विद्या हुन प्राप्त हैं। इसमें कुछ आदचर्य नहीं कि हिन्दु-चो दूध दुहा गया वहीं मचूर गोतामृत हैं। इसमें कुछ आदचर्य नहीं विवेचन हो चुके स्थान की सव भाषाओं में इसके अनुवाद, टीकाएं, और विवेचन हो चुके स्थान की सव मायाओं में भी इसके सिक हें। देवा हैं। परन्तु जब से पहियमी विद्याने अपित कुरोप की मायाओं में भी इसके अनेक भान सिक लिंदा, यमेंत, परेच, अपेजो आदि यूरोप की मायाओं में भी इसके अनेक भान सिक हों। तिहान के सिक की समस्स

पह स्कीत का अर्थ हैं। महाभारत (उ ४८ ७-९ और २०-१२, तथा वा वा वहें हें कि तर अहें इप विष्य हैं। सहाभारत (उ ४८-४९) में लिखा हैं कि तर और नारायण के दोगे क्षित क्ष्मित क्ष्मित

-माइ क्रिफ । फ्रिक डिंग गिर्ग है कि गिर्मिड्सीस कि क्रिक शिर परन्तु साथ-अर्जुन मिश्रकृत रीका में 'अनुगीता ' शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है। कि । जाहें वाह्य के जाहित सम्भात है । अनुगीता की ' भगवरगीता ' या ' गीता ' यही स्त्रीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने जिंह है ज़िए एउँ एमें क्विक कुर्ग्न है कि इन्द्र के कि कि कि कि कि इस ग्रंथ का नाम भी , भगवह्गीतस् , या केवल , गीतम् , बन जाता जैसा कि नपु-में न होता तो 'भाषवेतम्,' 'भारतम् ' गोगोगीतम् ' इत्यादि शब्दो के समान नाम प्रचलित हे जेते कठ, छोड़ोय, केन इत्यादि । यदि 'उपनियत् ' शब्द मूल नाम निस् केवल 'गीता है सिसिन्त नाम प्रचलित हो गया। एने वहुत से सिसिन्त ज्यानधन् हेन प्रथमा के एकदचनात्त शब्दों के वस्ते पहले 'भगवद्गीता' और नामान्य जातिवाबक 'प्रमिष्यत्, इव्ह भि इंड किये गये, जिससे ' श्रीमह्भगबहुगीता क तिस्र एक उप , प्रकार कष्पुरशास्य प्रमान के निरम काशी है कि मान कुररा । है ाताल । प्राप प्रिप्र क्लान्ड्डिइ हुए ' कुतिनि तीड़ ' क्रक प्रक्त कि घरं छड़ कि में भारतु " एसा सप्तमी के बहुबन का प्रयोग किया गया है। इंग्लिस के भाव्य हुए हैं और यदापि पंत्र एक ही है तथापि सम्मान् के लिय " श्रीमद्भगवद्गीतासूप-म् " श्रीमद्भगवद्गीता उपनिवत् " य दो विशेषए।-विशेष्यरूप स्त्रीरिंग शब्द प्रयुक्त निहा में गाया गया अवित कहा गया उपनिषद् " यह अयं प्राप्ट करने के जिये संस्कृत शब्द हिन्दी में पुलिस माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है इसलिय " श्रीभग-संकल्प के केवल हो पह (भगवहगीतामु उपनिषत्मु) विचारणीय है। ' उपनिषत्' के कार्य से उसका महत्त्व कितना है यह अगि चल कर बताया जायगा। यहा इस ने उन्त संकल्पका प्रचार हुआ हो।।। इस दृष्टि से, गीता के ताल्प कार्नाम करने रुद्रिप कि-निर्दे कि राक्र कि मिकी कि कि कि है कि समिरि सिम्ह । इ. गाम पाय में किरीप भिष्म कि गामि द्रुप्त मीका के द्रि हिम में (कराभाद्रम)

था; ६त उपायम में भरदर्गीता के अनेक क्लीक ज्यों के स्पी पाये जाते हैं उस आवर्गीता का सारोग दिया गया है कि जिसे भावान् अफ़िष्पा ने अर्जुन से कहा अन्तिम (अयित् निर्वाप्) प्रकर्ण में अजु नोपाएयान भी शामिल है जिसमें क भए भट्ट हुरेम । है निहुक ठामी। जामिक किसिक गण्डी. कि किडलमार एईम्छ २४२ हें परमाय में दिया हुआ है । इसी तरह कहा जाता है कि विस्टब्जी ने जी क डांक्रेपू के गुरारहुंबन एक स्थाप में, तथा गर्हबुराए के प्रबंध ड जात कि दि । क्रिक्काफ इक्ने । है किइक क्रिक् क्रिक फ्रिज़ के नारू दिक से कि किए। ह । जिंदि कु , कि जारा कर है है कि कि कि मान प्रस्ता है । जारा है । क हि पाउत्तान संसवनानी राज्य के बाद की होगा । भागवतपुराण हो के (४.७) पर जेन, जेगस और सुफी का उल्लेख किया गया है जिससे कहना गई, हे । परन्तु यह गोता पद्मपुराण में है ही नही । इसमें एक स्थान दण्त निया गया हे और लिखा है कि वह कपिलगीता पद्मपुराण से ली कीग 'कापलगोता' कहते हैं । परन्तु 'कापलगोता' नामक एक खपी हुई स्वतत्र पुस्तक हमारे देखने में आई हैं, जिसमें हठयोग का प्रधानता से कुक कि (६६–६၄) नाष्णार्गात्रिक के फंक्र रेसाँत । हुं हुए द्विक क्तिएक्सी पुराए। के ग्वारहे स्कंच के हेरहें के अध्याप में हसगीता और तेहंतने अध्याप में कमणिका हो गृह है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है। श्रीमदमानवत-में है। नारस्पुराण में, अन्य पुराणी के साथ साथ, पन्यपुराण की भी जी विषयानु-अपने ' अध्हाद्रशपुराण्यदान ' प्रथ में लिखा है कि शिवगीता गोडीय पर्मोत्तरपुराण् र्म कामप्रान्तारू नडीं । है किन तिपिनादी मेमर है फ्टि में मध्यक्राना रू रेपू हीप्र कि कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालबंब में हैं। इस पुराए। कि कि १ हं मितियेष्ट्र में शिष्टिक मार्च नहम के उपने क्षेत्रीय है। । -मार्ग में प्राप्यक हुराठाइ निह्नेप के जाप प्रतिही के डांक-ाममाप्ट केमड़ । हु डांक निह यह प्रथ वेदात्त-विषय पर लिखा गया है। इसमें जात, जपासना और कर्म-संबंधी प हु इसीए रिक्ष कि सारम कि हु में फ्रेंक्सार क्रियारा सहस्र है। पुराया का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सिना एक दूसरी रामगीता रामायए। के उत्तरकांड के पांचे सगे में हैं; और यह अध्यात्मरमायए। ब्रह्माड--मजाधनार हें है तिलीकार तिरिमार कि में स्थाराहम । है कि तिरिमार लाह क्रिय । है मि पापनस नैठास के एगरपुरागों के तिमति प्रीस हम पापनस हं १ न इ क विब्लुपुराष् के तीसरे श्रंश के सातवें अच्याय में; दूसरी, श्रानिपुराण के तीसरे खड र जिन्ने । है कि जनम निति किरिया । है है। यस में (किर १२९ में ६७९ रेग्स) होड़ -त्रच के एप्रकप्र-एगेक्नी के व्यमी।कार्यक्र कि उड़े कारियड़ के प्रश्निक है। कि नाम के प्रहे कि है। वह महिलान में भूति । वह । वह है कि है कि -फ्रिक म (कि प्राध्यक्ष ५१ ति १) स्ट्राप्ट के गिम्होम्ट के उक्रवस्टेक्ट होएए कृषि के तित्रीसित तर्मा कार्य है। है । एह भंग के प्रतिस्था का प्रतिस्था का क्रिक्ट

कि कालिहास से पहले हो गया है इसलिय उसका समय कम से महले ४३% भिन्न स्थानीसे लिये हुए और कुछ नवे बनाये हुए स्लोकों से, को गई है। भास इसी तम्ह कहना अधिक पुब्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, मिल नाफ़-ांत्रीर कि कि कि मेह मेहें निक अभिद शिर शिर की गोश्रे कि नेनाम हफ़ क्रीफ़िश । गरिह । ग्राप्त में रामर राजिस के घमन के बीक माभ , माध्य क्रिस्ट की है। ग्रिह ताह क्षेत्र । है एरह एकों में भंगार के कड़ान केकृषि साभ कमान 'एर् -क्ट ' तादीक्य में ड्रिलाड़, शाम के रसर्ड़ इंडि, किन " ालपथ्यपार ।उत्पाद ·-मर्जाम " क्लाइ कुर्ज्य ; है । घा प्रस्ती कि । है कि । है । है । कि । क्षित्र कुए क कि जिल्ला के आरंग में गीता-ध्यान कि मान के विकास के कि कि तिर्वे कलकत् के खेषे हुए बायुपुराया में वह हमें निहा । भगवद्गीता की जिवपुराए। में तथा वायुपुराए। में भी गीता-महास्म्य का होना बतलाया जाता है। जिल्हा में हिन हो है। इसके सिया वराह्युराण में एक मि मंदेत अध्याय के जिले महातम्पन्यां में न्यूंच महातम् वस्त्र के प्राप्त के प्राप्त के हिं। इस अध्याय सक अध्वत्नाता के मित्रकार का आध्य नव है है है क् डांग्राप्तर के तीर मृड़ कि उम किलमी क क्रिस्ट क्रुप्र ; किलमी द्वित क्रिक्टिक्टी सिगा-६ यु. सर्ग.४२-४८) । उपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पवपुराए। में

की है फिक्स एक में नाघर हुरू कि कार है (कि नोर कार). की है फिक्स एक में नाघर हुरू कि कार है एक कि के कि के कि

क्ष उपर्यक्त अने गीताओ तथा भगबद्गीता कि श्रीपुत हो ए मिन्स मानत । । है हैंग्र में मिन्स मिन्स ।

। गर्गह । एए । ए। ए — जान भि के गिमारकांद्राध्य में बहुत पीह पि हो हो। हा हो। है। अहि स्ट कर्ट स्थानी में भगवदगीता ही का चुक्तिवाद लिया हुआ सा जान पड़ता है ज्ञान (१६.६) हु प्रताय । वाजान सम्बन्धा स्थाय । स्थाय वाया है (१.५०) ज्ञान समफ्री; क्योंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उल्लेख है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं ज़िम एके मुख्य के मिनाय छहु आनुनाय के किए देख हैं कि एक क्रमान रवता से ही स्पट्ट मालूम हो जाती है। मद्रास का 'गुरुज्ञानवासिरुरतस्वसारायए।' किन्छ ताब हुए ग्रीह है कि छिपि है भि है ग्रे छे ग्रीह वाब उनकी किन्छ कि ' भावद्गीता ' का ' गीता ' माम प्रचलित हो गया है । ब्रध्यात्मरामायपुर और मिताओं में उत्तरा भावव्गीता का ही महत्व अधिक बढ़ गया है। यही कारण है किकन नइ र्राप्त किम जिन रड़ठ किए काशीर्री मि ड्रेकि ड्रेड्ड किन कि डान रिमाप्त क कि किया व्या है। इन कापण से भावद्गीय के गिभीर तथा व्याक्त कि कि निर्मा है तथापि इनमें नदीनता कुक भी नहीं है, किए हिए प्रायः भगवद्गीता तहीं है। यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के समुच्चय का युष्तियुक्त समयंन अवश्य किया किए किएम्हे प्रिट क्षि क्षित कार्य के किएम के किएम के किएम निमित्र हो प्रतिपाइन किया गया है। यमगोता श्रोर पांडबगोता किवल भन्ति-न्नोर अध्यवस आहि गोताएँ विलकुरू एकदेशीय है क्यीरिक इनमें केवल संगात-मुरम्पा है जिंद के हो है। अवस्त उत्तराधी के हैं। अवस्य 

की परीक्षा करते समय जनत बाहरी बातों पर हवान हैने की एसा ही समक्रते थे न्यान नहीं बिया । इसका कारए। यही है कि ने लिग-भगवङ्गीता सरीखे अलीकिक ग्रंथ क्रिया पर शिक्ष और भाव्य सिखा हुँ क्रिक्ट मिक्ट प्राप्त अधिक हुं इत्यादि वाती के विवेचन को 'बहिरंग-परीक्षा' कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों कुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं कि की से कहा मेह उन्हें रियति का कुछ पता चलता है या नही, प्रथ के विचार स्वतंत्र हे अथवा चुराये न्यमित्रका जल्लेख हे-इन बात से भेष के काल-निर्मय आर् तत्कालीन समाज-जारा है या उस प्रथ में अतेक. आपं प्रयोग है, उसमें किन किन मतो, स्थलो और उसमें मायुर्वे और प्रताद गुण् है या नहीं, शब्दों की रचना में ब्याकरणु पर ध्यान दिया है । यून्य की निससे और कव बनाया, जसकी भाषा सरस है या नीरस, काब्य-इध्सि ' । सिरिम-गरंत्रसं ' मनजलनी इँ इ धर्मय और ज्यातिन ए, स्वत्र मन क्षेत्र रक्ष कई दंव क्षेप्र १ है किल्हिक सर्विय-एउँहोब टिस्ट्र प्रसिधिय-पर्वेस क्यू । है किल् न समभा है में, अपनी कुतकुरपता मानने लगे। प्रेथ की दी प्रकार से परीक्षा नहीं हिया और वे भगवङ्गीता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्व अपने बंधुओं इसी कारण उत्तरकालीन वेदिकथर्मीय पेडितो ने, अन्य गोताओ पर अधिक ध्यान १ इ.इ.च. जामबीनी 15ठवंट कि 15विज्ञानम भि उप निवृक्त सितानि किन्छ

अवश्य करना पड़ता है। इसी तरह, गीप़त की सहायता से यह सिद्ध किया गया लीजिये। यनस्पतियो के वर्गीकरण के सक्य फूलों को पेंबुरियों का भी विचार पह नहीं कि वहिरंग-परीक्षा की ये सब वाते सबेया निरमेन हो। उदा-। गरिह जनम यंथ पीछ से महाभारत में जोड़ हिया गया होगा। पर गीता का बहाजान बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी; वेदान सीम्। एर कि मुंब के हैं प्रकेष पर एक कि मुक्त है। के मुक्त स्वामी म क ातीं किसी में असी की श्रीत और किसी में में मूल इलोक गीता के म मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर, गोता सागर में डुबकी लगा कर, किसी ने सातः निर्मातिन ने जनमेजव से और पूत ने वीनक से कहा हो; अथवा महाभारत-मुना दिया ही और उन्ही श्लीकों के विस्तार को संजय ने धृतराष्ट्र में, ब्याल ने शुक कि अक्तिया ने अर्जुन की लढ़ाई की जल्दी में दस-बीस श्लीक या उनका भावाय है नभन हम तह। है हिम नभन मिलना संभव नहीं है। हो। यह संभव है होता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रए।भूमि पर अर्जुन को सात हिन इसी 1ननव बाब केसर 1क 1तिए सिसरी है 1धर प्राप्ती बाथ एक हि 1तिर रुप निषय किए कि है हिस्स कि से हिस्स कि अपने कि पदरचंवर ' श्लोक में बह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता बह्मसूत्र में कार वनने न्द्र के बाद माना है। तीस विद्वान् का कथ है कि कि अध्याप में बहुपून-नाक-ाननत्र एक गर्नाए में इसहू त्रकसमम् तमक्कृष्टि हु छर्नु एक तम क्रिनीम गोता से बहुत पोछे प्रचलित हुआ है । गीता के सीलहर्दे अध्याय में जिस जाती है, कि गीता का मब्तिमागे उस इंसाइं धमें से लिया गया होगा कि जो हि नेमिनी हि नेकुन हो वा हिस हो । इस क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हो निर्मेल हो रि 1मड़े श्रेष ह्राप्य हो इस कि इस्ट्रीमी ह्राप्त क्यू प्रक छ्र कि शिविष्य शिक्ष क गांधीनक विहान् लोग गीता की वाहय-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे है। गीता मेही समय नत्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानी के अनुकर्णा से हुमारे न्नाथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छता पा.कर केवल छिद्रों को गिनन सुवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे और केवल उसकी पेंबुरियों गितता.रहे जैसा कि कोई सनुष्य एक-आथ उत्तम सुगंध्यवत फूल को पाकर उसके रंग, सीहथे,

-कृम को है छिड़ छिएं गकास किन्छ है छिंड के कि में छिड़ के विष्ठानिष्टम को है.

हे सक कि सकटा कि एक एंट्रेंगा के उठाक गिंध छो। छैंते छोंडे सक कि सकटा कि सफ कि सकटा कि सफ कि एंट्रेंगा के ए

#### अध्यिक्षेत्र एव वात्तरभद्रैः किं त्वस्य गंभरिताम् । आपाताक्षमभूषीयरततुर्गानाितं मंथानकः ॥

मुश्न भिमको ित जि मुख्य होष कि निमार इंग्रुक्त प्राग्य कि उसे को क्षेप्र मुक्त का कि कि मिर्स कि कि मिर्स के कुन कि कि मिर्स के कि मिर्स के कि मिर्स कि मिर्स के कि मिर्स कि मिर्स के कि मिर्स के मिर्स के कि मिर्स कि मिर्स के मिर्स के कि मिर्स के अपन के कि मिर्स के मिर्स के मिर्स के मिर्स के मिर्स कि मिर्स के मिरस के मिरस

भगवद्गीता ' अयोत क्षेत्र क्षेत्र माना क्षेत्र माना क्षेत्र मान क्षेत्र क्षेत्र भाव क्षेत्र क्षेत्र भाव क्षेत्र क्षेत्र भाव क्षेत्र मानिक क्षेत्र मानिक मान्य क्षेत्र क्षेत्र मानिक क्षेत्र मानिक क्षेत्र क्षे

नेतायुगासी च ततो विवस्ताम् मम्बे द्दी । मसुख छोक्पूरगर्थे सुताबेङ्वाब्ते द्दी । इङ्वक्ष्णा च कथितो व्याप्य छोकानवस्थितः ॥

#### । मर्जाम् हैष्ट हे स : मेड माइम क्मंड्र ॥ : इम्डोक्येडिंसामस साठीएमेड किथेक

#### समुपीहेव्नतीकेषु कुरुपांडवयोम्डि । अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

#### । :क्रिकुक्तिवारम् वर्षः पुनरावित्रकृतः । एवतिकसणश्रेव घमः मारायणात्रकः ॥

### । मर्सिक् हैं के स : मैठ कि शीड़ किलिक ।। : इम्बेक्झिहीसामस सातीकीड़ किलिक

मूल स्वरूप बधा हैं। इन दोनों में यह भेद बधों हैं। मूल भागवताथमें। तित भिन्न है। निवृत्तिवयक वित्यम और प्रवृत्तिवयक भागवतथमें का. ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और भागवतपुराण के उहेश और रचना-काल ' भिरम ताब सड़ कि पार कि प्राप्त कि विषय । है नावर-ऋसि धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नही हो सकता, क्योंक वह केवल है उसी नारायप्रीयाख्यान का जैसा उपयोग हि सकता है वेसा, भागवत-इंग डिक तारी में तराभा हम जिस में जिस महाभारत में गीता कही गड़े का यहा तक कहनाहै, कि विना भित्त के सब कमेयोग ब्या है (भाग. १. ५.३४)। जिष्णक आरो का विवेचन उसमें नहीं किया गया है। अधिक व्या, भागवतकार नाहास्य का जेसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वेसा भागवताथमें के कर्म--क जिल्लाम कि मध्याना पर देव एकरीड़ कि जाकर केन्स् म जनाभ पुराए का मुख्य जहूंश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता हूं। यही कारए। हु कि पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराया की रचना पीछें से की गई। इससे भागवत के नेवल निष्काम कम व्यथं है यह सीच कर, श्रीर महाभारत की उपन व्यनता की भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि (भागवत १. ५. १२) बिना भीवत धमीय भनित का पथीचित रहस्य।दिखलाना स्यासची भूल गये थे। इसलिये निवाप समय के संबंध सुर हुरे । परंतु इस समधेन के समय भावत-म तराभाइम ,नर्थमम ह्रा । रिक न्येमम । क न्या त्रीपूर-त्रशूमिक के मेथ तनाभ आदि में एक ही है। परन्त्र भागवतपुराए। का मुख्य उद्देश यह नहीं है कि वहु र्जित के ,मेमनेनाभ का गुरप्रमानमा अपि मेम गिवानुना का नामना में हो हो है है २३ और ११.४.६ देखी) यह भली भाति मालूम ही जाता है कि महाभारत का. ,०१.७ १८१, १४.२२.४ .तानापम में विर्णत के किया के प्रतास कर है। कि विशेष मित्र है। क्षु, पियवत और प्रहाद आदि भवतो के बाज है। वृथ और उसमें निवृत्ति-विवयक विवयम का जो निरूपण पावा जाता है वह केवल मतु-इध्वाकु इत्पादि पर्परा से चल हुए, प्रवृत्नि-विषयक भागवतथसे हो का है; करता है कि गीता में अज़ैन की जपदेश किया गया है वह, विशेष करके नार भारमी इ हिए एक उनकारमाहेम हे किय क्यूक्ट की है हुए छ। आ । हु वितयमें की पर्यप्र कि हि मेगनिमाभ लहके इह ,िक्स है हि, गाल कि मेथनी हुं, तथापि मन्-इस्वाकु इत्यादि गोताधर्म की जा परंपरा गीता में दी गई है वह पश पाता में प्रश्नियम के साथ ही पतियो का निवृत्तियम भी बतलाया गया पुरुप । हे । पर विश्व में सिक्त में भागवत्त्र में माय बतला विया गया है । परन्तु जिन्हें स्था । विषय अयोत् संवासियो के निवृत्तिमार्ग का थम भी तुभः

उस समय किस क्पान्तर से प्राचीत है है तिलीक्स से राज्यक सकी प्रमस सड़

वह मालूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या ँ 🖛 ां। गाम्नार । एकी

तरवज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही तहाँ हो सकता । क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान क मेक क्रीह भीएत । हैं 'हफ़ुकर्राशा ' शाया ' अथवा ' शाया के में के मिक कर्म हैं। क्तान्त भी, उपनिवदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं । इन्हों के किल ाग्रजाक छिट्ट जीह ; हु कि जक तिमहोत्र कि उन्नित्र के में हिन्न के निर्माह निष्ट में मानाप्राप्राप्र है । इस विवाद विकास कि जिल्ला है । इस है है। इस सि हारा भिन्न भिन्न समय में बनावें गृषे हैं, इसलिये उनमें कहीं किस समय में विसार-विभिन्नता क्ष विषयों में उपनिषद् में हो चूका है। परन्तु ये उपनिषद् भिन्न भिन्न विषयों के केवल ताहियक धर्म नहीं हैं; उसमें जो गूढ़ तत्त्व हैं उनका सूक्म विवेचन प्राचीन पहले थोड़ासा पुनेकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये । बेरिक धर्म तारपये के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेंद किया है उसका कार्य जानने के के ताता चाहिये। गीता के जाकरभाष्य का पही स्वरूप है। परन्तु गीता के क्ष. एक क्षा की क्षेत्रातालक भी वतलाता है, कि घर का अर्थे चह उस प्रश्य की ग्याययुक्त समालीयना करता है, अपने मतानुसार उसका ताल्पर्यं रात्रज्ञ द्वित उन्हों प्रम शिव हि सितह राकागम। है विहक कि हि निश्क क्षेत्र होता है, परन्तु सामान्यतः 'टोका ' मूल प्रन्थ के सरल अन्यय और इसके सुगम का अर्थ भी पही है। 'भाष्य' और 'टोका' का बहुया समान अर्थो उपयोग उन्त भाष्य के आर्भ के उपीव्यात में स्पष्ट होति से कही गई है। भाष्य ' शब्द ताब हुए। है कि ानवर कि फगार-1तिश निहिन्छ भिने कि हि नितव धेम्नात कि उतिरि रामुनेस के तम निमस र्रीय नेशक नडां काक कानिया, इसिलिय नाम कि शिहित कम करना चाहिये। परन्तु वैदिक कमेथोग का यह सिद्धान्त शंकराचाप लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यंत स्वधमें नानकमे-समुच्यपात्मक किया करते थे। अथित् उसका यह प्रवृष्ति-विषयक अथे हि अनुसर के पुरेकालीन शेकाकार, गोताका अर्थ, महाभारत-करी के अनुसार हैं। नार हे का उपोद्धात हें की , उससे साफ साफ मालुम होता है कि बाकरा-प्राप्ता स्था है किलाह कि कि कि स्था के प्राप्त कि निवास मह मि हि प्रशास उल्लेड शीशत । एक गिरार प्रकी शक्य प्रकी देखा का गिरीर का प्रमप्त के शिष्ट -17काद से जिल-काल नहीं सकते कि महाभारत के रचना-काल से शकरा-पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ जिसी जा चुकी थी तथापि वे अब उपलब्ध क्रिंग केरा नीता-भाव्य ग्रीत प्राचीन प्रत्य माना जाता है। यद्यीप इसके भी का कथा तालकं मि हिस्स है। इन भाष्यो तथा टीकाओ में आजकल थी किर्मि मिराकाकि प्रसि शिक्काम के क्रिमि की छिड़ी। इस । ई प्रेमित के

-रिक्रमिष्ट केमी कि हमुतगर्ह रिष्ट ; है क्यक्नित्रिहितो क्रीप्रह क्रयमियार अपर

था बतीसने वर्ष में उन्होंने गृहा-प्रवेश किया (संबंत् ८४५ से ८७७%)। गिरहुम (०१७ काद) ४४३ <u>त्रिम् सन्याक मानाक काका इन्स</u>िट । हास्रहु मि फनाम कथिक मि कम में नाम्जुल्ही ड्रिक मि जिंद्र कि नाहकात ग्रीक है निवास तीक मान्यों को मान को मान को मान कि गिगइएके सभी सभी रातिक मी। एक है । एक कड़ी क्रिकार है तीरि व्यक्ति केस हि कप में निति लून पीरावा की हुआ कि यहा है है। हि है। होरि क्योडियांस सिट्ट कार : भार में में में इं एडिस्ट ग्राक्टि मिल्ही प्रसि स्वास जितने भाव्य के अनुसार वह जिल्हों जाती थी। इस समय गीता पर जितन ि किएक प्रस्तु एनाम कथिक कि गिरिंग के छात्रसंत किए तकि द्वार प्र निकारी ग्राक्शंड रूप प्राथाप्र के फिंग्स के फिंग्ड्रा निएए निएए तही पर प्राथाप्त के फिंग्स के फिंग्स के फिंग्स किया है का ,रिया तम कर तीरि हुए कि म्छली प्याप प्राप्त प्रमाधना से उर्गह अस्त्र के प्राथार के एड है के के स्थाय के किन्छ में त्रभागामर भि प्राव्यां क्रां की र्रिज क्रक प्राक्ति क्रिय यानाक्ष इंकि बीप की ह द्विष्ठ प्रिशक कि कि कि कि है हिए शिक्ष कि कि कि कि कि कि कि कि कि र्जीष है । एड त्रशीक माइएक । रामह रम राधाष्ट के हिन्छ र्क की ले समस स्थामर क हेड़े कि हि कि हि हि होते के स्थित के फाइ प्रमा है। इंड (अर्थात् भगवद्गीता पर भी ) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता उन प्राप्त सिहि के प्रिष्टाय के प्राचाय को प्रस्थानश्रयों के प्राप्त मिन्छ इप् (श्रुह्नत, विशिष्टाह्नत, ह्नत, श्रुहाह्नत आदि) हिहुस्थान में प्रचलित हुए; -प्रम कि कि के मध कही के बाद के मनन के मध्य कि कि गर हुआ भागुरीए । ाष्ट अप्राह्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन प्रन्थी में नहीं किया जा सकता प्रचार क्षेत्र पर बेहिक धर्म के गिर्म कर प्राप्त के मध कही है पर प्रदेश कथी।कथीस मड़ी किड़ी क फिल्लाएउस र्जीह रूप नाफ नेगी के गिती कि फिरमाएत हर ह । हु । या एकी नव्यविक किया था है। इस तरह अस्थानका गिगम निक जोकृती जोस जीकृष मनही है हन्ए छकु निक तपुराधास के मेष्र कड़ोर्ड मेसर की है फ्रेस हम कि 'फिस्नाएनए'। उर्घ मात 'फिस्नाएनए' प्रमाणुकार हो गया । और, अन्त में, उपनिषदों, वेदान्तमुत्रों और भगवद्गीता का जी पूर्णता करनेवाला यह भगवद्गीता प्रत्य भी, उन्हों के समान, सबैमान्य और क प्रीत पहल की, तब उपनिषदी श्रीर वेदातपुरी के मामिक तरबतात ना विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है। इसीलिये उपयुंक्त कथानुसार गिमिटीक्र क्वीं कि मिल्ट मिलिक है कि गिलक में एड्रेट के हि रिज प्रकृति एक

क यह बात आवकत निष्य हो नुकी है, परतु हमारे मत से आवार केलिये परिजिष्ट जन समय भीर भी इसके सी वर्षपूर्व समझना नाहिये । इस आवार केलिये परिजिष्ट प्रकरण देखी ।

प्रतिपादन किया गया है कि उक्त प्रन्यों में केवल शहत सान हो नहीं है, कितु, कहते हैं। उपनिषद् और ब्रह्ममुत्र पर योगाना कहते हैं। उपनिषद् और ब्रह्ममुत्र पह करके ज्ञान ही में निमन्त रहते हे इसलियें 'संन्यासनिव्हा' या 'ज्ञाननिव्हा' भी माम्पे कि मिक कि , प्रिह है हिक फिमिनोक्ने कि क्लाइमी मिड़ । किक्स इसिल सन नासनाओं और कमी के छुट निमा बहाबान की पूर्णता ही नहीं हो पह हैं कि किस और बास, अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर-विरोधी हैं; का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मीक्ष नहीं मिल सकता। इसका कारणु तथापि इन कमी का आचरए। सहैव न करते रहना खाहिये; क्योकि उन सब कमी हैं कारकास त्रांजर के कि के महाथनुतु राग हैक में किया-त्रीमुन रिली के कि, यदापि चित्तशुद्धि के द्वारा त्रह्मात्मेव्यज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने ज आचार-दृष्टि से, पहले ही के समान, महरूव का है। उसका तारपयं यह ह जिला । अहेत तरवसान के साथ हि थांवर संप्रधान का अर भी प्रकान है नि हिंग १७५ हि मिंग्ड पात्रपंत्र क्यांत्र क्यांत्र हिंग । है हिंग प्रत्यक्षा कि निरक तरवत्तान का ही यदि विचार करना ही ति शंकर मन को, इससे अधिक चर्चा लिक । है । माम देख भारत या स्वतंत्र वस्तु होत है । भारत है; दृष्टिगोवर भिन्नता मन्तवी दृष्टि का भूम, या माया की उपधि से होनवाला शुद्धवृद्धि-नित्य-मुक्त परब्ह्य के सिवा दूसरी कोइं भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं क्य को है हम धेम्त्रात । क तनाइसी मद्द । ई तिहक कावतहरू कि मिट्ट जात, अथित, अनुभविस्छ पहुचान, हुए विना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। म्लतः परबहारूप ही है; और (३) आत्मा और परबह्म को एकता का पूर्ण मनुष्य की इंद्रियो की भिन्नता का भास हुआ है; (२) मनुष्य की आत्मा भी में गिम कि मिर र्राप्त है। किया परम्स मिर्म भरा किया में है । है ज़िल क्षा सारा जगत् अथात् मुस्टि के पहार्थि कि सिलनेवाला सारा जाये नहीं कि प्रमुम सिमार मू- में (१)'--: की है हार नथक कि कामारकांद्रीक रम निश्च भिञ्जीह करनीत निथम सिह्म मिल्ह । फ्रिया मान्य होस्य हुएस मिली कि फिल के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि कि कि कि कि कि रिर्णानुसार निर्णय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता -हजाद भि तक स्वीम क्रक प्रांगृती तक एक इन के ज्ञाहरू में रिजान ही के डांस्ट्रह्न-डागी निभाग अवश्य होंगे; पहला तत्त्वतात का और दूसरा आचरए। का। पहले में कड़ी है। आप किसी भी योगक संप्रदाय क लीजिय, उसके पा स्वाभाविक के बेदिक संन्यास-धर्म की कलियुंग में पुनर्जन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी रक्षा के लिये, अरताखंड की चारों दिशासों में चार मठ बनवा कर, निवृत्तिमाणें कि केथ कोई तहीं हो स्मित्र कुर्गाह, अति स्मित्र में प्रदेश समित्र केरक मड़छा क क्तिमड़्रींड नहें पृद्ध किंक जिस जिस प्रमा सर क्रिमीह क्लीकिस प्रकी भीशंकराचापं बड़े भारी और कुलीकिक विद्वात् तथा ज्ञान थे। उन्होंने अपनी-

विताना ही सका ज्ञतना, अनुसरए। किया नया है १ क जिला है कि इस अनुवाद म श्रीशकराचाव और शांकर सप्रदाण है। कि म काशिनाथ पेत तेलंग कुत भगवद्गीताका अप्रयो अनुवाद भी है। इसको अस्तावना निमान्त्र । अस्तिम्य मेनसम्तर को अन्तिमा आस्यायमेन्युस्तकमाला में स्वयंवासी सन्यास मार्ग का है । इसमें कई स्थानो पर शांकरमोध्य का ही अथे शब्दशः दिया है। भाषत के टीकाकार हुन मान् पडित ने ही इस भाष्य के बनाया है और यह हित हिंगे ताक थारप हुन्प्रम है तक (क्षमन्य) किया है। परन्तु प्रथा वात है। है कि गीता पर जोपशास भाव्य है वह किसी भी सप्रदाय का नहीं है—दिलकुल छः अध्याप शीमगवान् न निज्यमात बृद्धि से बाद हिष् हैं। कहं लोग समभ्रते इन परी की ले कर, इस नय कमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के आरंभ से छ: महाबाबय के पदी के कम की वदल कर, पहले 'हन' कि ' तत् ' और ' किर ' क्रीस' है उसी का विवरए। गीता के ऊठारह अव्यायों में किया नथा है। परन्तु इस भूत पहाबावये में से "तरवमित " नामक ज़ो महावाक्य छादोप्योपनियद् म निया है। इसके बाद एक यह अद्भुत नियार उत्पन्न हुया कि, अहंत मत के मूल-क्षेत्रकार हो गान हे जाना अनुकर्ण में बहुना शकराचार है गा है जा अनुकर्ण श्रीयंकराचार्य के बाद इस शंप्रदाय के अनुवायी मधुतुदन आहि जितन जनक । है 18भी डि 171इ के भगभ रेकोड़ एक कथी। हास कि वास्त्री है है कि के क जिय पही कहना पड़ता है कि गीता के प्रश्निनिधिययक स्वरूप को मिकाल बाहुर सन्यात-विषयक टीका लिखी गर्द हो तो वह दूस समय उपलब्ध नही है। इस क्तिनाने के लिये शाकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-प्राथ और भी तिष डिक-है निर्दे लगर कि शिम है डि लाह कम्प्रेमकं में हो जि \_\_ है निया प्राप्त का क्यांक क्यां है कि को है । अप क्षांक क्षांक का क्षांक क्षांक क्षांक क्षांक क्षांक क्षांक - इस क्षांक क्षांक का क्षांक की है । अप क्षांक का है जैसा कि पहले के टीकाकार में कहा है, किन उसमें (कांकर सप्रदेश) े भी अर्थ हैं। गीता में ग़ाल और कम के समुख्यय का प्रतिपादन नहीं किया, गया मात की शब्द हरू। कर श्रीशकराचाय न स्थापित किया उसी से अनुकल गीता का साराश यह है कि वेद्धियमें की हार होने पर प्राचीन वेदिक यम के जिस विधिष्ट परिसमाध्यते "अयोत् सव कमा का अत ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३)। कम जल कर भस्स हो जाते हैं (गी. ४. ३७) और "सर्व कमीबले पार्थ जान " जातातिः सरक्सीए भरमसास्कृष्ते "-अयोत् ज्ञानरूपे अपिन से हो सव हों है जा प्रज्ञी भि प्रवास खुकु के गिति में मजरून ग्रामर क्षात्र । (विष्ठे ४९ तालयं भी एंसा ही हैं (गी: दांभाः उपोद्धात और बहाः सु. शाभाः २. १. क निर्म की है। भार भीता पर मान है जान है जान है। जान है कि गीता का ्मि कि गिम मिन प्रमुक्त के प्राइस उकाइ क्रीप्रह तक गिममाना मन्छ

क्ष्यास कथी।इप्रांस तीति सड़ वर्ष प्रमाणकार क्ष्य क्

रम्परम गिनाम हमी में दिख्न छक् रिक्ष कप में दिख्न छक् कि इकि रिक्ष प्रहार की इ तम । क्रिट । जक्ता प्रदाय के बाद एक गिरिटा संप्रदाय जिंकता । उसका भत मिश्म किन में संप्रदाय के में में से मान कर वासुदेव-भिन्त के निन मान मोस-साधन कि 191म । है 15कि है दि प्रमाया के वाद अवशिव है । माया को एक प्राप्त के कि हिए । है कष्णनी-त्रीकृती गिम तिकि ध्र-है जाब हि कप में डवीड़ कि पिष्टिक रात्रहर रम्पत में तनीभ-इर्जुशन मिन्निनी कोषूपर्य 10 तान्हर नगमनी में नत्त्रही छुछ क्रिक जमियरए। सियरहादि होने के बाद सान को प्राप्ति हो पर चतुर्थाक्षम का स्वीकार की है द्राप्र एप्राक । ई द्वि काप्रवी-छाफ्कें में क मि प्राक्ष कर भि फेर्गित शिक्तामात्र . पर्वन्त किया जाना गीए हो जाता है और यह कहा जा- सकता है कि गीताका ही को अतिय करीट्य माना है; इससे दएशिय-दिहित सांसारिक कर्मों का नरए। त्यापित कर के रामानुजाचाये ने भंद ती किया, परन्तु उन्होंने आचार-होब्टरी भक्ति कि छोभ छिड़ के लाम्ने रीए ह्याञाहोडी छिड़ के लाह-हड़ार के पाइएस प्रकांद्र । हे लग्ग्रेम् कि राठमीमाह किक् हम-दिन हुम्म हम्म है कि राठमीमक र्रोह्र है छि। या साम कि कि महिल्ल में हैं है है है है है है है है । से साम कि है है है । से साम कि है है । से साम कि स निर्याय किया है, कि गीता में यहापि झान, कुम और भृषित का बर्यान है तथापि तरव-" बुका था इन्हों कारवा में रामानवाचाव ने (गी. राभा. १८. १ और ३. १) यह डि निगर एकन्त्र तका अत्या आयरण की ड्रीड़ कि मुख्यत: भित्तकप एकन् नेड्राड्याहीही म जिल्ला का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था श्रीर उसकार का क्ष्मिक कि त्रवृत्ति-विवयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में मूल ये इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की भीर जाना चाहिये था; कि गीता में मिमिनिनाम गिमाल्नामार । है । अप । एकी राकिन । क दि तम तहेस लिक् सेम्स है , राताच प्राप नवृत्ये महाभारत और गतिक में भाषवतथर्म का जी वर्णन प्राप जाता , ्रिमिह डिम क्विथिदितीस छक् कि है ।एए हि तलीम्बीर तम तहाउग्हों में मेर -त्रवागम प्रजाय के फिर के द्वित्र की जाए । द्वल बीप कर । है । एतु त्रवीपातीय मि मि राही । जसका उराह के कार किया गया है। कर्म किया के अपन किया में हुई है। तत्वज्ञान-दृष्टि मे रामानुजानायं का कथन है (गी. राभा. २. १२; १३.२) ज्ञीपज्ञ कि कृषण ज्ञीर कि कि कि अधि अधि अधि कि कि कि कि कि कि कि कि जिन्नीह-क्रमी मृड क् रतिह-रुक्टडे ग्रीह , है हि क्ए रक्टडे ड्यहिडीमीनमी फिलो और के उन्हें हि क्ये मिड हे (क्रिमी) के अर्थ (क्रिमी). कि माथ है, जीव जगत् और हेश्वर-गे तीन तत्व यद्यपि भिन्न है, तथापि जीव हगड़ही हर्ड़ रिष्टि इन्न-इनाफमी-काम कि कानारकंट की है हम हम एक घाइएंह महा हि होने प्राप्त प्रस्थान वर (और गीता पर भी) स्वतन भाष्य हिन हम हि धामारकांद्र ,िम निहिन्छ फिनो के निरुक उन्धृ कि मात्राप्त निपक्ष । गात्राप्त मात्राप्त क लगभग हार्ड मी वर्ष हार, शीरामानुजानाएँ (जन्म संवत् १०७३) ने निशिष्टाइत-करने लगा। मायावाद, शहुत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले <u>शांकर संप्रदाय</u>

शर्य ले (गो. १२. ६६.) । उपर्यंक्त सप्रदायों के मितिरक्त निस्वाक का चलाया. धेमित् परिस्यव्य मामेकं शर्एां तम "—सब धर्मों को खोड कर केवल मेरी ही कें में हैं एकी हिम्में के मान के मानी के मान की हैं एक कि हैं कि श्रीर विश्वेषतः निवृत्ति-विषयक पुष्टिमागीय भित्ति का प्रथान ताल्ययं एवं अत से उसकी अस्पमंत पिला कर क्विक्त किया है इसिलिए अपवर्तभित्त गया है कि, भाषान ने अचन की पहले सांख्यकान और कमेवीग ब्रांताया है। ताप्रकी प्रॉणनी ड्रम्म है फ्ल विविधाति नित्र है। इस किपी हिम्स किपी है , मह । है जिसहे कि 'गिमकोष् ' कुन भारता है । इस । इसिलये मोक्ष का मुख्य साथन भगवद्भिक्ति ही है—जिनसे यह संप्रदाय शाकर शिसा है; मायायीन जीव को विसा देश्वर की कुपा के मोदासान नहीं हो सकता, क्य देह तमिया मिया परमेश्वर कि उच्छम भाग । है छिन । विभी के विभी है । सिद्धान्त कुछ एसे हे ;—जैसे जीव श्रांन की जिनगारी के समान, इंश्वर का अंश है क्स समान इस वात को मोना में जान की वात का कि एक हो है। क्षेत्र हमान क नहीं। इसलिये इसकी 'शुद्धारी' सप्रयाप कहते हैं। तथापि वह श्रीशकराचाय -कि है हुन्छ क्य हि एक्सरम र्जाब कोव और परब्रह्म हो एक वस्तु है दी-प्रश्व के समा हो यह संप्रदाय वेव्यव्यंथे हैं। परन्तु जोक, जगत् और ईश्वर चौथा संप्रहाय श्रीयल्लभाचाय (युग्म संवत १५३६) का है। रामानजीय और माध्य १ महीतम तम्मम हि कमजाशकंष्ठ उक समस न मजा : १४४ कि सम्म । के विरुद्ध है परन्तु गीता के माध्वभाष्य (गी. माभा. १२. १३) में लिखा है कि त्याग अथति मिक्सम कम करना श्रेक हे-इत्यादि गीता के कुछ बचन इस सिद्धान्त ,, द्यानात् कर्मकल्यानः , --परमेश्वर के च्यान अयवा भवित को अपेक्षा कर्मकल--ज्ञीतम निटा है। भीक्तको सिद्धि हो जाने प्रकन करना ग्रीर न क्रना वराबर है जिल्हाम कर्म के महरव का वर्णन है, तथापि बहु केवल सापन है और भूबित हैं।" नतालाया गया है। गीता के अपने भाव्य में मच्याचार्य कहते हैं कि यद्यों गीता में निह मिह कामिय-तिमिह । क फिल्फ का के फिल्लाप्रनेप मिल्ड है प्रगाप कि के मामानमिक्ष (भि द्रम । तिर्म क्रिया ) प्रमिष्टामान्त्र । एक कि ६६६९ में ४४८९ क्रिये प्रद में शिलालेख आदि प्रमाणी के, वह सिद्ध किया गया है कि मध्यानाये का समय " देव्एाव, श्रेव और अन्य पन्य " नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठः जनकी प्रवस्था ७६ वर्ष की थी। परन्तु डाक्टर भाडारकर में जो एक धंपे की प्रमा मध्वानाप् (श्रीमदानंबतीयं) ये जी संवत् १२५५ में समाधिस्य हुए भीर उस समय कि क्रिक् किह की है किइन कि गिरिक शिवान सम । है हिइक 'शिक्स कहें कि <u>भारत रिभित्त भट्ट । तिलय हि हिन । तिलय कि छो। व्याप । व्याप में कि कि स्ट</u> विषद् भीर असंबद बात है, इसिलेपे बोनों को सबेब भिष्य मानना चाहिय क्योंकि:

-ाउनोहींद्र कि भोनेतमार्थ का सुन्न में निर्माम क्रि का बोहोंकरा-का मूल सर्व बहुत बड़ा कर सनेक सरत बृब्धान्तों से समभावा गया है, मीर हसमें की इस कारए। से एक विलकुल स्वतंत्र प्रन्य ही मानना बाहिये कि इसमें गीता जिस्ती हो हो । हे कि प्राप्तालास क्षेत्रकार को है । परने कि कि कि कि कि कि त्रिक में केंद्र के प्रेर्प के प्राप्त महाराज महाराज में के प्राप्त के प्राप्त महामहीस में कर्म, बीच के छु: अध्यायों में भक्ति और अस्तिन छु: अध्यायों में ज्ञान का यंथ 'जानेश्वरी' है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम हाः अध्यायों एंसा ही तालये निकाला है। मुराठी आया में, इस संप्रदाय का गीतासंबंधी सबीतम जियय है। श्रीयर स्वामी ने भी गीता की अपनी डीका (गी. १६. ७५) में गीता कर एव यह बात है कि अहेतपर्यवसायी अवित्तमाया ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य जियाः " (गी. १२. २०) अयोत् मेर भक्त हि क्रांप ५६ होएड (०५ .१९ .गिर) मिनितिरित्रिक्त भी है। यही विष्यु हित कि स्था है। भारति में कामन्यनतासनतत्त्राम् " (गी.१२.५) अयत् अव्यन्त ब्रह्म में चित्र लगाना अधिक हैं: गीता में भगवान् ने पहले यही कारण बतालाया है कि "क्लेशोऽधिकतरस्ते-का यह भी मत है, कि ब्रह्मात्नेक्यक्ष्य मिक की प्रांति का सब से भुगम साथन भोक्त मिया होना, और कमेखाग की आवश्यकता--प्राह्य और माग्य है। परन्तु इस पंथ चला आ रहा है। इस पंथ में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धाल—अहैत, माश्रा की मि डि जहुए के फ़ाइग्रकांबीट गिमक्तीम हाथ की है गर्जा मलाम गीए है गणकी साथ-सन्ती ने, मायाबाद श्रीर अहुत का स्वीकार करके भी, भवित का समधेत अहत और नायावाद की दिलकुल छोड़ ही देना चाहिये। महाराष्ट्र के और झन्य फ़ली के जीमफ़ ज़िम्म की है हिंह जान कप्रदास देकि हुए कुर्प । है सिर्प जिना व्यक्त की उपासना श्रयति भवित निराधार, या किसी अंद्य में निथ्या भी, हो नाम कियम एक समक्ष की कि और से विलग्वानी वस्तु को सम्बन्ध मान गृह किमें हि क्रक र तस्त्रित्ति कि जानाभा के मान्नरांत्र रक्तांद्र मान्नरांत्र स्टित प्रभी वस कि की है उन्भ ताब हुए। एकिस हक घाउएंस ' तिज्ञातज्ञ' मिड़ फली क निम भारत है। रामानुषाचार्य के विधिव्यक्ति पंथ से इस संप्रदाय का अलग करन माइए। भिद्र रेप्ट कहीतमा का तिया की है । मारा हा मेसर प्रेस है किली क्षित के केशव काश्मीरमहाचाय ने गीता पर 'तरव-प्रकाशिक हाक के पाइ के लिये निवाकाबाय ने बेदान्तपुत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्र-मिरवर में ही जीव और जगत् के मुस्म सरव रहते हैं। इस मत को शिद्ध करने जापार तथा अस्तित्व हुंश्वर की इन्ह्या पर भवलियत है—स्वतंत्र नहीं है—मीर उक क्रांफ प्रक्रिय की क्षेत्र है। स्था कि कि विश्व की है कि है। क्षेत्र के कि पहले, करीब संबस् १२१६ के, हुए थे। जीव, जगत् और इंश्वर के संबंध में निवाकी-के प्राचायक ग्रीप्र जाब के व्यासकता के बाद को है एको प्रदेश है एको है रिकार के बाद की इसा एक और बेणाव संप्रदाध है जिसमें राथाकुछ। मीनि कम्री गह है। डाबर र

हर भित्र साप्रदाषिक मानावा के गिता के गिता में मुख्य मुख्य मुर्घ कि में म हैं, किलु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। श्रीर, श्रत में, कुछ तुहा कुछ कुछ में के अने उपाय धा पह सब वर्णन पृथक् पृथक् । से सरोप में और प्यक् पृथक् करके भगवात् ने अर्जुन का समाधान किया है। कुछ होरि होस्र माथन-तम् मास् अस्ति अस् अस्ति अस्य साथनी स्वान-वर्णन रचतंत्र श्रीत सा को दें प्रमिष्ट मिला है एवं प्रिक्त है । एको स्वीपरीय में तिर्वि को व्यवस्थ वि को देश कात का निरुवय नहीं किया जा सकता कि दूनमें से कोई एक ही ज्राह्म केंद्र कि कि विकास कि साम साम प्राप्त पर्यप्त प्रिक्त मिल कि कि उन छई कि एत्रियी छड़ कि तम के जिलाकि कियोड्याछ किए " र जन एक मि निवाह, परन्तु हम स्थि। हिसा इसा अर्थ मुभ्हे पसन्द नही। भगदन् । ें है परमास्य । सब लोग में निक्री न फिकी न मिला कम ! एम्पास्प्रम है " ८ --- है रिस्मती रूप र्रांत के त्रधाकाड़ी प्रमी रृष्टि । " है तिर्द्ध राज्ञी प्रष्ट कि तिर्द्धा कि निर्द्धा ै " हे भगवात् ! इस कलियुग में जिसके मत में जेसा जैयता है उसी प्रकार हुए एक --: हे किली रिट्र में मार्ग किली है। उसके उपोव्धात में में पहले किली है े किमेडियेशिक ' मेगाए रूप तिति । है डि ति ति ति ति ति ति ति निया के ज्ञाराहम इमीर हुनकी तेंहर हि । असह स । हे प्रधी छामतीर एक लाभर के गर्ना है –(गमर्शन क्षणभिनिनि के ग्राक्ष करेष्ट्र) साहद्रव लग्ने प्र अधित, शाकराहुत और सिवत, प्रतिजल धोगु और भवित, केवल अधित, केवल प्रोप. में किया गया है,-अर्थात् मायादादारमक अहेत रूरेर कमेंसंखास, माया सायाद-ति निष्ठ के दिन्छ है कि मिल करिक मिल अध्य कि छे है कि छि मि म रिति । इत्याप्त रक छात्र लहक होश्रह है (शिरि) छाश्रह रामध्य दम्भादी -जीकृर 19 किंग की है नशक डिया क छाउरते क्छिए। है छाली एक तज्हीती हि इसिसदे यापने उसे 'प्यराज कहा है। साराम यह है कि भिन्न भिन्न साप्र-प्रहास प्रकार प्रकार है एक सब स्रोहित में पातन ना है। एकी उकर प्राप्तनी है प्र अनुने "-इसलिय हे अजुन ! तृ योगी हो अयित् योगाभ्यास में प्रवीपा हो-अपना ने दूस श्रध्याय के अन्त (गी ६. ४६) में अर्जुन को बहु उपदेश करके कि " तस्माद्योगी ज़ागम एउन्होंथ की है फिड़क किछ । है कि किड प्रमुख र हिन्छ किछ है प्राप्त प्रमित्र नीता के छठन शब्याय के जिस स्मित में पालंजन प्रोगाभ्यास का विषय चायं से भी उत्तम विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे,

े के मित्र सिम्न सामदाधिक आनाव के निर्मा के मित्र मुख्य मुत्य पट्ट के कि कि मित्र मित्र में कि कि मित्र मित

ij,

Ŀ

। ह ।।गष्रमह

क्रेंग तो यह भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित बहाविद्या थवाप मामूजी हुंग कुर देखते से मुलम मामूजी हैं, तथापि उसका वास्तविक ममें अलम गूढ़ कुर देखते से मुलम मालम होती हैं, तथापि उसका वास्तविक माम भिन्न कि कि माम्य माम्य माम्य माम्य कि माम्य माम्य माम्य माम्य कि माम्य म

। है फिए हिक फेएग़ित के ज़कर किंग्स के 15ति की है 5003 ताब हुए हार

दूसरा उदाहरण लीजिये। केसबध के समय अगवान् श्रीकृष्ण जब रंग-मंडन म इ। है इगिह अवस्था के प्राकाकीड लाक्निक कि प्राप्त मास-। है। इ से सब्द के वथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, साप्र-को लक्ष्मी, प्रावत, कस्तुम, पारिजात मादि मिन्न मिन्न पराये मिले; परन्तु इतन विक्री (क्षेत्र हैं । समुद्र-मंथन के समय किसी का प्रमृत, किसी के दिय, किसी कचल इतान कहन में हो निकार है। एक प्राप्त कि पह निकार है। प्राप्त कार्य क अनेत प्रकार के परवास (मिठाइ) वन सकते हैं; परन्तु प्रस्तुत प्रवास का निर्णय हुआ कि वह पक्वाल (मिठाई) बना किस चीज से हैं। गेंहूँ, घी और शक्कर से भ मुसार तीना कहार कि इस पर भी इस प्रकार है। इस कि कि कि कि कि असे के का बना हुआ बतलाया; तो हम उनमें से किसको भूठ समभें ? अपने अपने मता-प्रकार हे किसी र्राप्त किसी के उन्हें का, किसी ने घी का, और किसी ने शबहर जिन्हरणार्थ, एक मोठे और मुरस पववास (गिठाई) को देख कर, अपनी तही, परन्तु इसका उरार उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालम पड़ता जीता के तालपार्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है है अह प्रश्न में जिल्ला है ि पर निह इन्हें का उत्तर में हुआ है। इस माणुरीय तार्थिक कि हु हो पर पर में एकही विशेष और निहिन्त अर्थ का उपदेश किया गया है (गी. ५. १, २) और अर्जन था कि उसका शम दूर हो। कुछ इसिवय नहीं कि उसका स्रम और भी बढ़ जाय। गीता के पहले ही गीता बन चुकी थी। अगदान् अजुन की गीता का उपदेश इसलिय दिया: नहीं हैं कि जिससे मनमाना अर्थ' निकाल् किया जावे। उपर्युक्त संप्रदायों के जन्त-निम्ह रेको हत। गिष्ठि न त्रमिथियोग्रेश कि हि छि हिन पि डेकि म रास्ने क्रिया थे। यदि कहा जाय कि शक्तिकार के मिन स्वाप्त महास्वाप्त का जार है िकल सकते हैं । और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है ? म प्राक्ति हि कप्र प्रमात किया थिरिकी-रमनरम मिप्र प्रम्—है किया रक मदस इन भिन्न तालवा को देख कर कोई भी मनुष्य घवड़ा कर सहज ही यह जनो ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवित्तिविषयक तारपयं वतनाया है। तात्पर्धं बतलाया है। इसके बाद अनेक पडित, अभावार्ध, कवि, योगी और भयत-पहले तो स्वय महाभारतकार ने आवत-वर्षांतसारी अर्थात प्रवृत्तिविवयक

। हे हमी क्लफ़ : क्रायक क्रिक र्जना और वस परीक्षा हो में अधार पर करन माधार के हि । अधि मह र्जा अध्यान करना में बोर्ग करना में ारुतिम मि होति इकिन कि ध्रेर-एमम केन्स न नामभी है। क जाकर कि मिली पनह उन्नम्ह ,हे । एड त़र्वाप्रतीय मात्रमं हि । एए में गिर्म की क्षेत्र म नाममीह उक ताब मह ग्राँस तम्बत कम्डोमी प्रमात कि भन्य मिली में तीरि क्योग्नाम क्रिक मी है किकम एक मि सम्म कि मिकी हि एड्रम जाब द्वाप हुए । क्रिक क्रिक ज्यहरपानं गोता २. १२ और १६ : ३ : ३१ : ६ : ३१ गीर १२ : २ गिर्म हे मोर्ट हमारी । है छिद्धि इसी में गिंगमिष्र किरु धाइस्मा हि ।प्राप्ड की है छिक छिकी स्वाप सुनेथ तथा सरल दचनों में में कुछ इखेबायें या अनुमान निकाल कर, यह प्रति-उठ , एक नवन प्रतिकृत के अर्थ के किसी वृश्ति है अर्थ के विस्त के विद्या कर, यह कि निक्र क्षेत्र प्राप्त हो है। जन्म स्वाप्त कि जिन्ह है जन्म कि प्राप्त कि प्र कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप कि मि मि मि मि मि में मिलक मह जानाकरि कामी इसी मिली मह । तिकाम रह जिल क्रम्भूक नामम फ़िली के फिाइस्मम भिन्म हुछ कि घाण गणने येथ लग्न कर्म कर्म सह । जो कुछ भेद है, वह शव बचने या श्लोको के विषय ही में है। यदि इन हि क्य ,फानाभ तक किलिड़ गर किन विकास की शाक्ष कि कि निवार, एक हि त्मिन्छ है प्राक्षित प्रष्ट क्या क्या क्या हिल्ला है क्या है क नो है फिड़म छई हुए माएडीए कि कि है कि है कि है कि है कि को छोड़-जेसे हेश्वर जीव और जगत का परस्पर सस्वन्ध-श्रेष सब बाते सब सम्प्र-जाया।। इसलिये वेदिक धम में अनेक सप्रदायों के हिने पर भी, कुछ विशेष बाती द्रि फ़्तामफ़ में ड्वीडू कि गिरित का प्रावस्ता है कि कि कि एक ए प्राप्त है फिड़प जावारी कि, उसकी सामाग्यतः प्रमाणुभ्त धर्मप्रवर्षे का भ्रमुसर्ष ही करना. में विस्ति ने मान है। याच किसी भी सम्प्रदाय की कि पह बात स्पष्ट मालम है। मकुष्म प्रभी कि कि कि कि सम्बद्धान समी सभी है। सि उन मिहे कि के सि सि को कामवेद-सद्य, अपने माता निता को युत्र-सद्य दिखने लगे थे; इसी तरह म्प्रियो , एक्स-एक कि छित्र किल-के एअस्त सारी हानी कि रिकार प्रकार माहर

क़ाइकु क़िम्प्रस गिष्टि कमोमिमि में निरक भेष्टाती कि एक कै कियाद ग्रीप्र प्रिरम , एक्स ा एक है नमास 17मड़ फिली के निनाय येकात का तिक की छेड़ी। जाना का छाए कि प्रस्य के तारपं-निर्णय की मात्रशायक होव्ह सहोव है, हमिलय हमें यह छोड़ है,

— है कि मामने प्राप्त निवास क्या कि गिलि कि में प्रमान मह। है तिहु

#### 💛 ॥ फ्रिकीरिफात हेन्द्रही स किएपेनियेन उपश्मीवसंहार् सभ्यासीऽपूर्वता फलम् ।

इसिल हैन सब बातों पर अवदय विचार करना चाहिये । इनमें सबसे पहलों .हे म्यान (मही)-समाम नाह तात हुई दिक में किन निष्ठ (में एँग्ये पांप्रती मिमार के फ़ब्स कार्य प्रमुक्त कार कि किली - इ मिहक के ममार्ग

क निकार माहतीइ-केष्ट्र क प्रवास के प्रविक किया किया के निहास व्यवस्था के नीए ग्रीह जावांत के होय के निक निक में के लिये, अलंकार और प्रीत-किये, तुलतां करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद विखलाने के लिये, क न्डि क्लाइड्ड में ड्राइप के कामगीय-मिक रहे । किया कार्य क्या कार्य के प्राप्त के प्राप निक्र किए किए राक्षक पिक कि कि कि कि कि कि कि कि कि हि निहं मिर प्रकाशिक कि शाब भिनी : कियु में है की प्रकाशिक प्रकाशिक कि मार्थ है । क्राइ १ ( २१ .१ .१ .१ .में के क्वाइ क्वीस्त्रीम कि रिक्सिमि ' क्राइफ्स' अपना हो जाता है। खुठवा और सातवा साधन अथवाव ' और 'उपपति है। कठिकि कहि महासाक किकप्न सिम्ह कि माण कि नाम उप भाग्री महा जाहिये । क्योंक़ असुक फल ही, इसी हेतु से मन्य लिखा जाता है; इसलिये यदि भी-अयित् उस लेख या प्रन्थ से को परिए।स हुआ हु अस पर भी-ध्यास देता अपबेता, विशेषता या सबीतता क्या है। इसी तरह लेख अथवा प्रत्य के फल पर भारय के तालपर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें उस जमाने में पाई जाती थी जब कि क्षापखाने नहीं थे। इसिलये किसी निक्रोप बक्तव्य के बहु प्रन्थ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह बात करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता था बीया साथत है उसको अपवेता और पाचवे साथत का भूक है। कि मिली के निरुक्त प्रोंगुर्नी । क प्रेमगा के प्रन्थ । झीए । इंद्री के निरुक्त । मिर्ग क्या कि प्राप्त । -नम्र " ",हेग डि इसी नाम हम पेलीसह " की है । नग्य । हक जाम जुद्र जीस है कात को एड करने के इच्छा हो उसके समर्थन के जिल्ह कि नेप कर है। भूलि में नम के प्राकारण कीरिय । इत्राधा हिस प्रथा कार कार के प्रकार के प्रथा के मन में जिस चाहिय और तब यह बेबना चाहिय कि उस प्रन्थ में अभ्यास अवात् सम्भेता चाहिये; आधन्त देख कर प्रत्य का तालये पहुले निहेचत कर लेता इंड इंग्ड कि भि हिंगम फ़क्ष श्रीय फ़िल के कि कि मि कि मि मि मि मि 1 हैं धेम्पत संपद्ध साथ भेलकता है बही प्रत्य का सरल तालचे हैं। भिन्नार के प्रन्य प्रमात कि । है क्यूक्ट काद्वमी द्विप भि म प्रांपनी-प्रमात के अन्य । है हिहक कि र सरल है। कि एक कि किक्कु डि़िन सरक किकी किनि रम्ध का प्राष्ट-निड़ीड कार्र कि कि हुन्छी कि भरित की है। एए। हुक १६५५ में एसितियास्त्र में एसि करा गण है। न जिया, उपक्स और उपसहार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिय । न मिंग के सिद्ध होते कर कर कर समास्य करता है। अतपूर्व प्रत्य के मिर्प के मिंग के सर ग्रीह है किएक स्निशंद किया विकास विकास अर्थ किया है और उस कात ' उपक्रमिपिहारी 'अथति प्रत्य का आरम्भ और अति है। कोई भी मनुष्य

सामान्य शब्द है, उसके सत्यासत्य प्रमाण से उनत तीन भेद किये गये हैं। 'जानाएए' मेर ित हि एए। एक्नी में तिरि इन्हों जा , ई म्हिक ' जान हम ' मेर ित हि क्षेत्राह का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथार्थता) के आधीर पर किया गया । । † है द्विन फ़िक्फ़्टास कि निरक नम्मेश कथिस द्विप में घन्छम क प्रत्यक्ष अवस्था है, इसिल इनकी उपयोगिय और आवश्यक्त क दिंड कम मधनी र के घाँगुनी-धेम्नात घरं पृष्ठु धारहुठ के किसामिन निवाह ज्ञामद्र । हु ग्राम क्रियम पास द्वि मास क्रियम मिनोस कि स्प्राप्त के स्प्रा ह मामिन मी क्षार अधान मार्ग पर आ जाता है, तव वह उपपत्ति क्षार प्राप्त का नता भनुष्य सव देडे भेड़े रास्तें को छोड़ देता हैं। भीर पृसा करने पर, जब पाठक -िंग्य प्रमहनी तक पेग्राप्त-एन्स ,त्रम नारू द्वि, घर्णनी तक ब्राधिय प्राप्त कपू । हु यह मालूम हो सकता है कि कीन सा विषय प्रस्तुत और आनुर्वागक (श्राथात) म अविहर । है 15कम गर 10की तहति वि 15013स कि तिपर और अविहर कि चार अपसंहार के कि कि कि कि कि कि कि निर्मा के बार के कि कि कि कि कि कि प्रमाणी का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना ' उपपत्ति ' अथवा ' उपपादन ' कहलाता क्षा भिद्ध कर दिखलाने के लिय वाधक प्रमाण का खंडन करना और साथक इतना कर लेने पर, उपप्रित की और भी ह्यान हैना नाहते । किसी विशेष वात त्र कें नाम के को हो हो है। कि राज का वालको मिन्य किया कर है। माना जाता है कि ये सब बातें आपहिक अयोत केवल प्रशंसा या स्तुति है। कि हिए 15न्छ हु छन्छन । एवं है कि क्षा के स्था का होने के प्रकार का का प्रमाण्येत नहीं मानी जाती; अयित् यह नेहम माना जाता कि इन भिन्न भिन्न कि कम के अपयान वाते असरशः मन्य है पा है। अपया के पा ने कि मायात के कि के कि के जिल्ला प्रकार ते कि कि कि विद्या सामान है, इसिल वह नहीं माना जा सकता कि उन्त नेपूर्व हमेरा सब्द हो मार्ग है सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पब्टीकरए। के लिये ही किया जाता हि द्विर राज्ञायवनी पीछप हुर है 167क र्ताप्रय कि राक्ष्य में 1645 सिंप् 1 र्ताह द्विम एग्राक घांटमी पि छक् ि पिक पिक ग्रीप्र है रिकार दि एग्राक प्रमार भिर्मा क्रिशीहिक कि गिमियार गिग्राक क्रक । इत्तर्क रक्ष मिले छक्र प्रसि किही

<sup>-</sup>रहाञ्च । ई तीर्ष्ट के मि में किलाइस किएस मधनी के के प्रांप्रती-प्रेरतात-फ्राह्म है

Dicta ) भवति, बाह्य विवान 'कहते हु; प्रयाय में यह अपेवाद ही का एक मेद हैं। (नज़ीर) नहीं मानी जाती । ऐसी वाती को अप्रेजी में 'आबिट्र डिक्टा' (Obiter जात हो जो मुख्य विषय का निर्णेय करने में आवश्यक नहीं है ति ने दूसरे मुक्दमा में प्रमाण रिष्ठे छकु में किसने किसी और, और । है। काण पारकी में कुछ में किसने जे किस है। कि मानमहु कि । तिलक्ती दिन बका कुछ पत किसी कि की प्रणीति नाम येन्न

वाला था, कि इतने में अर्जुन बहातान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा:बीर नड़ाई के लिये मुसज्जित हो गई थीं, मौर जब एक इसरे पर शस्त्र चलाने ही ज़ानि कि फिर निक में हरिक के कहे के निह भंग का अप प्रतिशास से भगवहगीता के उपकस, उपसंहार आदि की देखे, तो माल्म हो जावेगा कि त्रीद्धप कि किसामिन क्रिकेपट बीप ,प्रक इंदि कि तीद्वप कथी।अरांस सङ्ग हुन्प्रप , 1 ई फा किली थंगकांड फाफ कर्म के ग्रंगकां सभी सभी उप न्छ , कारपर, वेदानसूत्र और गीता में भी ऐसी खोदातानी हो के कारपा, यह हाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रमाणभूत धर्मथेयो म क्रिक कनोिं फनामाप्त त्रीय। है द्विय भि एउद्देश क्रिक कि कि नहीं कि , में किन के एक किसनी की है किसने की किन करने में, जो की चान हैं। साज कल के बड़े बड़े कायदे-पंडित, वकील और न्यायायीश लोग, निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिस्का उल्लेख ऊपर किया गया प्रथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पढ़ता है, तब तो प्रथायं-डी का यसावा सामना साहित, और जब कभी इस प्रमावाभूत तथा नियमित जह मा के के में हैं कि को है कि कि कि विवय पर अमुक यंथ पा छेख मार वह दियों से भिन्न मिन मार है। वहाँ कि हेला जाता है कि, जब कभी वह बता कि पिका है। और इसी तरह ईसाइयों में पुरानी नायवल के कुछ नाययों की रुप्तने में है । ए में रियक्षे कि विद्यान के कि कि कि कि कि कि कि निमिन में हो पाई जाती है। किस्तानों के अधिषं <u>बायवत</u> और मुसलमान तरवानुसार को जाती है। ऐसा नहीं समभ्रता चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू कि मितासरा, हायभागु हत्यादि घंथो म स्मृतिवचनो की व्यवस्था या एकता इसी कि हम मीमांसाशास्त्र के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्हु धर्मशास्त्र मानने लगते हैं, और यह सिंह कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं। और वहीं अर्थ फार कि थें के प्राव्य है स्मिक्ष पृत्व कियी प्रमुख के अपन कि अपन मद्र भिष्ठ हो भिष्ठ है। इस कि उसका है कि अप है। इस कि भिष्ठ है। क्योज्यां केन्छ कि है । एक है के अप अप है कि कि कि कि कि कि कि कि कि है जिल हि गएराध प्रिर्ग ,हि मि निहम ,कि रिगकाकृडि कृषी।इरांस में घषटी क् मिन्ना किंधि नह । है प्रथा प्रकी नौप्रवाद का माहि निवाद में प्रथित सिर्पाप्रमा नी है। किसी निक्सी किसी किसी है। मही किस करने का वल किसा करना है। ( किम रेक दिन प्राक्ति का कालका के बाद का है कि ए मा ( किमी क्रेंस ) किया । -प्राप्त डर्गड़ कि सिली जाह कए की है हि ानतइ उत्तर विकास कि हो है। मिक पिडिक्य प्रभात काति। एउ । आता बनक रमी हि , है कार धाप में हि रिप्रें कैन्छ मधनी इस प्र श्रीय। व्र हिन मलाम कि फिल्ला लाइनाल घाइएंसे इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या मीमांसको के उक्त मिथम

-फ़्रांक़को हुम रत्रीप्र प्राप्त हि लिंडाक़ाँड तत्रमी किस्ट तिरक रिरक रामधी राक्य सङ्ग ा है हिंग एकपदमाय किसर इस प्रमा मह सि कि हि प्रहोधिष्टभार मेथ न्हार होच प्रती शाम विवास के प्रकृत के विवास किया है। विवास कार्य होता है। । गिड़ि मिंक गुणजन तम समाक्ष रिम की घड़ी। हा सम । हिम शिक है क्यार हि िमा मि में भाम किए एक हि हैं उन्हें हैं, हैं हिन मलाम किए किंमेंमें में न च्की, अपने कुल का नावा करी—क्या, यही क्षात्रधने हैं आग लगे एसे निरुक छन्नुमी ,रिक १४७५ कि कृष ,रिशम कि द्वार े हैं निरुक कि निरु निरम् उनके खन और शाप से सने हुए मुखों का अभिन नहीं करना बाहता। क्या क्रक 1073 कि फिलम् में पुर्व दे वहा दे, परन्तु में अपने स्वयन के हमा हिन रिंग हार र्म होए ! है उक्फार्क हिक किए होग्ले किया रक गर्म हक इ कि मिला कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक दुकड़ा लगा "पिता-सम पुज्य बृद्ध और गुरुजनों की, भाई-बधुन्नी न्नीर मित्री की मार मह्रेक डि एकझेम द्रय का प् । एक डि मरू ७७ मध्यहीस किन्द्र —हे किड् वती वंधुस्तेह का प्रभाव — उस समत्व का प्रभाव जो सनुष्य को स्वभावतः भिष नहीं में हेर कर में हैं है। जिस में इस में बेंड गया। मेंहि, भरा में, समीप-गया, शरीर पर रोगटे खडे हो गये, धनुष्य हाथ से गिर पड़ा भीर वह भें नहीं योदा था, तथापि धर्मायमे के इस महान् संकट में पड़ कर बेचारे का चूह सुख जिला है। यदा मजुन मजुर माधाराय तुरुव चहु जान है। है। जेसी जोर से टकराती हुई दी रेलगाडियों के बीच में किसी असहाय मनुष्य की कि है। दि दि प्रिहे प्रम्वास कि नकुर प्रमा सह !!! होश ि विह प्रमा प्रीह रिक्त कि कि दे हैं। इस कि हो कि सिमयमा के कि देश हैं। इस है कि गिगम के क्रांगाहम के उक प्राप्त है, कि क्षिमी-छूंच ग्रीह , कि मिलका, कि रंगकिहरी हिं निपक्ष कि देन इंडिंग विधि या विधि वहाई करे तो भपने हि पित्मिति, गुरमित, बधुप्रेम, बुह्त्यीति श्राहि अनेक धर्म उसे जबदेरती से पिछे कि जीय जिसह जीय ; 'जक कुए ' को गण ।हुत हक किसट मेशरास कि जीय प इस महत्वात के भव से उसका मन एकदम है:खिय और झैंड्स ही गया। एक के राज्य के लिये निर्वेपता से मारना पड़ेगा और अपने कुल का क्षय करना पड़ेगा। त्रदा यह मन में सीचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे से हिस्तमापुर नामा: क्याद क्षा के हुए अपने बंधु कौरवनाए।, अन्य मुहुह् तथा आप्त, मामा-क्पृत्र ,धाक्नार्शित जुर हमातिमी स्वित भेड़ का रहे धाख हिए रहि रह ह कि कि निकं क्रिये के रिप्रक ड्राइक फिरम् एक नव कपाड़ार के निर्धोग्र छट्ट की एरत रिव्रई में प्रवृत्त करने के लिये भगवान् ने गीता का उपवेश विधा है। जब अर्जुन यह मेधहाम रूपस रिष्ट भित शाम हि प्राध्येत कि निर्ध साफ्नेंग प्रक हि ' क्युरूसही '

"हे मजुन ! तेरा श्रवान-मोह अभी तक नव्ह हुआ कि नहीं ?" इस पर अजुन न मीर, अंत में (गी. १८ ७२), भगवान् ने अचुन से प्रदन किया है कि वार प्रगट मिया है—" इन सब कम ने की, करना ही चाहिये " (गी. १८. ६) १ क्य भि जीव कि हम महरू, जीव हम्बीनी न नामभ म जाइमेग्ट ने प्राध्यक , -"शस्त्रोक्त कर्तव्य करना मुक्ते उचित है" (गी. १६. २४ ) अठारहरें केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शबुओं को जीत" (गी. ११. ३३.) . स्मरए। कर और लड़ (गी. ट. ७); "करने करानेवाला सब कुछ में ही है, तू लिये तु कर्म ही कर (गीरे ४. १५. ); मामनुत्मर युद्धय च "—इसलिये मेरा कर अपना कर्तव्य कर्म कर (गीता. ३. १६ ); "कुर कर्मव तस्मात त्वं "--इस (गी. २. ३७); " तस्मावसकतः मततं कापं कमं समाचर "-इसलियं तू मोह छोड़ कुतिनश्चयः "-इसिवये हे कतिय अर्जुन ! तू युद्ध का निश्चय करके, उद्द, इसलिये हे अर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २. १८); "तस्मादुत्तिष्ठ काँतेप युद्धाय की यही निचित्राथक कमे-विषयक उपदेश दिया है कि " तत्माधुद्वशस्त्र भारत."-वशक अरथन्त महत्त्व के 'तस्मात्' ( 'इसिलये') पद का उपयोग करके, अजन • भगवात् ने मनेक प्रकार के अनेक कारण वतलाये हैं; और अन्त में अनुमान-दिखावे। अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अज़ेन को कुरक्षेत्र म स्वद शाम का उच्चारए करता हुआ, बृह्अला के समान और एक बार अपना माच · नो कर के हो समें में में उपस्थित भारतीय काशसमाज के सामने भगव-उद्देश नहीं था कि अर्जुन धनुष्य-बाए। को फेक हे मीर हाथ में बीए। तथा मुदंग -मृत्युपपंत्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। श्रथना भावान् का यह भी जरागी बन कर भीख मेंगता फिरे, या लेगोटी लगा कर और नीम के पत्रे खा कर भावान् श्रीकृष्ण का यह उद्देश वहीं था कि अर्जुन संस्थास-होशा के कर और । १४ डिंग एड्रेट इक् 1क् निरम निम्म कि रिव्य विवेत-मिथ-मिथ-सिक्य क्रिया अवातञ्जल योग से मोझ की सिद्धि केंसे होती हैं ? इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या कर्म-को श्रवद्य ध्यान में रखना पढ़ेगा। भिन्त से मीक्ष केसे मिलता हैं बहाबान पा माएरीए और उपदेश का रहस्य जानना है, ता अन्यन्तिसहर और परिशाम जुद्ध से पराहमुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश भुन कर अपना यथोचित यह हुआ कि यो अर्जुन पहले भीव्म आदि गुरुजनों को हरया के भय के कारए। का उपवेश हे कर उसके चंचल चित्त की स्पिर और शान्त, कर दिया। इसका फल रीवस्इ हो कर भगवान् श्रीकृष्णु की शरण में गया । तब भगवान् में उसे गोता

ं। कृत्रणमनाज्ञासका एक्किस्म ; ज्ञीम विक ॥ वह देवक क्षित्र : ब्रहेस्स मग्नेटिकिस्नेः 🐃

का बहाता या भोन्त भूप हो संप्रवास के घाड़का है निम्म क्रोप या भारति । जियातिको है। तह महिला कर विवाद करने में निमन बेख पड़ता है, को गिल ,रेक ई म नाइट रूप राहुमेपट- मक्ष्पट के क्राजाप्त के गिर्ता (हुव छिड़े कि राकाक्रीड मिर्ण । है फ़िक्स दि अभी सिंक मि हि हजाइफ़ाइट ग्रीप्र है एक एउड़र क्यायो परन्तु इस वात का स्पष्टीकरज़ किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवृत्ति भतएव गीताथमें का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात् कर्मविषयक हो होना नाहिंग । रह कार्गियम हम ह ज़ियर रहे हार हिक फिले के डीमी कि हि प्रवर्ध नायर प्रस की के प्रमानियम हो का जाता का प्रथम विषय है और अन्य सब वार्क धेम के अनुसार अपने जास्त्रविहित कम म प्रवेत हैं। जाय । इससे यही बात किस अजैन की अपने कतंब्य के दिष्य में कोड़ निष्पाप मार्ग मिल जाप और वह क्षात्र-धमी के भयंकर संकट में पड़े हुए " यह कर कि वह "-कहुनुवाले कुतुंब्य-मुढ में जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना नाहिय कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध ्योग का उपदेश विलकुल दिया ही नहीं गया है। परन्तु इन तीनो निषयो का गीता हेताहै । हेसारा यह कहना नहीं हो कि गीता में वेदान, भीत और पातञ्चल नहीं टाल सकते । ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी के घर में मेहमान बना " मिल्काम वृद्धि से युद्ध कर्" या "कर्म कर् "-अर्थवाद कह कर कभी भी की-कि प्रमण् कार्य कि इस विकट प्रद्र अवस्था निवय के असर मान विवय के असर मान कि · कि पेड़ी। में मुक्त करना महिते या वहीं । और युद्ध करना ही महिते । क ि कि प्रमाय कि प्राप्त के प्रमाय है कि प्रमाय के अवस्था के प्रमाय के कि कि चु डिमान् और खान वीन करनेवाला पुरुष इन वातों पर विश्वास की कर लेता ? कहा गया है। यदि पुसा पुष्पिहीन कारण, बतलाया भी गया होता तो ऋजून सरीखा वे-सिर पेर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगो के आक्षेप म भि कि में राप प्रतिष में कुरिक्ष कि कि कि कि कार में हैं। कि प्रतिष्ट पर हो। ेसंबंधी अपने कतंब्य को मर्र्याययत, अनेक कच्ह और बाधाए सह कर भी करते मिछन् की कि एतकादकास कि निछिड़ी कि इन्द्रम के जाब भिड़ कि उप (इन्ध्रक्) ।हेंप्रो किक्स ड्रिडिन केंद्रि केंद्रि क्रीप्रिक्ट कि माणुरीप र्गाष्ट्र राष्ट्रिमिकपट के क्रिक्ट में नामित्र प्रिक्तिक श्रीहर के के के अपर और क्षेत्र क्षेत्र के मान्य है के के के के कि के कि के कि के कि के क अर्थात् युद्ध का समाप्त करना मुख्य बात नहीं है—उसको सिर्फ आनुर्योगक या .हे एको न्ठिक एक कुछ कि नहें एक निष्ठा कि एक एक एक एक कि निष्ठ कि निष्ठ कि निष्ठ कि निष्ठ कि निष्ठ कि निष्ठ कि मुख्य प्रतिमाद्य विषय भी है। परतु युद्ध का आरंभ ही कान के कारए। बीच बीच् किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि "भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया भि प्रमान साह माह क्या में भीवम-केप्न क्या माह का माहि का वा कारी से क्षाय के क्यानामुसार सब काम करूंगा"। यह अर्जुन का किस भाषति "हे अच्युत ! स्वक्तंच्य संबंधी मेरा मीह भीर सदेह नव्ह हो गया है।

१ ई हारू धाम—्म हमामाहम :कव -हिही-में सिशाद जामह कि ाएगाए एकी जाकनी तक पिप्रहाइट करिए के रिएम्प हि मेंगे ,है फिठ पड़क मक मनुष्य मनुष्य क्षेत्र जवड़ा उठता है, ऐसे ही केल मेड़" जाड किए जाए ,है निंदु उकड़ी मिले डाग्स के मिलार-मिक की फिली क का मम पाठको के ध्यान में पूर्णतया नही जम सकेगा। इसलिये अब यह जानने उसका असली रूप भी दिखलाना नाहिय; नही तो गीता में प्रतिपादित निषयी आरम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतियमी से फाइ हुए अर्जुन पर जो संकट आया था के प्रति किंद्रम के निरक प्रभू हुन्प्रम । विषय प्रभी के महास हुर हिन्स सि पक जिपत ने अपने प्रन्थ में कहा है, कि यह प्रतिपादन कव्स्ताध्य है। इस मिप्र प्रस्तुत ने समस्त गीता-प्रन्थ की परीक्षा करके वह स्पव्सत्त्वा दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया भिको मिन प्राप्त । है प्रम हिए कि एक मिड्डो किए क्रिय-गिर्म है। मिम्होप तनगीतीस र्काइ। इ द्विक म फ्रांस कमान ' नासकरत । क डियानीयर ' नियक्ष नि मिन्ने कार प्रदान मिल हो। दिए। दि । विकास कि । नीतिशास्त्रम् " अर्थात्—इसिलये गीता वह नीतिशास्त्र अथवा कर्तेच्यधर्मशास्त्र हे स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है कि "तरमात् गीता नाम बह्मविद्यामृत् मिस्ट । इं श्रेंबरी केए में तहनुमें कमान 'शिना-परागरन'। उसने में एक निबंध है ्हें पृडु ध्रुशीसम में दि छाड़ सिए का का का समाधिस्थ हुए हैं, इमिरह के दिवक संक्षित । भेहता का शर्य करना काहिये । अधिक क्षेत्र के प्रिमिद्ध के मन में हुई थी और उसने लिखा था कि स्वयं अक्रिण् के चरित्र को ऑख के जाकाकि क्य किंद डिप । है गाप ज़िष्ट इंच क्य कि कि कि कि कि कि कि

<sup>\*</sup> इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के छुछ अवतरण बहुत दिन हुए एक महाशय ने हस है। महाश्वम में बहु महाशय ने हमको पत्र हारा बतलाये थे। परन्तु हमारी पिरिस्थित को गडबड़ी में बहु

<sup>-</sup>शितित, तिक्सेशितिर, १५५५) तिक्से (अशितिरहर, गीलास्कान्तिर । । ई फिर्म फेकी तिलीक्स में अंकियार के एक इक्से (आईरिशिसिर प्रीस दिसारम

<sup>†</sup> Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads. p. 862.

<sup>(</sup>English Translation, 1906.)

# ्। पिरुकेष्र १५५५

। माह्यांमक

ा %:15ड्डीर्म इफर्टिक हींस्कमक़ा सेक् कें।

क निक्त में में नक्ष छेट कि मिथ दि इड़िन अभूभूमें भी भी छो। के प्राप्तिक कि मिलिक्न मिलिक कि मिलिक्न मिलिक कि

१ ३१ .४ १६ ।

एसर रिष्ट क्य द्वेत किइ भि में कडार रिप्त के साह सिर्ह्मित हिएरीकि । है एक मिशिही में हुरत खिन्स तहुइ में कडान भड़ हही ।क तिवि ही।एउई ,एएए हि. भेर के में जिये या भरे इसी वात की चित्रा करते उसका अन्त के भे समान कोई मार्ग-दशक और हितकतो न होने के कारण वह की पान हो गया के एउन्हों हुं हैं। विके कि उनिम के एउन्हों के एउन्हों निम के विकार के निम के मि होम सह ें केन एक रूप ग्लार युद्ध दह रूप ड्रिए जिस होप के हताम निमक्ष तमान करने पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋष में मुक्त हु किया अथवा अपने सर्ग तव उस राजकुमार के मन में वहा क्ष्मा पेदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वथ । कि नहें भी में होने हो। होने हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। कि पांच के उलमहें - होस निमक्ष किकला , नि वाच के उलमहे ह्यूकार निवास सुप्रसिद्ध अर्पेज नाटककार श्वेस्सिपियर का हुमसेट नाटक सीज़िये । डन्माक देश के उन पर वड वड कवियों ने मुरस काल और उत्तम नाहक लिखे हैं। उदाहरएगाथे, क्रक तमजीक मिक्स रक उड़ गम्रद किंग्स मिर्ग के प्राहंत मिक्सिक । है पाग हिक भाद करते समय, हुआ था। उसके इस मोह को हर करने के लिये। आतिपवे। क रिगम्हरी निषक्ष यृद्ध रिम में ऋषू (क रठगोशीष्ट्र इमि गर्फ्ट इमि र्गाप्ट ामाह्ना निक्त कि महिष्ट में दि भन्नाक्ष के इहु । दे हिन्क ग्राप्त नाह किए कि मिट्ट प्रमाहित है । एक कर्म क्षेत्री कि एक मिल क्ष्म क्षा क्ष्म करे। क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म जिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान् तथा कार्यकर्ता पुरुषों की जाते हैं, अथवा जो कमज़ रिरो के कारए। जगत् के अनेक अन्यायो को चुपयाप सह किए में एक एक इंकि कि जासंस प्रीष्ट एक कि आफ्नेंस कि है हमी हि तार कि गिरित पड़ा था वह कुछ अपूर्व नहीं हैं। डेन असमयं और अपना हो पेट पालनेनाले मार । क्षेत्र कि उम भट और प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

लियं अठारह पर्वो के कुछ भावश्यकता न थी। किंग्रिक मार्गित कुद अथवा ' घर ' मार्ग होता का नागा कि हिन जनों की बीध करा देने ही के लिये 'भारत' का 'महाभारत' है। गया है। पुरवों ने केसा बर्ताव किया इसका, मुलभ आख्याने के हारा, साधारए। ्रिमिट इंग्र समार में भू हैं कि दि सम्बन्ध क्रिया है । भूम समार के वह वह विकास है हर काराम । (६४.९३ मा ) है हिन में नाय भी किसी ग्रीह है हिन न तत्त्ववित् "--अथति, जो कुछ इसमें हैं वही और स्थाने में हैं, जो इसमें त्रिम हम्पड्ट सम्प्रम हमा हमा है। किए राक्ष मह मिही प्रकार के किए हैं कि उसमें थर्मुतास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र, सब कुछ आ गया है। इतना ही त उसका ' वृक्ष्मायंन्यायवुक्तं, ' अनेकसमयानित आदि विशेषए। दिये हैं।, किमाफ फेह्न पृहु किया नांग्रह में (९ अह) क्ष्रांक के थे । हु हि नीक गिम किक कप कि पिष्रहाइट मिप् फोर-फरामाइम रागमह । द्विन क्रकाइकाफ इकि नीक कार्य प्रहासिस में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की ज़िक लिहार के प्रलोड़ एएउड़ाइट ड्रेक भि ज़िक हैं। के लिक फ़र्क में इमि की ज्ञान के बाबुका कि विक्र हुए बचन का भंग करना पड़ा विक्राहर के भि म एक । प्रकी तक कर के, मात्मी के संबंध में स्वक विपर्श किया। अन्त मा के शिक्त के उद्वाद भरि एक जिपकी किए हो ग्रीह कि कि कि हो है। नमि निम्ह से प्राप्त कि प्रमा के बाद इस शबूश कि प्रमा के । " ग्राप्त हिंग सिक काह ए हे में में के कि वह कि अपने अधि कि में कि कि में कि कि में निर्मात हो। तथा शासनी के उद्वाद कि कि विभाग हो। एक । एक रामन का वर्णन डोक्सपियर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस माम का एक शुर

ही किक्स हिसारे नुहार हिस हतने गहरे पानी में एक कि क्यां आवश्यकता है ? अब यह प्रदम किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की वार्रे छोड

--भाक भीमित , कि लास त्रमुशासर प्रीय फासी कि सिम्सी एप्राथास क्रम्फ शिक्ष उड़े और कार कप किसे किह र्रेक प्राक्तीय कि किए कर उक हि । एक कि कि " फिली के 1135 निम्म हा है हि एक कि निम्म में इस के कि उन्ह तक सज्जनों को क्या करना नाहिये ?—क्या ये लोग अपने सवाचार के कार्या क्रम है। परन्तु इसके विषद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है। कि जब तक निया जाय, तो ऊपर लिखे कर्तव्य-अक्तंब्य के ऋषड में पड़ने की पया आब-मत करे इत्याहि सब धर्मी में पाई जानेवाली साधारण आहाशों का यदि पालन मिन्ती, सब वीलो, गृह और वडीं का सम्मान करो, चीरी और व्यभिवार त्रीति ,रिक तम प्रमुखे कि कि की . रिक विका द्वेश प्रमा में प्राप्त का है फ्डो तम्ब भार स्थानिकारों में स्पष्ट नियम के स्पष्ट नियम प्रियं होत हिय

नावित उसका शासन किया जाय हे मनुजी कहते हैं— नाथी मनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या, यदि वह सीथी तरह से म मने तो पथा--त्राप्त मेर्ग प्रक हुक ", :मध मिरम सिहीस " एक—े छड़ी। छा । मरक । एक किमह और उस समय हमारी रक्षा करनेवाला 'हमारे पास कोई न हो, तो उस समय प्रमारा थन खीन में फिली के किया हुए मन्या हुए से महि महि मारा भारत है जात कन्या पर वलात्कार करने के लिये । अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये, या परन्तु अय कत्पना कीजिय कि हिमारी जान लेने के लिये या हमारी स्त्री प्रथवा । है। एक तनाम उब्हें में मिश्र हम मिश्र आहुरा हम अनुसार के हीमक कि कि कि तन प्रांपी की किसी प्रकार हु खित न करना ही ऋहिसा है। इस ससार में, तब -ब्रथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया दाता है। अथित, किसी सबे-गया है। सिकी किसी की जान ले लेना ही हिसा नहीं है। उसमें किसी के मन म जो आबाए हे उनमें अहिंसा को, मन् की आबा के समान, पहुंचा स्थान दिया किंतु अन्य सब धमी में प्रधान माम नाम है। बोह और हैमहि चर्म-प्रंथी म हि मेर अरा. ११. १३) यह तरव सिर्फ हमारे वंदिक वर्म हो में निप्रह इन नीतिथनों में से एक अहिसा हो का विचार कीनिये।" प्रहिसा १०.६३)-अहिता, सत्य, अस्तेय, काया वाचा और मन की शुद्धता, एव इन्द्रिय-ंपास नियम सतलाये हे—" शहिसा सत्यनस्तेय द्योचिभिहरयनिपहः" ( मनु में किया गया है। उदाहरणाय, मनु ने तब वर्ण के लोगो के लिये नीतियमें के निभित्र हेक में निरामात्रुम नेक्किन क्योम एक ताक सह । है तिरुक ाधार रसकर मोंक्। या पड़ा था, परन्तु अज़ेन के सिवा और लोगों पर भी पृष्ठे कठिन अवसर करू " इस चिला में पड़ कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा हो में से दो या ग्रधिक नियम एकरम लागू होते हैं। उस समय "यह करू या बह रिममने क्षेत्रायात त्रक्ट क्रम स्ट को है जिए कीम प्रियं त्राध्य क्रम स्वाप्तिक

#### 

अपितां में से साततायों या डुट्ट सनुष्य का कावर प्राप्त हों हों हों हों हों के के वह के वह की हंक हो कि के वह के व

क्ति हैं ? . महाभारत में (श. १५, २६) अर्जुन कहता है :--का कि कि एक कि कि है हिल्-इकि कि में कि में कि है। कि है। नह भी टल सकता है (सभा: शा. ३३७; अनु. ११५. ५६) तथापि हुदा, पानो,

## स्हमयोतीन मृतानि तकाम्यानि कानिचेत् ।

## पक्षमणीरापे मिपातेस येषां स्वात् स्कन्धपर्येषः ॥

। है फिड़म हि फिरक प्राथमी मश्रु का फर्केक्ट्र नवन्ताः मिन्यस् क प्रशास्त्र क प्रशास्त्र क प्रशास्त्र कि मान १३० मान १३० ह दि मिथनी फ्नामाप्त के त्रीनि की है हुए छोठाए ि गिर्म है कि गरुर कि गरूर कि प्राप्त हि उन मेथलार नीय े एन्ट्रेंग स्था हो के मेथलार एट हो अप भी स्पब्ट कहा गया है (वेसु. ३. ४. २८, खां. ५. २. ८; बु. ६. १. १४) यहि सब लोग म डिंग के नहीं (है हिस् १, २१ गर अभाः या १४. २१) के हि है हिस में पड़ता है। आपरकाल में तो "प्राणुस्यात्रमिदं सर्वम् " यह नियम सिर्फ स्मृति-खाता ? "जोबो जीवस्य जीवनम् " (भाग. १. १३. ४६)—यही मियम सर्वत्र देख द्वित किमकी तिक में जारक भट्ट। एड़ी लिक उक किममें करत किन कि लिख क्रिट नि जाफ कर। १ एडू क्रि प्रीर प्रमन्त्री क्ताफ़ार कि ग्रिप्रोह रक रूई प्राप्तक्ष्य हेवा करता था; परन्तु या अपने माता-पिता का बड़ा भक्त ! इस व्याध का यह मांम आका हुए । एको क्या हैए के खाक किसी न कि एक क्या है। र्कित असम प्रमुद्र प्रमुख्य कि पर । प्रम में भारत कि कि हिर है कि प्रमुख्य हिम लगत नगर तक्षा कर होता था। अहम कि मिक्री कि कि विश्व प्रमान कि कि ह अदि एमुद्राह देकि की है । एक कुए में किएन । है । या एक । स्प्रेस कि महेस नाम होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में (अनु. ११६) जिकार मम हम मुद्र के महत रहे कि " हिसा मत करो, हिसा मत करो कि म मह बीय म की पलक हिलाने उतने ही से उन जन्तुको का नाश हो जाता हैं ! ! ऐसी अवस्था किए िनम मह होए की है निहरू हुन्ए हुए । हु इसी है केन शीथत रिहरू हिन छई भ इस जगत, में पृष्ट जन्म है हि जिन अस्ति च प्राप्त में हैं "

बात-बच्ची की पुष्ट लीग हरए। किये जिना नहीं रहेगे । इसी कारण का प्रथम क कि कि मार कि कि मार कि कि मार कि ्हें फार हेक में हिनाए गुए ब्राप्त क्या, बया, वया, ब्राप्त क्या वर्ष के मध महीह

--: इ 15क में निव । लार , रिवास ने मह में इन के रिवा है ।

न शेयः सततं तेजो न नित्यं शेयसी क्षमा।

### 🗸 ॥ तिझाक्त्रज्ञीं वात पास्त्र विदेशाम्ज

,र्जिति । क्रिस ।

पहले "सत्वेषु यसितवयं वः सत्यं हि प्रमं बलं" इस वचन को सब धमी कह क निर्देश एगर कह , क्षेट्र के इक्ष्म का राम का दिन प्रश्वी है। से किए निर्माद १. ११. १:) । जब बाणों की शब्सा पर पड़े पड़े भीव्म पितामह शासित और अनु-पहला स्थात हैने के जिये उपनिषद में भी कहा है 'सत्यं बद । थमें चर ' (ते. कि हि मार में मिष्ठ और और और बार हो देह पार एकी होंगे से मन हैं । इसिलिये मनु ने कहा है कि 'सत्यपुतां बदेहाचे' (मनु. ६. ४६)— जो कारक रिर्मित के दि किंपू कार के कि कि कारक गण्याप्तर कि ग्रिक क्षित्र के आभय-स्थान और वाएं। का मूल होता है। जो मनुष्प उसको मिलन कर डालता की वताने के जिये शब्द के समान भन्य साधन नहीं हैं। बही सब व्यवहारों का "मनुष्यों के सब व्यवहार वापी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे ता तु यः स्तेनवेद्याचे स सर्वस्थयकृत्यरः ॥

वाह्यया भियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्यिनिःसृताः। 🗸

न्तु कि एक विशेष वात और कहते हैं (४. २५६) :-(शा. ७४. १०२)। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। (५०१ .४७ .१८)

" हजार अदवसेय और सत्य की तुलना की जाय ती सत्य ही ऋषिक होगा " अस्तिहाहि सम्प्रम हो। इत्राध्य

अखमेशसहस् च सत्यं च तुरुपा धृतम् ।

नः की है का निस्त सत्यात्वरो धर्मः ( इत्. २४) और यह भी जिखा है कि :--नहीं है, सत्य ही परबह्य हैं । महाभारत में कई जगह इस चबन का उल्लेख दिया मध र्जा किसो के प्राप्त के विषय में कहा गण है कि भारत के मिल अर्थ के विषय में नहीं हैं—' रहनेवाला ' भर्यात् " जिसका कभी मभाव न हो " प्रथवा ' भिकाल-" सत्येनोत्तामिता भूमिः " ( ऋ. १०. द५. १) । 'सत्य ' शब्द का घात्यथं भी ,(१.०२१ .०१ .क्ष.) " कामहम्भवाभाद्यासम्माहास्मा क्ष्म क्षा है । क्ष. १०, १), नहमम्बद्ध हो। साथ क्षेत्र भाषा है है स्थान है है स्थान है। साथ साथ क्षेत्र निवस्ति --' निक्क ' निवृष्ट के त्रिमिन्ड कि ड्यों है गिर्म की है ग्रिक में प्रथा के प्रमुप्त का प्रभाव के प्रभाव क

। है एक मधनी तक निरामञ्जय कि र क्वीम रह की है तक छत्रहार प्रक्रि कथराश हो। ही कोई उपयोग करे, तो वह बुरावरज समका जापगा; इसलिये यह जानना ाक जिल्ला के हो भारत है। यह हो है। एक सम्बंध कि स्था है। एक सम्बंध कि स्था नक स्नामहम कि किमि मड़ को एकी डिम छल्छ कि ताब तह में छाड़न भीका ह हमने हाल के बाद के हो है। एक किया कार्य है के अपने के किया है। ( अ ह तात ! पंडितों ने शमा के जिये कुछ भाषता में कहे हैं (मभा: वत: २=. ६=

के इह र प्राप्त समभा कात है। करण का वर्षा कहा तक फिस्म जाय है के के

कि इस में मिष्ठ है। इस १६७. ५०) । बोह्र और इंसाई धर्मा है एक। दिन्ह र्गिगिन विषय कि कि कि का प्राप्त का प्रतिक कि कि कि कि कि कि का मिल का मिल कि कि

जिया उस बात की कि मिन है फिक्स कि कि कि मिक्क कि कि कि कि । है।हाए ।धार नंधृष्ट क क्रिक्सी

नः है हिड़क में उटगेशिए दुमातगी मगीन 🛱 (६६. ६१) में अर्जुन से और आगे शांतिषयें के संध्वत अध्याय (१०६.१५.१६) कालनेवाल भगवात श्रीकृष्ण, एते ही चोरों की कहानी का दृष्टात दे कर, कर्णापदं मुद्देर कि कि हो हो हो समय पर क्या होला साहित है । एक्स समित का रहस्य हि नारु कि पिंड न प्रत्य छट्ट होए हैं हैं है के नथ ए। हुन्हें की है । हुर हुए प्रक्रि है। उन का कि है । अपने में अपने में अपने के लिए है। इस है। इस के कि है। इस कि है। इस कि है। इस कि है। इस कि है। तन्त्रक गण्ड कि रहि न प्रमप्त कि कि कि एक कि कि कि कि कि क्योंकि तुस धर्म को धोखा नहीं दे सकते, तुस खुद धोखा खा जाओ । अच्छा; ज्याजेत चरेद्धमें "धर्म से बहाना करके मन 'का समाथान नहीं कर लेता चाहिये; ्र मं है । इक में निविध के कि (४६ . ३४) में कहा है । है । है । करना नहीं है । भा अन्या, प्याहूँ हैं कर देना और वात वना हेना एक तरह से असत्य भाषए। न्हें हैं करके बात बना देनी चाहिये—"जानशिप हि मेथावी जडवल्लोक आचे-नहीं देना चाहिय। यदि मालूम भी हो तो सिड़ो या पागल के समान कुछ ेबोलना ने चाहिये और यदि कोई झरगाय से प्रश्न कर तो पूछने पर भी उत्तर ह किसी का कह रक म मदर देवि कह का का कर (४६ .७ ३५ गोह गोम १०१९ . ५ थमें हैं। मन् कहते हैं "नापृष्ट्: कस्यचिद्, ब्र्यास चान्यायेन पृच्छतः" (मनु-क इत्रुम नामम् के डि एक रानक्रि कि छिड़ी कि कि शिवरमर्गने रामनुष्ट के बील कर सब हाल कह होगे, या उन निरपराधी भनुष्यी की रक्षा करोगे ? शास्त्र ने आदमी कहा वले गये ? ऐसी अवस्था में तुम भया कहा कि निवा तुम सच की एन में उत्तर में उत्तर हैं। इस मार किये हुए बीर कुरहार मार आ का का हैं। हैं महो रक कि में नाथन किको निमास राह्नाह रम निक्त फिको छिपि से रिनि निजाय जनों से भरे हुए इस जगत का व्यवहार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिय कि कुछ उठ्ह हुन्प्रम ें गिंड जानगर छक् भि फली क्रिक है शिष्भित्र जी छसींघन

अक्तमंत्र चन्मोक्षी नावक्रमेत्रयंचन ।

अयस्तवानुतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम् ॥ अववं क्षात्रतये वा शंकित वापक्रताता । १. भू

सुमय सरय के बदले असुख बोलना ही अधिक प्रशस्त है।" इसका कारए। यह इयक ही अथवा न बोलने से (इसरों को) कुछ संदेह होना सम्भव हो, तो उस कुरकारा ही सके तो, कुछ श्री हो, बोलना नहीं चाहिये; और यदि बोलना आद-अयित् " यह बात विचारपुरंक निहिन्त की गई है, कि यह विना वीले मोक्ष या

सत्यस्य चचने अयः स्याद्गि हितं वदेत्। प्रे

२. दर्शः सत्तः द. १०४-१०६) । भी प्रायहिचत वतलाया है-' तर्पावनाय निद्यियश्चर. साररवतो हिंज:' (याज्ञ. फिली के जानगर प्रदूष कि किए में किल कि । है जान कृषि में किए कि नेक मीएि रहे त्रिक म जानपाय ता माया कि पास स्थे प्रकार में कम मीह्य । ई किए डि क्यू इआइहोिन उप किंमि भ्रे की ई । छिली में प्रंप कमान ' जाद करना चाहिय ? यीन नामक एक झंयेज यंथकार ने अपने 'नीतिशास्त्र का उपोद्-कित्र से निरपराधी आदिमयो को जान जाने की शहका है। तो उस समय पया हम रीमह, क्षाम के तांड्यू, के रिटि तक्ष ताणी है में है क्षाम के समान, हमारे सब सात या अधिक पूर्वजी सहित नरक में जाता है (मतु. ट. ट2–22; मभा. आ. र्मिह क्रम है एक है एक हिला एक्स किया है एक क्रम है एक क्रम के सिह कथ करा ही की है। इस हिए में जिल्ला का है। है क्षेत्र है कि का कि प्रापदिवत् अथवा वथदंड की सज़ा कही गई है, इसलिये वह सज़ा पने अथवा ताहर प्रति के भिग्नास लाग्निय नक्ष में हिगाद । शिल द्वामन नाए कि निष्ठ नित्यों रेक लिंह उस को है जिन नफ का यह करा है। है कि मेर हो सिर्म मधनी डिफ भि म िताइ प्रीप्त डि किए। डिक छक् प्रीप्त है प्रधा हिक प्रमें कह कर, उन्हें से वर्षे में क्यों हाल दिया ? इसका कारण वह में हुन प्रमें हुन ' क ती "<u>अहिसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्</u>" पाठ हे <sub>(</sub>दन. २०६. ७३), और दूसरो जगह " यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारपूता " (चन. २०६. ४), प्रेसा म नह्मण् और ज्याच के संवाद में, हो तीन नार आया है। उनमें से एक जाइ केमन के तत्राभाड़म नवन द्रय को छंद्रीाव गन्छ एत्रमन इन्छ ति ,द्राव गन्हक क्राब्रीप्र कि एक कि इकि डीय क्रक एराभर कि कि शिव हो। वार्मिक कि हो। इक छई कि इप " है। है। मार्च है। " पद्भुतिहत " पद को है। कि तज्ञी काजार का किछोर इस समर्थी की छ। कि तज्ञी कि किछोर इस समर्थी "सन् बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है,

हिंग फेड़ास में अथवी के अपवाद के अपवाद के कियं में के के के कियं में महाम • 1 ई एकी नज़्य कि मिंह कि से स्वयं के अथवा के प्रिक्ट आ है। •

[2] 191

fici

TEL J

T.

cce 4

\*

है किकम हि भि घाप ह्रय में माघट्टी सड़ रेम । किंद्र डिल रायत भिक्र येली के निलिड फार में कि गरि के प्राप्त के कि कि कि कि कि कि कि का प्रति हो। कि भारत ि कि कि इन्डोनी <del>क्रिफ्टोरि किएट डि ज़ार के कि काफ उ</del>न्हि कि माण्डीए के आक मिकी " ,है । तामनी मि किस एक ई एए हाइट हि दिए मि एर किए भि हाई। है श्रोत श्रंजन वंथकार हे । उसने नीतिशास्त्र का विवेचन श्राधिभौतिक हृष्टि से किया कृप कि मान नमिन किर्म । है किलमी कि फिड़ीगमी ग्रीप फिरोज़म कापज़ । हैक की है जिल्ला हे में भारत किसी। " र्रे के जिल्ला है किस स्थान में वह जिल्ला है कि नीतियों की अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे और्र के साथ, तथा व्यापारी अपने -रात्र मही<sup>0</sup> की तक में के देह के एवं प्राप्त हम के निक्र कि निक्र कि जिन राज-रिक्त सिजविक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता है, कि "यदापि कहा गया है कि सब -त्रीष्ट के जिनकार , नहां ने हा गा । किया । वा है । इस के वाकार के वाकार के क्कीली के अपने ध्यवसाय में कुठ डोलना अनुचित हो। मिल के नीतिशास्त्र जिस संस्था ही ती और किस्त रेक नदा में अध्याप कि प्राप्त कि कि एस मार्क निक ति हो हो हो है। अपने का कि कि कि कि हो है। इस कि निक हो हो क प्रभावत केन्छ वि निर्व । ताव व्यव व्यव व्यव व्यव व्यव विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य हुर निम्छ प्रामनुष्ट के मधनी मिड़। इं है इक (अप प्रदूध कि पिन प्रदूध) " कृष्ट- काशीक्ष में काम तक तिर्मित काशीक्ष कि का " किसर है तिरुक प्रकी राकाथक इप (रम जामार के घरत मार्चे, प्रोप्नों कि इड्ड के स्किए जीस मिक । है मार एफ क्रिम्ट , है जारू प्राज्ञ में रिल्लेंक रीमह ह्याइतीरि क क्रडीप मुखी- के मान क्रियार नहीं है। क्रिया क्षेत्र है। उन्हों है। क्षेत्र कि महत्त का भूला कर धर्मफ़रट करना जाल हिंस मिने हैं। वर्ष है मिने वह स्वाप्त है किया करते थे। यह बात सन है कि वर्तमा समस्त के मान अप । कि रिज्ञ एकी प्रिप्नास द्रिया है कि इंक कार्डमोम्छ डामड्रे निवार की है किनि-कि सम्मन्द्रि जाक्षाकृत्रीं इ. क में क देश हैं । (ब. इ. भिर्) " द्र । कि म हि ज्वार क पिर में कि फार के सूप में गुष्टार असर रेम और " है 15हक में कहा कार्य प्राप्ति ईसाई धर्मपिदेशक और नीतिशास्त्र के अंग्रेंच् ग्रंथकार क्या कहते हैं। क़िंदर ंहिंसिले यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI, § 6.

Longmans, 1907.) † Mill's Villitarianism, Chap. II pp. 83-84 (15th Ed. p. 355 (7th Ed.) Also, see pp. 315-317 (same Ed.).

<sup>‡</sup> Sidgwicks Methods of Ethics, Book IV. Chap. III, § 7.

p. 454 (7th Ed.); and Book II. Chap. V. § 3. p. 169.

यहि उस्त अंग्रेज़ गंथकारों के मती की तुल्ता हमारे धर्मशास्त्रकारों के बताये। हुए नियमों के माय की पाय, की यह वास सहज ही ध्यान में आ जाया। कि हार के विषय में अभिमानी को हिस में सहज है। इस में है । इस में सहज है। है मोक मिमानी को है।

न नमैसुकं वचनं हिन,रेत न छोषु राजन विवाहकाले । १८% । जाणात्यये सवैधनापहारे पञ्चात्त्रात्याहरपातकामि ॥

and XIV. (4th Ed. 1864).

s. Leslie Stephen's Science of Ethics, Chap. IX § 29, p. 869 (2nd Ed). "And the certainty might be of such a Lind of to move me think it a duty to he."

as to make me think it a duty to lie."

† (.reen's Prolegomena to Ethics, § 315, p. 379, (5th

Cheaper edition).

‡ Bain's Mental and Moral Science, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's Elements of Morality, Eook II. Chaps. XIII

—: है ाड़क में किंगि में महोद्धम कि , दें ड़िन काड़मी कन्नीक प्रक्रि महीस क रें उन्त अपवाद मुख्य या प्रमाधु नहीं माने जा सकते । हम जिन्हा हिक प्राजित होना पड़ा । इन सब बातों से यही प्रगट होता है, कि विश्वेष प्रसंगों के लिय के पीछे छिप कर यह कास किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र वश्व्वाहन से मशी अनुत ने भीव्य का दय सात्रथमं के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी द्वतरा उबाहरए। अर्जुन का लोजिये । शदबमेयपर्व (८१. १०) में लिखा है, कि च नरकलोक में रहना पड़ा (मभाःत्रोणः १६१.५७.५८ तथा स्वर्गाः इ. १५)। फिले के उस एक कपूर में इंदि । गण्ड नेलन जा कि का में के पिर के पिरि उसका रथ, जो पहले ज़मीन से बार आंतुन ऊपर चला करता था, अब और मामुची . दवी हुई आवाज् से, "नरी वा कुंजरी वा " कहा था। इसका फल यह हुआ कि प्राप्त कि क्या प्रमप्त के उनके कि प्रश्नीवृद्ध कि कि । है । क्षा कि । कि । कि । सिल-अपवाद की गीए। ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओ में भी, यही क्रिक कि कि कि कि के हैं के हैं कि कि मिर्फ कि मिर्फ कि कि कि कि कि इ हक ज्ञमहोगार के निमले क्रिंग , रिड्रेक किंडि केंग्रिज़ी कि किंग्रिमहोगार नड़ जिडीके क्रिंगियोप्र के लक्लार की ड्रेम्स । संग्रह । प्राप्त के प्राप्त के भाषिभीतिक समान अवाधित—है, अतएव यह अपरिहापे भूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप हो है कारा है। इनकी राय है कि सत्य शादि मीतिय ने अयोत् सब समय एक स्रिपेहिंगोहर्गा है आर व्यवहार की हुच्छि से क्रिक वालना अपरिहार्य हो

आसमेहतोः पराउँ वा नर्रहास्याञ्चया । मृया न वहन्तीह ते नर्दाः स्वरोगातिनः ॥

"जो लोग, इस जगत् में स्वायं के लिये, परायं के लिये, या मज़ाक में भी कभी भूठ नहीं बोलते, उन्ही को स्वगं की प्राप्ति होती है " (मभा. अतु. १४४. १६)।

निहिचत किया गया है, कि बेधुप्स की अपेक्षा क्षात्रधमें प्रबल हैं। इस स्थान में सत्य की अवेक्षा भेगतृथमें ही श्रेष्ठ माना गया है। और गोता में यह क्सम सहेत नहीं, कि इन युक्त प्रमाण कि गिमर, मक्ष्म के की तेंहेन हरेस मध्य ी फंड्रीड़ (ना: १०६) । यह उपदेश व्यवहार में लीगी के धार में रहना बाहित । हे, उसी की आग बल कर शान्तिपर्व के सर्धानृत नामक श्रध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से दचावा । इस समय भगदान् श्रीकृष्णु ने जो सत्यान्त-विवेक श्रजुन को वतावा ही के समान है। "इस प्रकार बोध करके उन्हों ने अर्जुन को ज्वेष्टभातृवध के पाप चहिता है तो तू युधिष्टिर की निभेत्सेना कर; बयोकि सभ्यजन की निभेत्सेना मृत्यु हि ाम्प्रम पश्च कि प्रहारि हु ब्रीय-है कि ड्रिम प्रभि कि फिए ड्रूम में हु-' प्रथम, नुक्षः नम हे हस विवय की शिक्षा ग्रहुए। करनी चाहिये, 'म बृद्धाः सेविता. यह उपदेश किया कि " तू मूढ है, तुभ्दे अब तक सूक्त-थर्म मालूम नही हुआ है, कि ने एक करन मन्द्रमा का स्वयंत्र से सरवयंत्र का मामिक निवेचन करने अर्जुन क अजून हाथ म तलवार ल पूर्विष्टर की मारने होड़ा ! उस समय भगवान् श्रीकुर्णक युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश हो कर श्रर्जुन से भारता विसी हुसरे कि दे हैं " उसका विश्व में तुरन्त ही काह वामून। । इसके बाद मिडोंग मिप्राप हु "की गर्छक कि समू ड्रेकि कि की कि तक प्रहार है नहें है जाता है। अर्जुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्ण. ६६) में है। जो न्यायालय में वे-क्रायदा समभ्रे जाते हें या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना की है जिंदे में हिरएयक कि है । व्यवहार में भी कुछ कौल-करार एंहे होते हैं, कि गणक हि मिए। ताला राम किसर ग्राह्म कि तर हिन्छ कि कि प्राप्ताप्त कि साम कि

जब श्राहिसा श्रीर सत्य की विषय में इतना बाब-विवाद है तह श्राहचंद की बात जब श्राहिसा और सत्य की विषय में इतना बाब-विवाद है तह मान का विवाद का भी हो । यह वास का विवाद का भी हो । यह वास का निवाद का भी हो । यह वास का निवाद का निवाद

विश्वामित्र की " पञ्चपञ्चनाखा भक्षाः" (मनु. ५. १८) \* इत्यादि शास्त्रार्थं बतता करं अभक्ष्य-भक्षण और तह भी चीरी है कि करने के विषय में बहुत उपदेश —: किया। परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉह कर यह उत्तर हिया:—

। मिलम्बेलेक के मुंद्रके । मिलम्बेलेक स्थानित स्थानित । भूरास्त्राच्या । भू

'मरने से जिंदा रहना श्रेयरकर हैं '--क्या विश्वामित्र का यह तरव सर्वेथा

† Hobbes, Leviathan, Part II. Chap. XXVII. p. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's Utilitarianism Chap. V. p. 95. (15thEd.) "Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc."

िर्या। मृन्धकारक नाटक (१०-०१) में बाह्दत कहता है:---उक्त प्रमेश रिश्व मिन्स केइन कि डुग न महाद्यात्राचीर क्षा के मिन प्राप्त कि (रघु. २. ५७)। कथासरित्सागर और नागानन्द नाटक में यह वर्णन है, कि सपी ": ई माध्य ग्रीह कि ग्रीह किक्स प्रशासक की अधि का में है मिहे हैं है है से से हैं है र्ड़ किंड्रेंग क्रियानस्थ में प्रथमी के त्रिराद क्रोज़िक्टिया मेड़े " कि छिठ्छ नाममें प्रामह को गर्मि हो हो हो हो । तथार हि राय है कि है नावनि वह सि हो नोक्स कि दे दी हुँ जब राजा दिलीप अपने गुरु विसिष्ठ की गांव की रक्षा करने के लिये सिह होड्डार भि कि ग्रिपर निमक्ष में अन्तर माना अपने में अपने में अपने में अपने रिप किये होते होते कि स्थाप सब्भुतिहत के लिये । वर्ष होते के सकर े होती हैं, जिसे देश, धमें और सत्य के लिये; अपनी प्रतिसा, बत और विरद की जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाइबत बस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहित (मनुः ७. २१३) । यद्यपि मनुष्य-देह दुलंभ और नाशवान् भी है, तथापि मिनक 1187 हि निमक्ष केइन किस हो अवेक्षा किस हो हो एक छिन हो है। एक हैं। इसी लिय मनु ने कहा है "अल्मानं सतत रक्षेत् दार्राप धनराप "--इस जगत् में जो कुछ करना है उसका एक मात्र सायन यही नाशवान् मनुब्बवह यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान् हैं; परन्तु आत्मा के कल्याय़ के लिय विचार करते समय, सिंफ़ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। अच्छा है है अध्यात्मशास्त्र की है हि में आत्मा मिल और अमर है। इसलिय मृत्यु का (भाग. १०. १३८, गी. २. २७), ती किर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ यह बात सब है कि आज नहीं कि कल, अंत में सी वर्ष के बाद मरना ज़ब्द ह "मुहूत ज्वलित श्रेय न च प्रमाधितं चिरं" (मभाः च. १३२. १५)। यि नागिह । अन्य में अपने मन्द्रा हो । अपने स्वयं हो । सड जाने या घर में सी वर्ष की आय् की व्यर्थ, व्यतीत कर देने की अयेक्षा, यदि इंप क्र्य रम निक्षित्र के तहत के स्टू निष्ट निष्ट्र निष्टि निष्ट्र निष्ट्र के स्ट्रिक्त के कि । इं निष्ठा निक्ति कत वेष्ट इंक एक वि निष्काक कि ग्रींक। इं वित्र विवश्य श्रद्ध अपवाद-रहित कहा जा सकता है ? नहीं । इस जगत् में सिक जिदा रहना ही

न मीतो मरणाद्धिम केवछं दृषितं यदाः । विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मस्याः किछ ॥

माता, पिता, गुरु आदि वन्दनीय और पुजनीय पुरवी की पुजा तथा शुश्रुवा मूखेता से आत्महत्या करने का पाप मार्थ चढ़ जायगा । क्रिंग (हर हि रहू कि क्याय कि देश में क्ह मार्क कि गण्या कार्यों हिम राज्ञो कि ताव मंद्र दीय। है तजी है कि कि कि विवास कि विवास उम कींमें मकी की ,ार्मह ानक नाष्ट इफ केरक जाननी कि कि हमाहमेकार-मेक प्राप्त के मिड़ ग्रीह । गर्गहु गरुक १३६४ में ग्राम्बी-म्गामक्ष-मग्रह फ्ली के र्मड ग्राम्ड तमीड कि नदर सड़ े छड़ी। इस मूलाम फिर पारी कथिक रास्प्रम में निहर उन्हों किसी सभ्य ननुष्य को अपकीति की अपेक्षा मर जाना (गी. २. ३४), या क्षित हैं, तिथार के कार के कार के प्रमुप्त भी कि है कि हि हो कि र्फ राक्यारम पोछष्ट की .हं फिक्रम डि. मद्दर डि. । " हर कि होकि रम निरम १०. २५); और वे उपदेश भी करते हैं कि "है सज्जन मन । प्रा काम करा जिससे नहीं है और सुख की और देखने से कीति नहीं मिलती" (दास. १२. १०. १६; १८ | छप्ट मि निकर्ड प्रसि कि त्रीकि " ई निरुक्त मिन्छ भाष्टमात्र धिममिक प्रामुत्तक कि घरत मियनं श्रेयः" (गी. ३. ३४) यह मिळांत जम्त तत्व पर ही अवलित हो। इसी जापगा तो पृथ्दी का राज्य मिलोगा." इत्यादि क्षात्रयम् (गी. २, ३७) श्रोर " स्वयम निम् र्रोष्ट्र गिर्ने होगए कि एंटर कि एएएए उम् होष्ट " की है हुए एरंग्राप्त । (२६ परवाह नही, परन्तु अपनी कीति की रक्षा करनाही मेराजत है (मभा वन. 792° कृतु भि कि प्राप्त किंच नारू क्रोथ्रस—" मुक्त में द्वीडीस्तर्तीक एक्ष्र में शीनर्त "मृतस्य की राष्ट्री कि कार्यम् "। यह सुन कर कार्य ने स्थव्ट उत्तर विधा कि" मृतिक - 9 के मिथ्र कि कि एक कि एक कि । कि कि कि कि कि कि कि कि विद्य अपने कवन-कुण्डल हान में हेगा तो तेरे कोवन ही की हो जायगो, हेंने समय सूर्य ने कर्ण में कहा " इसमें संदेह नहीं कि तू बड़ा बानी है, परन्तु कि सुर । कि दी भी, कि तुम अपने कवन्कुण्डल किसी को पाट से साम है को भी है है। अपने सुचना कवच और कुंडल मैंगने आया । कएं। इन कवच-कुण्डलों को पहने हुए ही जन्मा था। भाभ के एक रात है कि दूर, ब्राह्मण का रूप घारण करके, दानशूर कणे के पास वड़ आनत्त से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी हड़ डियो देनताओं के दें हैं ! कल्याणु के लिये आप देह त्याग कीजिये। विनती सुन दथीचि ऋषि न के पिंत : हारोरस्य महास्वाय भवान् कर्तुमहुन "—हे महाराज । लोग के जिंह कि भाग के ब्रीइस क्रक जन किमी क्रिक्ट, ब्रिस क्रि । देह क्रिक्यद्रवास कि रच्च के नाम का देवताओं का एक दात्रु था। उसको मारने के लिये दथीचि ऋषि की हर्इडियों

न सिंह क्षेत्र क्षेत्

#### । 15में होड़ iाणीयाज्ञारः थाजाङ्गायायायः । किञ्जीतीयाक्ष्मीय विसन्तेम ह छेडस

नः हे मिहक फिक्स १ ह इड़ि प्रक समस किमा निमार किमर वा उद्देश के कि मिन समस् किम के कि इन्साफ़ के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था में वह लड़का क्या करें ? ---कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर के सर्वय में भी उपपुस्त होने का समय कभी कभी जा सकता है। जेसे मान लीजिय, निना किया परन्तु माता के सबंध में की न्याय ऊपर कहा गया है वही के ज़ियें के स्तम करने के लिये, जिला के आज़ा से, रामचढ़ ने चौबह वष निर्मे की ,हमलाम कि गिरिक सक कि उक रक लि डिडिक प्रमास्मार । यह निर्मेश कि पिर्मे । कि नज़ विष्य पूरी सुध्य प्रसंगो की कि शाहताहत के हुन है। अपन के मज़ार -ाइम की रहे । काल गाना जाता है। इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि महा-किया गया है, रक्फार कि कि विसा से महास कि महास कि की रहे । एक कि रिकीमाख्यान में अनेक साथक-बायक प्रमाणी सहित इस बात का विस्तृत विवेचन अपने पिता की आवा से अपनी माता को मार डाला। शाहितपद (२६५) के चिरका-(बन. ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इस लिये उसने हु इसीए 1एक हुए भि रूप निर्दे 1 इतना है। "है कथीए नर्गा का काम ह " इस उपाध्यायो हे आचाप, और सी आचायों हे पिता, एवं हजार जिताओं

िताचारीः सुहन्मता भाषो पुतः पुरोहितः । शिताचाराः सुहन्मता भाषो पुतः पुराधाः

ा : जाता है हो क्या क्या है हो स्ट्रा है स्ट्

-: ड्रिक र्न छन का ,ाधकी गाफ किया के था के प्राप्त उस हि महाभारत ही में यह भी जिला है कि, एक समय महत्त राजा के गुरु ने लोभवज़ त्रक्ति मे मितः" (शां. १०८. १७)—अथित गुर, माता-पिता ने भी श्रेव्ह । परन्तु समभा जावगा । पितामह भीव्म ने बुधिडिटर से कहा है " गुरुनेरीवान् पितृतो मातू का अवलंब फरके, अपने पिता की गालिया देने लगे, तो बह केवल पशु के समान हैं। परन्तु एंने अवसर के न हों हुए भी, यहि कोई मुँ हुए प्रज्ञ हों में है, तब उतने समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता निह किथीएट प्रबंध संबंध किया है दूसरा अधिक वड़ा संबंध प्रपरियत है। भिक भिक , का की है 113 का नाह अप ६ मह । कि एक मिक जी प्राधान क्रक महम कि पुरोक्तप्रमुद्री 1तिमी निमक्त ने महम कि मिल मिल स्था सब मान कि । ड्रि ड्राप प्रशिक्त केन्नुय कंसर है हिंग्ली (ईक दिक्य क्रिक्स क्रिक्स मिंट होस्टर मह प्रमें का निरूपण करनेवाला भिक्ष, नया हो, तथापि वह ऊँचे प्राप्तन पर वंठे और मिष्य की रहे ग्राम हम पि कुड़ कि में स्वयं बुद्ध की यह अपना है, कि यथि में धिमव्ह और बृद्ध होने के लिये सर्थ, अहिसा आदि की आवश्यकता है। ' चुल्ल.. कार है कि अनस्य है। है है है । वाया है असे कि असे कि को है। इक ि होर प्राप्त के इस होरा (०३६ इम्मन्द्र) है । अप इस के इस होर है माम क्षिया वर्षा , धम्मपद । माम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पान कि कि कि तही, कि वह के कि भारत था। विभिन्न, मनुस्मूति के विकार कि कि र्राष्ट्र अपेर मभाः वतः १३३. ११; दाल्यः ५१. ४७.) । यह तत्त्व मनुजी और हेनगए। उसी को बृद्ध कहते हैं, जो तहए। होने पर भी ज्ञानवान् हो" (मनु-" सिर के बाल सक्द हो जाने से ही कोई मनुष्य बृद्ध नहीं कहा जा सकता;

<sup>\* &#</sup>x27; सम्मपद ' ग्रन्थ का अग्रजी अनुवाद ' प्राच्यथमं पुस्तकमाला' ( Sacred भी उसी माला के Vol. XVII और XX में प्रकाशित हुआ है। अम्मपद का पाली के पह हैं — '

<sup>।</sup> रिमी कलीए फ़र्मक कीड़ि रिव्रं नर्ह म

#### गुर्यस्यविष्यस्य कार्योकार्यमतानतः। उत्पयमतिपत्रस्य न्याच्यं मचतिःशासमम्॥

## समजवागिनो खुच्छान् गुन्तांपे च केश्व ।

वात मनुस्मृति में कही गई है और महाभारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेत नसकता। यदि वह इस धर्म का त्याप कर हैगा तो उसका नाश हो जापगा। यह (मनु. ७. न और मभा. शां. ६न. ४०); परंतु वह भी इस धर्म में मुक्त नहीं ही हुं 1तिष्ठ क्य रुप के क्यों से भी भी भी क्या विक के कि कि कि के कि कि हैं के अनुसार आचरए। नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये विना नहीं है—" यम की रक्षा करी; यदि कोई यम का नाश करेगा, अर्थात् धम की आजा या गुरु से अधिक यलवान् होता हैं। मनुष्यों की निम्न आया का भी यही रहस्य श्रनुकरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, मधोरा और धर्म का अधिकार मान्याप तथापि यदि वे शराव पीते ते हैं। भुन और हान का अपने पिता या आचाये क ,छंड़ीाड ाननाम नामम के 1तिष्ठ कि प्राचास ग्रांक ग्रांक मी है 1तिह डाग्र क्ताहमी ड्रक क किमियड सिस्ड । (१.११ .१ .के-"ग्यारकड् कि , ज्ञीय त्राप्त मीत । नीत्रिय के कामप्रजाप "--, द्विन तक रिर्गार (प्रक प्रुप्रकृष्ठ , कि हिन्छ हि विकास मेल कि शामह ,की है हिन गास के फ़िछ एक हक " इस (इई) । इसी तरह तिरोगेपिपिए में भूष भूष " अह । (३१ . ५५ हाड) भी लोभी या पापी है, उन्हें लड़ाई में मारनेवाला क्षत्रिय ही थर्मज कहलाता है " " है केशव । जो गुप्त नवीदा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते है, और

राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया है (मनु. ७. ४१ और ट. १२८; मभा

गां. ५६. ६२–१०० तथा अदव. ४) । अहिसा, सत्य और अस्तेय के साथ इन्दिय-निग्रह की भी गणना सामान्य

धर्म में की जाती है (मन. १०.६३)। काम, कोम, बोध आहि मनुष्य के शत्र है, इसिलये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का कत्याया. नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया है। विदुरनीति और भगवद्गीता. में भी कहा है:——

। : हमजसहाद्राह ग्रेड इंग्रिक्य हे छिड़ि। इ फि हर्मश्यासम्पर्क एड्सर्ट्य : माझ

न्योंकि भागवत (११. ५. ११) में कहा है:--का प्रधान उद्देश हैं। उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता;-१. ५६) । इन प्रवस मनीवृत्तियों का उचित रीति से निग्रह करना हो। सब मुधारों. उचित मवीहा के भीतर, काम और श्रीध की अत्यत आवश्यकता है (मनु फ़िली के निश्च गिरा मक्स तक उठी के की है किम्मित कि जिल्हा जाह हो। ए कि काइ हो। कीय मनुष्य के शबू है; परन्तु कब ? जब ने अपने को अनिवार्य हो जाय तव । र्जार मान की हु म्प ताम हम। गिर्मा हु इक्टर म हि लाकम्जर क्रिम र्ज जायगा । और जिस् सुध्ट की रक्षा के लिये भगवान् बार बार अवतार धारए। करते हि फाल कर से हैं। सी मान्यास वर्ष ही में सारी मजीव सृष्टि कालप हो यदि सब प्राणी कल से 'काम' का लंगा कर इं और मृत्युपर्यंत बहाचपंतर से त्र काम धर्म के बिरुद्ध हो, उनका त्यांग कर देना चाहिये (मनु. ४. १७६)। मन् ने भी यही कहा है ? "परित्यजेहथेकामी यो स्यातां धमेवजिती "-तो अर्थ प्रकार का 'काम है, अर्थात् जो धम के अनुकूल है, वह इंश्वर को मान्य है। रिमड़ कि त्रश्रीतिष क्षड़। हु राइ कि कर्रन दिव है द्वारों के मेध ' माक ' कि -की अनकृत है, बही में हूँ (गीता. ७. ११) । इससे यह बात सिद्ध होती है कि .मेर माक ' कि म हामागी। । निक्ष हु--" भ्रितिभ मगीर्यास कृत्र किन्ही ुमिश " है। प्रकी नीगृह हार एक स्वक्र स्था है। प्रकार से हि। प्रिया है। स्था है। स्था है। स्था है। स्था है। स्था इस लिये इनका स्थाप करना चाहिये" (गीता. १६. २१; मभा. ३२. ७०) ,है। कि कि मार कि है। है राइ के करन कि कि प्रिक र्जाक कि कि नामः क्रीयस्तया क्षेत्रस्तरमाहेतत् वर्षे क्येत् ॥

त्रविधारी स्वाहित्रहा मिलासिय अन्ति स्वाहित स्वाहित । । अन्यविक्षातिक स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित । ।

नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है "समः सर्वेषु भूतेषु" यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। परंतु समता कहते किसे है? यदि कोई मनुष्य योग्यता श्रयोग्यता को विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगे तो क्या हम उसे श्रम्खा कहेंगे? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है—" देशे काले च पात्र च तहानं सात्त्विकं विदु:—" देश, काल श्रीर पात्र का विचार कर जे दान किया जाता है वही सात्त्विक कहलाता है (गीता १७. २०,)। काल की मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नही होती। ज्यो ज्यों समय वदलता जात है त्यों त्यों व्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है, इसलिये जब प्राचीन

समय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस समय के धर्म-अधर्मसंबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है

देखिये मनु (१.८४) ग्रौर व्यास (मभा शां २.४६.८) कहते है:— अन्ये इतयुगे धर्मा श्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये किलयुगे नृणां युगहासानुकपतः॥

"युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न होते है"। महाभारत (ग्रा. १२२; ग्रोर ७६) में यह कथा है कि प्राचीन काल कि होते है"। महाभारत (ग्रा. १२२; ग्रोर ७६) में यह कथा है कि प्राचीन काल कि हित्रयों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतन्त्र ग्रोर अनावृष् थीं; परन्तु जब इस ग्राचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब क्वेतकेतु ने विवाह के मर्यादा स्थापित कर दी, ग्रोर मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुकाचार्य है ने किया। तात्पर्य यह है, कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म ग्रावम का श्रीर उसके बाद के धर्म-ग्राधम का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जात्व चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म ग्रागे बदल जाय त उसके साथ मविष्य काल के धर्म-ग्राधम का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा कालमान के श्रनुसार देशाचार, कुलाचार, ग्रीर जातिधर्म का भी विचार करन

न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति सेंऽपरं वाधते एनः॥

भिन्नता हुम्रा करती है। पितामह भीष्म कहते है:--

Great of my some Come & --- & ---

"ऐसा आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकार हो ! यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ व मिलता है; यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीर आचार का विरोध करता है" (शां.४४६.१७.१८)। जब आचारों में ऐ

पड़ता है; क्योंकि श्राचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि श्राचारों में भी बहु

ी स

ā

हि

कर्म-ग्रकर्म या धर्म-ग्रधमं के विषय में सब संदेहो का यदि निर्णय करने लगें तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा। उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात थ्रा जायगी, कि गीता के भारंभ में, क्षात्रवर्म श्रीर वंधुप्रेम के वीच भगड़ा उत्पन्न हो जानेसे, अर्जुन पर कठिनाई आई वह कुछ लोग-विलक्षण नहीं है; इस संसार में ऐसी कठिनाइयाँ कार्यकर्ताग्री और बड़े ग्रादिमयी पर ग्रनेक बार ग्राया ही करती है; भ्रोर, जब ऐसी कठिनाइयाँ भ्राती है तब , कभी भ्राहिसा भ्रोर ध्रात्मरक्षा के बींच, कभी सत्य ग्रीर सर्वभूतहित में, कभी श्रीर-रक्षा श्रीर कीर्ति में, श्रीर कभी भिन्न भिन्न नातो से उपस्थित होनेवाले कर्तव्यो में भगडा होने लगता है; आस्त्रोक्त सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमी से काम नहीं चलता ग्रीर उनके लिये ग्रनेक प्रपवाद उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसे विकट समय पर साधारण मन्पों से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, कि कार्य-ग्रकार्य की व्यवस्था--ग्रथांत कर्तव्य-ग्रक्तव्य धर्म का निर्एय-करने के लिये कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति है या नहीं। यह वात सच है कि शास्त्रों में दुमिक्ष जैसे संकट के समय 'श्रापढ़मं' कहकर कुछ सुविवाएँ दी गई है। उदाहरए। यं, स्मृतिकारो ने कहा है कि यदि श्रापत्काल में त्राह्मए। किसी का भी श्रत्र ग्रहण कर लेतो वह दोषी नहीं होता, श्रौर उपस्तिचाक्रायण के इसी तरह वर्ताव करने की कया भी छांदोग्योपनिषद् (याज्ञ. ३.४१; छां. १.१०.) में है। परन्तु इसमें और उक्त कठिनाइयों में वहुत भेद हैं। दुर्भिक्ष जैसे ग्रापत्काल में शास्त्रवर्म भ्रौर भूख, प्यास भ्रादि इन्द्रियवृत्तियो के बीच में ही भगड़ा हुआ करता है। उस समय हमको इन्द्रिया एक श्रोर खींचा करती है और शास्त्रधर्म दूसरी श्रोर खींचा करता है। परन्तु जिन कठिनाइयो का वर्णन ऊपर किया गया है, उनमें से बहुतेरी ऐसी है कि उस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का ग्रीर शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं होता; किन्तु ऐसे दो धर्मी में परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें शास्त्रों हीं, ने विहित कहा है। ग्रीर, फिर, उस समय सूक्ष्म विचार करना पडता है। किं किस वात का स्वीकार किया जावे। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी वृद्धि के अनुसार, इनमें से फुछ वातो का निर्ण्य, प्राचीन सत्युख्यो के ऐसे ही समय पर लिये हुए वर्ताव से कर सकता है, तथापि अनेक मौके ऐसे होते है कि उनमें वड़े बढ़े बुद्धिमानों का भी मन जनकर में पड़ जाता है। कारण यह है, कि जितना जितना श्रिधिक विचार किया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते हैं। ग्रौर श्रंतिम निर्ण्य श्रसंभव सा हो जाता है। जब उचित निर्ण्य होने नही पाता तव ग्रथमं या ग्रपराय हो जाने की भी संभावना होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है, कि धर्म-ग्रधर्म या कर्म-ग्रकर्म का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है, जो न्याय तथा व्याकरण्ि से भी अधिक गहन है। प्राचीन संस्कृत प्रयो में 'नीतिशास्त्र' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है और कर्तव्य-अर्तकव्य के विवेचन को 'धर्मशास्त्र' कहते है ।

जाता है, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति के प्रनुसार, इस ग्रंथ में धर्म-प्रधर्म तर्म-ग्रकर्म के विवेचन ही को "नीतिशास्त्र" कहा है। नीति, कर्म-ग्रकर्म ार्म-ग्रथमं के विवेचन का यह शास्त्र बड़ा गहन है; यह भाव प्रकट ही के लिये " सूक्ष्मा गतिहि धर्मस्य "-अर्थात धर्म या व्यावहारिक नीति-का स्वरूप श्रुक्ष्म है---यह वचन महाभारत में कई जगह उपयुक्त हुस्रा है। पांडवों ने मिल कर ग्रकेली द्रौपदी के साथ विवाह कँसे किया दे द्रौपदीके हरए। के समय भीष्म-द्रोए। ग्रादि सत्पुरुष शून्यहृद्य हो कर चुपचाप धयो वंठे दुष्ट हुर्योधन की ग्रोर से युद्ध करते समय भीष्म ग्रोर होणाजार्य ने, प्रपने का समर्थन करने के लिये. जो यह सिद्धान्त बतलाया कि "अर्थस्य पुरुषो : दासत्त्वर्थों न कस्यजित्" -- पुरुष अर्थ (सम्पत्ति) का दास है, अर्थ किसी दास नहीं हो सकता—मभा. भी. ४३. ३४), वह सच है या भूठ? यदि वर्म कुत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है, जैसे "सेवा इववृत्तिरा-ता" (मनु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म श्रादिकों ने दुर्योधन नेवा ही का त्याग वर्धों नहीं कर दिया ? इनके समान छौर भी छनेक प्रश्न होते तनका निर्णय फरना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में, प्रसंग के श्रनुसार, । भिन्न मनुष्यो के भिन्न भिन्न प्रनुमान या निर्णय हुत्रा करते हैं। यही नहीं क्रना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सूक्ष्म ही है--" सूक्ष्मा गतिहि च "--(मभा भ्रनु. १०. ७०); किन्तु महाभारत (वन. २०८.२) में यह भी है कि " बहुजाला हचनंतिका"—अर्थात् ऊसकी शाखाएँ भी अनेक है स्रौर ते निकलनेवाले अनुमान भी भिन्न भिन्न है। तुलाधार और जाजलि के संवाद धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि " सूक्ष्मत्वान्न स ातुं शक्यते बहुनिहनवः "—-अर्थात् धर्म बहुत सूक्ष्म और चक्कर में डालनेवाला/ ा है इसलिये वह समभ में नहीं श्राता (शां २६१ ३७)। महाभारतकार तजी इन सूक्ष्म प्रसंगों को श्रच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह संसभा के उद्देश ही से प्रपने ग्रंथ में प्रनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया है प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन मौकों पर फैसा वर्ताव किया था। तु शास्त्र-पद्धति से सव विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा-त सरीखे धर्मग्रंथ में, कहीं वतला देना ग्रावश्यक था। इस रहस्य या मर्म प्रतिपादन, श्रर्जुन की कर्तच्य-मूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान श्रीकृष्ण हलं जो उपदेश दिया था उसी के श्राघार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया <sup>6</sup>इससे 'गीता' महाभारत का रहस्योपनिषद् श्रौर शिरोभूषण हो गई है। ् महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्त्वों का उदाहरण सहित तृत च्याख्यान हो गया है। उस बात की भ्रोर उन लोगो को श्रवस्य ध्यान देना हिये, जो यह कहा करते है, कि महाभारत ग्रंथ में 'गीता' पीछे से गी. र. ४

। भ्राज कल 'नीति ' शब्द ही में कर्तव्य श्रथवा सदाचरण का भी समावेश

चुसेड़ दी गई है। हम तो यही समकते हैं, कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह यही है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। कारण यह है कि यद्यपि केवल मोक्षशास्त्र अर्थात् वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद् आदि, तथा श्रीहंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम वतानेवाले स्मृति आदि अते अ ग्रंथ हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्वज्ञान के आधार पर "कार्याकार्यव्यव- क्वित " करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य में देख नहीं पडता। गीताभक्तो को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि 'कार्या- कार्यव्यवस्थित' बट्ट गीता ही (गीता १६.२४) में प्रयुक्त हुआ है—यह अब्द हमारी मनगढंत नहीं है। भगवद्गीता ही के समान योगवातिष्ठ में भी विसष्ठ मुनि ने श्रीरामचन्द्रजी को जान-मूलक प्रवृत्ति मार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह ग्रंय गीता के वाद बना है ग्रार उसमें गीता ही का अनुकरए। किया गया है; अतएव ऐसे ग्रंयों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो ऊपर कही गई है, कोई वाघा नहीं होगी।

# तीसरा प्रकरण।

#### कर्मयोगशास्त्र

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौरालम् । \*

गीता २-५०।

शुद्धि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे अधिकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानी चलनी में दूध दुहना ही हैं। शिष्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाग होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर-र्थंक श्रम फरके समय नष्ट करना पड़ता है। जैमिनि और बादरायण के सूत्रों के म्रारंभ में, इसी कारए। से " प्रथाती धर्मजिज्ञासा" श्रीर " ग्रथाती ब्रह्मजिज्ञासा" कहा हुआ है। जैसे ब्रह्मोपदेश मुम्क्षुत्रों को श्रौर धर्मोपदेश धर्मे क्लूश्रों को देना चाहिये, वैसे ही कर्मशास्त्रीपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की ्रि इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसारमें कर्म करेंसे करना चाहिये। इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'श्रयातो ' कह कर, दूसरे प्रकरण में 'कर्मजिज्ञासा ' का स्वरूप और कर्मयोगशास्त्र का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का म्रनु-भव न कर लिया जाय कि अमुक काम में अमुक रकावट है, तब तक उस रकावट से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्त्र का महत्त्व घ्यान में नहीं श्राता; श्रीर महत्त्व को न जानने से, केवल रटा हुया शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं हैं 1 यही कारण है, कि जो सद्गुरु हैं वे पहले यह देखते है कि शिष्य के मन में जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धित से किया गया है। जब श्रर्जुन के यन में यह शंका श्राई कि जिस लड़ाई में नेरे हाथ से पितृबंध ग्रीर गुरुवव होगा, तथा जिसमें ग्रपने सब बंधुग्री का नारा हो जायगा उसमें शामिल होना उचित है या अनुचित; और जब वह युद्ध से पराडमुख हो कर संन्यास लेने को तैयार हुआ, और जब भगवान् के इस सामान्य युक्तिवाद से भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि 'समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्जता और दुर्वलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उलटी दुष्कीर्ति ग्रवश्य होगी " 'तब श्रीभगवान् ने पहले " श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं

<sup>\* &#</sup>x27;'इ प्रलिये तू योग का आश्रय लें! कर्म करने की जो रोति, चतुराई या कुशलता है उसे योग कहते हैं।" यह 'योग' शब्द की व्याख्या अर्थात् लक्षण है। इसके सबवमें अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया है।

प्रज्ञावादांश्च भाषसे "-प्रप्रवीत् जिस वात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो तू शोक कर रहा है भीर साथ साथ बहाजान की भी वड़ी वड़ी वाते छोट रहा है-कह कर प्रज़ून का कुछ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान का उपदेश दिया। प्रर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण में हमने यह दिललाया है, कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी "वया करना चाहिये ग्रीर यया नहीं करना चाहिये ? " यह प्रश्न चन्कर में डाल देता है। परंतु कर्म-प्रकर्म की चिन्ता में भ्रनेक ग्रडचनें श्राती है इसलिये कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है; विचारवान पुरुषो को ऐसी युक्ति अर्थात् 'योग 'का स्वीकार करना चाहिये, जिससे सांसारिक कमों का लोप तो होने न पावे ग्रौर कर्माचरण करनेवाला िकती पाप या बंधन में भी न फेंसे; —यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही उपदेश दिया है "तस्माद्योगाय युज्यस्व" अर्थात् तू भी इसी युवित का स्वीकार फर । यही 'योग ' कर्मयोगशास्त्र हैं । श्रौर, जबकि यह बात प्रकट है कि श्रर्जुन पर ग्राया हुमा संकट कुछ लोक-दिलक्षण या श्रनोखा नही था-ऐसे श्रनेक छोटे वडे मंत्रद ससार में सभी लोगो पर ग्राया करते है- तव तो यह वात है कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवदगीता में किया गया है उसे हर एक मनुष्य सीखे। ज्ञास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य ग्रीर गृढ प्रर्थ की प्रगट करनेवाल शब्दो का प्रयोग किया जाता है; प्रतएव उनके सरल ग्रयं को पहले जान लेना चाहिये, श्रौर यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति-पादन की नूल जैली कँसी है। नहीं तो फिर उसके समभने में कई प्रकार की आप-तिया श्रीर वाधाएँ होती है। इसलिय कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के भर्य की परीक्षा यहाँ पर की जाती है।

सव में पहला शब्द 'क्रमं' है। 'कमं' शब्द 'क्रि' पातु से बना है, उसका अर्य 'करना, व्यापार', हलचल होता है, और इसी सामान्य अर्थ में गीता में उसका उपयोग हुन्ना है, अर्थात् यही अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने का कारण यही है, कि मीमांसाशास्त्र में और अन्य स्थानो पर भी, इस शब्द के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अम जत्म न होने पाने। किसी भी धमं को लीजिये, उसमें ईश्वर-आप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। आचीन वैदिक धमं के अनुसार देखा जाय तो यत्त-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की आप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में यत्त-याग की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विषय में कहीं कहीं परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं। अत्युव उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जीनित के पूर्वसीमांताशास्त्र का प्रचार होने लगा। जीमिति के मतानुसार वैदिक और औत यत्त-याग करना हो प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य कुछ करता है वह सब यत्त के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यत्त के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यत्त ही के लिये (मभा शां २६.२४)।

U जबिक यज्ञ करने की श्राज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी
कर्म करे वह उसको बंधक नहीं होगा। वह कर्म यज्ञ का एक साधन है-वह
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है
उसी में उस कर्म का भी समावेज्ञ हो जाता है-उस कर्म का कोई अलग फल नहीं
होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं है, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति (श्रर्थात् मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार की सुखप्राप्ति ) होती है श्रौर इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य वड़े चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पुरुषार्थ' कहलाता है; क्योंकि जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है श्रौर जिसे पाने की उसके मर्न में इच्छा होती है उसे 'पुरुषार्थ' कहते हैं (जै. सू. ४. १. १ और २)। यज का पर्यायवाची एक दूसरा 'ऋतु ' शब्द है, इसलिये ' यज्ञार्थं ' के बदले ' ऋत्वर्थं ' भी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मों के दो वर्ग हो गये:-एक 'यज्ञार्थ' (ऋत्वर्थ) क्रमं, प्रयात् जो स्वतंत्र रीति से फल नही देते, ग्रतएव अवंधक है; ग्रौर दूसरे 'पुरुषायं ' कर्म, श्रर्थात् जो पुरुष को लाभकारी होने के कारए बंधक है; संहिता श्रीर बाह्मए। ग्रंथों में यज्ञ-याग श्रादि का ही वर्णन है। यद्यपि ऋग्वेद-संहिता में इन्द्र ग्रादि देवताग्रों के स्तुति-संबंधी सुक्त है, तथापि मीमांसक गए। कहते है, कि सब श्रुति ग्रन्थ यज्ञ ग्रादि कमों ही के प्रतिपादक है, क्यों कि उनक विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल फर्मवादियों का कहना है कि वेदोक्त यज्ञ-याग ग्रादि कर्म करने से ही स्वर्ग-प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग न्य्रज्ञानता से किये जायें या ब्रह्मज्ञान से। यद्यपि उपनिषदों में यज्ञ प्राहच माने गये है, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग से स्वर्ग प्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता ; मोक्ष-प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवदगीता के दूसरे अध्याय में जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मी का वर्णन किया गया है—" वेदवाद-रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः " (गी. २. ४२) -- वे ब्रह्मज्ञान के बिना किये जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग भ्रादि कर्म ही है। इसी तरह यह भी मीमांसकों ही के मत का श्रनुकरण है कि "यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः" (गी. ३. ६) श्रर्थात् यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं है; श्रेष सब कर्म, बंधक है। इन स्वा-याग श्रादि वैदिक कर्मों के श्रतिरिक्त, श्रर्थात् श्रीत कर्मों के श्रतिरिक्त श्रीर भी चातुर्वपूर्य के भेदान्सार दूसरे ग्रावश्यक कर्म मनुस्मृति ग्रादि धर्मग्रन्थों में विण्ति हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध ग्रीर वैश्य के लिये वाणिज्य। पहले पहल इन चणिश्रम-कर्मों का प्रतिपादन स्मृति-ग्रन्थों में किया गया था, इसलिये इन्हें 'स्मार्त कर्म 'या 'स्मार्त यज्ञ 'भी कहते हैं। इन श्रीत ग्रीर स्मार्त कर्मों के सिवा भौर भी धार्मिक कर्म है; जैसे वत, उपवास भ्रादि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले

पहल सिर्फ़ पुराणो में किया गया है, इसलिये इन्हें '<u>पौराणिक-कर्म'</u> कह सकेंगे ए इन सब कर्मों के और भी तीन—नित्य, नैमित्तिक श्रीर काम्य—भेद किये गये हैं। स्नान, संच्या ग्रादि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म है उन्हें नित्यकर्म कहते हैं! इनके करने से पुद्ध विशेष फल प्रयवा प्रयं की सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करन से दोप श्रवश्य लगता है। नैमिजिक कर्म उन्हें कहते हैं, जिन्हे पहले किसी कारण के उपिथत हो जाने से करना पड़ता है, जैसे अनिष्ट ग्रहो की शान्ति, प्रायश्चित्त प्रादि । जिसके लिये हम शान्ति श्रौर प्रायश्चित्त करते है वह निमित्त कारण यदि पहले न हो गया तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई प्रावश्यकता नहीं। जब हम कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रा-नुसार कोर्ड कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते है; जैसे वर्षा होने के लिये या पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना। नित्यं, नैमित्तिक ग्रीर काम्य कर्मों के सिवा भी कर्म है, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शास्त्रों ने त्याज्य कहा है; इसलिये ये <u>कर्म निषिद्ध</u> कहलाते है। नित्य कर्म कौन कौन है, नैमिलिक कौन है श्रौर कास्यू तया निषिद्ध कर्म कौन कौन है-ये सब बाते धर्मशास्त्रो में निश्चित कर दी गई हैं। यदि कोई किसी धर्मशास्त्री से पूछे कि अमुक, कर्म पुणचप्रद है या पापकारक, तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शास्त्रों की श्राज्ञा के श्रनुसार वह कर्म यज्ञार्थ है या पुरुषार्थ, नित्य है या नैमित्तिक, अथवा काम्य है या निपिद्ध; स्रोर इन बातो पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा। परन्तु भगवद्गीता की दृष्टि उससे भी व्यापक और विस्तीएाँ है। मान लीजिये कि अमुक एक कर्म शास्त्रों में निधिद्ध नहीं माना गया है, अथवा वह विहित कर्म ही कहा गया है, जैसे युद्ध के समय क्षांत्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म था; तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा। यह बात पिछले प्रकरण में कही गई है कि कहीं कही तो शास्त्र की ग्राज्ञा भी परस्पर -विरुद्ध होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये? इस बात का निर्णय करने के लिये कोई युनित है या नही ? यदि है तो वह कौन सी ? बस, यही गीता का मृख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक भेदो पर ध्यान देनेकी कोई ग्रावश्यकता नही । यत्त-याग ग्रादि वैदिक कर्मी तथा चातुर्वएर्य के कर्मी के विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये है वे गीता में प्रतिपादित फर्मयोग से कहाँ तक मिराते हैं यह दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसको के कथन का भी कुछ विचार किया गया है; ग्रीर ग्रंतिम ग्रध्याय (गी. १८.६) में इस पर भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग ब्रादि कर्म करना चाहिये या नहीं। परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का क्षेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिये मीता में कर्म ' शब्द का ' केवल श्रीत श्रयवा स्मार्त कर्म ' इतना ही संकुचित भ्रयं हीं शिया जाना चाहिये, किंतु उससे अधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये ह

सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है—जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, श्वासोच्छ्रवास करना, हँसना, रोना, सूँधना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, देना-लेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन और ध्यान करना, आजा और निषेध करना, दान देना, यन्न-याग करना, खेती और व्यापार-धंधा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि—यह सब भगवदगीता के अनुसार 'कमं' ही हैं; चाहे वह कमं कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो (गीता. ४.८,६)। और तो क्या, जीना-मरना भी कमं ही हैं; मौका आने पर यह भी विचार करना पड़ता है कि 'जीना या मरना' इन दो कमों में से किसका स्वीकार किया जावे? इस विचार के उपस्थित होने पर कमं शब्द का अर्थ 'कर्तव्य कर्म' अथवा 'विहित-कर्म' हो जाता है (गी. ४.१६))। मनुष्य के कर्म के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका। अब इसके आगे बढ़ कर सब चर-अचर सृष्टि के भी—अचेतन वस्तु के भी—व्यापार में 'कर्म' शब्द ही का उपयोग होता है। इस विषयका विचार आगे कर्म-विपाक प्रिक्रिया में किया जायगा।

<sup>o</sup> कर्म शब्द से भी अधिक भ्रम-कारक शब्द <u>थोग है</u>। आज कल इस शब्द का रूढार्थं "प्राणायामादिक साधनों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध करना " प्रयवा " पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग " है। उपनिषदों में भी इसी श्रर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कठ. ६. ११)। परन्तु ध्यान में रंखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भगवदगीता में विवक्षित नहीं है। 'योग' शब्द 'युज़' घातु से बना है, जिसका अर्थ "जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र अवस्थिति" इत्यादि होता है, और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के "उपाय, साधन, युक्ति या कर्म " को भी योग कहते हैं। यही सब अर्थ अमरकोषु (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए हैं—"योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु"। फलित ज्योतिष में कोई ग्रह यदि इप्ट श्रथवा श्रनिष्ट हों तो उन ग्रहो का 'योग' इष्ट या श्रनिष्ट कहलाता है; ग्रौर 'योगक्षेम 'पद में 'योग ' शब्द का प्रर्थ " ग्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना " लिया गया है (गी. ६. २२)। भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को म्रजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि "एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय" (मभां-द्रो. १८१. ३१) अर्थात् द्रोणाचार्यं को जीतने का एक ही 'योग' (साधन या पुक्ति) है, ग्रौर ग्रागे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकाल में घर्म की रक्षा के लिये जरासंघ श्रादि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मारा था। उद्योगपर्व (श्र. १७२) में कहा गया है कि जब भीष्म ने श्रम्बा, श्रम्बिका श्रीर श्रम्बालिका को हरए। किया तब श्रन्य राजा लोग 'योग योग 'कह कर उनका पीछा करने लगे थे। महाभारत में 'योग 'शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है। गीता में 'योग' 'योगी 'अथवा योग शब्द से बने हुए सामा-सिक बाब्द लगभग अस्सी बार आये हैं; परन्तु चार पाँच स्थानों के सिवा (देखो

गी. ६. १२ थ्रीर २३) योग शब्द से 'पातंजल योग' अर्थ कहीं भी श्रिभिष्रेत नहीं हैं। तिर्क 'युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल' यही अर्थ कुछ हेर फेर से सारी गीता में पाये जाते है। श्रतएव कह सकते है, कि गीताशास्त्र के व्यापक शब्दों में 'योग 'भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उकत सामान्य प्रयों से ही —र्जंते सायन, कुशलता, युक्ति ग्रादि से ही—काम नहीं चल सकता; क्योंकि वक्ता की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म और चित्त-निरोध का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उदा-हरए। वं, कहीं कहीं गीता में अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी कुशलता ग्रीर श्रइ्भुत सामर्थ्य को 'योग' कहा गया है (गी. ७. २५; ६. ५; १०.७; ११.=); स्रीर इसी सर्थ में भगवान् को 'योगेश्वर' कहा है (गी. १८. ७५)। परन्तु यह कुछ गीता के 'योग ' काव्द का मुख्य अर्थ नहीं हैं। इसलिये , यह वात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिये, कि 'योग ' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति अयवा उपाय को गीता में विवक्षित समक्कना चाहिये। उस प्रन्य ही में योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है-- "योगः फर्मसु कीशलम्" (गी. २, ५०) प्रयति कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश-लता, युक्ति, चतुराई श्रयंवा शैली को योग कहते है। शौंकर-भाष्य में भी "कर्म की शलम "का यही 'प्रर्थ लिया गया है-" कर्म में स्वभावसिद्ध रहने-चाले वयन को तोड़ने की युक्ति"। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक ही कम को करने के लिये अनेक 'योग 'ग्रौर 'उपाय 'होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उती को 'योग 'कहते हैं। जैसे ट्रव्य उपार्जन करना एक कर्म है; इसके अरोक उपाय या साधन है-जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, भीख माँगना, सेवा करना, ऋएा लेना, मेहनत करना म्राहि । यद्यपि घातु के म्रर्थानुसार इनमें से हर एक को 'योग' कह सकते है, तथापि यथार्थ में 'द्रव्य-प्राप्ति-योग' उसी उपाय को कहते हैं जिससे हम अपनी "स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते हुए, दुव्य प्राप्त कर सकें।"

जव स्वयं भगवान ने 'योग 'शब्द की निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या कर दी हैं (योगः कर्ममु कौशलम अर्थात् कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं), तब सच पूछो तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान् की बतलाई हुई इस व्याख्या पर व्यान न दे कर, गोता का मिथतार्थ भी मनमाना निकाला है, अतएव इस भ्रम को दूर करने के लिये 'योग 'शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल गीता के दूसरे अव्याय में आया है और वहीं इसका स्पष्ट अर्थ भी वतला दिया गया है। पहले सांख्यशास्त्र के अनुसार भगवान् ने अर्जुन को यह समका दिया कि युद्ध क्यो करना चाहिये; इसके वाद उन्हों ने कहा कि 'अव हम

सुभे योग के ग्रतुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' (गी. २. ३६)। ग्रौर फिर इसका वर्णन किया है, कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मों में निमग्न रहते है उनकी बुद्धि फलाशा से कंसी व्यग्न हो जाती है (गी. २.४१-४६) । इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को प्रव्यप्र, स्थिर या शान्त रख कर "आसिक्त को छोड़ दे, परन्तु कर्मी को छोड़ देने के श्राग्रह में न पड़ "श्रीर "योगस्य हो कर कर्मों का आचरएा कर " (गी. २. ४८) । यहीं पर 'योग ' शब्द का यह स्पष्ट अर्थ भी कह दिया है कि " सिद्धि श्रीर श्रसिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं"। इसके वाद यह कह कर, कि "फल की आशा से कर्म करने की अपेक्षा समवृद्धि का यह योग ही श्रेष्ठ हैं " (गी. २. ४९) श्रीर बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने-बाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुएय की बाबा नहीं होती; इसलिये तू इस "योग' को प्राप्त कर " तुरंत ही योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि " योगः कर्मसु फौशलम " (गी. २. ५०)। इससे सिद्ध होता है कि पाय-पुण्य से अलिप्त रह कर कर्म करने की जो समत्वयुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई है वही 'कौशल' है श्रीर इसी कुशलता अर्थात् युक्ति से कर्म करने को गीता में 'योग' कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चलकर "योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन " (गी. ६. ३३) इस क्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके संबंध में, कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए बैदिक धर्म के अनुसार, दो मार्ग है-। एक मार्ग यह है, कि ज्ञान । की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मी का संन्यास अर्थात् त्याग कर हैं; और व्हसरा 2 यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्यों को न छोड़ें-उनको जन्म भर ऐसी युक्ति के साथ करते रहें कि उनके पाप-पुएव की बाधा न होने पावे । इन्हीं दो मार्गी को गीता में संन्यास श्रीर कर्मयोग कहा है (गी. ४. २) । संन्यास कहते हैं त्याग को और <u>योग</u> कहते हैं मेल को अर्थात कर्म के त्याग अर कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग है । इन्ही दो भिन्न मार्गी को लक्ष्य करके श्रागे (गी.५.४) " सांख्ययोगी "(सांख्य और योग) ये संक्षिप्त नाम भी दिये गये है। बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शास्त्र के ग्रासनों का वर्णन छठवें ब्राच्याय में है सही, परन्तु वह किसके लिये है ? तपस्वी के लिये नही; किन्तु वह कर्मयोगी अर्थात् युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 'सनता' की युक्ति तिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नहीं तो फिर "तपस्विभ्योऽ-धिको योगी "इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता । इसी तरह इस श्रव्याय के अन्त (६.४६) में श्रर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि " तस्माद्योगी भवार्जुन " उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि 'हे अर्जुन ! तू पातंजल योग का श्रभ्यास करनेवाला बन जा । इसलिये उक्त उपदेश का श्रथ े. योगस्थः कुरु कमर्.णि " (२.४८), "तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशः स्तम् " (गी. २.५०); "योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत " (४.४२) इत्यादि वचनों के

Ī

í

i

Q F

प्रयं के समान ही होना चाहिये; श्रयात् उसका यही श्रयं लेना उचित है कि ण् "हे अर्जुन! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्थात् कर्मयोगी हो। "क्योकि यह फहना ही सम्भव नहीं कि " तू पातञ्जल योग का आश्रय ले कर युद्ध के लिये तैयार रह। " इसके पहले ही साफ साफ कहा गया है कि " कर्मयोगेएा योगि-नाम्" (गी. ३. ३) अर्थात् योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत के (मना शां. ३४८. ५६) नीरायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है, कि इस धर्म के लोग अपने कर्मी का त्याग किये विना ही युक्तपूर्वक कर्म करके (सुत्रयुक्तेन कर्मणा) परमेश्वर की प्राप्ति कर रोते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 'योगी ' ग्रौर ' कर्मयोगी ' दोनों शब्द गीता में समानार्थक है, ग्रौर इनका ग्रर्थ "युक्ति से कर्म करनेवाला " होता है। तथा बड़े भारी 'कर्मयोग' शब्द का प्रयोग करने के वदले, गीता और महाभारत में, छोटे से 'योग 'शब्द का ही श्रविक उपयोग किया गया है। "मैने तुम्हे जो यह योग बतलाया है इसी को पूर्वकाल में विवस्यान् से कहा या (गी. ४.१); और विवस्वान् ने मनु को वललाया था, परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग श्राज तुभासे कहना पड़ा "--इस प्रवतरए। में भगवान् ने जो 'योग' शब्द का तीन वार उच्चारए। किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; किन्तु "कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युषित, साधन या मार्ग " अर्थ ही लिया जा सकता हैं। इसी तरह जब संजय कृष्ण-श्रर्जुन संवाद को गीता में 'योग' कहता है (गी. १८. ७४) तय भी यही अर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वय संन्यास-मार्गवाले ये; तो भी उन्होने अपने गीता-भाष्य के आरम्भ में ही वैदिक धर्म के दो भेद-अवृत्ति <u>श्रीर निवृत्ति</u>—यतलाये है श्रीर 'योग 'शब्द का श्रयं श्रीभगवान् की की हुई व्याख्या के श्रनुसार कभी "सम्यग्वर्शनोपायकर्मानुष्ठानम्" (गी. ४. ४२) श्रीर कभी "योगः युक्तिः " (गी. १०. ७) किया है । इसी तरह महाभारत में भी 'योग' फ्रोंर 'ज्ञान 'दोनों शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि "प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम् " (मभा अन्त ४३. २५) अर्थात् योग का अर्थ प्रवृत्तिगार्ग श्रौर ज्ञान का श्रर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। ज्ञान्तिपर्व के श्रन्त मं, नारायणीयोपास्यान मं 'सांख्य ' और ' घोग ' शब्द तो इसी अर्थ मं अनेक बार श्राये हैं श्रीर इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के श्रारम्भ में क्यों और कैसे निर्माण किये गये (मभा. ज्ञां. २४० श्रीर ३४८)। पहले प्रकरण में महाभारत से जो बचन उद्घृत किये गये है उनसे यह स्पष्टतया मालूम हो गया है कि यही नारायणीय श्रयवा भागवतवर्म भगवद्गीता का प्रति-पाच तथा प्रधान विषय है। इसलिये कहना पड़ता है कि 'सांख्ये' और 'योग' शब्दों का जो प्राचीन ग्रौर पारिभाषिक ग्रर्थ (सांह्य = निवृत्ति; योग = प्रवृत्ति) नारायणीय घर्म में दिया गया है वही अर्थ गीता में भी विवक्षित हैं। यदि इसमें किसी की शंका हो तो गीता में दी हुई इस व्याख्या से—

"सन्तवं योग उच्यते" या "योगः कर्मसु कौशलम् "—तथा उपर्युक्त "कर्मयोगेण योगिनाम् "इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान हो
सकता है। इसलिये, अव यह निविकार सिद्ध है, कि गीता में 'योग' शब्द
प्रवृत्तिमार्ग प्रर्थात् 'कर्मयोग' के प्रयं ही में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक धर्म-ग्रंथों
की कौन कहे; यह 'योग' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बौद्धधर्मप्रयों में भी, इसी अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, संवत् ३३५ के लगभग लिखे गर्य
मिलिंदप्रश्न नामक पाली-ग्रन्थ में 'युक्वयोगो' (पूर्वयोग) शब्द आया है और
वही उसका अर्थ 'युब्बकम्म' (पूर्वकर्म) किया गया है (मि. प्र. १.४)। इसीतरह अश्वघोष कविकृत — जो शालिवाहन शक के ग्रारम्भ में हो गया है—
'बुद्धचित्त'नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के पचासवें लोक में यह वर्णन है:—

आचार्यकं योगविधो द्विजानामप्राध्तिमन्येर्जनको जगाम।
प्रथात् "बाह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचार्य (उपदेष्टा)
हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नही हुप्रा था"। यहाँ पर 'योग-विधि 'का प्रथं निष्काम कर्मयोग की विधि हो सग़कता चाहिये; क्योंकि गीता आदि अनेक ग्रन्थ मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि जनकजी के वर्ताव का यही रहस्य है, श्रीर अववधोप ने अपने बुद्धचरित (६. १६ और २०) में यह दिखलाने ही के लिये कि "गृहस्याश्रम में रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है "जनक का उदाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम 'योग 'है और यह बात बौद्धधर्म-ग्रन्थों से भी सिद्ध होती है, इसलिये गीता के 'योग ' शब्द का भी यही प्रश्ने लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार (गी. ३. २०) जनक का ही मार्ग उत्तर्गादित किया गया है। सांख्य और योगमार्ग के विषय में अधिक विचार आगे किया जायगा। प्रस्तुत प्रक्त यही है कि गीता में 'योग' शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है।

जब एक वार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग' का प्रधान अर्थ कर्मयोग और 'योगी' का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की ग्रावश्य कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग' कहते हैं (गी. ४. १-३); बित्क छठवें (६. ३३) अध्याय में अर्जुत ने और गीता के अन्तिम उपसंहार (१८. ७५) में संजय ने भी गीता के उपदेश को 'योग' ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो अध्याय-समाप्ति -दर्शक संकल्प है, उनमें भी साफ, साफ, कह दिया है कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगशास्त्र' है। परन्तु जान पड़ता है कि उनत संकल्प के शब्दों के अर्थ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदों "श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदमु' के बाद इस संकल्प में दो शब्द "ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र" और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ है—"भगवान् से गाये गये उपनिषद में '; और पिछले दो शब्दों का अर्थ "ब्रह्मविद्या का योगशास्त्र

प्रयात कर्मयोग-शास्त्र" है, जो कि इस गीता का विषय है। ब्रह्मविद्या श्रीर ब्रह्म-ज्ञान एक ही बात है; श्रौर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाएँ या मार्ने खुले हुए हैं (गी. ३. ३)। एक सौरय अयवा सन्यास मार्ग-अर्थात् यह मागं जिसमें ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; ग्रीर दूसरा योग श्रयवा कर्ममार्ग-श्रयात् वह मार्ग जिसमें, कर्मो का त्याग न करके, ऐसी यूपित से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्ष-प्राप्तिमें कुछ भी वाया न हो । पहले मार्ग का दूसरा नाम 'ज्ञाननिष्ठा' भी है जिसका विवेचन चपनिपदों में प्रनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रंथकारों ने भी किया है। परन्तु ब्रह्म-रिवद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशास्त्र का तात्त्विक विदेचन भगवद्गीता के सिवा ग्रन्य ग्रन्यो में नहीं है। इस वात का उल्लेख पहले किया जा चुका है, कि श्रध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियो में पाया जाता है, श्रीर इससे प्रगट ट्रोता है जि गीता की सब टीकाम्रो के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना हुई होगी। इस संकल्प के रचियता ने इस संकल्प में 'ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 'इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशास्त्र के प्रतिगद्य दियय की श्रपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में श्राघार थ्रौर हेतु सहित स्थान दिया है। ग्रतः इस वात का भी सहज निर्एय हो सकता -हैं कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाम्रो के होने के पहले, गीता का ताल्पर्य कैंसे श्रीर क्या समका जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग . का प्रतिपादन स्वयं भगवान् श्रीकृटण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक श्रीर सब योगों के साक्षात ईंववर (योगेववर = योग + ईंववर) है, श्रीर लोकहित के लिये उन्होने श्रर्जुन को उसको बतलाया है। गीता के 'योग' श्रीर 'योग-शास्त्र "शब्दों से हमारे 'कर्मयोग " ग्रॉर कर्मयोगशास्त्र " शब्द कुछ उड़े हैं सही; परन्तु अब हमने कर्मयोगशास्त्र सरीखाँ बड़ा नाम ही इस ग्रन्थ श्रीर शकरए। को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्य में कुछ भी संदेह न रह जावे।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग है उनमें से सर्वोत्तम और शृद्ध मार्ग कौन है; उसके अनुसार नित्य श्राचरण किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद उत्पन्न होते हैं और वे क्यो उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्यो है; जिस मार्ग को हम बुरा समभते है वह युरा क्यो है; यह अच्छापन या वुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; अथवा इस अच्छेपन या वुरेपन का रहस्य क्या है—इत्यादि वाते जिस शास्त्र के आधार से निश्चित की जाती है उसको "कर्मयोगशास्त्र" या गीता के संक्षिप्त रूपानुसार "योगशास्त्र" कहते है। 'अच्छा' और 'वुरा' दोनो साधारण शब्द है; इन्हीं के समान अर्थ में कभी कभी शुभ-श्रशुभ, हितकर-श्रहितकर, श्रेयस्कर-श्रश्रेयस्कर,

पाप-पुण्य, धर्म-म्रधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुम्रा करता है। कार्य-म्नकार्य कर्तव्य-म्रकर्तव्य, न्याय्य-म्रन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी म्रर्थ वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दो का उपयोग करनेवालों का सृष्टि-रचना विषयक मत भिन्न भिन्न होन के कारण "कर्मयोग" शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास्त्र को लीजिये, उसके विषयों की चर्चा साधारएतः तीन प्रकार से की जाती हैं। (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही है जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं, इसके परे उनमें और कुछ नहीं हैं; इस वृष्टि से उनके विषय में विचार करने की एक पद्धति हैं जिसे आधिभोतिक विवेचन कहते हैं। उदाहरए। यं, सूर्य को देवता न मान कर केवल पाञ्चमीतिक जड़ पदार्थों का एक गोला मानें; श्रीर उल्लाता, प्रकाश, यजन, दूरी श्रीर श्राकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण-वर्मी हो को परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिमीतिक विवेचन कहेंगे। दूसरा उदाहरण पेड़ का लीजिये। उसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते निकलना, फूलना फलना आदि क्रियाएँ किस अंतर्गत शिवत के द्वारा होती हैं, निकलना, फूलना फलना झादि श्रियाएँ किस श्रंतर्गत शिवत के द्वारा होती हैं, जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि जमीन में बीज बोने से शंहर फूटते है, फिर वे बढते हैं, श्रीर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि दृश्य विकार प्रगट होते हैं, तय उसे पेड़ का श्राधिभीतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पंदार्थविज्ञानशास्त्र, विद्युतशास्त्र इत्यादि श्राधुनिक शास्त्रों का विवेचन इसी ढंग का होता है। श्रीर तो क्या, श्राधिभीतिक पिंडत यह भी माना करते हैं, कि उक्त रीति से किसी वस्तु के वृश्य गुणों का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है—सृष्टि के पदार्थों का इससे श्रीवक विचार करना निष्फल हैं। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता है, कि जड़ सृष्टि के पदार्थों का क्य दारा का का विचार किया जाता है, कि जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल्य में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल उनके गुण-चर्मों ही से होता है या उनके लिये किसी तत्त्व का ग्राधार भी है, तब केवल ग्राधिभीतिक विवेचन से ही श्रपना काम नहीं चलता; हमको कुछ श्रागे पैर बढाना पडता है। उदाहरणार्थ, जब हम यह मानते हैं कि. यह पाइन्ह-मागे पैर बढाना पडता है। उदाहरणार्थ, जब हम यह मानते हैं कि, यह पाञ्च-भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन गोले (सूर्य) के तब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तद उत्तको उस विषय माल (सूत्र) क सब व्यापार था व्यवहार हात रहत हैं तद उसका उस ।वथ्य का <u>आधिवैविक विवेचन</u> कहते हैं। इस मत के अनुसार यह माना जाता हैं कि पेड़ में, पानी में, हवा में अर्थात् सब पदार्थों में, अनेक देव है जो उन जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो है, किन्तु उनके व्यवहारों को दही चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि, जड़ सृष्टि के हजारों जड़ पदार्थों में हजारों स्वतंत्र देवता नहीं है; किन्तु वाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों को चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित् शिवत है, जो कि इंद्रियातीत है और जिसके द्वारा ही इस जगत का सारा व्यवहार चल रहा है, तब उस

विचार-पद्वति को आच्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रध्यात्मवादियों का मत है कि सूर्य-चन्द्र फ्रांदि का व्यवहार, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों का हिलना भी, इसी अचिन्त्य ज्ञानित की प्रेरणा से हुआ करता है; सूर्य-चन्द्र श्राहि में या ग्रन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है। प्राचीन काल ने किमी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित है ग्रीर इनका उपयोग उपनिषद्-प्रन्यो में भी किया गया है। उदाहरणार्थ, ज्ञाने-न्हियाँ श्रेष्ट है या प्राण श्रेष्ठ हैं इस वात का विचार करते समय, वृहवारण्यक न्नादि उपनिपदो में एक बार उक्त इन्द्रियो के अग्नि आदि देवताओं को म्रोर दूसरी बार उनके सूक्ष्म रूपो (ग्रध्यात्म) को ले कर उनके बलावल का विचार किया गया है (व. १. ४. २१ और २२; छां १. २ और ३; कीपी. २ द); श्रीर, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आठवे के आरंभ में से · ईश्वर के रवस्प का जो विचार वतलाया गया है, वह भी इसी वृष्टि से किया गया है। "ग्रन्थात्मिव्या विद्यानाम्" (गी. १० ३२) इस वामय के अनुसार हमारे शास्त्रकारो ने उक्त तीन मार्गी में ते, श्राय्यात्मिक विवरंण की शिधक महत्त्व दिया है। परन्तु स्राज कल उपर्युक्त तीन शब्दो (स्राधिभीतिक, स्राचिदैदिक श्रोर शाध्यात्मिक) के अर्थ को थोड़ासा बदल कर प्रसिद्ध स्राधि-भीतिक परेंच पडित कोंटक ने ग्राधिभौतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व दिया है। उसका कहना है, कि सृष्टि के मृल-तत्त्व को खोजते रहने से कुछ लाभ नहीं; यह तत्त्व अगम्य है अर्थात् इसकी समभ लेना कभी भी मंभव नहीं। इतिलये इसको कल्पित नीव पर किसी जास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न उचित । असम्य और जगली मनुष्यो ने पहले पहल जब पेड, बादल और ज्वालामुक्षी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगो ने अपने भोलेवन से इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह कोट के मतानु-सार, 'ग्राधिइंविक ' विचार हो चुका। परन्तु यनुष्यो ने उक्त कल्पनांग्रों को शीध ही त्याग दिया; वे समभने लगे कि इन सब पदार्थी में कुछ न कुछ आत्मतत्त्व

<sup>े</sup> परान्स देश में आगस्ट कोट (Auguste Comte) नामक एक वडा पडित नित नताद्दी में हो चुका है। इसने समाजशास्त्रपर एक वहुत वडा ग्रन्थ लिख कर वतलाया है कि ममाजरचना का शान्त्रीय रीति से किस प्रकार विवेचन करना चाहिये। ग्रनेक ग्रास्तों की ग्रालोचना करके इसने यह निश्चित किया है कि, किसी भी शास्त्र को लो, उसका विवेचन पहले पहल Theological पद्धित से किया जाता है, फिर Metaphysical पद्धित से होता है, ग्रार ग्रन्त में उसको Positive स्वरूप मिलता है। उन्हों तीन पद्धितयों को, हमने इस ग्रन्थ में ग्राधिदैविक, ग्राच्यात्मिक ग्रीर ग्राधि-भौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं। ये पद्धितयों कुछ कोट की निकाली हुई नही है, स्वय पुरानी ही हैं। तथाप उसने उनका ऐतिहासिक नम नई रीति से बाँचा है ग्रीर उनमें ग्राधिभौतिक (Positive) पद्धित को ही श्रेष्ठ वतलाया है, वस इतना ही कोट का नया रोय हैं। कोट के ग्रनेक गन्यों का ग्रग्नेजी में अनुवाद हो गया है।

**अवश्य भरा हुआ है । कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की वह दूसरी** सीढ़ी है। इसे वह 'श्राध्यात्मिक 'कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ वृद्धि नहीं हो सकी, तव श्रंत में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-धर्मो ही का श्रौर श्रधिक विचार करने लगा, जिससे वह रेल भ्रौर तार सरीखें उपयोगी श्राविष्कारों को ढूँढ कर सृष्टि पर ग्रयना ग्रधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कोट ने 'ग्राधि भौतिक' नाम दिया है। उसने निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र या विषय का विवेचन करने के लिये, श्रन्य मार्गों की श्रपेक्षा, यही श्राधिभौतिक मार्ग श्रधिक श्रेष्ठ श्रौर लाभकारी हैं। कोट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का तास्विक विचार करने के लिये, इसी श्राधिभौतिक मार्ग का श्रवलम्ब करना चाहिये। इस मार्ग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की श्रीर सव व्यवहारशास्त्रों का यही मिथतार्थ निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याण के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे। मिल श्रौर स्पेन्सर श्रादि श्रंग्रेज पंडित उसी मत के पुरस्कर्ता कहे जा सकते हैं। इसके उलट कान्ट, हेगेल, शोपेनहर ग्रादि जर्मन तत्त्वजानी पुरुषों ने, नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये, इस श्राधिभौतिक पद्धति को अपूर्ण माना है; हमारे वेदान्तियों की नाई श्रध्यात्मदृष्टि से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग की, ब्राज कल उन्होने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है। इसके विषय में ग्रीर ग्रधिक लिखा जायगा।

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी "अच्छा और वुरा" के पर्यायवाची भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे " कार्य-अकार्य " श्रौर " धर्म-अधर्म " का, उपयोग क्यों होने लगा ? इसका कारए। यही है कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक ' की भिन्न भिन्न होती है। ब्रर्जुन के सामने यह प्रश्न था, का जिल युद्ध में भीष्म, द्रोए। म्रादि का वय करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहीं (गी. २.७)। यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित पर श्राता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं प्रजीन को दृश्य हानि-लाम कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या परिणाम होगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना "न्याय्य" है या " ग्रन्याय्य "। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के ग्रन्छेपन या बुरेपन का निर्एय करते समय ये आधिभौतिक पण्डित यही सोचा करते है, कि इस संसार में उस कर्म का ग्राधिभौतिक परिएाम ग्रर्थात् प्रत्यक्ष बाहच परिएाम क्या हुन्रा या होगा-ये लोग इस ग्राविभौतिक कसौटी के सिवा भौर किसी साधन या कसौटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से श्रर्जुन का समाधान होना संसव नहीं था। उसकी दृष्टि उससे भी श्रधिक व्यापक थी। उसे केवल श्रवने सांसारिक हित का विचार नहीं करना था, किन्तु उसे पारलीकिक दृष्टि से यह भी विचार कर

सेना चा कि इस युद्ध का परिणाम मेरी श्रात्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उले ऐसी वातो पर जुद्ध भी शंका नहीं थी, कि युद्ध में भोक्म-द्रोण श्रादिको का वय होने पर तया राज्य मिलने पर मुक्ते ऐहिक सुख मिलेगा या नहीं; श्रोर मेरा श्रिक्कार सोगों को दुर्योधन से श्रिष्ठक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना था कि में जो कर रहा हूँ वह 'धर्म' है या 'श्रयमं' श्रयवा 'पुण्य' है या 'पाप'; श्रीर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता में ही नहीं किन्तु कई स्थानों पर महाभारत में भी कर्म-श्रकमं का जो विवेचन है वह पार-लोकिक श्रयात् श्रय्यात्म दृष्टि से ही किया गया है; श्रीर वहां किसी भी कर्म कर श्रव्यात्म या वुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धर्म' श्रीर 'श्रव्म ' दो ही श्रव्यां का उपयोग किया गया है । परन्तु 'धर्म 'श्रीर उसका प्रतियोग 'श्रव्म ' ये दोनो शब्द, श्राने व्यापक श्र्यं के कारण, कभी कभी भम उत्पन्न कर दिया करते हैं; इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ श्रिष्ठक मीमासा आवश्यक है, कि कमंगोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यत. किस श्र्यं में किया जाता है ।

<sup>©</sup>नित्य व्यवहार में 'घर्म ं शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग "इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रक्न करते हैं कि "तेर् कौन सा धर्म है ? " तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है, कि तू प्रपने पारलीकिक कल्याए के लिये किस मार्ग-वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी, या पारसी—से चलता है; भ्रोर वह हमारे प्रश्न के भ्रनुसार ही उत्तर देता है।इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा फरते समय " श्रयातो घर्नजिज्ञासा" श्रादि घर्मसूत्रो में भी घर्म शब्द का यही श्रयं लिया गया है। परन्तु 'धर्म 'शब्द का इतना ही सकुचित अर्थ नहीं है। इसके तिवा राजवर्म, प्रजावर्म, देशवर्म, जातिवर्म, कुलवर्म, मित्रधर्म इत्यादि सासारिक नीति-वंधनो को भी 'धर्म 'कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थी को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलीं किक वर्म को 'मोक्षवर्म' अथवा सिर्फ 'मोक्ष ' ग्रौर ध्यावहारिक धर्म श्रथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरएार्थ, चतुर्विव पुरुषों को गएना करते समय हम लोग "धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष" कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो म्रन्त में मोक्ष को पृथक् पुरुषायं वतलाने की आवश्यकता न रहती; स्रर्थात् यह <sup>0</sup>कहना पड़ता है कि 'धर्म 'पद से इस स्यान पर संसार के सैकड़ो नीतिवर्म ही शास्त्र कारों को ग्रभिन्नेत हैं। उन्हों को हम लोग आज कल कर्तव्यकमं, नीति, नीतिधर्म अथवा सदाचरए। कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रथो में 'नीति' श्रथवाः 'नीतिशास्त्र' शब्दो का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है; इसिलये पुराने जुमाने में कर्तव्यकर्म ग्रथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 'नोतिप्रवचन'न कह कर 'घर्मप्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' श्रौर वमं ' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-प्रन्थों में नहीं माना गया है

इसलिये हमने भी इस ग्रन्थ में 'नीति', 'कर्तव्य' ग्रीर 'धर्म' शब्दों का उपयोग एक हो अर्थ में किया है; और मोक्षका विचार जिन स्थानों पर करना है उन प्रकरणों के 'अध्यात्म ' और 'भिक्तमार्ग ' ये स्वतंत्र नाम रखे है। महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; श्रीर जिस स्थान में कहा गया है कि " किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है" उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्यशास्त्र प्रथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का ग्रर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान में पारलौकिक कल्याए। के मार्ग बतलाने का प्रसंग श्राया है उस स्थान पर भर्यात् शान्तिपर्व के उत्तरार्घ में 'मोक्षघर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रन्थो में ब्राह्मएा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विशिष्ट कर्मी ग्रर्थात् चारों वर्णी के कर्मी का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। स्रौर भगवद्गीता में भी जब भगवान् अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते है कि "स्वधर्ममिप चाऽवेक्य" (गी. २. ३१) तब, ग्रीर इसके बाद "स्वधर्में निधनं श्रीयः परधर्मी भयावहः " (गी. ३. ३५) इस स्थान पर भी, 'धर्म ' शब्द 'इस लोक के चातुर्वर्ण्य के धर्म " अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वर्ण्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोक्स न पड़ने पावे, और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली भाति होता रहे। यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों दएों के लोग कैवल जातिमात्रोपंजीवी हो गये; ग्रर्थात सच्चे स्वकर्म को भूलकर वे केवल नामधारी साह्यएा, क्षत्रिय, वैदय ग्रयवा शृद्र हो गये। इसमें संदेह 'नहीं कि ग्रारम्भ में यह ज्यवस्था समाज-धारए। र्थं ही की गई थी; और यदि चारो दर्णों में से कोई भी एक वर्ण प्रयना धर्म प्रर्थात् कर्तव्य छोड़ दें, यदि कोई दर्ण समूल नष्ट हो जाय मौर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पंगु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है श्रेयवा वह निकृष्ट श्रवस्था में तो श्रवदय ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे श्रनेक समाज हैं जिनका ग्रभ्युदय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के बिना ही हुग्रा है, तथापि स्मरण रहे कि खन देशों में चातुर्वर्ण्यं-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों दर्णों के सब धर्म जाति-रूप से नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जागृत अवस्य रहते हैं। सारांश, जव हम वर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते है, तव हम यही देखा करते हैं कि सव समाज का घारए। श्रीर पोषण कैसे होता है। मनु ने कहा है—' श्रसु-स्रोदक 'श्रर्थात् जिसका परिणाम दुः ककारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिये (मनु. ४. १७६) श्रीर शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय (शां. १०६, १२) में धर्म-श्रधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म और उनके पूर्व कर्णपर्व में श्रीकृष्ण कहते हैं— गी. र. ४

घारणाद्धर्ममित्याहुः घर्मी घारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स घर्म इति निश्चयः॥

"धर्म शब्द घू (= धारण करना) घातु से बना है। धर्म से ही सब प्रज्ञ बंधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजा का) धारा होता है वही धर्म है " (मभा कर्ण ६६. ५६)। यदि यह धर्म छूट जाय ह समभ लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी टूट गये; श्रीर यदि समाज वंधन टूटे, तो श्राकर्षणशक्ति के बिना श्राकाश में सूर्यादि प्रहमालाओं की जो दश हो जाती है, श्रयवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठी बही दशा समाज की भी हो जाती है। इसलिये उक्त शोचनीय श्रवस्था में पड़क समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि या श्रयं या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो "धर्म के द्वारा" श्रयांत समाज की रचना क विगाड़ते हुए प्राप्त करो, श्रीर यदि काम श्रादि वासनाश्रो को तृष्त करना हो त वह भी "धर्म से ही "करो। महाभारत के श्रन्त में यही कहा है कि :—

अर्ध्ववाहुर्विरोम्येषः न च कित्वच्छृणोति माम्। धर्मादर्थस्य कामस्य स धर्मः किं न सेव्यते॥

" श्ररे! भुजा उठा कर मं चिल्ला रहा हूँ (परन्तु) कोई भी नहीं सुनता चमं से ही श्रयं श्रीर काम की प्राप्ति होती है (इसिलये) इस प्रकार के घमं क श्राचरण तुम क्यो नहीं करते हो?" श्रव इससे पाठकों के ध्यान में यह वा श्रव्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस धमं-दृष्टि से पाँचवाँ वेद श्रयद 'धमंसंहिता' मानते हं, उस 'धमंसंहिता' शब्द के 'धमं' शब्द का मुख्य श्रव्या हं। यही कारण है कि पूर्वमीमांसा श्रीर उत्तरमीमासा दोनों पारलोंकिक श्रयं श्रितपादक ग्रन्थों के साथ ही, धमंग्रत्थ के नाते से, "नारायणं नमस्कृत्य" इन प्रतीव शब्दों के द्वारा महाभारत का भी समावेश ब्रह्मयज्ञ के निस्वपाठ में कर दिया गया है।

घर्म-अधमं के उपर्युक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रक्षन करें, कि यां
तुम्हे 'समाज-धारण 'और दूसरे प्रकरण के सत्यानृतिविवेक में कथित 'सर्वभूतिहत
ये दोनों तत्त्व मान्य है, तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिभौतिक दृष्टि में भेद ही क्या है । इः
स्थिक ये दोनो तत्त्व वाहचत. प्रत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभौतिक ही है। इः
प्रक्ष्म का विस्तृत विचार अगले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ह
कहना वस है कि, यद्यपि हमको यह तत्त्व मान्य है कि समाज-धारए
ही धर्म का मुख्य वाहच उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह ह
कि वैदिक अथवा अन्य सब धर्मों का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण या मोक्ष ह
उस पर भी हमारी दृष्टि बनी है। समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतिह
ही को; यदि ये वाहचोपयोगी तत्त्व हमारे आत्म-कल्याण के मार्ग में वाधा डालें त
हमें इनकी जुरूरत नहीं। हमारे आयुर्वेद-अन्य यदि यह श्रितिपादन करते है

कि वैद्यकशास्त्र भी शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारण संग्र-हिएरिय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार श्राघ्यात्मिक मोक्षज्ञान से श्रलग बतलावें इसलिये हम समभते हैं कि जो कर्म, हमारे मोक्ष अथवा हमारी श्राध्यात्मिक उन्नति के अनक्ल हो, वही पुण्य है, वही धर्म श्रीर वही शुभकर्म है: श्रीर जो कर्म उसके प्रतिकूल वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम 'कर्तव्य-श्रकर्तव्य', 'कार्य-श्रकार्य' शब्दो के बदले 'धर्म' श्रौर 'श्रधर्म' शब्दों का ही (यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हों तो भी) अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि वाहच सृष्टि के व्यावहारिक कर्मी श्रयवा व्यापारों का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मी के बाहच परिएाम के विचार के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते है, कि ये व्यापार हमारी आतमा के कल्याए। के अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि आधिभौतिक-वादी से कोई यह प्रश्न करें कि 'में अपना हित छोड़ कर लोगों का हित क्यो करूँ ? 'तो वह इसके सिवा श्रीर क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि "यह तो सामान्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है। " हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; भ्रौर उस ज्यापक ग्राध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोगशास्त्र का विचार किया गया है; एवं श्रीमृद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपएा भी इतने ही के लिये किया गया है। प्राचीन यूनानी पंडितो की भी यही राय है कि 'अत्यन्त हित' ग्रथवा ' सद्गुएं की पराकाष्टा ' के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित कर फिर उसी दृष्टि से कर्म-ग्रकर्म का विवेचन करना चाहिये; ग्रीर श्रीरत्वादल ने प्रपने नीतिज्ञास्त्र के ग्रन्थ (१.७. ८) में कहा है, कि ग्रात्मा के हित में ही इन सब बातों का समावेश हो जाता है। तथापि इस विषय में झात्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाँहिये थी उतनी अरिस्टाटल ने दी नही है। हमारे शास्त्र--कारो में यह बात नही है। उन्होने निश्चित किया है, कि <sup>उ</sup>रात्मा का कल्याएा श्रथवा ग्राच्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला ग्रौर परम उद्देश है;° श्रन्य प्रकार के हितो की श्रवेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये, श्रीर उसी के अन्-सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्म का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि वर्तमान समय से पश्चिमी देशों के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। उदाहरएार्थ, जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले "शुद्ध (ज्यवसायात्मिक) बुद्धि की सीयांसा " नामक ग्राध्यात्मक ग्रन्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये "व्यावहारिक (वासनात्मक) बृद्धि की सीमांसा" नाम का नीतिशास्त्र विषयक ग्रन्य लिखा है; \* ग्रीर इंग्लेंड़ में भी ग्रीन ने अपने " नीतिशास्त्र के उपोद्घात " का

रुं कान्ट एक जर्मन तत्त्वज्ञानी था । इसे श्रवीचीन तत्त्वज्ञानशाली का जनक सम-

सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है। परन्तु इन प्रत्यों के घटले केवल आधिमीतिक पंडितों के ही नीतिप्रन्य आज कल हमारे यहाँ अप्रेजी ज्ञातायों में पढ़ायें जाते हैं; जिसका परिणाम यह दीख पड़ता है, कि गीता में बतलायें गयें कर्मयोग शास्त्र के मूलत्रावों का, हम लं.गो में अप्रेजी सीखें हुन्ने बहुतेरे विद्वानों को भी, स्पष्ट वोघ नहीं होता।

उन्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिबंधनो के लिये ग्रयवा समाज-धारएग की व्यवस्था के लिये हम 'धर्म' शब्द का उपयोग वयों करते है। महाभारत, भगवद्गीता आदि संस्कृत-ग्रन्थो में, तथा भाषा-ग्रन्थो में भी, ट्यावहारिक कर्तव्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया नाता है। कुलबमं श्रीर फुलाचार, दोनों शब्द समानार्यक समभे जाते है। भार-तीय युद्ध में एक समय, वर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसकी उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा, तब अर्जुन उसका वय करने के लिये उद्यत हुन्ना । यह देख कर कर्ण ने कहा " नि.शस्त्र शत्रू को मारना धर्नयुद्ध नहीं है। "इसे सुन कर की कृष्ण ने दर्ण को कई पिछली वालों का स्मरण विलाया, जैसे कि द्वीपदी का वस्त्रहरण कर किया गया था, सब लोगों ने मिल कर भ्रकेले प्रस्मिन्यु का वध कर डाला था इत्यादिः ग्राँर प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है कि 'हे कर्ण़ं! उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? ' इन सब बातो का वर्ण़क महाराष्ट्र किन मोरोपंत ने किया है। श्रीर महानारत में भी इस प्रसंग पर " वन ते पर्मस्तदा गतः " प्रश्न में ' वर्म ' शब्दका ही प्रयोग किया गया है। तथा श्रंत में कहा नया है, कि जो इस प्रकार सवर्ष करें उसके साथ उसी तरह का वर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है। सारांश, ज्या संस्कृत श्रीर नया भाषा, सभी ग्रन्थों में 'धर्म' हाब्द का प्रयोग एव सब नीवि-विषयों के बारे में किया गया है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनो के द्वारा, श्रव्यात्म-दृष्टि से बनाये गर्ने हैं, इत्तिने उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रंथ में किया है। इस दृष्टि से जिसार करने पर नीति के उन नियमो अथवा 'शिष्टाचार' को धर्म की बुनि-याव कह सकते हैं, जो समाज-धारएग के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये हों ब्रोंर जो सर्वमान्य हो चुके हो । ब्रौर, इसलिये महाभारत ( ब्रन्. १०४ १५७) में एत्र स्मृति ग्रंथों में " ब्राचारप्रभवो धर्मः " ब्रथना " ब्राचारः परमो धर्मः " (मतु. १. १०८), प्रथवा धर्म का मूल बतलाते समय "वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मनः " (मनुः २. १२) इत्यादि वचन कहे है । परन्दु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पडता है कि उगत श्राचार की त्रवृत्ति ही दयो हुई--इस श्राचार की प्रदृत्ति ही का कारए। दया है। भते हैं । इसके Critique of Pure Reason ( शद्ध वृद्धि की मीमांसा ) श्रीर Critique of Practical Reason ( वासनात्मक वृद्धि की मीमासा )

यं दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है । ग्रीन के ग्रन्थ का नाम Prolegomena to Ethnes है ।

' धर्म ' शब्द की दूसरी एक भ्रौर व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है; उसका भी यहें। थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की हैं "चोदनालक्ष-ग्गोऽर्थों धर्मः " (जै. सू. १. १. २) । किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना प्रथवा आज्ञा करना कि "तू अमुक कर " श्रथवा "मत कर " 'घोदना' यानी श्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आशय यही है, कि पहल पहल, निर्वेघ या प्रबंघ के कारण, धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह ध्यास्या कुछ झंश में, प्रसिद्ध अंग्रेज़ ग्रन्थकार हाँदस के मत से मिलती है। असभ्य तथा जंगली धवस्या में प्रत्येक मनुष्य का आचरण, समय समय परं उत्पेत्र होनेवाली मनोदृ िस्यों की प्रबलता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु घीरे घीरे कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव अयरकर नहीं है, श्रीर यह विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार वर्ताव करने ही में सब लोगों का कल्याण है; सब प्रत्येक मनुष्य ऐसी नर्यादास्रों का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है; जो शिष्टाचार से, अन्य रीति से, सुदृढ़ हो जाया करती है। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत वढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है। पूर्व समय में विवाह-<u>ख्यवस्था का प्रचार नहीं था; पहले पहल उसे इवेतकेतु ने चलाया</u> । ग्रौर, पिछले व्रकरण में बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया। यह म देख कर, कि इन मर्यादाश्रों को नियुक्त करने में रवेतकेतु श्रथया शुकाचार्य का क्या हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाश्रों के निश्चित करने का काम या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की "चोदनालक एगेऽथीं धर्मः " व्याख्या बनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व दिसी व्यवित के ध्यान में आता है और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। 'खाओ-दिखो, चैन करो ' ये बाते किसी को सिखलानी नहीं पड़ती; बयोकि ये इन्द्रियों के स्वाभा-विक धर्म ही है। मनुजी ने जो कहा है कि "न मांसभक्षण दोषो न मद्ये न खे मैथुने" (मनु. ५. ५६)—अर्थात मांस भक्षण करना अथवा मद्यपान और मैथुन करना कोई सुष्टिकमं-विरुद्ध दोष नहीं है- उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब बाते मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक है-- प्रवृत्ति-रेषा भूतानाम्। " समाज-घारण के लिये श्रर्थात् सब लोगो के सुख के लिये इस स्वाभाविक श्राचरण का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है। महाभारत (शां २६४,२६) में भी कहा है :---

आहारिनद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पश्चिमेराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पश्चिमः समानाः ॥ अर्थात् "ग्राहार, निद्रा, भयं ग्रीर मैथुन मनुष्यों ग्रीर पश्चिमे लिये एक ही समान स्वाभाविक है; मनुष्यो ग्रौर पशुग्रो में कुछ भेद है तो केवल धर्म का (श्रर्थात इन रवाभाविक वृत्तियो को मर्यादित करने का)। जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है वह नशु के समान ही हैं! " ग्राहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में भागवत का श्लोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार भगवद्गीता में भी जब प्रजुंन से भगवान कहते है (गी. ३ ३४)— इंडियस्योद्धियस्यार्थे रागद्वेपौ व्यवस्थितो ।

तयोर्न वशमागच्छेत तौ हास्य परिपंथिनौ॥

" प्रत्येक इद्रिय में, श्रपने श्रपने उपभोग्य श्रयवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो प्रीति ग्रथवा द्वेप होता है वह स्वभाविसद्ध है। इनके वश में हमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि राग ग्रौर द्वेष दोनो हमारे शत्रु है" तब भगवान् भी धर्म का वहीं लक्षण स्वीकार करते हैं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर दिया गया है। मनुष्य की इन्द्रिया उसे पशु के समान आचरण करने के लिये कहा करती है, और उसकी बृद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खीचा करती है। इस कलहान्नि में, जो लोग अपने शरीर में सचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल) होते है, उन्हे ही सच्चा याजिक कहाना चाहिये भ्रीर वेही धन्य भी है!

धर्म को "ग्राचार-प्रभव" किह्ये, "धारणात्" धर्म मानिये ग्रथवा " चोदनालक्षण " धर्म समझिये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबंघनो की, कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-प्रधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब उसका निर्एाय करने के लिये उपर्युक्त तीनो लक्षणो का कुछ उपयोग नहीं होता ! पहली व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है कि 'धर्म का मूल स्वरूप वया है; उसकावाहच उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है, श्रीर तीसरी व्याख्यासे यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु श्रानेक श्राचारो में भेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिएाम होते है; श्रीर अनेक विषियो की आज्ञा अर्थात् "चोदना" भी भिन्न भिन्न है। इन कारणीं से संशय के समय धर्म-निर्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग को दूँ दने की श्रावश्यकता होती है। यह मार्ग कौन सा है ? यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था। उस पर युविष्ठिर ने उत्तर दिया है कि -

तकौं ऽप्रतिष्टः शृतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गृहायां महाजनो येन गतः स पंथाः॥

"यदि तर्क को देखें तो यह चंचल है, श्रर्थात् जिसकी बुंद्धि जैसी तीव्र होती हैं वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते है; श्रुति अर्थात् वैदाज्ञा देखी जाय वह भी भिन्न भिन्न है; और यदि स्मृतिज्ञास्त्र को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियो की अपेक्षा अधिक प्रमाण-भूत समभा जाय । प्रच्छा, (इस व्यावहारिक) धर्म का मुलतस्व देखा जाय तो वह भी ग्रंधकार में छिपा गया है ग्रर्थात वह साधारण मनुष्यों की समभ में नहीं ग्रा सकता। इसलिये महा-जन जिस मार्ग गये से हों वही (धर्म का) मार्ग हैं " (म. भा. वन. ३१२. ११४))। ठीक है! परन्तु महा-जन किस को कहना चाहिये ? उसका श्रर्थं "बड़ा श्रथवा बहुतसा जनसमूह " नहीं हो सकता; क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में घर्म-श्रधर्म की शंका भी नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना, मानो कठोपनिषद में वर्णित "श्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः "-वाली नीति ही को चरितार्थं करना है! प्रव यदि महा-जन का अर्थ 'बड़े बड़े सदाचारी पुरुष लिया जाय—और यही अर्थ उक्त क्लोक में ग्रभिप्रेत हैं — तो उन महा-जनो के श्राचरण में भी, एकता कहाँ है ? निष्पाप श्रीराम-चन्द्र ने ग्रग्निद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, ग्रपनी पत्नी का त्यांग केवल लोकापवादके ही लिये किया; श्रौर सुग्रीव को श्रपने पक्ष में मिलाने के लिये उससे " तुल्यारि-मित्र "- प्रश्नीत् जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रू ग्रौर जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र इस प्रकार संधि करके, बेचारे वाली का वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ अपराघ नही किया था! परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता का शिरच्छेद कर डाला! यदि पाण्डवो का श्राचरण देखा जाय तो पांचो की एक ही स्त्रीथी! स्वर्गके देवतास्रो को देखें तो कोई स्रहत्या का सतीत्व भाष्ट करनेवाला है, और कोई (ब्रह्मा) मृगरूप से अपनी ही कन्या का अभिलाष करने के कारण रुद्र के वाएा से विद्ध हो कर ग्राकाश में पड़ा हुन्ना है (ऐ. ब्रा. ३. ३३)! इन्हीं बातों को मन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के मुख से कह-लाया है कि "वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः"—इन वृद्धों के कृत्यों का बहुत । विचार नहीं करना चाहिये। श्रंग्रेजी में जैताने का इतिहास लिखनेवाले एक प्रन्थकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियो और देवदूतों के भगड़ों का हाल देखने से मालुम होता है, कि कई बार देवताश्रों ने ही दैत्यों को कपटजाल में फाँस लिया है। इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद् (कौषी. ३. १ श्रीर ऐ. ब्रा. ७. २= देखो) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि "मैने वृत्र को (यद्यपि वह ब्राह्मण था ) मार डाला; श्रक्तमुख संन्यासियों के टुकड़े टकड़े करके भेड़ियों को (खाने के लिये) दिये; ग्रीर अपनी कई प्रतिज्ञाग्रों का भंग करके प्रतहाद के नाते-दारों श्रोर गोत्रजों का तथा पौलोम श्रोर कालखंज नामक दैत्यों का वध किया, (इससे) मेरा एक वाल भी बाँका नहीं हुआ-- "तस्य मे तत्र न लोग च मा मीयते ! " यदि कोई कहें कि "तुम्हे इन महात्माओं के बुरे कर्मों की श्रोर ध्यान देने का कुछ भी कारण नही है जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् (१.११.२) में बतलाया है; उनके जो कर्म अच्छे हों उन्ही का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो। उदाहर-ए। यं, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत करो; "तो वही पहला प्रक्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म स्रोर भला कर्म सम-भनें के लिये साधन है क्या? इसलिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर

इन्द्र प्रतर्देन से फिर कहता है कि "जो पूर्ण आत्मज्ञानी है उसे मात्वध, दित्वध, भर णहत्त्वा श्रयवा रतेय (चोरी) इत्यादि किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता; इस बात को तू भली भाति समक ले श्रोर फिर यह भी समक ले कि श्रात्मा किसे कहते है-ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति ही जायगी! "इसके बाद इन्द्र ने प्रतदंन को श्रात्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि "म्हाहनो येन गतः स पन्याः" यह युवित यद्यपि सामान्य लोगो के लिये सरेल है तो भी सब बातों में इससे निर्वाह नहीं हो सकता; और अन्त में महाजनो के आचरण का सच्चा तस्व कितना भी गूढ़ हो तो भी ब्रात्मज्ञान में घृस कर विचारवान पुरुषों को उसे ढूँढ़ निकालना ही पड़ता है। "न देदहरित हरेत्" --देदत. झो के वेदल दाहरी चरित्र के अनुसार अ.चरण न ही बरना चारिये--इस उपदेश का रहरय भी दही है। इसके सिवा, कर्म-शकर्म का निर्णय करने के लिये बुछ लोगों ने एक रि सरल युदित वतलाई है। उनका बहना है कि, कोई भी सद्गुए। हो, उसकी श्रध-कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; वयोकि, इस अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुर्गुए। बन बैठता है। जैसे, देना सचमुच सद्गुए। है; परन्तु "असिदानाद्वलिटंद्वः"—दान की छिष्टमता होने से, ही राजा विल फोतां गया । प्रसिद्ध यूनानी पण्डित अरिस्टाटल ने प्रवने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में कर्म- ग्रकर्म के निर्णय की यही शृव्ति दतलाई है, ग्रीर स्पष्टतया दिख-साया है कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है कि केवल शूरता व्याघ्य सरीखे व्वापद का कूर काम है और केवल नीति भी डरपोक्ष्यन है, इसलिये श्रितिथ राजा तलवार श्रीर राजनीति के योग्य मिश्रण से श्रपने राज्य का प्रबन्ध करता था ( रघू-१७.४७)। भतृंहरि ने भी दुछ गुण देयों का दर्णन कर वहा है, कि जादा बोलना वाचालता का लक्षण है और कम बोलना घुम्मापन है, यदि नादा खर्च करें तो उडाऊ श्रीर कम करें तो कंजूस, श्रागे बढ़े तो दुःसाहसी श्रीर पीछे हटे तो ढीला, श्रतिशय प्राग्रह करें तो जिही श्रीर न करें तो चंचल, जादा खुशामद करें तो नीच श्रीर ऐंठ दिखलावे तो घमंडी है; परन्तु इस प्रकार की स्थूल कसीटी से श्रन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता; क्योकि, 'श्रित 'किसे कहते हैं श्रोर 'नियमित' किसे कहते हैं—इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तथा, यह निर्णय कौन किस प्रकार करे? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर जो वात 'अति' होगी वही दूसरे को, श्रयवा दूसरे मौके पर कम हो जायगी। हनुमानजी को पैदा होते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम यड़ा (वा. रामा.७.३५) ; परन्तु यही वात श्रौरो के लिये कठिन क्या, श्रसंभव ही जान पड़ती है। इसलिये जब धर्म-श्रवर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा ही निर्एाय करना पड़ता है जैसा क्येनने राजा शिवि से कहा है :--

अविरोधात्तु यो घर्मः स घर्मः सत्यविक्रमः। पि विरोधिषु महोपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्। न वाधा विद्यते यत्र तं घर्मं समुपाचरेत्॥

सर्यात् परस्पर-विरुद्ध धर्मो का तारतम्य भ्रयवा लघुता भ्रीर गुरुता देख कर ही, प्रत्येक भौके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे घर्म अथवा कर्म का निर्एय करना चाहिये (मभा. वन. १३१. ११, १२ ग्रीर मनृ. ६. २६६ देखो) । परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, कि इतने ही से घर्म-ग्रधम के सार-ग्रसार का दिचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कसौटी है। क्योकि, व्यवहार में भ्रनेक बार देखा जाता है कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं, और एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युतत "तकॉंऽप्रतिष्ठः" बचन में कहा गया है। इसलिये प्रब हमें यह जानना चाहिये कि <sup>0</sup>धर्म-प्रधर्म-संशय के इन प्रश्नों का अचूक निर्एंय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय है या नहीं; यदि है तो कौन से है, और यदि अनेक उपाय हो तो उनमें अंब्ठ कौन है। बस; इस बात का निर्एा अर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लक्षण भी है कि " अने कतंशयो च्छे दि परोक्षार्यस्य दर्शकम् " अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रए। को श्रलग श्रलग कर दें, जो समक्त में नहीं था सकते है, फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दें, और जो बातें अाँखों से दीख न पड़ती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी, यथार्थ ज्ञान करा दें। जब हम इस बात को सोचते है कि ज्योतिषशास्त्र के सीखने से आगे होनेवाले ग्रह एो का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उपत लक्षण के "परोक्षार्थस्य दर्शकम् " इस दूसरे भाग की सार्थकता ग्रच्छी तरह दील पड़ती है। परन्तु धनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि वे कौन सी शंकाएँ है। इसीलिये प्राचीन धौर श्रवींचीन ग्रंथकारों की यह रीति हैं कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष बतलाने के पहले, उस विषय में जितने पक्ष हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष और उनकी न्यूनताएँ विखलाई जाती है। इसी रीति का स्वीकार गीता में, कर्म-अकर्म-निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुआ सिद्धान्त-पक्षीय योग श्रर्थात् युदित बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो श्रन्य युदितयाँ पडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात संच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में ने थी; विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ में न की जावें । क्यों कि न केवल तुलना हों के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महत्त्व ध्यान में आने के लिये भी इन युक्तियों को—संक्षेप में भी क्यों न हो—जान लेना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

## चौथा प्रकरण

## आधिभौतिक सुखवाद 🗀

दुःखादुद्रिजते सर्वः सर्वस्य सुखमीन्सितम्। \*

महाभारत, शांति १३६. ६१।

मुद्भन ग्रादि शास्त्रकारो ने "ग्रीहंसा सत्यमस्तेयं "इत्यादि जो नियम वनाये हैं उनका कारए क्या है, वे नित्य है कि अनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही सनयमें आ पड़ें तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य , युक्तियों से नहीं हो सकता , जो " महाजनो येन गतः स पंथाः " या " अति सर्वत्र वर्जयेत्" स्रादि वचनों से सूचित होती है । इसलिये भ्रव यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नो का उचित निर्एाय कैसे हो और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये निभरीन्त युक्ति क्या है; अर्थात् यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मी की लयुता ग्रीर गुरुता-न्यूनाधिक महत्ता-िकस दृष्टि से निश्चित की जावे। ग्रन्य शास्त्रीय प्रतिपादनो के प्रनुसार कर्म-श्रकर्म-विवेचनसर्वंधी प्रश्नो की भी चर्चा करने के तीन मार्ग है; जैसे ब्राधिभौतिक , ब्राधिदैविक ब्रौर प्राध्यात्मिक । इनके भेदों का वर्णन पिछलं प्रकरए। में कर चुके हैं। हमारे शास्त्रकारो के मतानुसार <u>आध्यात्मिक मार्ग ही</u> इन सब मार्गों में श्रेष्ठ हैं । परन्तु ग्रध्यात्म मार्ग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जैनने के लिये दूसरे दो मार्गो का भी विचार करना ग्रावश्यक है; इसलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-ग्रकर्म-परीक्षा के ग्राधिभौतिक मुलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन माधिभौतिक शास्त्रो की ग्राज कल बहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदार्थों के बाहच श्रीर इंदेय गुणो ही का विचार विशेषता से किया जाता है; इसलिये जिन लोगो ने भाषिसीतिक शास्त्रों के अव्ययन ही में अपनी उम्म विता दी है, श्रीर जिनको इस शास्त्र की विचारपढ़ित का ग्रिभमान है, उन्हें बाहच परिएामो के ही विचार करने की ग्रादत सी पड़ जाती है। इसका परिएाम यह होता है, कि 'उनकी तत्त्वज्ञानदृष्टि थोड़ी बहुत संकुचित हो जाती है, श्रौर किसी भी बात का विचार करते समय वे लोग श्राध्यात्मिक, पारलीकिक, अव्यक्त या अदृश्य कारएगे को विशेष महत्त्व नहीं देते ! परन्तु यद्यपि वे लोग उक्त कारण से ग्राध्यात्मिक ग्रौर पारलौकिक दिष्ट को छोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों को सरलतापूर्वक चलाने ग्रीर लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की ग्रत्यन्त ग्राव-इयकता है। इस लिये हम देखते हैं, कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र वहुत

र " दु स से सभी छड़कते हैं श्रीर मुख की इच्छा सभी करते हैं। "

महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयो पर अनास्था रखते है, या र्जिन लोगों का श्रव्यक्त श्रध्यात्मज्ञान में (श्रर्थात् परमेश्वर में भी) विश्वास नहीं है । ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है --- ग्रीर वह चर्चा श्रब तक जारी हैं -- कि केवल श्राधिभौतिक शास्त्र की रीति से (ग्रर्थात् केवल सांसारिक दृश्य युवितवाद से ही ) कर्म-श्रकर्म-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है, कि नीतिशास्त्र का विवेचन करने में ग्रध्यात्मज्ञास्त्र की कुछ भी ग्रावश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के बाहच परिएामो से,जो प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, किया जाना चाहिये; ग्रीर ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या दु:ख-निवारए। यें ही किया करता है श्रीर तो क्या ' सब मनुष्यों का मुख ' ही ऐहिक परमोहेश है; श्रीर यदि सब कर्मों का श्रंतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है, तो नीति-निर्णय का सच्चा मार्ग यही होना चाहिये कि, मुख-प्राप्ति या दुःख-निवारण के तारतम्य प्रर्थात लघुता गुरुता को देख कर सब कमों की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जबिक व्यवहार में किसी वत्तु का भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग हो से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सींगोवाली ग्रौर सीधी हो कर भी ग्रधिक दूध देती है वही ग्रच्छी समभी जाती है। तव इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारणात्मक बाहच फल अधिक हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समऋना चाहिये। जब हम लोगों को केवल वाहच स्रौर दृश्य परिएामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्एाय करने की यह सरल भ्रौर शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये भ्रात्स-म्रनात्म के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। "अकें चेंमाधु विन्देत किमर्थ पर्वतं वजेत् "\*—पास में यदि मधु मिल जाय तो मधुमवली के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यो जाना चाहिये ? किसी भी कर्म के केवल बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को हमने " आविभौतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्एय करने के लिये, इस मत के अनुसार, जिन सुख-दुःखों का विचार किया जाता है, वे सब प्रत्यक्ष दिखलानेवाल भ्रौर केवल बाहच भ्रथात बाहचपदार्थी का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले, यानी श्राधिभौतिक है। श्रीर, यह पंथ भी सब संसार का केवल म्राधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना असंभव है—भिन्न भिन्न ग्रन्थकारों के

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस क्लोक में 'ग्रर्क' शब्दसे 'ग्राक या मदार के पेड 'का भी ग्रर्थ लेते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्र ३ ४.३ के शाकरभाष्य की टीका मे ग्रानन्दिगिरि ने ग्रर्क शब्द का ग्रर्थ 'समीप 'किया है। इस क्लोक का दूसरा चरण यह है.—सिद्धस्यार्थस्य सप्राप्तौ को विद्वान्यत्नमाचरेत।"

-मतों का सिर्फ साराज्ञ देने के लिये ही एक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखना पड़ेगा। इसलिये, श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप श्रीर महत्त्व पूरी तीर से ध्यान में था जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस श्राधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण श्रत्या-वश्यक है उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है। इससे म्प्रियक वातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल ग्रन्थ ही पढ़ना चाहिये । ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, श्राधिभौतिक-वादी उदासीन रहा फरते है; परन्तु इसका यह मतलव नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान लोग स्वार्थ-साधरु, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान् हुआ करते हैं। यदि इन लोगो में पारलौकिक दृष्टि नहीं हैं तो न सही । ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय में यही कहते है, कि प्रत्येक मनुष्य को ग्रपनो ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी वन सके उतनी, व्यापक वना कर समुचे जगत के कल्याएं के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अंतःकरए से पूर्ण उत्साह के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर म्नादि सात्त्रिक वृत्ति के ग्रनेक पंडित इस पन्य में है; श्रीर उनके ग्रन्य अनेक प्रकार के उदात और प्रगल्भ विचारों से भरे रहने के कारण सब लोगो के पढने योग्य है। यद्यपि कर्मयोगशास्त्र के पन्य भिन्न है, तयापि जब तक " संसार का कल्याण " यह बाहरी उद्देश छूट नहीं गया है -तव तक भित्र रोति से नोतिशास्त्र का प्रतिरादन करनेवाले किसी मार्ग पा पंथ का उपहास करना प्रच्छी वात नहीं है। ग्रस्तु; श्राधिभीतिक-दादियो में इस विषय पर मतभेद है कि, नैतिक कर्म-अर्क्स का निर्णय करने के लिये जिल आधिभौतिक बाह्य मुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दूसरे का; एक ही प्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया जायगा, कि नये और पुराने सभी आधिभीतिक-वादियों के मुख्यतः कितने वर्ग हो सकते हैं, श्रीर उनके ये पंथ कहाँ तक उचित श्रथवा निर्दोष हैं।

इतमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियो का है। उस पंथ का कहना है कि परलोक और परोपकार सब कूठ है, आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों को चालाक लोगों ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस उपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसकें द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, अश्वस्त या श्रेयस्कर समभना चाहिये। हमारे हिंदु-स्थान में, वहुत पुराने समय में, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस सत का अतिपादन किया था और रामायण में जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में विणित किणक-नीति ( मभा- आ. १४२) भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का मत है, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र होते हैं तब उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है कि, आत्मिवचार के अंक्ष्य में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में .है तब तक "ऋण ले कर भी त्योहार मनावें "—ऋणुं कृत्वा घृतं पिवेत —स्योंकि

भरने पर फुछ नही है। चार्वाक हिन्दुस्यान में पैदा हुत्रा या इतनिये उसने घुत ही स अपनी तृष्णा ब्भा सी; गही ता उन्त सूत्र का रूपान्तर "त्राणं कृत्वा सुरी पिबेत् ' हो गया होता! कहाँ भा धर्म और कहाँ का परोपकार! इस संलार में जितने पटार्थ परमेहनर ने,--िहाव हिन्द ! भूल हो गई! अरमेहवर आया-कहाँ से ?-इन संसार में ज्तिने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हैं। उनका वूसरा कोई भी उपयोध नहीं दिखाई पड़ता—अर्थात् है ही नहीं! में भरा कि द्वित्या डूबी! इनलिये जब तक में जीता हूँ तब तक श्राज यह तो कल वह, इस प्रकार सब कुछ प्रपने बधीन करके आनी सारी काम-बातना को तृप्त कर लूँगा। यदि मैं तप करूंना अथवा कुछ दान दूँगा तो वह सब मे अपने महत्त्व को बढ़ाने ही के लिये करूंगा, ध्रौर विद में राजसूय या शब्दमेंच यज्ञ करूंगा ती उसे में यही प्रगट फरेने के लिये ककंगा कि मेरी सत्ता या श्रधिकार सर्वत्र श्रवाधित है। हारांश, इस जगत का "में ही केन्द्र हूँ भौर केवल यही सब नीतिशास्त्रों का रहम्य है; वाकी सब क्षृठ है। ऐसे हो आसुरी फ्ताभिमानियों का वर्णन गीता के सोल-हवें श्रध्याय में किया गया है—ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी" (गीता १६. १४)—में ही ईश्वर, में ही भोगनेवाला श्रीर में ही सिद्ध बलवान भीर सुखी हूँ। यदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इत पन्यवाला कोई ग्रादमी प्रर्जुन को उपयेश करने के लिये होता, तो वह पहले प्रर्जुन के कान पत्र कर यह वतलाता कि " अरे तु मूर्व तो नहीं है ? लड़ाई में सब को जीत कर भ्रनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के भोगने का यह बढ़िया मौका पा कर भी तू 'यह करूँ कि वह करूँ! 'इत्यादि व्यर्थ भ्रम में कुछ का कुछ बक रहा है। यह मौक़ा फिर से मिलने का नहीं। कहाँ के आत्मा और कहाँ के कुटम्बियों के लिये बैठा है। उठ तैयार हो, सब लोगो को ठोक पीट कर सीधा कर दें श्रीर हस्तिनापुर के साम्प्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभीन कर ! — इसी में तेरा परम कल्याए। है। स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है? परन्तु धर्जुन ने इस प्रणित, स्वार्य-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं की—उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि :—

पत न हं तुमिच्छामि ध्नतोऽपि मधुस्दन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महोहते॥

"पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यि तीनों लोकोंका राज्य (इतना वड़ा विषय-सुख) भी (इस यृद्ध के द्वारा) मुक्ते मिल जाय, तो भी में कौरवों को मारना नहीं जाहता। चाहे वे मेरी गर्दन भले ही उडा दें! " (गी. १. ३५)। अर्जुन ने पहले ही से जिस स्वार्थपरायए और आधिभौतिक मुख्वाद का इस तरह निषेप किया है, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-अनहित की कुछ भी परवाह न करके सिर्फ अपने खुद के विषयोपभोग सुख को परम-पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता और वर्म को गिरा देने-

वाले ग्राधिभौतिक-यादियों की यह ग्रत्यन्त किन्छ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सब ग्रन्यकारों के द्वारा श्रोर सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही श्रनीति की, त्याज्य श्रोर गहुंचे मानी गई है। श्रिषक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशास्त्र श्रयवा नीति-विवेचन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे में श्रिषक विचार न करके श्राधिभौतिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की श्रोर ध्यान देना चाहिये।

खुन्लमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रत्यक्ष ग्रनुभव की वात है, कि यद्यपि ग्राधिभौतिक विषयमुख प्रत्येक को इट होता है, तयापि जव हमारा सुख ग्रन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता है तब वे लोग विना विघन किये नहीं रहते । इसलिय दूसरे कई म्राधिमौतिक पंडित प्रतिपादन, किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं श्रपना सुख या स्वार्य-साधन ही हमेशा उद्देश है तथापि सब लोगो को अपने ही समान रिम्रायत दिये विना सुख का मिलना सम्भव नहीं है; इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदिशता के साथ अन्य लोगो के सुख की श्रोर भी ध्यान देना चाहिये। इन श्राधिभौतिक-वादियी की गएाना हम दूसरे वर्ग में करते हैं। विलक्ष यह कहना चाहिये कि नीति की आधिभौतिक उपपित्त का यथार्थ ग्रारम्भ यहीं से होता है। क्यों कि, इस वर्ग के चार्वाक के मतानृसार यह नहीं कहते कि समाज-घारएग के लिये नीति के बन्धनो की कुछ प्रावश्यकता ही नहीं है; किंतु इन लोगो ने अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण बतलाया है, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका फहना यह है कि यदि इस वात का सूक्ष्म विचार किया जाय, कि संसार में झहिंसा-धर्म कैसे निकला ग्रीर लोग उसका पालन क्यो करते है, तो यही मालूम होगा कि, ऐसे स्वार्यमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रगट होता है—" यदि मैं लोगो को मारूगा तो वे मुक्ते भी मार डालेंगे और फिर मुभे अपने सुखो से हाथ घोना पड़ेगा"। अहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य तव वर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमूलक कारणो से प्रचलित हुए हैं। हमें दुःख हुआ तो हम रोते हैं और दूसरो को हुआ तो हमें दया आती है। क्यो? इसी लिये न, कि हमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भविष्य में हमारी भी ऐसी ही दु. खमय अवस्था न हो जाय। परोपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नमरता, मित्रता इत्यादि जो गुए लोगों के सुख के लिये प्रावश्यक मालूम होते हैं वे सव-पदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो-अपने ही दुःखनियारंगार्थ है। कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है, क्यों ? इसी लिये न कि जब हम पर भी आ बीतेगी तब वे हमारी सहायता करेंगे। हम अन्य लोगों पर इमलिये प्यार रखते हैं, कि वे भी हम को प्यार करें। श्रीर कुछ नहीं तो हमारे यन में अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ दोनो ज्ञब्द केवल भ्रांतिमूलक है। यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ; श्रोर स्वार्थ कहते है प्रपने लिये मुख-प्राप्ति या भ्रपते दु.खनिवारण को । माता वच्चे को दूध पिलाती

है, इसका कारए। यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारए। तो वहीं है, कि उसके स्तनों में दूघ के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के लिये, ग्रयवा भविष्य में यही लड़का मुक्ते प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है! इस वात की दूसरे वर्ग के प्राधि-सौतिक-वादी मानते हैं कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु भिवष्य पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिषर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी सुख हो—बस, यही इस मत में और चार्वाक के मतं में भेद हैं। तथापि चार्वाक-मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि मनुष्य केवल विषय-मुखल्प स्वार्थ के साँचे में ढ़ला हुआ एक पुतला है। मनुष्य कवल विषय-मुख्कष्य स्वाथ के साच में ढ़ली हुआ एक पुतला है। इंग्लंड में हॉक्स और <u>परान्स में हेल्वेशियस ने</u> इस मत का प्रतिपादन किया है। यरन्तु इस मत के अनुयायी ग्रव न तो इंग्लंड में ही और न कहीं वाहर ही अधिक मिलेंगे। हॉक्स के नीतिधमं की इस उपपित के प्रसिद्ध होने पर वटलर सरीखे विद्वानों ने उसका खंडन करके सिद्ध किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवर्ल स्वार्थी नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतज्ञता आदि सद्गूण भी कुछ अंश में रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्मका नीतिक वृष्टि से विवार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की ब्रोर ही व्यान न दे कर, मनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणो (श्रयांत् स्वार्थं श्रौर परार्थं) की श्रोर नित्य घ्यान देना चाहिये। जब हम देखते हैं, कि व्याघ्य सरीखे कूर जानवर भी अपने वच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तयार हो जाते है, तब हम यह कभी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हदय में प्रेम और परोपकार बुद्धि जैसे सद्गुण केवल स्वार्य ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है, कि धर्म-ग्रधर्म की परीक्षा केवल नूरदर्शी स्वायं से करना शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह बात हमारे आचीन पंडितो को भी श्रच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार में लिप्त रहने आचान पाडता का भा अच्छा तरह स मालूम था, कि कवल ससार म लिप्त रहन के कारण जिस मनुष्य की बिद्ध शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परीपकार के नाम से करता है वह वहुधा अपने ही हित के लिये करता है। महाराष्ट्र में नुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये हैं। वे कहते हैं कि "वह, विखलाने के लिये तो रोतो है सास के हित के लिये, परन्तु हृदय का भाव कुछ और ही रहता है।" बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी आगे बढ़ गये है। उदाहरणार्थ, "मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती है— अवर्तनालक्षणा दोषाः" इस गौतम-न्यायसूत्र (१.१.१८) के आघार पर ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रीशक्रराचार्य ने जो कुछ कहा है (वेसू. जांमाः र २.३), उस पर

हॉक्स का मत उसके Leviathan नामक ग्रन्थ में सग्रहीत है, तथा वटलर का मत उसके Sermons on Human Nature नामक निवन्ध में है। हेल्वेशियस की पुस्तक का साराश मोर्ले ने अपने Diderot विषयक ग्रन्थ ( Vol. II Chap. V ) में दिया है।

टोका करते हुए प्रानंदिगरि निखने हैं कि " जब हम्मरे हुदय में कारुएयवृत्ति जागत होती है श्रीर हमका उतसे दु.स हाता है तब उस दुःस की हटाने के लिये हम श्रन्य लोगो पर दटा श्रोर परोप हार किया करते हैं। " श्रानंदगिरि की यही यावन प्रायः हमारे सब सन्धासमागीय जन्थों में पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न देख पडता है कि सब कर्म स्वार्थ मृलक होने के कारण त्याज्य हैं। परन्तु बृहदारएयकोपनियद (२. ४; ४.५) में याज्ञवल्य और उनकी पत्नो मैत्रेयो का को संवाद दो स्यानो पर है, उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही भ्रद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा "हम भ्रमर कैसे?" इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्वय उससे कहते हैं "हे मैत्रेयी! स्त्री प्रपत्ने को, पित ही के लिये नहीं चाहती किन्तु वह अपनी आत्मा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं प्रपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं \*। द्रव्य, पशु श्रीर श्रन्य वस्तुश्रो के लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। 'श्रात्मानस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति '--श्रपनी श्रात्मा के प्रोत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते है। और, यदि इस तरह सब प्रेम म्रात्त-म्लक हैं, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रथत नहीं करना चाहिये, कि ब्रात्मा (हम) क्या है ? " यह कह कर अन्त म याज्ञवल्य ने यही उपदेश दिया है " ब्रात्मा या ब्ररे द्रष्टव्यः श्रीतन्यो मन्तव्यो निविध्यासि-तव्य:--म्रर्थात सब से पहले यह देखो कि म्रात्मा कीन है, फिर उसके विषय में सनो स्रोर उसका मनन तया ध्यान करो। "इस उपदेश के धनुसार एक बार श्रात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सव जगत श्रात्ममय देख पढके लगता है, भ्रीर स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन में रहने नहीं पाना । यात्रवल्बा का यह रिवतवाद दिखने में तो हॉट्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह दात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के दिरुद्ध हैं। हॉब्स स्वार्य ही को प्रधान मानता है; और सब पदार्थों को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक स्वरूप मान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्य के सिवा घीर कुछ नहीं। याज्ञवल्क्य 'स्वार्थ' शब्द के 'स्व' (श्रपना) पद के यात्रार पर दिखलाने हैं, कि क्रथ्यात्म दृष्टि से अपनी एक ही द्वातमा में सब प्राणियों का घार सब प्राणियों में ही प्रवनी ग्रात्मा का, प्रविदेश भार से, सनावेश कैसे होता है। यह दिखला

<sup>\* &</sup>quot;What say you of natural affection? Is that also a species of self-love? Yes; All is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And Your country engages you only so far as it has a connection with Yourself." ह्यूम ने भी इसी युक्तिवाद का उत्लब अपने Of the Dignity or Meanness of Hunan Nature बामक निवन्य में किया है। स्वय ह्यूम का मत इससे भिन्न है।

कर उन्होंने स्वार्थ ग्रौर परार्थ में दिखनेवाले हैत के मगडे की जड़ ही को काट डाला है। याज्ञवल्क्य के उक्त मत ग्रौर संन्यासमार्गीय मत पर ग्रिषक विचार ग्रागे किया जायगा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ग्रादिकों के मतों का उल्लेख यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वार्थ-विषयक ग्राथित ग्रात्मसुख-विषयक होती हैं"—इस एक ही वात को थोड़ा बहुत महत्त्व दे कर, ग्रथवा इसी एक बात को सर्वथा ग्रयवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों ने उसी बात से हाँक्स के विषद्ध दूसरे ग्रनुमान कैसे निकाले है।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थम्लक श्रर्थात तमोगुणी या राक्षसी नहीं है, जैसा कि श्रंग्रेज ग्रन्थकार हाँव्स श्रीर परेंच पंडित हेल्वेशियस कहते है, किन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकार बृद्धि की सात्त्विक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात जब यह सिद्ध हो चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ श्रर्थात् स्वसुख श्रौर परार्थ अर्थात दूसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वों पर समदृष्टि रख कर कार्य-श्रकार्य व्यवस्था शास्त्र को रचनां करने की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। यही ग्राधिभौतिक-वादियों का तीतरा वर्ग है। इस पक्ष में भी यह आधिभौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ स्रौर परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है। भेद के उल इतना ही है कि, इन पंथ के लोग स्वार्थवृद्धि के समान ही परार्थवृद्धि की भी स्वाभाविक मानते है; इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय ह्वार्थ के समान परार्थ की ओर भी व्यान देना चाहिये। सामान्यतः स्वार्थ भीर परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनृष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस्त समाज का भी हित होता है; क्योंकि, अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते है, और यदि उत्त समाज की प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, ग्रपना अपना लाभ करने लगे तो उत्तसे कुल समाज का हित ही होगा। अतएव इस पंथ के लोगों ने निश्चित किया है कि अपने सुख की ओर दुर्लक्ष करके यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा। परन्तु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तुं वे यही कहते हैं, कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थ । इसका परिएगाम यह होता है, कि जब स्वार्थ ग्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निर्एाय करते समय बहुचा मनुष्य स्वार्य ही की ग्रोर ग्रधिक भृक जाया करता है, कि लोक-सुख के लिये प्रपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ श्रीर परार्थ को एक समान प्रवल मान लें, तो सत्य के लिये प्राए। ६ने और राज्य खो देने की बात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य के लिये द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ गी. र. ६

के लिये प्राण वे दे, तो इस पंथवाले कदाचित् उसकी स्तुति कर वेंगे; परन्तु जब यह मीका स्वयं प्रपने ही ऊपर आ जायगा, तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का प्राथ्य करनेवाले ये लोग स्वार्थ की श्रोर ही अिक भ्केंगे। ये लोग, हांदस के समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये समभते हैं कि हम स्वार्थ श्रोर परार्थ को तराजू में तोल कर उनके तारतम्य श्रर्थात उनका न्यूना-विकता का विचार करके वड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं; श्रतएव ये लोग श्रपने मार्ग को 'उदात्त 'या 'उद्घ दे स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थही) कह कर उत्तकी वड़ाई मारते फिरते हैं । परन्तु दे दिये, भतृंहरि ने दथ, कर्त है:

पके सत्युरुपाः परार्थघटकाः रवार्थान् परित्यज्य ये क्रिं सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभतः रवार्थाऽविरोधेन ये। तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं रवार्थाय निष्निति ये ये तु 'निष्त निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे॥ "'जो ग्रपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं वे ही सध्वे सत्युख्य हैं।

स्वार्थं को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते है वे पुरुष सामान्य हैं; श्रीर श्रपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते हैं वे नीच, मनुष्य नहीं हैं-उनको मनुष्याकृति राक्षस समभना चाहिये । परन्तु एक प्रकार के मनुष्य श्रीर भी है, जो लोकहित का निरथंक नाश किया करते है--मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे मनुष्यो को क्या नाम दिया जाय " (भर्तृ नी श ७४) । इसी तरह राज-धर्म की उत्तम स्थित का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है :--स्वसुखानिराभिलाषः । खद्यसे लोकहेतोः । प्रांतदिनमथ्वा ते वृत्तिरेविधेव ॥ प्रयात् "तु ग्रपने सुख की परवा न करके लोकहित के, लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया करता है ! प्रथवा तेरी वृत्ति (पेशा) ही यही है " (शाकुं. ५. ७) । भर्तृहरि या कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि कर्मयोगशास्त्र में त्वार्थ ग्रीर परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तस्वो के तारतम्य-भाव से धर्म-श्रवमं या कर्म-श्रकर्म का निर्एंय फैंसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुषों को उन्होने जो प्रयम स्थान दिया है, दही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है। इस पर इस पन्य के लोगों का यह कहना है, कि यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है, त्तयापि परम सीमा की शुद्ध नीति की भ्रोर न देख कर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है कि सावारण व्यवहार नें 'सामान्य' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; श्रीर इसलिये हम ' उच्च स्वार्थ ' को जो श्रग्रस्थान देते हैं वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है " † । परन्तु हमारी समभ के प्रनुसार इस यूक्तिवाद से कुछ लाभ

<sup>\*</sup> अग्रेजी में इसे enlightened self-interest कहते हैं । हमने enlightened का भाषान्तर 'उदात्त 'या 'उच्च ' शब्दो से किया है ।

<sup>†</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp. 18—29; also Book IV. Chap. IV. § 3 p. 474 qg

नहीं है। बाजार में जितने माप, तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क रहता ही है; बस, यही कारए बतला कर यदि प्रमाएमूत सरकारी माप तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जायँ, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम प्रधिकारियों को दोष नहीं देंगे? इसी न्याय का जपयोग कमंयोगशास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धमं के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वख्य का शास्त्रीय निर्णय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, भौर इस काम को यदि नीतिशास्त्र नहीं करेगा तो हम जसको निष्फल कह सकते हैं। सिज्जिक का यह कथन सत्य है कि '' उच्च स्वार्थ '' सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। भर्तृहरि का मत भी ऐसा ही है। 'परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाप्ठा की नीतिमत्ता के विषय में उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मानूम होगा कि सिज्जिक ने उच्च स्वार्थ को जो महत्त्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साथारण लोग भी यही कहते हैं, कि निष्कलंक नीति के तथा सत्युख्वों के धाचरण के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी बात का वर्णन भर्त हिर ने उक्त क्लोक में किया है।

आधिभौतिक सुख-दादियों के तीन वर्गों का अब तक वर्णन किया गया:—
(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; और (३) उभयवादी प्रश्नित उच्च स्वार्थी। इन तीन वर्गों के मुख्य शुख्य शेष भी बतला दिये गये हैं। परन्तु इतने ही से सब आधिभौतिक पंय पूरा नहीं हो जाता। उसके आगे का, और सब आधिभौतिक पंयों में श्रेष्ठ पंय वह है, जिसमें कुछ सात्विक तया आधिभौतिक पण्डितों \* ने यह प्रतिपादन किया है कि " एकं ही मन्ष्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति के आधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य-अकार्य का निर्णय करना चाहिये।" एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के या संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है। कोई एक बात किसी को सुखकारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु जैसे घुष्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याच्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह महीं है। श्रीर, इसी लिये "सब लोगों का सुख" इन शब्दों का अर्थ भी "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" करना पड़ता है। इस पंथ के मत का सारांश यह है कि, "जिससे अधिकांश लोगों को श्रिषक सुख हो, उसी बात को नीति की

तीसरा पंय कुछ सिज्यिक का निकाला हुआ नही है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज न्त्रोग प्राय इसी पन्य के अनुयायी है। इसे Common sense morality कहते है।

<sup>\*</sup> वेन्थेम, मिल ग्रादि पडित इस पंथ के ग्रगुआ है। Greatest good of the greatest number का हमने " ग्रधिकाश लोगों का ग्रधिक सुख " यह भाषान्तर किया है।

दृष्टि से उचित ग्रीर प्राह्य मानना चाहिये ग्रीर उसी प्रकार का श्राचरण करना इस संतार में मन्ष्य का सच्चा कर्तव्य है।" आधिभौतिक सुख-वादियो का उनत तस्य प्राध्यात्मिक पथ को मंजूर हैं। ददि दह पहा जाय तो भी कोई आएति नहीं, कि ब्राध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तस्व को ब्रायन्त प्राचीन काल में दूँ व किकाला था, ग्रीर भेद दतना ही हैं कि अब आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने वहा है कि "संतज्जी की दिभूतियाँ केवल जगत् के कत्याएं के लिये हैं--वे लोग परोपकार करने में अपने करीर की कप्ट दिया करते हैं। " अर्थात् इस तत्व की सचाई और योग्यता के दिषय में दुछ, भी सदेह नहीं है । स्वयं श्रीमद्भगवदगीता में ही, एएां ये त्युन्त प्रथंत वर्षये ग्युन्त ज्ञानी पुरुषो के लक्षणों का दर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट वही गईं हैं कि वे लोग "सर्वभूतिहते रताः" अर्थात् सब प्राणियों का कल्याण करने ही में निमग्न रहा करते हैं (गी. ५. २५; १२.४); इस बात का पता दूसरे प्रकरणः में दिये हुए महाभारत के " यद्भृतिहतमत्यन्तं तत् सत्यमिति घारणा " बचन से स्पप्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस-तत्त्व को हमेशा ध्यानमे रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारो के सथानुसार सर्व-भूतिहत 'को ज्ञानी पुरुषो के श्राचरण का बाहच लक्षण समक्ष कर धर्म प्रधर्म का निर्एाय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल मान से उस तस्व का उपयोग करना एक बात है; श्रीर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी विसी बात पर विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना दूसरी बात है। इन दोनो में बहुत भिन्नता है। श्राधिभौतिक पष्टित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं, कि नीतिशास्त्र का श्रम्यास्पिद्धा से दुछ भी संबंध नहीं है । इसलिये अब यह देखना चाहिये कि उनका कहाँ तक युष्तिसंगत है। 'सुख' और 'हित' दोनो शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है; परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान न दें, आँर 'सर्वभूत का अर्थ " क्रिंच-कांश लोगों का श्रधिक सुख" मान लें श्रीर कार्य-ग्रकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त्व का उपयोग करें, तो यह साफ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक किंक्टिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लें.जिये कि, इस तत्त्व का कोई आधिभें.तिक पटित श्रर्जुन को उपदेश देने लगता, तो वह श्रर्जुन से क्या कहता! यही न कि, यदि युद्ध में जय मिलने पर अधिकांश लोगो का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत सीधा और सहज देख पढ़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और श्रड्चन समक्त में श्रा जाती है। पहले यही सोचिये कि, श्रधिक यानी कितना? पांटवों की सात श्रक्षोहिणियाँ थी श्रीर कीरवी की ग्यारह; इसलिये यदि पाटवों की हार हुई होती तो कौरनो को सुख हुन्ना होता-वया उसी युदितवाद से पांडवों का पक्ष अन्याय्य कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की वात कीन कहे, और भी

अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर वैठना बड़ी भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समऋते है, कि लाखों दुर्जनों को सुख होने की अपेक्षा एक ही सज्जन को जिससे सुख हो, वही सच्चा सत्कार्य है। इस समभ को सच बतलाने के लिये, एक ही सज्जन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख की अपेक्षा अधिक मूल्यवान मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर "अधिकांश लोगों का श्रधिक बाह्य मुखवाला" (जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र साधन माना गया है) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा। इसलिये कहना पड़ता है कि लोक-संस्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई नित्य-संबंघ नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी घ्यान में रखने योग्य है, कि कभी कभी जो बात साधारए। लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी दूरदर्शी पुरुष को परिएाम में सब के लिये हानिप्रद देख पड़ती है। उदाहरएार्थ, साकेटोज ग्रौर ईसामसीह को ही लीजिये। दोनो अपने ग्रपने मत को परिएगम में कल्याएकारक समभ कर ही अपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्तु इनके देशबंधुओं ने इन्हें "समाज के शत्रु "समभ कर मौत की सज़ा दी! इस विषय में "ग्रधिकांश लोगो का अधिक सुख " इसी तत्त्व के अनुसार उस' समय लोगों ने फ्रौर उनके नेताक्रो ने मिल कर आचारए किया था; परन्तु अब इस समय हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का वर्ताव न्याययुक्त था। सारांश, चादि " प्रधिकांश लोगों के प्रधिक सुख, " को ही क्षए भर के लिये नीति का म्लतत्त्व मान लें, तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोडों मनुष्यों का सुख किसमें है, उनका निर्एय कीन ग्रीर कैसे करें ? साधारण श्रवसरों पर निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में मुखदुःख का प्रकृत उपस्थित हो। परन्तु साधारण श्रवसर में इतना प्रयन्त करने की कोई ब्रावश्यकता ही नहीं रहती; श्रीर जब विशेष कठिनाई का कोई समय ब्राता है, तब साघारएा मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्ति नहीं रहती कि हमारा सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारए। श्रीर श्रधिकारी लोगों के हाथ नीति का यह अकेला तस्व "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" लग जाय तो वही भयानक परिणाम होगा, जो सैतान के हाथ में मशाल देने से होता है। यह वात उनत दोनों उदाहरणों (साऋटीज श्रीर ऋाइस्ट) से भली भाँति प्रगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि " नीतिधर्म का हमारा तत्त्व शुद्ध भ्रीर सच्चा है, मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं? " कारण यह है कि यद्यपि तत्त्व शृद्ध श्रौर सच्चा हो, तथापि उसका उपयोग करने के श्रधिकारी कौन है, वे उनका उपयोग कव श्रौर कैसे करते हैं, इत्यादि वातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो सम्भव है कि, हम अपने को साकेटीज के सदृश नीति-निर्णय करने में समर्थ मान कर भर्ष का भ्रनर्थ कर बैठें।

केवल संस्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, श्रीर इस द्यात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाहरी साधन नहीं है कि श्रविकांश लोगों का श्रधिक सुख किस में है। इन दो श्राक्षेपो के सिवा इस पन्य पर श्रीर भी बड़े बड़े आक्षेप किये जा सकते है। जैसे, विचार करने पर यह अपने आप ही मालूम हो नायगा कि किसी कास के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य श्रथवा धन्याय्य कहना वहुषा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को उसके ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या जराब कहा करते हैं; परातु इसी नीति का उपयोग सनस्य के कार्यों के सम्बंध में करने के पहले हमें यह बात अवश्य घ्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है। यह ब्रात सच है कि सब सत्पुरुव जगत के कल्याएगार्थ जयत्न किया करते है; परन्तु इससे यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, कि जो कोई लोक-कल्याएा के लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि भन्ष्या का अतःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि बुछ भेद है तो यही, कि एक हृदयहीन है श्रोर दूसरा हृदययुक्त है; श्रोर इसी लिये श्रज्ञान से या भूल से किये गये श्रपराच को कायदे में क्षम्य मानते हैं। तात्पर्य, कोई काम श्रद्धा है या युरा, धर्म है या अधर्म, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि वातो का सच्चा निर्एय उस काम के केवल वाहरी फल या परिणाम-प्रयात वह प्रधिकांश लोगीं को श्रधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही—से नहीं किया जा सकता । उसी के साय साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की सुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक बड़े शहर में, सब लोगों के सुख श्रोर उपयोग के लिये, ट्रामवे की बहुत म्रावश्यकता थी। परन्तु म्रधिकारियों की म्राज्ञा पाये विना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में वहुत देरी हुई। तब ट्रामवे के व्यवस्थापक ने श्रिधिकारियों को रिक्वत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली। ट्रामवे बन गई श्रीर उससे शहर के सब लोगों को सुभीता श्रीर फायदा हुआ। कुछ दिनों के वाद रिश्वत की वात प्रगट हो गई, और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया । पहली ज्यूरी (पचायत) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोवी ठहराया, श्रतएव उसे सज़ा दी गई। इस उदाहरण में प्रधिक लोगों के प्रधिक सुखवाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योकि, यद्यपि 'घूस देने से ट्रामवे बन गईं यह वाहरी परिएाम श्रविक लोगों को अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता\* । दान करने को अपना धर्म (दातव्य) समक्त कर निष्काम वृद्धि से दान करना, न्ग्रीर कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कृत्यों का

<sup>\*</sup> यह उदाहरण ढाँक्टर पाँल केरस की The Ethneal Problem pp. 58, 59. 2nd Ed.) नामक पुस्तक से लिया गया है।

बाहरी परिएाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को सात्त्विक ग्रौर दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २१); ग्रौर यह भी कहा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय, तो वह तामस ग्रथवा गहर्च है। यदि किसी गरीव ने एक-ग्राघ वर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये श्रौर किसी श्रमीर ने उसी के लिये सौ रुपये दिये, तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समभी जाती है। परन्तु यदि केवल "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" किसमें है, इसी बाहरी साघनद्वारा विचार किया जाय, तो ये दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। "अविकांश लोगों का श्रिविक सुख " इस श्राधिभौतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है वह यही है, कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता; भ्रौर यदि अन्तस्थ हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता है, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसीटी है। कायदा-कानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इस्लिये उक्त मत के अनुसार इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-अयो-ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं कि सभा-सदों के ग्रंतःकरएों में कैसा भाव था—हम लोगों को भ्रपना निर्एय केवल इस बाहरी विचार के ग्राधार पर कर लेना चाहिये, कि इनके कायदों से भ्रधिकों को श्रिषिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उनते उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान में आ सकता है कि सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा यह कहना नहीं है कि " ग्रथिकांश लोगों का ग्रथिक सुख या हित--" वाला तस्व बिलकुल ही निरुपयोगी है। केवल बाहच परिएामों का विचार करने के लिये उससे बढ़ कर दूसरा तस्य कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हंमारा यह कथन है कि, जब नीति की दृष्टि से किसी वात को न्याय्य श्रयवा श्रन्याय्य कहना हो, तव केवल बाहच परि-एगमों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये श्रीर भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है; अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी तत्त्व पर श्रवलम्बित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी श्रविक निश्चित श्रौर निर्देख तत्त्व को खोज निकालना श्रावश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है, कि " कुर्म की अपेक्षा से वृद्धि श्रेष्ठ है" (गी. २. ४६) उसका भी यही अभिप्राय है। यवि - केवल बाहच कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुधा भामक होते हैं। "स्नान-संध्या, तिलक-माला" इत्यादि बाहच कर्मों के होते हुए भी "पेट में क्रोधाग्नि" का भड़कते रहना ग्रसम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कमीं का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है। सुदामा के 'मुठ्ठी भर चावल 'सरीखे ग्रत्यन्त ग्रल्प बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता, श्रिष्ठकांश लोगों को श्रिष्ठिक सु:ख देने-वाल हजारों मन अनाज के बराबर हो समक्षे जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन तस्वज्ञानी कान्ट\* ने कर्म के बाहच श्रीर दृष्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गौण \* Kant's Theory of Ethics. ( trans. by Abbott ) 6th Ed. p.6.

माना है; एवं नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की शद्ध बुद्धि (शुद्ध भाव) ही से किया है। यह नहीं समभना चाहिये, कि ब्राधिभौतिक सुख-वाद की यह न्यनता बढ़े बढ़े श्राधिभौतिक-बादियों के घ्यान में नहीं श्राई । हचूम में ने स्पष्ट लिखा है—जब कि मनुष्य का कमं (काम या कायं) ही उसके शील का छोतक है, श्रीर इसी तिरे जब लोगो में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिएगमो ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गर्हणीय मान जैना श्रसम्भव है। यह यात निल साहब को भी नान्य है कि "किसी कर्म की नीतिमृत्ता कर्ता के हेतु-पर ग्रर्यात् वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया श्रवलंबित रहती है। " परन्तु अपने पक्ष मण्डन के लिये मिल साहव ने यह युक्ति भिड़ाई है कि "जब तक बाहब कर्नों में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना किसो भी भाव से हुई हो "। । निल की इस युक्ति में सांप्रवायिक श्राग्रह देख पड़ता है; क्योंकि गुद्धि या भाव में भिन्नता होते के कारण, यद्यपि दो कर्म दिखने में एक ही से हो तो भी, वे तत्वत. एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। थ्रीर, इसी लिये, मिल साहव की कही हुई " जब तक (बाहच) कर्मी में भेद नहीं होता, इत्यादि " मर्यादा को ग्रीन साहव ‡ निर्मूल वतलाते है। गीता का भी यह श्रिभप्राय है। इसका कारण गीता में यह बतलाया गया है कि, यदि एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बरावर धन प्रदान करें तो भी-प्रथात्-दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी—दोनों की दृद्धि या भाव की भिन्नता के कारण, एक दान सास्त्रिक श्रीर दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस-विषय पर प्रविक विवार पूर्वी और पश्चिमी मतो की तुलना करते समय करेंगे। ग्रभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्न के केवल बाहरी परिणाम पर ही प्रव-

<sup>\* &</sup>quot;For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects."—Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII Part II (p. 368 of Hume's Essays—The World Library Edition).

if "Morality of the action depends entirely upon the intention, that is upon what the agent wills to do. But the motive that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarianism, p 27.

I Green's Prolegomena to Ethics, § 292 note, p. 348. 5th Cheaper Edition.

न्तंबित रहने के कारण, ग्राधिभौतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णंय के काम में,कैसी श्रपूर्ण सिद्ध हो जाती है; ग्रौर इसे सिद्ध करने के लिये, हमारी समक्र -में, मिल साहब की युवित ही काफी है।

" अधिकांश लोगों का अधिक मुख "—वाले 'आधिशौतिक पन्थ में सब से भारी दोष यह है कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, उस (मिल) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक -समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाहच फल के अनुसार नीति का निएंय करता है; अर्थात् उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है; या यों कहिये कि वह एकदेशीय है। इसके सिवा इस मत पर एक और भी आक्षेप किया जा सकता है कि, 'स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों और कैसे श्रेष्ठ है ? - इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व की सच मान लिया करते है। फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक वृद्धि होने ·लगती है। यदि स्वार्थ श्रीर परार्थ दोनों वातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, अर्थात स्वामाविक है, तो प्रश्न होता है कि में स्वार्थ की श्रपेक्षा लोगों के सुख को म्राधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समभाँ ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रश्न ही यह है, कि में अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ ? यह बात सच हैं कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सिम्मिलित रहता है, इसिलये यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता। परन्तु श्राधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की अपेका इस अन्तिम (चौथे) वर्ग में यही विशेषता है कि, इस आधिभौतिक पत्य के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय, तब उच्च स्वार्थं का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पर्य की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस स्रभाव की स्रोर एक विद्वान् श्राधिभौतिक पंडित का घ्यान श्राकर्षित हुआ। उसने छोटे कीड़ों से लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारो का खूब निरीक्षण किया; और श्रन्त में उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीडों से ले कर मनुष्यों तक में यही गुण अधिकाधिक बढ़ता श्रौर प्रगट होता चला श्रा रहा है, कि वे स्वयं श्रपने ही समान श्रपनी सन्तानों श्रौर जातियों की रक्षा करते है, श्रौर किसी को दुःख न देते हुए अपने बन्धुक्रो की यथासम्भव सहायता करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के ग्राचरण का यही — परस्पर-सहायता का गुण् प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादन थ्रौर सन्तान के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है। ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म कीड़ों की सृष्टि की देखने से, कि जिनमें स्त्री-पुरुष का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीड़े की बेहु बढ़ते बढ़ते फूट जाती है और उससे दो कीड़े बन जाते है। अर्थात् यही A . 15 4 25 7/ + 10

कहना परेगा कि सन्तान के लिये-दूसरे के लिये- यह कीड़ा श्रपने दारीर की भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्जे के स्त्री-पुरुषा रमक प्राणी भी प्रवनी भ्रपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करने में धार्नान्दत हुया करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्यजाति के असभ्य श्रीर जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न क्वल अपनी सन्तानों की रक्षा करने में, किंतु प्रपने जाति-भाइयों की सहायता करने में भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं; इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है, स्वार्य के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युवत नियम की उन्नति करने तथा स्वार्थ ग्रीर परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में लगे रहना चाहिये; वस इसी में उसकी इतिकर्तव्यता है। यह युक्तिवाद बहुत ठीज है। परन्तु यह तत्त्व कुछ नया नहीं है कि, परीपकार करने का सदगुए। मूक सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँ दाने के प्रयत्न में ज्ञानी मनुष्यों को सर्वव लगे रहना चाहिये। इस तत्त्व में विशेषता सिर्फ यही है कि, श्राज कल ग्राधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत बृद्धि होने के कारण इस तत्त्व की श्राविभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गई है। यद्यपि हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि प्राव्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थो में कहा है कि :--

अप्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धतम् । प्रिकारः पुण्याय पापाय परपीहनम् ॥

"परोपकार करना पुष्पकर्स है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्स है; वह यही अठारह पुराणों का सार है।" भतृंहिर ने भी कहा है कि "स्वार्थों यस्य परार्थ एवं स पुमान् एकः सतां अप्रणीः "—परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वार्य वना लिया है, वही सब सत्पुरुषों में अष्ठ है। अच्छा, अब यदि छोटे की ड़ों से मनुष्य तक की सृष्टि की उत्तरोत्तर कमशः बढ़ती हुई अणियों को देखें तो एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है—स्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बृद्धि ही का उत्कर्ष हुआ है या, इसी के साथ, उनमें स्वार्थ-बृद्धि, दया, उदारता, दूरहृष्टि, तर्क, श्रूरता, वृति, कमा, इंद्रियनिष्ठह इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणों की भी वृद्धि हुई है? जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है, कि अन्य सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कर्ष हुआ है। इन सब सारिवक गुणों के समूह को "मनुष्यत्व "नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध हो जुकों कि प्ररोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को हम अष्ठ मानते हैं; ऐसी अवस्था में किसी कमं की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कमं की

<sup>\*</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethnes नामक ग्रन्थ में दी हुई हैं। स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे ग्रीर ग्रापके मत में क्या मेद हैं। उस पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये हैं। pp. 57, 128. Also see Bain's Mental and Moral Science pp. 721, 722 (Ed. 1875).

परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती--- ग्रव उस काम की परीक्षा मनुष्यत्त्व की दृष्टि से ही, श्रर्थात् मनुष्यजाति में श्रन्य प्राणियों की श्रपेक्षा जिन जिन गुणों का उत्कर्ष हुम्रा है उन सब को घ्यान में रख कर ही, की जानी चाहिये। म्रकेले परोपकार को घ्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णय कर लेने के बदले श्रव तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कर्म सब मनुष्यों के 'मनुष्यत्व' या 'मनुष्यपन ' को शोभा दे, या जिस कर्म से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म श्रीर वही नीति-धर्म है। यदि एक वार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय तो, " श्रिघिकांश लोगों का अधिक सुख " उक्त दृष्टि का एक श्रत्यन्त छोटा भाग हो जायगा—इस मत में कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं रह जायगा कि सब कर्मी के धर्म-ग्रधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल "ग्रधिकांश लोगों का ग्रधिक सुखं" तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये-अौर तब तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना श्रवश्य होगा। श्रीर, जब्र हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि 'मनुष्यपन 'या 'मनष्यत्व' का यथार्थ स्वरूप क्या है, तव हमारे मन में, याज्ञवक्य के अनुसार, " श्रात्मा वा श्ररे ब्रष्टव्यः " यह विषय भ्राप ही भ्राप उपस्थित हो जायगा। नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले एक ग्रमेरिकन ग्रंथकार ने इस समुच्चयात्मक मनुष्य के वर्म को ही " ग्रात्मा " कहा है।

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही विषय-सुख की कनिष्ठ श्रेणी से बढ़ते बढ़ते श्राधिभीतिक सुख-वादियों को भी परोपकार की श्रेणी तक श्रोर अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे श्राना पड़ता है। परन्तु, मनुप्यत्व के विषय में भी आधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सब लोगों के बाहच विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; ग्रतएव म्राधिभौतिक-वादियों की यह ग्रंतिम श्रेणी भी-जिसमें ग्रंतःसुख ग्रौर ग्रंतःशुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता—हमारे श्राध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निर्दोष नहीं है। यद्यपि इस बात को साधार एतया मान भी लें, कि मनुष्य का सब प्रयतन मुख-प्राप्ति तथापि दुःख-निवारण के ही लिये हुग्रा करता है, तथापि जव तक पहले इस बात का निर्एाय न हो जाय, कि सुख किसमें है-आधिभौतिक भ्रयीत सांसारिक विषयभोग ही में है अथवा श्रौर किसी में है—तब तक कोई भी श्राघिभौतिक पक्ष ग्राह्य नहीं समभा जा सकता। इस बात को श्राधिभौतिक सुख-वादी भी मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु की . जितने सुख मिल सकते हैं वे सव किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछों कि "वया. कुम पशु होना चाहते हो ? " तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा। इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की भ्रावश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता सांसारिक सम्पत्ति श्रीर बाह्यापयोग से हजार गुनी बढ़ कर है। श्रच्छा; यदि लोकमत को देखें तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निर्एय करना केवल संख्या पर भव-

लिन्चित नहीं हैं; सोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल श्राधिभौतिक सुख के ही तिये नहीं किया करते—वे ग्राधिभौतिक सुख ही को ग्रपना परम उद्देश नहीं मानते । चल्कि हम लोग यही कहा करते हैं कि, वाहच सुखों की कौन कहें, विशेष प्रसंग ग्राने पर ग्रपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में श्राध्यात्मिक दृष्टि के श्रनुसार जिन सत्य श्रादि नीति-धर्मो की योग्यता श्रपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हाल श्रर्जुन का था। उत्तका भी प्रक्रन यह नहीं था कि लड़ाई इरने पर किस को कितना सुख होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था कि "मेरा, प्रयात् मेरी **ब्रात्मा की श्रेय किसमें है सो मु**ऋं वतलाइये " (गी. २. ७; ३. २.)। धात्मा का यह नित्य श्रेय श्रीर सुख श्रात्मा की शांति में है; इसी लिये वृहदा-रण्यकोपनियद् (२. ४. २.) में कहा गया है कि " अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन ' ✓ प्रयात् सांसारिक सुल ग्रोर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी श्रात्मसुल ग्रौर शांति नहीं मिल सकती इसी तरह कठोपनिषद् में लिखा है कि जब मृत्यु ने निचकेता को पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि श्रनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देना . चाहा तो उसने साफ जवाव दिया कि "मु<u>क्ते ब्रात्मविद्या चाहिये, सस्पत्ति नहीं;'</u> श्रीर 'प्रेय' श्रयांत् इन्द्रियो को प्रिय लगनेवाले सासारिक सुख में तथा 'श्रेय' श्चर्यात घात्मा के सच्चे कल्याए। में भेद दिखलाते हुए (कठ. १.२.२ में) कहा है कि :-

श्रेयश्च भेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनिक्त घीरः।
श्रेयो हि घीरोऽभिन्नेयसो घणीते भेयो मन्दो योगक्षेमाद् घणीते॥
"जव प्रेय (तात्कालिक वाहच इंद्रियमुख) और श्रेय (सृच्चा चिरकालिक कल्याएा) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं तब बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोमें से किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमान होता है, वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को श्रिषक पसन्व करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है, उसको प्रात्मकल्याएा की अपेक्षा प्रेय अर्थात् वाहच मुख ही अधिक अच्छा लगता है।"
इसलिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्द्रियगम्य विषय—मुख ही मनुष्य का ऐहिक परम उद्देश है, तथा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल वाहच अर्थात् भाधि-भौतिक मुख ही के लिये श्रयवा अपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करता है।

ण्डिन्द्रयगम्य वाह्य सुखों की अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःसुख की अर्थात् आव्या-ित्मक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि विषय-सुख अनित्य है। वह दशा नीति-धर्म की नहीं है। इस बात को सभी मानते है कि ऑहंसा, सत्य आदि धर्म कुछ वाहरी उपाधियों अर्थात् सुख-दुःखों पर अवलिम्बत नहीं है; किंतु ये सभी अवसरो के लिये और सब काम में एक समान उपयोगी हो सकते है; अतएव ये नित्य है। वाह्य वातों पर अवलंबित न रहनेवाली, नीति-धर्मी की यह नित्यता उनमें कहाँ से और कैसे आई—अर्थात् इस नित्यता का कारण मया है? इस प्रश्न का आधिभौतिक-वाद से हल होना भ्रसंभव है। कारण यह है कि, यदि वाहच सृष्टि के सुल-दुः लों के श्रवलोकन से कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुल-दुः लों के स्वभावतः श्रनित्य होने के कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही श्रनित्य होंगे। और, ऐसी श्रवस्था में, सुल-दुः लों की कुछ भी परवाह न करके सत्य के लिये जान दे देने के सत्य-धमं की जो त्रिकाल बित नित्यता है, वह "अधिकांश लोगों का अधिक सुले" के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस पर वह श्राक्षेप किया जाता है, कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय श्रा जाता है सो श्रव्छे शब्छे लोग भी श्रसत्य पक्ष ग्रहण करने में संकोच नहीं करते, श्रीर उस समय हमारे शास्त्रकार भी ज्यादा सख्ती नही करते, तब सत्य श्रादि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिये? परन्तु यह श्राक्षेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी श्रपने में ह से इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। इसी लिये महाभारत में श्रयं, काम श्रादि पुरुषार्थों की सिद्धि करनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, अन्त में भारत-सावित्री में (श्रीर विदुरनीति में भी) व्यासजी ने सब लोगों को यही उपदेश किया है:—

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।

घर्मी नित्यः सुखदुः व वित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य व्यक्तित्यः ॥

प्रयात् "सुल-दुः ख प्रनित्य है, परन्तु (नीति) धर्म नित्य है; इसिलिये सुख की इन्छा से, भय से, लोभ से प्रयवा प्राण-संकट प्राने पर भी धर्म को कभी नहीं खोड़ना चाहिये। यह जीव नित्य है, और सुख-दुः ख ग्रादि विषय ग्रनित्य है"।

इसी लिये व्यासजी उपदेश करते हैं कि ग्रनित्य सुख-दुः खों का विचार न करके नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये (मभा स्व. ५. ६०; उ. ३९. १२, १३)। यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं हमें भ्रव इस बात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुः ख का यंथार्थ स्वरूप क्या है श्रीर नित्य सुख किसे कहते हैं।

## पाँचवाँ प्रकरण

सुख दुः खविवेक।

y with

सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धियाह्यमतींद्रियम् । # गीता ६, २१ ।

भू भारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुष्य सुख-प्राप्ति के लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के 'लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है । भृगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व (मभा शां-१६०. ६) में कहते हैं कि "इह खलु श्रमुध्मिश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थमभि-घीयन्ते । न हचतः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति । "-अर्थात् इस लोक तथा पर-लोक में सारो प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, प्रयं, काम का इसके ग्रतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परंतु ज्ञास्त्रकारो का कथन है कि मनुष्य यह न समम्ह कर कि सच्चा सुख किसमें है, मिय्या सुख ही को सत्य सुख मान बठता है; घ्रीर इस घ्राज्ञा से कि ग्राज नहीं तो कल ग्रवश्य मिलेगा, वह ग्रपनी ग्रायु के दिन व्यतीत किया करता है। इतने में, एक दिन मृत्यु के अपेटे में पड़ कर वह ससार को छोड़ कर चल वसता है! परन्तु उसके से ग्रन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका श्रतुकरण करते हैं। इस प्रकार यह भव-चक चल रहा है, भ्रीर कोई मनुष्य सच्चे भ्रीर नित्य सुख का विचार नहीं करता ! इस विषय में पूर्वी थ्रीर पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों में वड़ा ही मतभेद है, कि यह संसार केवल दु.खमय है, या सुखप्रधान श्रथवा दु:खप्रधान है। परन्तु इन पक्षवालो में से सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्याए। दुःख का श्रत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। 'सुख' शब्द के बदले प्रायः 'हित,' 'श्रेय' ग्रीर 'कारए। शब्दो का ग्रधिक उपयोग हुग्रा है; इनका भेद श्रागे वतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जाय कि 'सुख' शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा-न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के श्राचार पर सुख-दुःख का जो लक्षए। महा-भारतान्तर्गत पराशरगीता (म. भा. शां. २९५. २७) में दिया गया है, "यदिप्टं तत्सुखं प्राहुः हेष्यं दुःखिमहेष्यते " - जो कुछ . हमें इब्ट मुख है भ्रीर जिसका हम द्वेष करते है, श्रर्यात् जो हमें नहीं

<sup>&</sup>quot; जो केवल वृद्धि से ग्राह्य हो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुन्न कहने हैं।"

दुःख है- उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; वर्योकि एस क्यास्था के अनुसार 'इन्ट' शब्द का अर्थ इन्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता ह; श्रोर इस श्रर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पहेगा। उदाहरएगर्थं, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदायं 'पानी' को 'सुख' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूवनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूवा हुआ है! सच वात यह है कि पानी पीने से जो डिन्द्रय तृष्ति होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य इस इन्द्रिय-तृष्ति या सुखको चाहता है, परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। इसी लिये नैय्याधिको ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से की है "अनुकूलवे<u>दनीय सुखं"</u> जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है आरि "प्रतिकूल<u>वेदनीयं दुःखं</u>" जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुःख है। ये वेद-नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात्, मूल ही की और अनुभवगम्य है, इसलिये नैय्यायिकों की उक्त व्याख्या से बढ़ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण वतलाया नहीं जा सकता। कोई यह कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न होते हैं, तो यह बात भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि, कभी कभी देवताओं के कोप से भी वड़े वड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुमा करते हैं, जिन्हे मनुष्य को भ्रवश्य भोगना पड़ता है। इसी लिये <u>वेदान्त प्रन्थों में साम्रान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन</u> भेद-माधिदैविक, आधिभौतिक श्रीर आध्यात्मिक-किये ग्ये है। देवताओं की कृपा या कोप से जो सुखदुःख मिलते हैं उन्हें 'ग्राधिदैविक' कहते हैं। बाहच सृष्टि के, पृथ्वी भ्रादि पंचमहाभूतात्मक, पदार्थी का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग होने पर, शीतोष्ण श्रादि के कारण जो सुख-दुःख हुश्रा करते है उन्हें 'श्राधि-भौतिक ' कहते हैं। श्रौर, ऐसे वाहच संयोग के बिना ही होनेवाले श्रन्य सब सुखदु:खों को 'श्रा<u>ध्यात्मिक' कहते हैं।</u> यदि सुख-दु:ख का यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त श्रादि दोषों का परिएाम विगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखो को, तथा उन्हीं दोषों का परिएगम ग यथोचित रहने से श्रनुभव में श्रानेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, श्राध्यात्मिक सुख-दुःख कहना पडता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, श्रर्यात् ये ज्ञारीरिक है, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि ये ज्ञरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए है। ग्रौर इसलिये ग्राध्यात्मिक सुख-हु: लों के वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो भेद--शारीरिक और भानितक--करने पड़ते हैं। परन्तु थिंद इस प्रकार सुख-हु: लों के 'शारीरिक ' श्रौर 'मान-सिक ' दो भेद कर दें, तो फिर श्राधिदैविक सुख-दुःखों को भिन्न मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि देवताओं की कृपा

अयवा क्रोब से होनेवाले सुख-दु.खो को भी आखिर मनुष्य अपने ही शरीर या मन के द्वारा भोगता है। अतएव हमने इस ग्रन्थ में वेदान्त-प्रन्थो की परिभाषा के अनुसार सुल-दु खो का त्रिविव वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही वर्ग (वाह्य या शारीरिक और याभ्यांतर या मानसिक) किये है, और इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस ग्रन्थ में सव प्रकार के शारीरिक सुख-दु:खों को "आधिभौतिक" और सब प्रकार के मानसिक सुख-दु:खों को "आध्यात्मिक" कहा है। वेदान्स ग्रन्थों में जसा तीसरा वर्ग 'आधिदैविक' दिया गया है वैसा हमने नहीं किया है; क्योंकि, हमारे मतानुसार सुख-दु:खों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह दिविव वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का है। सुखदु:ख का जो विवेचन नीचे किया गया है उसे पढ़ते समय यह वात अवश्य घ्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और हमारे वर्गीकरण में भेद है।

मुख-दु. खो को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहीं कि दु. ख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती। इसी लिये वेदान्त और सांस्य आत्त्र (सां. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दु:सों को अत्यन्त निवृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुपार्थ है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साच्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते हैं, कि अत्यन्त , सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना सभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कब और कैसे ? इत्यादि । और जब हम इन प्रश्नो पर विचार करने लगते हैं तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है, कि नैय्यायिको के वतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और दु:ख दोनो भिन्न किस स्वतंत्र वेदनाएँ, अनुभव या वस्तु है, अथवा "जो उजेला नहीं वह अवेरा" इस न्याय के अनुसार इन दोनो वेदनाओ में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है ? भतृंहिर ने कहा है कि "प्यास से जब मुँह सुख जाता है तब हम उस दु:ख का निवारण करने के लिये पानी पीते है, भूख ने जब हम व्यावुल हो जाते है तब मिण्टान खा कर उस व्यथा को हटाते है, और काम-वासना के प्रदीप्त होने पर उसको स्त्रीसग द्वारा तुप्त करते हैं "इतना कह कर अंत में कहा है कि:—

प्रतीकारो व्याघेः सुखामिति विवर्यस्यति जनः।

"किसी व्याधि अयवा दुःख के होने पर उसका जो निवारए। या प्रतिकार किया जाता है उसी को लोग भ्रमवश 'सुख' कहा करते हैं! " दुःखनिवारए। के अ्रति-रिक्त 'सुख' कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समस्रना चाहिये, कि उक्त सिद्धान्त मनुष्यों के सिर्फ उन्हीं व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ ही के लिये किये जाते हैं। पिछले प्रकरए। में आनन्दागिरी का यह मत वतलाया ही गया है कि, जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारए। यही होता है कि,

उसके दुःख के देखने से हमारी कारुएय वृत्ति हमारे लिये श्रसहच हो जाती है श्रीर इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के श्रनुसार यह मानना पडेगा कि:— तृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्॥

" पहलें जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दु.ख होता है श्रीर उस दु.ल की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है " (शां. २४. २२; १७४. १६) संक्षेप में इस पंथ का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-श्राध आज्ञा, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; श्रौर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख का जो निवारण किया जावे, वही सुख 'कहलाता है; सुख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहे, उस पंथ के लोगो ने यह भी श्रनुभव निकाला है, कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक और तृष्णात्मक ही है। जब तक सब सांसारिक कर्मी का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखड़ नहीं सकती; और जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती तब तक सत्य श्रौर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बृहदारएयक (बृ.४.४.२२; वेसू.३.४.१५) में विकल्प से और जाबाल-संन्यास आदि उपनिषदो में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावकगीता (६. ८; १०. ३-८) एवं अवधूतगीता (३. ४६) में उसीका अनुवाद है। इस पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस किसी को आत्यन्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त करना है उसे उचित है, कि वह जितना जलदी हो सके उतना जल्दी संसार को छोड़ कर संन्यास ले ले.। स्मृतिग्रन्थो में जिसका वर्णन किया गया है, ग्रौर श्रीशंकरा-चार्य ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रौत-स्मार्त कर्म-संन्यास-मार्प इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, जो कुछ है सो दुःख ही है, और वह भी तृष्णामूलक है, तो इन तृष्णा आदि विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ श्रीर परार्थ की सारी भंभटें क्राप ही भ्राप दूर हो जायगी, भ्रौर तब मन की जो मूल-साम्यावस्था तथा शांति है वहीं रह जायगी। इसी अभिप्राय से महाभारतान्तर्गत शांतिपर्व के पिगल गीता में, श्रौर मिकगीता में भी कहा गया है कि :--

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम्। 🗸 तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्॥

"सांसारिक काम अर्थात् वासना की तृष्ति होने से जो सुख होता है, और जो सुख स्वर्ग में मिलता है, उन दोनो सुखो की योग्यता, तृष्णा के क्षय से होनेवाले सुख के सोहलवें. हिस्से के वरावर भी नहीं है " (शां. १७४. ४८. १७७. ४९) । वैदिक ' संन्यासमार्ग का ही, आगे चल कर, जैन और बौद्धधर्मों में अनुकरण किया गया है। इसी लिये इन दोनों धर्मों के प्रन्थों में तृष्णा के दुष्परिणोमों का और उसकी

न्याज्यता का वर्णन, उपर्युवत वर्णन ही के समान—श्रीर कहीं कहीं तो उससे भी बटा चडा—किया गया है (उदाहरणार्य, धम्मपद के तृष्णा-वर्ग को देखिये),। तित्वत के बौद्ध धमंग्रंथो में तो यहाँ तक कहा गया है, कि महाभारत का उत्त क्तोक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गीतम बुद्ध के मुख से निकला था। \*

तृत्ला के जो दुष्परिए।म ऊपर बतलाये गये हैं वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी मान्य है र परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हे दूर करने के लिये कर्म ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये। ग्रतएव यहाँ मुख-दु.ख की उक्त उपपत्ति पर कुछ मूक्स विचार करना ब्रावश्यक है। सन्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा भ्रादि दु.खो के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार ग्रनुभव की हुईं (देखी हुईं, सुनी हुईं इत्यादि) वस्तु कि जब किर चाह होती है-तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते है। जब इन्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुख होता है; श्रौर जब वह इच्छा तीन होने लगती है, श्रथवा जब डिच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता श्रीर उसकी चाह श्रिधकाधिक वढने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप में बदल जाने के पहले ही, यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में हम यह नहीं कह सकेगे कि वह तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है उसके वारे में प्रनुभव यह नहीं है, कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन नहीं मिलता तभी हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है-अन्यया नहीं। श्रन्छा, यदि हम मान लें कि तृष्णा श्रीर इच्छा एक ही श्रर्थ के द्योतक शब्द है, तो भी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही है। उदा-हरए। के लिये, एक छोटे बच्चे के मुँह में अचानक एक मिश्री की ड़ली ड़ाल दो; तो क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख हुग्रा वह पूर्व-तृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहीं। इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम किसी रमणीय वाग में जा पहुँचे, ग्रीर वहाँ किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक सुन पडा, ग्रयवा किसी मन्दिर में भगवान् की मनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी भ्रवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से, या उस छिब के दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सच बात तो यही है, कि सुख की इच्छा किये विना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणो पर ध्यान देने से यह श्रवश्य ही मानना पडेगा कि संन्यास-मार्गवाले सुख को उक्त

<sup>\*</sup> Rockhill's Life of Buddha p. 33. यह श्लोक ' उदान ' नामक पाली ग्रन्य (२ २) मे हैं। परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह श्लोक बुद्ध के मुख मे, उसे 'नुद्धत्व ' प्राप्त होने के समय निकला था। इससे यह साफ मालूम हो जाता है कि यह श्लोक पहले पहल बुद्ध के मुख से नहीं निकला था।

न्यास्या ठीक नहीं है, श्रौर यह भी मानना पड़ेगा कि इद्वियो में भली-बुरी वस्तुश्रों का उपयोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे श्रपना श्रपना व्यापार करती रहती है, और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्रांप्ति हो जाती हैं तब, पहले तब्एा या इच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का स्रनुभव · हुन्ना करता है। इसी बात पर घ्यान रख कर गीता (२.१४) में कहा गया है कि "<u>मात्रास्पर्श</u>" से शीत, उष्ण ब्रादि का ब्रनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ करता है। सुष्टि के बाह्य पदार्थों को 'मात्रा कहते है। गीता के उक्त पदो का श्रर्थ यह है कि, जब उन बाहच पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श श्रर्थात संयोग होता है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयोगशास्त्र का भी सिद्धान्त हैं। कान को कड़ी भ्रावाज भ्रप्रिय क्यों मालूम होती हैं'? जिव्हा को मधुर रस प्रिय क्यो लगता है ? ग्राँखो को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश ग्राल्हादकारक क्यों प्रतीत् होता है ? इत्यादि बातो का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाती है। इससे प्रकट होता है, कि आधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल इन्द्रियों के अधीन है, और इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारो को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है—चाहे इसका परिएाम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरएार्थ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन में कुछ विचार म्राने से उस विचार के सूचक शब्द आप ही आप मुँह से बाहर निकल पडते हैं। ये शब्द कुछ इस इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान लें; बल्कि कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारो से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते है, तब चे दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारएा यह है, कि उन्हे चलने रहने की किया में ही उस समय ग्रानन्द मालूम होता है। इसलिये संब न्मुखो को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि " इन्द्रियस्येन्द्रि-यस्यार्थे रागहेषौ व्यवस्थितौ " (गी. ३. ३४) अर्थात् इन्द्रियो में भ्रौर उसके शब्द-·स्पर्श स्रादि विषयों में जो राग (प्रेम) स्रौर हेष है, वे दोनो पहले ही से 'स्रव्यस्थित ' न्त्रर्थात् स्वतन्त्र-सिद्ध है । श्रौर श्रव हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार श्रात्मा के लिये क्ल्याणदायक कैसे होगे या कर लिये जा सकेगे। इसके लिये श्रीकृष्ण भगवान् का यही उपदेश है, कि इन्द्रियों ग्रीर मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपनी आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के अर्थ अपने आधीन रखता चाहिये - उन्हे स्वेतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान् के इंस उपदेश में, श्रौर तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के लिये कहने में, जमीन-श्रासमान का श्रन्तर है। गीता का यह तात्पर्ध नहीं है, कि संसार के सब कर्तृत्व और पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; -बिक उसके झठारहवें झच्याय (१८. २६) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में सम-

वृद्धि के नाथ वृति ग्रांर उत्साह के गुणों का होना भी श्रावश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि हैं सुत श्रीर 'दुत 'दोनो भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का श्रभाव मात्र ही हैं। इस विषय में गीता का मत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान में श्रा हो गया होगा। 'क्षत्र' का श्रयं वतलाते समय 'सुख' श्रौर 'दु.ख' की श्रलग श्रतग गणना की गई हैं (गी. १३.६); बिल्क यह भी कहा गया है, 'सुख' सत्त्वगृण का श्रीर 'तृष्णा' रजोगुण का लक्षण हैं (गी. १४.६,७); श्रौर सत्त्वगृण तथा रजोगुण दोनों श्रलग श्रलग है। इससे भी भगवदगीता का यह मत साफ मालूम हो जाता है, कि सुख श्रौर दु.ख दोनो एक दूसरे के प्रतियोग है, श्रौर भिन्न भिन्न दो वृत्तिया है। श्रिठारहवे श्रध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि "कोई भी काम यदि दु:खकारक हैं तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, कितु ऐसा त्याग राजस कहलाता है" (गीता १६.६), वह भी इस सिद्धान्तु के विरद्ध है कि "सव सुख तृष्णा-क्षय-मूलक ही हैं।"

ग्रव यदि यह मान लें, कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप ग्रथवा दु.खाभावरूप नहीं है, ग्रीर यह भी मान लें कि सुख दु ख दोनो स्वतंत्र वस्तु है, तो भी (इन दोनो वेदनाम्रो के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारए। यह दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगो का तो यहाँ तक कहना है, कि दु.ख का अनुभव हुए विना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरित, स्वर्ग के देवताक्रो के नित्यसुख का उदाहरए। दे कर कुछ णंडत प्रति-पादन करते हैं, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई श्रावश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी ट्टें पदार्थ को पहले चखें विना ही शहद, गुड, शक्कर, ग्राम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालुम हो जाया करता है, उसी तरह सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्व-दु.खानुभव के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखो (जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परों की गही पर वैठना इत्यादि) का सदैव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परन्तु सासारिक व्यवहारो को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। पुराणों में देवतात्रों पर भी सकट पड़ने के कई उदाहरण है; ग्रौर पुण्य का ग्रज़ घटते ही कुछ समय के बाद स्वर्ग-सुख का भी नाश हो जाया करता है, इसलिये स्वर्गीय सुल का उदाहरए। ठीक नहीं है। श्रीर, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का? यदि यह सत्य मान लें, कि 'नित्यमेव सुर्व स्वर्गे, "तो इसी के आगे (मभा आं १६०. १४) यह भी कहा है, कि "नुखं दुःखिमहोभयम् " अर्थात इस संसार में सुख और दुःख दोनो मिश्रित है। इसी के अनुसार समयं श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, "हे विचारवान् मनुष्य! इम बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कीन

इं। " इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि:---

į .

i ji

है। बत्

-

र शर

بيبيا الج

तेलां

البيتانة

TIEF

सिम्ही

新柯

上曲桥

सुखं सुखेनह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।

शर्यात् "सुख से सुख कभी नही मिलता; साध्वी स्त्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख

या कष्ट सहना पड़ता है" (मभा वन २३३. ४); इससे कहना पड़ेगा, कि यह

उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के
होंठ पर भी धर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुँह खोलना पड़ता
है; श्रीर यदि मुँह में चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है।

सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में,
श्रीर हमेशा विषयोपभोगो में ही निमन्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत

भारी श्रंतर है। इसका कारए। यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से

सुख का अनुभव करनेवाली इंद्रिया भी शिक्षित-होती-जाती-हे। कहा भी है कि—

प्रायेण श्रीमतां लोके मोक्तुं शक्तिन विद्यते । काष्टान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वशः॥ ४

श्चर्यात "श्रीमानो में मुस्वादु श्रन्न को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परन्तुं गरीब लोग काठ को भी पचा जाते हैं " (मभा. शां. २८, २६)। श्चतएव जब कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तब कहना पड़ता है कि इस प्रक्त को श्रीधक हल करते रहने में कोई लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशा सुख का श्रनुभव किया जा सकता है या नहीं। इस संसार में यही क्रम सदा से सुन पड़ रहा है कि, "सुख्तस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्" (वन. २६०, ४६. शां. २५. २३) अर्थात सुख के बाद दुःख श्रौर दुःख के बाद सुख मिला ही करता है। श्रौर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) में वर्णन किया है—

कस्यैकांतं सुखमुपनतं, दुःखमेकांतते। वा । नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण॥ ४

"किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती। सुख-दुःख की दशा, पहिये के समान ऊपर ग्रौर नीचे की श्रोर हमेशा बदलती रहती है। " ग्रब चाहे यह दुःख हमारे सुख़ के मिठास को ग्रधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुग्रा हो ग्रौर इस प्रकृति के संसार में उसका ग्रौर भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त ग्रनुभव-सिद्ध कम के बारे में मतभेद हो नहीं सकता। हाँ, यह बात कदाचित् ग्रसम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख़ का उपभोग किया करे ग्रौर

उससे उसका जी भी न ऊबे; परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या संसार) में यह बात श्रवश्य श्रसम्भव है, कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय श्रौर हमेशा सुख ही सुख का श्रनुभव मिलता रहे। यदि यह बात सिद्ध है, कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किंतु वह सुख-दुःखा-

त्<u>मक है</u>, तो अब तीसरा प्रश्न श्राप ही श्राप मन में पैदा होता है, कि संसार में

सु<u>प्य क्रधिक हैं या दू ख ?</u> जो पिक्चिमी पिष्डित क्राधिभौतिक सुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरो का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुख ही अधिक होता तो, (सब नहीं तो) अधिकाश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर डालते; क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दु.खमय है, तो वे फिर उसमें रहने की भंभट में क्यो पड़ते ? बहुचा देखा जाता है, कि मनुष्य प्रपनी श्रायु ग्रर्थात् जीवन से नहीं अवता, इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है, कि इस ससार में मनुष्य को दु.ख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये धर्म-ग्रथमं का निर्णय भी सूख को ही सब लोगो का परम साध्य समक्त कर किया जाना चाहिये। अब यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम हो जायगा, कि यहाँ ग्रात्महत्या का जो सम्बन्ध सासारिक सुख के साथ जोड दिया गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। हाँ, यह वात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य ससार से त्रस्त हो कर श्रात्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 'श्रपवाद 'में श्रयात पागलो में किया करते हैं। इससे यही बोध होता है, कि सर्व साधारण लोग भी ' ब्रात्महत्या करने या न करने ' का सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ नहीं जोड़ते, किंतु उसे (श्रर्थात् श्रात्महत्या करने या न करने को) एक स्वतंत्र वात समभते है। यदि श्रसभ्य श्रौर जंगली मनुष्यो के उस ससार या जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य मनुष्यो की दृष्टि से श्रत्यन्त कष्टदायक ग्रौर दुःखमय प्रतीत होता है, तो भी वही ग्रनुमान निष्पन्न होगा जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन ने श्रपने प्रवास-प्रन्य में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है, जिन्हे उसने दक्षिएा-ग्रमेरिका के ग्रत्यन्त दक्षिए। प्रान्तो में देखा था। उस वर्णन में लिखा है, कि वे ग्रसभ्य लोग-स्त्री, पूरुष सब-कठिन जाड़े के दिनो में भी नंगे घमते रहते हैं; इनके पास श्रनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हे कभी कभी भूखो मरना पड़ता है; तयापि इनकी संट्या दिनोदिन बढ़ती ही जाती है! देखिये जंगली मनुष्य भी अपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखमय है ? कदापि नहीं। यह बात सच है कि वे म्रात्महत्या नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सुक्ष्म विचार किया जावे तो मालुम होगा, कि हर एक मनुष्य को-चाहे वह सभ्य हो या असभ्य-केवल इसी वात में अत्यन्त **ग्रानन्द मालूम होता है कि "मै पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ",** ग्रौर ग्रन्य सब सुखों की ग्रपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना ग्रधिक महत्त्वपूर्ण समऋता है, कि यह संसार कितना भी कष्टमय क्यो न हो, तथापि वह उसकी श्रोर ध्यान नहीं देता, श्रीर न वह श्रपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार रहता है। मनुष्य की वात तो दूर रही, पशु-पक्षी भी आत्महत्त्या नहीं करते। तो, क्या इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय



<sup>\*</sup> Darwin's Naturalist's Voyage Round the World-Chap. X.

हैं ? तात्पर्य यह है कि 'मनृष्य या पशु-पक्षी ग्रात्महत्या नहीं करते दस बात से यह भरामक श्रनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमय है। सच्चा अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा भी हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात् जड़ अवस्थां. से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनुपम श्रानंद मिलता है और उसमें भी मनुष्यत्व का आनंद तो सब से अेष्ठ है। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है:—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां वुद्धिजीविनः । युद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः समृताः॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु इतबुद्धयः। इतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः॥

ग्रर्थात् " श्रचेतन पदार्थो की ग्रपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ है; सचेतन प्राणियो में बुद्धिमान्, वुद्धिमानो में मनुष्य, मनुष्यो में बाह्यए, ब्राह्यएगे में विद्वान्, विद्वानो में कृतबुद्धि (वे मनुष्य जिनको बुद्धि सुसंस्कृत हो), कृतबुद्धियो में कर्ता (काम करनेवाल), श्रौर कर्ताश्रो में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ है। "इस प्रकार शास्त्रो (मनु. १. ६६, ६७; मभा उद्यो ४. १ श्रौर २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो वर्णन है, उसका भी रहस्य वही है, जिसका उल्लेख अपर किया गया है; भ्रौर उसी न्याय से भाषा-ग्रन्थो में भी कहा-गया है कि चौरासी लाख योनियो में नरदेह श्रेष्ठ है, नरों में मुमुक्ष श्रेष्ठ है, और मुमुक्षुग्रों में सिद्ध श्रेष्ठ, है। संसार में जो यह कहावत प्रचलित है कि " सब को अपनी जान अधिक प्यारी होती है " उसका भी कारण वही, जो ऊपर लिखा गया है; श्रौर इसी लिये संसार के दुःखमय होने पर भी जब कोई मनुष्य ब्रात्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं, श्रौर धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी समका जाता है (मभा कर्ण ७० २८); तथा श्रात्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अनुसार जुर्म माना जाता है। संक्षेपमें यह सिद्ध हो गया कि 'मनुष्य ब्रात्महत्या नहीं करता'—इस बात से ससार के सुखमय होने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हम को, 'यह संसार सुखमय है या दुःखमय?' इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-प्राप्ति-रूप ग्रपने नैसर्गिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात् श्चर्यात् इस संसार ही की बातो का विचार करना चाहिये। 'मनुष्य ग्रात्महत्या नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है ' ---यह तो सिर्फ संसार की प्रवृत्ति का कारए है, श्राधिभौतिक पांडतो के कथनानुसार, संसार के सुखमय होने का यह कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि, श्रात्महत्या न करने की बुद्धि स्वामाविक है, वह कुछ ससार के सुखदु:खों के तारतम्य से उत्पन्न नही हुई है; ग्रौर, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि संसार सुखमय है।

देवल मनुष्य जन्म पाने के सीभाग्य को श्रीर (उसके बाद के) मनुष्य के सामारिक व्यवहार या 'जीवन को भ्रमवश एक ्ी नहीं समभ लेना चाहिये। पेयल मनुष्यत्य, श्रीर मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सासारिक जीवन, ये दोनो भिन भिन्न बाते है। इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस मंमार में श्रेट नरदेह-थारी प्राणी के लिये मुख श्रधिक है अथवा दुःख ? इस प्रश्त का यथायं निर्एाय करने के लिय, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक सनव्य के "वर्तमान समय की " वासनाओं में से कितनी वासनाएँ सफल हुई ग्रोर कितनी निष्फल। "वर्तमान समय की कहने का कारए। यह है, कि जो बाते सभ्य या मुघरी हुई दशा के सभी लोगो को प्राप्त हो जाया करती है, उनका नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है श्रीर उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे हम लोग भूल जाया करते हैं, एव जिन वस्तुग्रो को पाने की नई इच्छा उत्पन्न होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती है, सिर्फ उन्ही के श्राधार पर हम इस समार के सुखदु सो का निर्एाय किया करते हैं। इस बात की तुलना करना, कि हमें वर्तमान काल में क्तिने मुख-साधन उपलब्ध है ग्रीर सौ वर्ष पहले इनमें से कितने सुख-माधन प्राप्त हो गयेथे, और इस बात का विचार करना कि श्राज के दिन में सुखी हूँ या नहीं, ये बोनो वार्ते अत्यंत भिन्न है। इन वातो को समऋने के लिये उर्वाहरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सी वर्ष पहले की वैलगाड़ी की यात्रा में वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक है; परन्तु श्रव इस रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के 'सुखत्व' को हम लोग भूल गये है, श्रीर इसका परिएाम यह देख पडता है, कि किसी दिन ड्रांक देर से म्राती है म्रीर हमारी चिठ्ठी हमें समय पर नहीं मिलती तो हमें ग्रच्छा नहीं लगता-कुछ दु.ख ही सा होता है। प्रतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दु.खो का विचार, उन सुख-साधनों के श्राधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध है, किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान' स्रावश्यकतास्रो (इच्छास्रो या वासनास्रों) के स्राधार पर ही किया जाता है। श्रीर, जब हम इन श्रावश्यकताश्री, इच्छाश्री या वासनाश्री का विचार करने लगते है, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं-वे अनन्त और अमर्यादित है। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ग्रीर मन में यह भाव उत्पन्न होता है, कि वह इच्छा भी सफल हो। ज्यों ज्यो मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है, त्यो त्यो उसकी दौड़ एक कदम आगे ही वढ़ती चली जाती है; श्रीर, जबिक यह बात श्रनुभव सिद्ध है कि इन सब इच्छाश्रो या वासनाश्रों का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें सदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए विना रह नहीं सफता । यहाँ निम्न दो वातो के भेद पर श्रच्छी तरह ध्यान देना चाहिए:-(१) मव मुख केवल तृष्णा-क्षय-स्प ही है; ग्रीर (२) मनुष्य को कितना ही सुन्व भिले तो भी वह श्रसंतुष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक

-न्सुल दुःखाभावरूप नही है; किंतु सुल ग्रौर दुःल इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं; भ्रौर यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को. भूल कर और भी अधिकाधिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता हैं। इनमें से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में है; श्रीर दूसरी बात -यह है कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृष्ति होती है या नहीं? विषय-वासना हमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते, तब यही मालूम होता है कि पूर्व-प्राप्त सुखो को ही बार बार भोगते रहना चाहिये---भ्रोर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलियस नामक एक रोमन बादशाह था। कहते हैं कि वह जिव्हा का सुख हमेशा पाने के लिये, भोजन करने पर किसी श्रौषिध के द्वारा के कर डालता था श्रौर प्रतिदिन श्रनेक बार भोजन क्या करता था 7 परंतु, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे भी श्रधिक शिक्षादायक है। यह राजा शुकाचार्य के शाप से, बुड्ढा हो गया था; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहूलियत भी हो गई थी, कि श्रपना बुढ़ापा किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले लें। तब इसने श्रपने पुरु नामक बेटे की तरुणायस्था माँग ली और, सौ दो सौ नही, पूरे एक हजार वर्ष तक सव प्रकार के विषय-मुखो का उपभोग किया। अन्त में उसे यही अनुभव हुस्रा, कि इस दुनिया के सारे पदार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृष्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। तब इसके मुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि:-

### न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

श्रयात् "सुखो के उपभोग से विषय-वासना की तृष्ति तो होती ही नहीं, किंतु विषय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जैसे श्राण्न की ज्वाला हवन-पदार्थों से बढ़ती जाती है" (मभा श्रा. ७५. ४६)। यही क्लोक मनुस्मृति में भी पाया जाता है (मनु. २. ६४) і तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने उपलब्ध हो, तो भी इद्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है; इसिलये केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृष्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या दवाने के लिये कुछ श्रन्य उपाय श्रवक्य ही करना पड़ता है। यह तत्त्व हमारे सभी धर्म-प्रन्थकारों को पूर्णत्या मान्य है, श्रोर इसिलये उनका प्रथम उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने कामोपभोग की मर्यादा वाध लेनी चाहिये। जो लोग कहा करते हैं, कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त श्रनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें तो उन्हे श्रपने मन की निस्सारता तुरन्त ही मालूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्धधर्म में भी पाया जाता है; श्रोर, ययाति राजा के सदृश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते समय कहा है:—

### न कहापणवस्सेन तिस्ति कामेसु विज्जति। ' अपि दिग्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति॥

"कार्यार्थण नामक महामूल्यवान् सिक्के की यदि वर्षा होने लगे तो भी काम-वासना की तित्ति अर्थात् तृष्ति नहीं होती, और स्वर्ग, का भी सुख मिलने पर कामी पुरप की कामेच्छा पूरी नहीं होती"। यह वर्णन धम्मपद (१८६. १८७) नामक बौद्ध ग्रन्थ में हैं। इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, और इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होता है कि "में दु:ली हूँ! " मनुष्यो की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थिर करना पडता है, जो महाभारत (शा. २०५, ६; ३३०. १६) में कहा गया है:—

मुखाव्यहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संदायः ॥

प्रयात् "इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेक्षा दु.ख ही अधिक है"।

यहि सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है — "सुख देखो तो

राइं वरावर है और दु.ख पर्वत के समान है। " उपनिषत्कारो का भी सिद्धान्त

ऐसा ही है (मैंत्र्यू. १. २–४)। गीता (द. १५ और ६.३३) में भी कहा गया

है कि मनुष्य का जन्म अशाइवत और "दु खो का घर "है, तथा यह संसार

अनित्य और "सुखरहित" है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है,
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है, कि

मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओ में से जितनी सुखेच्छाएँ सफल होती है उन्ही परि
एाम से हम उन्हे सुखी समभते है; और जब सुखेच्छाओं की अपेक्षा सुखोपभोग

कम हो जाता है तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिमाए से दु:खी है।

इस परिमाए को गिएत की रीति से समभाना हो तो हैं खोपभोग को सुखेच्छा

से भाग देना चाहिये और अपूर्णाइक के रूप में सुखोपभोग ऐसा लिखना

चाहिये। परन्तु यह अपूर्णंक है भी विलक्षणं; क्योंकि इसका हर ( अर्थात् सुखेच्छा), अंश (अर्थात् सुखोपभोग) की अपेक्षा, हमेशा अधिकाधिक बढता ही रहता है। यदि यह अपूर्णांक पहले है हो, और यदि आगे उसका अंश १ से ३ हो जाय, तो उसका हर २ से १० हो जायगा—अर्थात् वही अपूर्णांडक है हो जाता है। तात्पर्य यह है, यदि अंश तिगुना बढता है तो हर पँचगुना बढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णंक पूर्णंता की ओर न जा कर अधिकाधिक अपूर्णंता की ओर ही चला जाता है। इसका मतलब यही है, कि कोई मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है, जिससे यह आशा करना व्ययं है कि मनुष्य पूर्णं सुखी हो सकता है। आचीन काल में कितना सुख था इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूर्णंक के अंश का तो पूर्णं ध्यान रखते है, परन्तु इस बात को भूल जाते है, कि अंश की



श्रपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निर्णय करना है, तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये, कि उक्त अपूर्णाडक के अंश और हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप ही आपे मालूम हो जायगा कि इस अपूर्णाङक का पूर्ण होना असंभव है। "न जातू कामः कामानां" इस मनु-वचन का (२. ६४) भी यही अर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को मुख-दुःख नापने की गिएत की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उब्एातामापक यंत्र के समान कोई निविचत साधन नहीं है । परन्तु इस युक्तिवाद से प्रकट हो जाता है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साघन नही, कि " संसार में सुख ही श्रधिक है। " यह श्रापत्ति दोनों पक्षो के लिये समान ही है, इसलिये उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में - ग्रर्थात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेक्षा मुखेच्छा की अमर्यादित वृद्धि से निष्पन्न होता है—यह आपित कुछ . बाधा नहीं ड़ाल सकती । धर्म-ग्रंथो में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोषक अनेक उदाहरए। मिलते हैं। किसी जमाने में स्पेन देश में मुसलमानी का राज्य था । वहाँ तीसरा अबदुल रहमान मामक एक बहुत ही न्यायी और परात्रभी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे कटते हैं, एक रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके ग्रन्त में उसे यह ज्ञात हुन्ना कि पचास वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन सुखपूर्वक वीते! किसी ने हिसाव करके बतलाया है कि संसार भर के-विशेषतः युरोप के-प्राचीन और अर्वाचीन सभी तत्त्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः श्राधे लोग संसार को दुःखमय कहते हैं, श्रौर प्रायः श्राधे उसे सुखमय कहते हैं। श्रर्थात् संसार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालो की संख्या प्रायः बराबर है 🕆 । यदि इस तुल्य संख्या में हिंदू तत्त्वज्ञों के मतो को जोड़ दें, तो कहना नहीं होगा कि संसार को दुःखमय माननेवालो की संख्या ही अधिक हो जायगी।

संसार के मुख-दुः खों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमागींय पुरुष कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि "सुख कोई सच्चा पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शांति नहीं मिल सकती; "तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध है, कि तृष्णा से असंतोष और असंतोष से दुःख उत्पन्न होता है; तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हर्ज है, कि इस असंतोष को दूर करने के लिये मनुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का और अन्हीं के सांथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुप्ट ही र्रहना चाहिये—फिर तुम्हे इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत (वन-२१५. २२) में भी कहा है कि "असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्"

<sup>\*</sup> Moors in Spain p. 128 (Story of the Nations Series).

<sup>†</sup> Macmillan's Promotion of Happiness p. 26.

ग्रयांन प्रमंतोप का भ्रन्त नहीं है भ्रीर भ्रसंतोष ही परम मुख है। जैन श्रीर बीट धर्मों की नींव भी इसी तत्त्व पर ड़ाली गई है; तथा पश्चिमी देशो में शोपेनटर र ने ग्रवीचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है । परन्तु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है, कि जिन्हा से कभी कभी गालिया वगैरह ग्रपशब्दो का उच्चारए करना पड़ता है तो क्या जीभ को ही समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? ग्राग्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो पया लोगो ने थ्रान्त का सर्वथा त्याग ही कर दिया है, या उन्हों ने भोजन बनाना ही छोड़ दिया है ? ग्रान्न की वात कौन कहे, जब हम विद्युत् शक्ति को भी मर्यादा में राव पर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा श्रीर श्रमन्तोप की भी सुव्यवस्थित मर्यादा वाँघना कुछ श्रसंभव नहीं है। हाँ; यदि श्रसन्तोप सर्वाश में श्रोर सभी समय हानिकारक होगा, तो वात दूसरी थी; परन्तु विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात ऐसी नहीं है। ग्रसन्तोष का यह श्रयं विलकुल नहीं कि किसी चीज को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते रहे, रोते रहें, या न मिलने पर सिर्फ शिकायत ही किया करें ! ऐसे असन्तोष को शास्त्रकारो ने भी निद्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कभी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता, जो यह कहे, कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पडे पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उसमें यथाशिकत शान्त श्रीर समिचत्त से श्रिधिका-धिक सुवार करते जाग्रो, तथा शक्ति के श्रनुसार उसे उत्तम श्रवस्था में ले जाने का प्रयत्न करो । जो समाज चार वर्णों में विभक्त है उसमें ब्राह्मएगें ने ज्ञान की, क्षत्रियों ने ऐश्वयं की और वैश्यों ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड़ दी, तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीधा ही श्रधोगित में पहुँच जायगा। उसी ग्रभिप्राय को मन में रख कर व्यासजी ने (ज्ञां. २३. ६) युधिष्ठिर से कहा है कि "यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः श्रियं प्रति " ग्रर्थात् यज्ञ, विद्या, उद्योग ौर ऐंक्वर्य के विषय में असतीष (रखना) क्षत्रिय के गुए। है। उसी तरह विदुला ने भी श्रपने पुत्र को उपदेश करते समय (मभा उ. १३२-३३) कहा है कि " संतोपो वै श्रियं हन्ति " अर्थात् संतोष से ऐश्वयं का नाश होता है; और किसी श्चन्य ग्रवमर पर एक वाक्य (मभा सभा ५५. ११) में यह भी कहा गया है कि "असंतोष. श्रियो मूलं "अर्थात् असंतोष ही ऐश्वर्यं का मूल है †। ब्राह्मण्-धर्म में संतोष एक गुए। वतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है कि वह चातुर्वर्ण्य-धर्मानुसार द्रव्य श्रीर ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में संतोष रखे। यदि

<sup>\*</sup> Schopenhauer's World as Will and Representation, . Vol. II Chap 46. ससार के दुखमयत्व का, शोपेनहरकृत वर्णन ग्रत्यन्त ही सन्म है। मूल ग्रन्य जर्मन भाषा में हैं ग्रीर उसका भाषान्तर ग्रग्नेजी में भी हो चुका है।

<sup>†</sup> Cf. "Unhappiness is the cause of progress." 'Dr. Paul 'Carus' The Ethical Problem, p. 251 (2nd Ed).

कोई ब्राह्मए कहने लगे कि मुभ्ते जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से मुभ्ते संतोष है, तो वह स्वयं श्रपना नाश कर बैठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या शूद्र, श्रपने श्रपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी। सारांश यह है, कि असंतोष सब भावी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का, ग्रौर मोक्ष का बीज है। हमें इस वात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम श्रसंतीष का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक श्रीर परलोक में भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब अर्जुन ने कहा कि "भूयः कथयतृष्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्" (गी. १०. १८) श्रर्थात् श्राप के ग्रमृततुल्य भाषण की सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये ग्राप फिर भी ग्रपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये—तब भगवान् ने फिर से श्रपनी विभूतियों का वर्णन आरम्भ किया; उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को बंश में कर; असंतोष या अतृष्ति अच्छी बात नही है। इससे सिद्ध होता है कि योग्य ग्रीर कल्याएकारक बातों में उचित ग्रसंतीय का होना भगवान को भी इटट है। भर्तृहरि का भी इसी श्राशय का एक क्लोक है यथा "यशंसि चाभिरुचिन्यंसनं श्रुती "अर्थात रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही; श्रीर व्यसन भी होना चाहिये,, परंतु वह विद्या का हो, श्रन्य वातों का नहीं। काम-क्रोध श्रादि विकारों के समान ही श्रसंतीय को भी श्रनिवार्य नहीं होने देना चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेह,हमारे सर्वस्व का नाज़ कर डालगा। इसी हेतु से, केवल विषयभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद कर भ्रौर एक भ्राशा के बाद दूसरी भ्राशा रख कर सांसरिक मुखो के पीछ हमेशा, भटकनेवाले पुरुषो की, सम्पत्ति को गीता के सोलहवे ब्रध्याय में " ब्रासुरी संपत्ति " कहा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सास्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी अधोगित होती है, और तृष्णा की पूरी तृष्ति होना असंभव होने के कारण कामोपभोग-वासेना नित्य अधिकाधिक बढती जाती है; तथा वह मनुष्य श्रंत में उसी दशा में मर जाता है। परन्तु, विपरीत पक्ष में तृष्णा श्रीर श्रसंतीष के इस दुप्परिणाम से वचने के लिये सव प्रकार के तृष्णाश्री के साथ सब कर्मी को एकदम छोड़ देना भी सात्त्विक मार्ग नही है।(जुबत कथना-नुसार तृष्णा या श्रसंतोष भावी उत्कर्ष का बीज हैं; इसलिये चोर के डेर से साह को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है, कि हम इस वात का भली भाति विचार किया करें कि किसे तृष्णा या किस असंतोष से हमें दुःख होगा; श्रौरं जो विशिष्ट श्राशा, तृष्णा या श्रसंतोष दुःखकारक हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समस्त कर्मों को छोड़ देना उचित नहीं। केवल दुःखकारी भ्राशास्रो को ही छोड़ने भ्रौर स्वयंमीनुसार कर्म करन की इस युवित या कौशल को ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २. ५०); और यही शीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है।)इसलिये यहाँ थोड़ा सा इस बात का ग्रीर

विचार कर लेना चाहिये कि <u>गीता में किस प्रकार की श्राक्षा को दुःखकारी कहा है।</u> मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, श्रांखो से देखता है, जिन्हा ने स्याद लेना है तथा नाक से सूँघता है। इंद्रियों के ये व्यापार जिस परिमाए। से इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिमाएं से मनुष्य को नुष्य प्रयवा दुःख हुग्रा करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षण का यह वर्णन पहले हो चुका है; परन्तु सुख-दुःखो का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नहीं हो जाता । ग्राधिभौतिक सुख-दु.खों के उत्पन्न होने के लिये वाहच पदार्थी का नंयोग इद्रियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः भ्रावश्यक है, तथापि इसका विचार करने पर, कि आगे इन सुख-दु खो का' अनुभव मनुष्य को किस रीति से होता है, यहमालूम होगा कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उस होने-वाले इन सुख-दु खो को जानने का (ग्रर्थात् इन्हे भ्रपने लिये स्वीकार या स्वीकार करने का) काम हरएक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है महाभारत में कहा है कि "चक्षुः पश्यित रूपाणि मनसा न तु हीं चक्षुणा" (मभा ज्ञा. ३११, १७) अर्थात् देखने का काम केवल आंखो से ही नहीं होता, किंतु उस में मन की भी सहायता होती है, श्रीर यदि मन व्याकुल रहता, है तो श्राखी से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है। बृहदारएयकोपंनिषद् (१. ५. ३) में भी यह वर्णन पाया जाता है, यथा (श्रन्यत्रमना श्रभूवं नादर्शम्) " मेरा मन दूसरी मोर लगा था, इसलिये मुझे नही देखे पडा" श्रीर (ग्रन्यत्र मनाग्रभूवं नाश्रीषम्) -" मेरा मन दूसरी ही ग्रोर था इसलिये में सुन नहीं सका" इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि ग्राधिभौतिक सुखदुःखों का अनुभव होने के लिये इहियों के साय मन की भी सहयता होनी चाहिये: श्रीर श्राध्यात्मिक मुख-दु ख तो मानसिक होते ही है। साराश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दु:खो का अनुभव अंत में हमारे मन पर ही अवलिम्बत रहता है; और यह बात सब है, तो यह भी भ्राप ही श्राप सिद्ध ही जाता है कि मनोनिग्रह से मुख-दुःखों के अनुभव का भी निग्रह अर्थात् दमन करना कुछ असम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए मनुजी ने सुख-दु.खो का लक्षण नैय्यायिको के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका कथन है कि:--

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एताद्विद्यात्समासेन रुक्षणं सुखदुःखयोः ॥

प्रयात् "जो दूसरों कीं ( वाहच वस्तुम्रों की ) भ्रशीनता में है वह सब दुःख है, मिर जो अपने ( मन के ) अधिकार में है वह मुख है। यही सुख-दुःख का संक्षित्य लक्षण हैं" ( मनु. ४.१६० )। नैय्यायिकों के वतलाये हुए लक्षण के 'वेदना' शब्द में शारीरिक भीर मानसिक दोनों वेदनाम्रों का समावेश होता है, भ्रीर उससे सुख-दुःख का वाहच वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जातां है; भ्रीर मनू का विशेष व्यान सुख-दुःखों के केवल भ्रान्तरिक श्रनुभव पर है; वस, इस बात को व्यान में रखने से

सुख-दुःख के उक्त दोनो लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जब् सुख-दुःखों के प्रनुभव के लिये इंद्रियो का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो सही कहना चाहिये कि :—

भेषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्। "

"मन से दुःखो का चितन न करना ही दुःखनिवारए। की श्र<u>चक ग्रौषधि है</u> " <sup>८.,७५</sup> (म. भा. ज्ञां. २०५. २); ग्रौर इसी तरह मन को दवा कर सत्य तथा धर्म के लिये -मुखपूर्वक भ्रग्नि में जल कर भस्म हो जानेवालों के भ्रनेक उदाहरए। इतिहास में भी मिलते हैं। इसिलयें गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनो-निग्रह के साथ ग्रौर उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा मुख-दुःख में समभाव रख कर करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न हमें उसके दुःख की बाधा ही होगी। फलाशा-त्याग का यह ग्रयं नही है, कि हमें जो फल मिले उसे छोड़ दें; ग्रथवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न मिले। इसी तरह फलाशा में, ग्रौर कर्म करने की केवल इच्छा, ग्राशा, हेतु या फल के वित्य किसी बात की योजना करने में भी बहुत ग्रंतर है। केवल हाथ पैर हिलाने की इच्छा होने में ग्रौर ग्रमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात मारने के लिये हाथ पैर हिलाने की इच्छा में बहुत भेद है। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है, और यदि यह इच्छा छोड़ दी जाय तो कर्म का करना ही रुक जायगा । इस इच्छा के श्रतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि हरएक कर्म का कुछ न कुछ फल अथवा परिएाम भ्रवश्य ही होगा। बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा। भी अवस्य होनी चाहिये, कि मैं अमुक फल-प्राप्ति के लिये अमुक प्रकार की योजना करके ही अमुक कर्म करना चाहता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलो के से निरर्थक हुया करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिएाम में दुःखकारक नहीं होती; श्रीर, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दें। परन्तु स्मरए रहे, कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह भाव होता है कि "मैं जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का ग्रमुक फल मुभे अवस्य ही मिलना चाहिये "--- प्रथित् जब कर्म -फल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह ग्रासक्ति, ग्रभिमान, ग्रभिनिवेश, ग्राग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है ग्रौर \ न्मन उसी से ग्रस्त हो जाता है--ग्रौर जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता है। यदि यह बाधा श्रनिवाय अथवा दैवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परन्तु वही कहीं मनुष्यतकृत हुई तो फिर क्रोध ब्रोर द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कुकर्म होने पर मर मिटना पड़ता है। कम के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त आसक्ति होती हैं उसी को 'फलाशा', 'संग', और 'श्रहंकारबुद्धि' कहते है; और यह वतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परस्परा यहाँ से शुरू होती है, गीता के

दूसरे ग्रन्याय में कहा गया है, कि (विषय-संग से काम, काम से कोध, क्रोध से मोह श्रीर श्रन्त में मनुष्य का नाश भी हो जाता है (गी. २. ६२, ६३)। श्रव यह वान सिद्ध हो गई कि जड सब्दि के अचेतन कर्म स्वयं दु.ख के मूल कारण नहीं है, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, सग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही ययार्थ में दुःख का मूल है। ऐसे दुःखो से बचे रहने का सहज उपाय यही है कि सिर्फ विषय की फलाज़ा, संग, काम या ग्रासिक्त को मनोनिग्रह द्वारा छोड़ देना चाहिये; संन्यासमागियो के कथनानुसार सब विषयो श्रीर कर्मो ही को, ग्रंथवा सव प्रकार की इच्छात्रों ही को, छोड़ देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२ ६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ कर प्रयाप्राप्त विषयो का निष्काम और निस्संगवृद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है। संसार के कर्म-च्यवहार कभी एक नहीं सकते। मनुष्य चाहे इस संनार में रहे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्मानुसार सदैव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दुःख। मनुष्य व्ययं प्रपनी महत्ता समअ कर प्रकृति के व्यवहारों में प्रासक्त हो जाता है, इसी लिये वह सुख-दु.ख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्त-बुद्धि को छोड दे ग्रौर ग्रपने सब व्यवहार इस भावना से करने लगे कि, "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. ३.२८)-प्रकृति के गुणधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, तो प्रसंतोयजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता। इस लिये यह समभ कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रहती है, उसके लिये संसार की दु.ख-प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये, और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये। महाभारत (शा. २४,२६) में व्यासजी ने युधिष्ठिर को यह उपदेशें दिया है कि:-

> सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् । 🗸 प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृद्येनापराजितः ॥

"चाहे सुख हो या दु.ख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो वह उस समय वैसा ही, मन को निराश न करते हुए (अर्थात् निखट्टू वनकर अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए) सेवन करते रहो।" इस उपदेश का महत्त्व पूर्णतया तभी जात हो सकता है जब कि हम इस वात को ध्यान में रखें, कि संसार में अनेक कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हे दु.ख सह कर भी करना पड़ता है। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण वतलाया है कि "य. सर्वत्रानिभरनेहस्तत्त-त्राप्य शुभाशुभम्" (२ ५७.) अर्थात् शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आ पड़े, उस के वारे में जो सदा निष्काम या निस्संग रहता है, और जो उसका अभिनंदन या हैय कुछ भी गहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय (५.२०) में कहा है कि "न प्रहष्येत्प्रयं प्राप्य नोडिजेत्प्राप्य चाप्रियम् "—सुख पा कर फूल न जाना चाहिये और दुख में कातर भी न होना चाहिये; एवं दूसरे अध्याय

(२. १४, १५) में इन सुर्ल-दुः लों की निष्काम बृद्धि से भोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकुष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया है (गी.५. ६; १३. ६)। वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में उसी को "सब कर्मों को ब्रह्मार्पण करना" कहते हैं; और भिक्तमार्ग में 'ब्रह्मार्पण' के बदले 'श्रीकृष्णार्पण' शब्द की योजना की जाती है; बस यही गीतार्थ का सारांश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग को विना छोड़, तथा फल-प्राप्त की आसिक्त न रख कर (अर्थात् निस्संग बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ हमें भिवष्य में पिराग्राम-स्वरूप में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि और असन्तोष जितत दुष्परिणामों से तो हम बचेगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ साथ कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग आ सकता है, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हो कर प्राण्मित्र के लिये हितप्रद हो जावेंगी हममें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के लिये हितप्रद हो जावेंगी हममें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के लिये शि इन्द्रियों का और मन का, वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है। परन्तु समरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात है, और संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने के लिये इंद्रियों के सभी व्यापारों को अर्थात् कर्मों को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात है—इन दोनों में जमीन-अस्मान का अंतर है। गीता में जिस वैराग्य का और जिस इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का नहीं; और उसी तरह अनुगीता (महा. अक्ष्य ३२० १७-२३) में जनक-आहाण संवाद में राजा जनक बाह्मण-रूपधारी धर्म से कहते हैं कि:-

गृणु वुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम। नाहमात्मार्थामेच्छामि गंधान् धराणगतानिप ॥ ✓

नाहमात्मार्थिमिच्छामि मनो नित्यं मनोतरे । मनो मे निर्जितं तस्मात् वदो तिष्ठति सर्वदा ॥

प्रथित "जिस (वैराग्यं) बुद्धि को मन में धारण करके मैं सब विषयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो । नाक से मैं 'अपने लिये' वास नहीं लेता, (आँखो से मैं 'अपने लिये' नहीं देखता, इत्यादि) और मन का भी उपयोग में आत्मा के लिये, अर्थात् अपने लाभ के लिये नहीं करता, अतएव मेरी नाक (आँख इत्यादि) और मन मेरे वश में हैं, अर्थात् मैंने उन्हें जीत लिया है ।" गीता के बचन (गी. ३. ६, ७) का भी यही तात्पर्य है, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की वृत्ति को हो रोक देता है, होर मन मे विषयों का जितन करता रहता है, वह पूरा-होगी-है;
योर जो मनुष्य मनोनिग्रहपूर्वक फान्य ग्रुद्धि को जीत कर, सन मनोवृत्तियों को
नोरमंग्रह के लिये श्रपना श्रपना काम करते देता है, वही श्रेष्ठ है। वाहच जगत्
या इिर्पों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं है, वे स्विभाविसद्ध है। हम
देखते है, कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसको—चाहे वह
कितना ही निग्रही हो—भीख माँगने के लिये कहीं बाहर जाना हो पड़ता है
(गी. ३. ३३); श्रीर, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से ऊब कर वह उठ
राजा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निग्रह चाहे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों
के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापार है वे कभी नहीं छूटते; श्रीर यदि यह बात सच है,
तो इंद्रियों की वृत्ति तथा सब कमों को घीर सब प्रकार की इच्छा या श्रसन्तोष
को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८, एवं मनोनिग्रहपूर्वक फलाशा छोड कर सुख-दु ख को एक-बरावर समभना (गी. २. ३६), तथा
निष्काम बृद्धि से लोकहित के लिये कमों को शास्त्रोंकत रीति से करते रहना ही,
श्रेष्ठ तथा शादशं मार्ग है। इसी लिये—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । मा कर्मफलहेर्नुभूः मो ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥

इस क्लोक में (गी. २. ४७) श्रीभगवान् श्रर्जुन को यह बतलाते है, कि तू इस कर्मभूमि में पैदा हुग्रा है इसिराये "तुझे कर्म करने का ही अधिकार है;" परन्तु इस वात को भी व्यान में रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तव्य) कर्म करने का ही है। 'एव' पद का अर्थ है 'केवल', जिससे यह सहज विदित होता है, कि मनुष्य का श्रधिकार कर्म के सिवा अन्य वातों में--श्रयात् कर्मफल के विषय में --- नहीं हैं। यह महत्त्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है, वयोकि दूसरे चरए। में भगवान् ने स्पष्ट शब्दो में कह दिया है कि "तेरा ग्रिव-कार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है " अर्थात किसी कर्म का फल मिलना न मिलना तेरे श्रिथिकार की बात नहीं है, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर त्रवलिम्बत है। तो फिर जिस बात में हमारा ग्रिधकार ही नहीं है उसके विषय में श्राशा करना, कि वह श्रमुक प्रकार हो, केवल मूर्खता का लक्षण है। परन्तु यह तीमरी दात भी अनुमान पर श्वलंबित नहीं है। तीसरे चरण में कहा गया हैं कि "इसलिये तू कर्न-फल की आका रख कर किमी भी काम को मत कर।" दयोकि, कर्मविपास के अनुसार तेरे द मीं का जो फल होना होगा वह अवस्य होगा ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नही हो सकती, और न उसके देरी मे या जत्दी से ही जाने ही की लंभावना है, परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा या ग्राग्रह दरेगा तो नुक्ते केवल व्ययं दुख ही मिलेगा। ग्रव यहाँ कोई कोई -- विशेषतः सन्यामनागीं पुरप-प्रश्न करेंगे, कि क्यं करके फलाशा छोडने के क्तगडे में पड़ने की अपेक्षा कर्मायरण को ही छोड देना दया अच्छा नहीं होगा?

इसलिये भगवान्ने ग्रंत में ग्रपना निश्चित मत भी बतला दिया है, कि "क्मं न करने का (ग्रकर्मिण) तूंहठ मत कर," तेरा जो ग्रधिकार है उसके ग्रनुसार— परंतु फलाशा छोड़ कर—कर्म करता जा। कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने महत्त्वपूर्ण है, कि उक्त क्लोको के चारों चरणो को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीता धर्म के चतुःसूत्र भी कहें तो कोई ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी।

. यह मालूम हो गया कि इस संसार में सुख-दुःख हमेशा कम से मिला करते है, ग्रौर यहाँ सुख की ग्रपेक्षा दुःख की ही मात्रा ग्रधिक है। ऐसी ग्रवस्था में भी जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि सांसारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये त्व फुछ लोगों की यह समक्त हो सकती है, कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ है। और, केवल आधिभौतिक अर्थात् इंद्रियगम्य बाहच विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समक्त ठीक नहीं है। सच है; यदि कोई बालक पूर्णचंद्र की पकड़ने के लिये हाथ फैला दें तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल श्राधिभौतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परन्तु स्मरण रहे, ग्राधिभौतिक सुल ही समस्त प्रकार के सुलो का भाएडार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई में भी आत्यन्तिक और नित्य सुख-प्राप्ति का मार्ग ढूँढ लिया जा सकता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुखों के दो भेद है-एंक शारीरिक और दूसरा सामसिक । शरीर अथवा इंद्रियों के व्यापारों की अपेक्षा मनं को ही अन्त में अधिक महत्त्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह सिद्धान्त बतलाते है, कि शारीरिक (ग्रर्थात् ग्राधिभौतिक) सुख की श्रपेक्षा मान-रिसक सुख की योग्यता अधिक है, उसे वे कुछ अपने ज्ञान की घमंड़ से नहीं बतलाते । ". प्रसिद्ध ग्राधिभौतिक-वादी मिल ने भी ग्रपने उपयुक्तता-वादिवषयक प्रन्थ में साफ साफ मंजूर किया है कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म की सच्ची सार्थ-कता श्रौर महत्ता है। कुत्ते, शूकर श्रौर बैल इत्यादि को भी इंद्रियसुख का श्रानन्द मनुष्यों के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समक्ष होती, कि संसार में सन्ता सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर मनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो गया होता। परन्तु पशुग्रों के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का श्रवसर श्राने पर भी कोई मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि मनुष्य ग्रौर पशु में कुछ न कुछ विशेषता ग्रवश्य है। इस विशेषता को समभने

<sup>\* &</sup>quot;It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, if of a different opinion, it is because they only know their own side of the question." Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1907).

के लिये, उस श्रात्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन श्रीर बुढि-द्वारा स्वयं ग्रपना ग्रीर वाहच दृष्टि का ज्ञान होता है; ग्रीर, ज्योही यह विचार किया जायगा त्योंही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विष-योपभोग-नुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी श्रपेक्षा मन श्रौर बुद्धि के श्रत्यन्त उदात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है वही मनुष्य का श्रेष्ठ श्रीर श्रात्यन्तिक मुख है। यह मुख श्रात्मवश है, इसकी प्राप्ति किसी वाहच वस्तु पर श्रवलम्बित नहीं है; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरो के सुख को न्यून करने की भी कुछ श्रावश्यकता नहीं है। यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है, और ज्यो ज्यों हमारी उन्नित होती जाती है त्यों त्यो इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध श्रीर निर्मल होता चला जाता है। भर्तृहरि ने सच कहा है कि "मनिस च परितुष्टे कोऽर्यवान् को दरिद्रः "-मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और क्या श्रमीरी, दोनो समान हो है। प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक (अर्थात् वाहच अर्थे आधिभौतिक) सुख की अपेक्षा मन का सुख श्रेष्ठ है, श्रौर मन के सुखों से भी बुद्धिग्राहच (अर्थात् परम श्राध्यात्मिक) मुख अत्यन्त श्रेष्ठ है \*। इसलिये यदि हम अभी मोक्ष के विचार को छोड़ दें, तो भी यही सिद्ध होता है, कि जो बुद्धि श्रात्मविचार में निमग्न हो उसे ही परम मुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में मुख के (सास्विक, राजस श्रीर तामस) तीन भेद किये गये है, ग्रौर इनका लक्षण भी वतलाया गया है; यथा:--व्यात्मनिष्ठ वृद्धि (प्रयात सव भूतों में एक ही ग्रात्मा को जान कर, ग्रात्मा के उसी सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि) की प्रसन्नता से जो ग्राध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है वही श्रेष्ठग्रौर सात्त्विक सुख है-- "तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तं ग्रात्मबुद्धिप्रसा-वजम् " (गी. १८.३७); जो ब्राधिभौतिक सुख इदियो से ब्रौर इद्रियो के विषयो से होते हैं वे सात्त्विक मुखों से कम दर्जें के होते हैं ग्रौर राजस कहलाते हैं (गी-१= ३=); श्रीर जिस सुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो सुख निद्रा या श्रालस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस श्रर्थात् कनिष्ठ श्रेणी की है। इस प्रकरण के श्रारम्भ में गीता का जो ब्लोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है श्रीर गीता (६.२२) में कहा है कि इस परम सुख का श्रनुभव मनुष्य को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह मुखमय स्थिति कभी नहीं डिंगने पाती; कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त घक्के क्यों न लगते रहे, यह आत्य-न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपभोग-सुख में नहीं मिल मकता, इसे पाने के लिये पहले अपनी वृद्धि प्रसन्न होनी चाहिये। जो मनुष्य वृद्धि को प्रसन्न करने की युक्ति को विना मोचे-समभे केवल विषयोपभोग में ही निमन्न हो जाता है, उसका मुख अनित्य और क्षिएक होता है। इसका कारण यह है, कि जो इंद्रिय-मुख ग्राज है वह कल नहीं बहुना। इसना ही नहीं किन्तु जो बात हमारी

<sup>· \*</sup> Republic, Book IX.

इंद्रियों को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन दुःखमयं हो जाती हैं। उदाहरएगर्थं, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडा पानी हमें श्रच्छा लगता है, वही शीतकाल में अप्रिय हो जाता है। श्रस्तु, इतना करने पर भी उससे मुखेंच्छा की पूर्ण तृष्ति होने ही नहीं पाती। इसलिये, मुख शब्द का व्यापक प्रर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करे, तो हमें मुख-सुख में भी भेद करना पड़ेगा। नित्य व्यवहार में सुख का ब्रर्थ मुख्यतः इंद्रिय-सुख ही होता है। परन्तु जो सुख इंद्रियातीत है, ग्रर्थात् जो केवल ग्रात्मनिष्ठ बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उसमें और विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता अकट करनी हो, तब म्रात्मबुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को म्रर्थात् म्राघ्या-त्मिक सुंख को श्रेय, कल्याएा, हित, ग्रानन्द ग्रयवा शांति कहते है; ग्रौर विष-योपभोग से होनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हैं। पिछले प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिषद् के वाक्य में, प्रेय ग्रोर श्रेय में, निचिकेता ने जो भेद बतलाया है उसका भी भ्रभिप्राय यही है। मृत्यु ने उसे भ्रग्नि का रहस्य वहले ही बतला दिया था; परन्तु इस मुख के मिलने पर भी जब उसने <u>श्रात्म-</u> ज्ञान-प्राप्ति का वर माँगा, तब मृत्यु ने उसके बदले में उसे ध्रनेक सांसारिक सुखों. का लालच दिखलाया। पर्न्तु निचकेता इन म्रानित्य <u>झ</u>ाधिभौतिक सुखों को फल्याएाकारक नहीं समभता था, <u>क्योकि ये (प्रेय) सुख बाहरी दृ</u>ष्टि से श्र<u>च्छे</u> है, पर आत्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की ग्रोर ध्यान नहीं दिया, किंतु उ<u>स ग्राट्मिविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया, जिसका परिएाम</u> आत्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याएकर है, और उसे अंत में पाकर ही छोड़ा। सारांश यह है, कि ब्रात्मबृद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्) खाध्यामिक सुख को ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते है; श्रीर उनका कथन है, कि यह नित्य सुख श्रात्मवश है इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है, तथा सब लोगों को चाहिये कि वे इनकी प्रिंद के लिये प्रयत्न करें ) पशु-धर्म से होने-बाले सुख में श्रीर मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है, श्रीर यह श्रात्मानन्द केवल बाहच उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुलों में नित्य, स्वतंत्र श्रौर श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण, ग्रर्थात् परम शांति कहा है (गी. ६. १५), श्रौर यही स्थितप्रज्ञों की ब्राह्मी अवस्था की परमा-विध का सुख है (गी. २. ७१; ६. २८; १२.१२; १८. ६२ देखो)।)

भ्रवं इस बात का निर्ण्य हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या मुख ही अत्यन्त अंक्ष्ठ हैं, और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्रार्ट है, कि(यद्यपि सब धातुओं में सोना अधिक मूल्यवान् है, तथापि केवल सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य घातुओं के बिना, जैसे संसार का काम नहीं चल सकता, अथवा जैसे केवल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता, उसी तरह आत्मसुख या शांति को भी समक्षना चाहिये।)इसमें सन्देह नहीं कि

इम ज्ञान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सही, कुछ सासारिक वस्टुओं की भ्रायप्रयकता है, श्रोर इसी श्रमिप्राय से आशीर्वाद के संकल्प में केवल "शान्तिरस्तु" न कह कर " शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु "--शान्ति के साथ पुष्टि श्रौर तुष्टि भी चाहिये, कहने की रीति हैं। यदि शास्त्रकारों की यह समक्र होती, कि केवल शान्ति से ही तुष्टि हो जा मकती है, तो इस सकल्प में 'पुष्टि' शब्द की व्यर्थ घूसेड देने की कोई ब्रावश्यकता नहीं थी। इसका यह मतलव नहीं है, कि पुष्टि श्रयांत् ऐहिक मुद्दों की वृद्धि के लिये रात दिन हाय हाय करते रही। उन्त सकत्प का भावार्थ यही है कि तुम्हे (ज्ञान्ति, पुष्टि ग्रीर तुष्टि (सन्तोष) तीनो उचित परिमाए। से मिलें ग्रोर इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हे यत्न भी करना चाहिए) कछोपनिपद् का भी यही तात्पर्य है। निवकता जब मृत्यु के अर्थात् यम के लीक में गैया तब यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो; उस समय निचिता ने एकदम यह वर नहीं माँगा, कि मुभों कहाज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा कि "मेरे पिता मुक्तपर अप्रसन्न है, इसिलये प्रथम वर आप मुक्ते यही दीजिये कि वे मुक्त पर प्रसन्न हो जावे। "ग्रमन्तर उसने दूसरा वर में।गा कि "ग्राप्त के श्रर्थात् ऐहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ श्रादि कर्मों के ज्ञान का उपदेश करो। "इन दोनो बरो को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा कि "मुक्ते म्रात्मविद्या का उपदेश करो। "परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर के वदले में तुभी श्रीर भी श्रधिक सम्पत्ति देता हूँ, तब-श्रर्थात् प्रेय (सुख) की प्राप्ति के लिये ग्रावश्यक यज्ञ ग्रादि कर्मी का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की श्रधिक श्राक्षा न करके—निचकेता ने इस बात का श्राग्रह किया, कि "श्रव मुक्ते श्रेय (स्रात्यन्तिक सुख) की प्राप्ति करा देनवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश करो। "साराश यह है कि इस उपनिषद् के अन्तिम मन्त्र में जो वर्णन है उसके भ्रनुसार 'ब्रह्मविद्या ' श्रौर 'योगविधि (म्रर्थात् यज्ञ-याग म्रादि कर्म) दोनो को प्राप्त करके निचकेता मुक्त हो गया है (कठ. ६. १८)। इससे ज्ञान श्रीर कर्म का समुच्चय ही इस उपनिषद का तात्पर्य मालूम होता है। इसी दिषय पर इन्द्र की भी एक कथा है। की बीतकी उपनिषद् में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि जब इन्द्र का राज्य छिन लिया गया और प्रल्हाद की त्रैलोक्य का स्राधिपत्य मिला,' तव उसने देवगुरु वृहस्पति से पूछा कि "मुक्ते वतलाइये कि श्रेय किस में है ?' तव वृहस्पति ने राज्यभ्राट इन्द्र को ब्रह्मविद्या अर्थात् आत्मकान का उपदेश करके कहा कि " श्रेय इसी में है "--एतावच्छ्रेय इति --परन्तु इससे इन्द्र का समाधान नहीं हुआ। उसने फिर प्रक्न किया "वया और भी कुछ स्रधिक हैं?" --को विशेषों भवेत् ? तव वृहस्पति ने उसे शुकाचार्य के पास भेजा। वहाँ भी वही हाल हुआ, और शुकाचार्य ने कहा कि "प्रल्हाद को वह विशेषता मालूम है।" तव अन्त में इन्द्र ब्राह्मण् का रूप घारण् करके प्रत्हाद का शिष्य वन कर सेवा



करने लगा। एक दिन प्रल्हाद ने उससे कहा कि <u>शील</u> (सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी है और यही श्रेय हैं। अनन्तर, जब प्रल्हाद ने कहा कि मै तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तू वर माँग, तब बाह्मण-वेषधारी इन्द्र ने यही वर माँगा कि "<u>आप अपना शील मुझे दीजिये</u>।" प्रल्हाद के 'तथास्तु' कहते ही उसके 'शील' के साथ धर्म, सत्य, वृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये। फलतः इन्द्र अपना राज्य पा गया। यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से महाभारत के शान्तिपर्व (शां. १२४) में कही है। इस सुंवर कथा से हमें यह बात साफ मालूम हो जाती है, कि केवल एश्वर्य की प्रपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता भले ही अधिक हो परन्तु जिसे इस संसार में रहना है उसकी अन्य लोगो के समान भी अपने लिये तथा अपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता और नैतिक हक भी है; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उद्देश यया है, तो (हमारे कर्मयोगशास्त्र में अस्तिम उत्तर यही मिलता है, कि शांति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा जान और ऐश्वर्य दोनो को एक साथ प्राप्त करो। सोचने की बात है, कि जिन भगवान से बढ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग में श्रन्य सभी लोग चलते हैं (गी. ३. २३), उन भगवान ने ही क्या ऐश्वर्य और सम्पत्ति को छोड़ दिया है ?

पेश्वर्थस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 🛩 ज्ञानवैराग्ययौश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥

प्रथात "समप्र एँक्वर्य, धर्म, यक्ष, संपत्ति, ज्ञ.न, ग्रौर वैराग्य-इन छः बातों को 'भग' कहते हैं"। भग ज्ञब्द की ऐसी ध्याख्या पुराएगे में हैं (विष्णु ६. ४. ७४)। कुछ लोग इम क्लोक के ऐक्वर्य ज्ञब्द का ग्रर्थ योगैक्वर्य किया करते हैं, क्योंकि श्री प्रथात् संपत्तिसूचक क्षव्द ग्रागे ग्राया है। परन्तु व्यवहार में ऐक्वर्य ज्ञब्द में सत्ता, यक्ष और संपत्ति का, तथा ज्ञान में वैराग्य ग्रौर धर्म का समावेश हुग्रा करता है; इससे हम बिना किसी बार्धा के कह सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से उक्त क्लोक का सब श्रर्थ ज्ञान ग्रौर ऐक्वर्य इन्हीं दो ज्ञब्दों से व्यक्त हो जाता है। ग्रौर ज्ञब्कि स्वयं भगवान् ने ही ज्ञान ग्रौर ऐक्वर्य को ग्रीमकार क्रिया है, तब हमें भी श्रवक्ष्य करना चाह्ये (गी. ३. २१; मभा ज्ञां. ३४१. २५) (कर्मयोग मार्ग का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोद्रा ग्रात्मज्ञान ही इस ससार में परम साध्य वस्त है; यह तो संग्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय है, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों के इन सिद्धान्तों को एकश्र करके गीता के ग्रथं का ग्रनर्थ करना उचित नहीं है। स्मरए रहे, गीता का ही कथन है कि ज्ञान के विना केवल ऐक्वर्य सिवा ग्रासुरी संपत के ग्रौर कुछ नशीं है। इसीलये यही सिद्ध होता है, कि (ऐक्वर्य के साथ ज्ञान, ग्रौ:

तान के साय ऐश्वयं, ग्रथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये। ऐसा कर्ने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वयं होना ग्रथ्यावश्यक है, कर्न करने की प्रावश्यकता ग्राय ही ग्राय उत्पन्न होती है। वर्षोकि मनु हुका कथन है क्ष्" कर्मएयार-भगए। हि पुष्टं श्रीनिजेवते" (मनु ६.३००)—कर्म करनेवाले पुष्ट को ही हता ज्ञायन में श्री ग्रयांत ऐश्वयं निलता है, श्रीर प्रत्यक्ष ग्रनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है; एन गीता में जो उपदेश ग्रर्जुन को दिया गया है देवह भी ऐसा ही है (गी. २.८)। इस पर कुछ लोगो का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि ते कर्म की श्रायद्यकता न होने के कारए। प्रन्त में, ग्रयांत् ज्ञानोत्तर ग्रवस्या म, सब कर्मों को श्रायद्यकता न होने के कारए। प्रन्त में, ग्रयांत् ज्ञानोत्तर ग्रवस्या म, सब कर्मों को श्रोद देना ही चाहिये। परन्तु यहाँ तो केवल मुखदुःख का विचार करना है, ग्रीर श्रय तक मोक्ष तथा कर्म के स्वहय की परीक्षा भी नहीं की गई है, इसलिये। उनते श्राक्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। ग्रागे नवे तथा दसवें प्रकरण में श्रव्यात्म श्रीर कर्मविपाक का स्वष्ट विवेचन करके ग्यारहवें प्रकरण में वतला दिया जायगा, कि यह श्राक्षेप भी वेसिर-पर का है।

(सुल श्रीर दु ल दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैं;) सुलच्छा केवल सुलोपभोग से ही तृप्त नहीं हो सकती, इसलिये ससार में बहुवा दुःख का ही अधिक श्रनुभव होता है; परन्तु इस दु.ल को टालने के लिये तृष्णा या असंतोष ग्रौर सब कर्मों का भी समूल नाश करना उचित नहीं, उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मो को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण होनेवाला नही-वह श्रनित्य त्रीर पशुधमं है, अतएव इस संसार में बिद्धमान मनुष्य का सच्चा ध्येय इस श्रनित्य पशुपर्म से ऊचे दर्जे का होना चाहिये; श्रात्मबुद्धि-प्रसाद से प्राप्त होनेवाला ज्ञाति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है;) परन्तु श्राध्यात्मिक सुख ही यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दजें का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिंग वस्तुग्रों ी भी उचित श्रावश्यकता है; श्रीर, इसी लिये सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात् कर्म करते ही रहना चाहिये; -इतनी सब बातें जब कमंयोगशास्त्र के त्रनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो ग्रव सुख की दृष्टि से भी विचार करने पर यह चतलाने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती, कि श्राधिभौतिक सुखों को ही परम साध्य मान कर कर्नों के केवल मुखदु:खात्मक बाह्य परिएामों के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय जरना अनुचित है। कारण यह है, कि जो वस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानो 'परम' शब्द का दुरुपयोग करके मुगजल दे स्थान में जल की खोज करना है। जब हमारा परम साव्य ही अनित्य तथा प्रयूर्ण है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से हमें श्रनित्य-वस्तु को छोट़ कर और मिलेगा ही क्या ? " वर्मी नित्यः नुखदुःखे त्वनित्ये " इस वचन का मर्म भी यही है। " अविकांश लोगों का श्रीधक सुख " इस शब्दससूह के सुख शब्द के अर्थ के विषय में आधिभीतिक-वादियों में भी बहुत मतभेद हैं। उनमें ने यहनेरो का कहना है, कि वहधा मनुष्य सब विषय-मुखों को लात मार कर केवल '

सत्य भ्रयवा धर्म के लिये जान देने को तयार हो जाता है, इससे यह मानना 'अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव भ्राधिभौतिक सुख-प्राप्तिं की ही रहती है। इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित ग्रथना फल्याए शब्द की योजना करके "श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख" इस सूत्र -का रूपान्तर " अधिकांश लोगो का अधिक हित या कल्याए " कर देना चाहिये। 'परन्तु, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोष बना ही रहता है, कि कर्त्ता की -बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । श्रच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखों के साथ मानसिक मुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके आधिभौतिक पक्ष की इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है-कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय केवल उसके वाहच परिणामों से ही करना चाहिय-श्रौर तब तो किसी न किसी श्रंश में श्रध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इस रीति से प्रध्यात्म-पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे श्रधूरा या श्रंशतः स्वीकार करने से क्या लाभ होगा ? <u>इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह प्रक्तिम सिद्धान्त निश्चित</u> किया गया है, कि सर्वभतहित, अधिकांश लोगो का अधिक सुख और, मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्णय के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक मार्ग को गौएं। या अप्रधान समकता चाहिये, और आत्मप्रसाद-रूपी अत्यन्तिक सुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसोटी जान कर <u>उसी से कर्म-ग्रकर्म की परीक्षा करनी चाहिये।</u> उन लोगों की बात छोड़ दो, जिन्हों ंने यह कसम खा ली हो, कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी क्सम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा, कि मन श्रौर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य श्रात्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्त्र ्में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समभ बैठते है, कि जहाँ एक बार वेदान्त में घुसे कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है ग्रौर वहाँ व्यवहार की उपपति का कुछ पता ही नहीं चलता। श्राज फल जितने वेदान्त-विषयक ग्रन्थ पढ़े जाते है ने प्रायः संन्यास-मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए है, और संन्यास-मार्ग-वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समभते हैं, इसलिये उनके ग्रन्थों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती । श्रिधिक क्या कहे, इन पर संप्रदाय-श्रसिहब्णु प्रन्थकारो ने संन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युक्ति-वाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है, कि जिससे लोक समसने लगे है, कि कर्मयोग श्रौर संन्यास दो स्वतंत्र मार्ग नहीं है, किन्तु संन्यास ही श्रकेला शास्त्रोक्त मोक्षमार्ग है। (परन्तु यह समक्ष ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान कर्मयोग मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वर्तन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है, स्रोर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्त्वों को न छोड़ते हुए कर्म-शास्त्र की ठीक ठीक उपपक्ति भी दिखलाई है। भगवद्गीता ग्रन्थ इसी पन्य का है ) यदि गीता को छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि ग्रध्यात्म-दृष्टि से कार्य-म्रकार्य-शास्त्र के विवेचन

जरने की पद्धति ग्रीन सरीखे ग्रन्थकार द्वारा खुद इंग्लंड में ही शुरू कर दी गई है; न्नार जर्मनी में तो उत्तमे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी। दृश्य सृष्टि का कितना ही दिचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस म प्टि यो देखनेवाला और कर्स करनेवाला कौन है, तब तक तात्त्विक दृष्टि से इस विषय का भी विचार पूरा हो नही सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ट कर्नच्य या अन्तिम ध्येय क्या है । इसी लिये याज्ञवल्य का यह उपदेश है, कि "आत्मा वा ग्ररे इट्टब्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः " प्रस्तुत विषय में भी श्रक्षरशः उपयुक्त होता है । दृश्य जगत् की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीखे तत्त्व ही श्रन्त में निष्पन्न होते है, तो इससे श्रात्मविद्या का महत्त्व कम तो होता ही नहीं, किन्तु उनटा उससे सब प्राणियों में एक ही ग्रात्मा के होने का एक ग्रौर सबूत मिल जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि श्राधिभौतिक-वादी श्रपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वय बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे बास्त्रकारोः की दृष्टि इस सकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है, और इसलिये उन्हों ने आध्या-त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी उपपत्ति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-श्रकर्म-परीक्षा के एक श्रौर पूर्वपक्ष का भी कुछ विचार कर लेना ग्रावश्यक है, इसलिये अब इसी पन्य का विवेचन किया जायगा।

<sup>\*</sup> Prolegomena to Ethics, Book I; and Kant's Metaphysics of Morals (trans. by Abbot in Kant's Theory of Ethics)

# छठवाँ प्रकरण

## आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार।

### सत्यपूर्वां वदेद्वाचं मनः पूर्वं समाचरेत्। \*

मनु. ६. ४६।

ह्या मं-अकर्म की परीक्षा करने का, श्राधिभौतिक मार्ग के श्रतिरिक्त, दूसरा पंथ श्राधिदैवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगो का यह कथन है कि जब कोई मनुष्य कर्म-अकर्म का या कार्य-प्रकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस क्ष्माड़े में नहीं पड़ता कि किस कर्म से कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमें से . सुख का जोड़ श्रधिक होगा या दुःख का। यह ग्रात्म-प्रनात्म-विचार की भंभट में भी नहीं पड़ता; ग्रौर ये भगड़े बहुतेरो की तो समक्ष में भी नहीं ग्राते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल श्रपने मुख के लिये ही करता है। ग्राधिभौतिक-वादी कुछ भी कहे, परन्तु यदि इस बात का थोड़ासा विचार किया जाय, कि धर्म-ब्रधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होती है, तो यह घ्यान में श्रा जायगा कि मन की स्वाभाविक श्रौर उदात्त मनोवृत्तियाँ—करुएा, दया, परोपकार ग्रादि—ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती है। उदाहरएगर्थ, जब कोई भिकारी दीख पड़ता है तब मन में यह विचार भ्राने के पहले ही कि 'दान करने से जगत् का ग्रथवा अपनी श्रात्मा का कितना हित होगा ' मनुष्य के हृदय म करुए।वृत्ति जागृत हो जाती है, श्रौर वह श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है। इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि वालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना हित होगा । अर्थात् ये उदात्त मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगज्ञास्त्र की यथार्थ नीव हैं। हमें किसी ने ये मनोवृत्तियाँ दी नहीं है: किन्तु ये निसर्गिसिद्ध अर्थात् स्वाभाविक श्रथवा स्वयंभू देवता ही है। जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तव उसकी बुद्धि में न्याय देवता की प्रेरएग हुआ करती है और वह उसी प्रेरएग के अनुसार न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है तभी उससे श्रन्याय हुत्रा करते हैं। न्यायदेवता के सदृश ही करुएा, दया, परी-पकार, कृतज्ञता, कर्तव्य-प्रेम, वैर्य ग्रादि सद्गुणों की जो स्वाभाविक मनोवृत्तिया

<sup>\* &</sup>quot;वही बोलना चाहिए जो सत्य से पूत ग्रर्थात् शुद्ध किया गया है, ग्रौर वहीं ग्राचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो।"

है वे भी देवता है। प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, हेप, मत्सर श्रादि कारणो से वह इन देव-तानों की प्रेरणा की परवाह न करे, तो भ्रव देवता क्या करे ? यह वात सच है कि कई बार देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है, और तब कोई कार्य करते समय हमें इम का संदेह हो जाता है, कि किस देवता की प्रेरणा को श्रविक वलवती माने । इस सदेह को निर्एय करने के लिये न्याय, करुएा स्नादि देवताओं के प्रतिरिक्त किसी दूसरे की सलाह लेना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु ऐसे, श्रवसर पर श्रध्यात्मविचार श्रयवा सुखदु.ख की न्यूनाधिकता के कगड़े में न पड़ फर, यदि हम <u>अपने मनोदेव की गवाही लें,</u> तो वह एकदम इस बात का निर्ण्य कर देता है, कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि उक्त सव देवताग्रो में मनोदेवं श्रेष्ठ हैं। 'मनोदेवता' शब्द में इच्छा, श्रोघ, लोभ ग्रादि सभी मनोविकारो को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की वह र्दश्वरदत्त श्रीर स्वाभाविक शक्ति ही श्रभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से भले बुरे का ' निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक वडा भारी नाम 'सदसहिवेक-वृद्धि '\* ्रै। यदि, किसी सदेह-ग्रस्त भ्रवसर पर, मनुष्य स्वस्थ भ्रतःकरए। से भ्रौर शांति के साय विचार करे तो यह सदसद्विवेक-युद्धि कभी उसको घोला नहीं देगी। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे मौको पर हम वूसरों से यही कहा करते हैं, 'कि तू अपने मन से पूछ '। इस वड़े देवता के पास एक सूची हमेशा मीजूद रहती है। उसमें यह लिखा होता है कि किस सद्गुए। को किस समय कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये यह मनोदेवता समय समय पर इसी सूची के श्रमुसार श्रपना निर्एाय प्रगट किया करता है। मान लीजिये, कि किसी समय आत्म-रक्षा और आहिसा में विरोध उत्पन्न हुन्ना न्नीर यह ज्ञका उपस्थित हुई, कि दुर्भिक्ष्य के समय न्नभक्ष्य भक्षण फरना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि हम शात चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्एाय प्रगट होगा कि " श्रभक्ष्य भक्षण करो '। इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ श्रीर परार्थ श्रथवा परो-पकार के वीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर करना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह सूची एक ग्रंथकार को ज्ञांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुई है, जिसे उसने अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया है । (इस सूची में नम्प्रतायुक्त पूज्य भाव को पहला

<sup>\*</sup> इस सदसिंदिवेक-वृद्धि को ही ग्रग्नेजी मे Conscience कहते है, श्रौर श्राधि-दैवत पक्ष Intuitionist School कहलाता है।

<sup>ा</sup> इस ग्रन्यकार का नाम James Martineau (जेम्स मार्टिनो) है। इसने यह सूची ग्रपने Types of Ethical Theory (Vol. II. p. 266. 3rd Ed) नामक ग्रन्य में दी हैं। मार्टिनो ग्रपने पंथ को Idio-psychological कहता है। परन्तु हम उसे श्राधिटैवतपक्ष ही में गामिल करते है।

स्रर्थात् अत्युच्च स्थान दिया गया है; श्रौर उसके बाद करुएा, कृतज्ञता, उदारता, वात्सल्य श्रादि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियो में शामिल किया है। <u>इस</u> प्रंथकार का मत है, कि जब ऊपर' श्रीर नीचे की श्रेणियों के सद्गुणों में विरोध उत्पन्न हो, तब ऊपर की श्रेणियों के सद्गुणों को ही श्रधिक मान देना चाहिये। उसके मत के श्रनुसार कार्य-श्रकार्य का श्रथवा धर्म-श्रधर्म का निर्एाय करने के लिये इसकी अपेक्षा और कोई उचित मार्ग नहीं है। इसका कारए। यह है, कि यद्यपि हम श्रात्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि 'श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख ' किसमें है, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या श्रिधिकार नहीं हैं कि 'जिस बात में ग्रंधिकाश लोगो का सुख हो वही तू कर; 'इस लिये श्रंत में इस प्रक्त का निर्णय ही नहीं होता कि 'जिसमें श्रिधिकांश लोगो का हित है, वह बात में क्यों करूं?' श्रीर सारा भगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है। राजा से बिना म्रधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है, तब उसके निर्ण्य की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-ग्रकार्य के निर्ण्य की भी · होती है, जो दूरदृष्टिपूर्वक सुंखदुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल दूरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, तुभे यह करना ही चाहिये। इसका कारए। यही है कि कितनी भी दूरदृष्टि हो, तो भी वह मनुष्यकृत ही है, श्रीर इसी कारण वह अपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती। ऐसे समय पर श्राज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई श्रधिकारी अवश्य होना चाहिये। और <u>यह काम ईंश्वरदत्त सदसिंदवेकबुद्धि ही कर सकती है; क्योंकि वह मनुष्य की श्रपेक्षा/</u> श्रेष्ठ ग्रतएव मनुष्य पर श्रपना श्रधिकार जमाने में समर्थ है। यह सदसिह--वेक-बुद्धि या 'देवता' स्वयंभु है, इसी कारएा व्यवहार में यह कहने की रीति पड़ गई है कि मेरा 'मनोदेव' अमुक प्रकार की गवाही नहीं देता। जब कोई मनुष्य एक-ग्राध बुरा काम कर बैठता है, तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लिजत हो जाता है, श्रीर उसका मन उसे हमेशा टोंकता रहता है। यह भी उपर्युक्त देवता के शासन का ही फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का ग्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि, श्राधिदैवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न माना जाय, तो इस प्रक्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन हमें क्यों टोंका करता है।

ऊपर दिया हुआ वृत्तान्त पश्चिमी आधिदैवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मोपदेशकों ने किया है। उनके मतके अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभौतिक साधनों की अपेक्षा यह ईश्वरदत्त साधन मुलभ, श्रेष्ठ एवं ग्राह्य है। यद्यपि हमारे देश में प्राचीन काल में, कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पथ नहीं था, तथापि उपर्युक्त मत हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानो-वर, मन की भिन्न भिन्न बृत्तियों को देवता ग्रों का स्वरूप दिया गया है। शिद्धले

प्रकरण में यह बतलाया भी गया है कि धमं, सत्य, बृत्त, श्रील, श्री स्रादि देवता स्रोंने प्रन्हाद के दारीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया। (कार्य-श्रकार्य का स्रथवा धमं-ग्रथमं का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी 'धमें' ही है । ऐने वर्णन पाये जाते हैं, कि शिवि राजा के सच्च की प्रीक्षा करने के लिये स्थेन का उप धर कर, श्रीर खुद्रिष्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यज्ञरूप से तथा दूसरी दार कुता बन कर, धमंराज प्रगट हुए थे। स्वयं भगवद्गीता (१०,३४) में भी कीनि, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति श्रीर क्षमा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें में म्मृति, सेधा, धृति ग्रीर क्षमा मन के धमं है। मन भी एक देवता है; श्रीर परप्रह्मा का प्रतिक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी वतलाई है (तै-३ ४; छां-३. १६)। जब मनुजी कहते हैं कि "मन-पूर्त समाचरेत्-" (६.४६)—मन को जो पवित्र मालूम हो वही करना चाहिये—तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन' शब्द से मनोदेवता ही श्रीभप्रेत हैं। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं कि 'जो मन को श्रच्छा मालूम हो वही करना चाहिये।' मनुजी ने मनुसंहिता के चीये श्रध्याय (४.१६१) में यह वात विशेष स्पष्ट कर दी है कि:—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितेषोऽन्तरात्मनः ।
त्ययत्नेन कुर्वात विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

"वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारी श्रन्तरात्मा संतुष्ट हो, श्रोर जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड देना चाहिये।" इसी प्रकार चातु-वंएयं-धर्म श्रादि व्यावहारिक नीति के मूल तत्त्वो का उल्लेख करते समय मनु, याजवल्क्य श्रादि स्मृति-ग्रंथकार भी कहते हैं:—

> वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य छक्षणम्॥ 🛩

"वेद, स्मृति, शिष्टाचार श्रीर श्रमनी श्रात्मा को प्रिय मालूम होना-ये धर्म के चार मूलतत्त्व है" (मनु. २. १२)। " श्रमनी ग्रात्मा को जो प्रिय मालूम हो"—इस का श्रयं यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब श्रुति, स्मृति श्रीर सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या श्रधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन 'मनःपूतता' समभी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रलहाद श्रीर इन्द्र की कथा बतला चुकने पर 'शील' के लक्षण के विषय में, धृतराष्ट्र ने महाभारत में, यह कहा है:—

यद्न्येपां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम् । अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंचन ॥

मर्थात् "हमारे जिन कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने में स्वयं प्रपने ही को लङ्जा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये" (मभा-



शां. १२४. ६६) । इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि 'लोगो का हित हो नहीं सकता' और 'लज्जा मालूम होती हैं', इन दो पदों से 'अधि-कांश लोगो का अधिक हित ' और 'मनोदेवता' इन दोनो पक्षो का इस क्लोक में एक साथ कैसा उल्लेख किया गया है । मनुस्पृति (१२.३५,३७) में भी कहा गया है, कि जिस कर्म करने में लज्जा मालूम होती है वह तामस है, और जिसके करने में लज्जा मालूम नही होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होती है, वह सात्त्विक है । धम्म-पद नामक बौद्धग्रन्थ (६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते है । कालिदास भी यही कहते है, कि जब कर्म-ग्रकर्म का निर्ण्य करने में कुछ सन्देह हो तब—

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ "सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते है " (शाकुं.. १. २०) । <u>पातंजल योग इसी</u> बात की शिक्षा देता है, कि चित्तवृत्तियों का निरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; भ्रौर यह योग-शास्त्र हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है; अतएव जब कभी धर्म-भ्रथमं के विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये जाने की आवश्यकता है, कि '<u>अन्तःकरण को स्वस्थ श्रौर शान्त करने</u> से जो उचित मालूम हो, बही करना चाहिये। ' सब स्मृति-प्रन्थों के ग्रारम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, कि स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही धर्म-ग्रधर्म वतलाया करते थे (मनु. १.१)। यो ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाही लेना ' यह मार्ग अत्यन्त सुलभ प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करनें लगते हैं, कि 'शुद्ध मन ' क़िसे कहना चाहिये, तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता; और यही कारण है, कि हमारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास्त्र की इमारत इस कच्ची नींव पर खड़ी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह त्त्वज्ञान कृौन सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है, कि पश्चिमी आधिभोतिक-वादियों ने इस आधिदैवतपक्ष का किस प्रकार खंडन किया है। कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक स्रीर स्राधिभौतिक पन्थों के कारण भिन्न भिन्न है, तथापि उन दोनों का अन्तिम निर्णय एक ही सा है। श्रतएव, पहले श्राधिभौतिक कारणीं का उल्लेख कर देने से माध्यात्मिक कारणों की महत्ता भीर सयुक्तता पाठको के ध्यान में शीध्य मा जायगी।

उत्तर कह ग्राये हैं, कि ग्राधिदैविक पन्य में शुद्ध मन को ही ग्रग्रस्थान दिया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि 'ग्रधिकांश लोगो का ग्रधिक मुख '—— वाले ग्राधिभौतिक नीतिपन्थ में कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये जाने का जो दोष पहले बतलाया गया हैं, वह इस ग्राधिदैवतपक्ष में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैं, कि सदसद्विवेकक्षी

गुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये, तव इस पन्य में भी दूसरी श्रनेक श्रपरिहार्थ वायाएँ उपस्थित हो जाती है। कोई भी बात लीजिये, कहने की श्रावश्यकता नहीं है, कि उसके बारे में भली भाति विचार करना—वह प्राहच है प्रथवा प्रजाहच है, करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ प्रथवा सुल, होगा या नहीं इत्यादि वातों को निश्चित करना—नाक अथवा आँख का काम नहीं है; किन्तु वह काम उस स्वतंत्र इन्द्रिय का है जिसे मर्ने कहते हैं। अर्थात्, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निएांय मन ही करता ह; चाहे आप उसे इन्द्रिय कहे या देवता । यदि आधिदैविक पन्य का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई श्रापत्ति नहीं । परन्तु पश्चिमी श्राधिदैवत पक्ष इससे एक पग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कब्रन है, कि भला श्रयवा बुरा (सत् श्रयवा श्रसत्), न्याय्य श्रयवा श्रन्याय्य, धर्म श्रयवा श्रधमं का निर्णय करना एक वात है; श्रीर इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि श्रमुक पदार्थ भारी है या हलका है, गोरा है या काला, श्रथवा गणित का कोई उदाहरए। सही है या गलत । ये दोनो वाते अन्यन्त भिन्न है । इनमें से दूसरे प्रकार की बातो का निर्एाय न्यायशास्त्र का ग्राधार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पहले प्रकार की वातों का निर्एाय करने के लिये केवल मन ग्रसमय है, ग्रतएव यह काम सदसिद्वचेचन-शक्तिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है इसका कारए। वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गिएत के उदाहरए। की जाँच करके निश्चय करते है कि वह सही ह या गलत, तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ श्राटि की जाँच कर लेते हैं, ग्रौर फिर श्रपना निश्चय स्थिर करते हैं; ग्रर्थात इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को भ्रन्य किया या व्यापार करना पड़ता है। परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता। (जब हम यह सुनते है, कि किसी एक ब्रादमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मुँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते हैं " राम राम ! उसने बहुत बुरा काम किया ! " श्रीर इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता। श्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि कुछ भी विचार न करके ब्राप ही ब्राप जो निर्एय हो जाता है, ग्रीर जो निर्एय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक मनोवृत्ति के व्यापार है। इत्तलिये यह मानना चाहिये कि सद-सिंद्विचन-प्रान्ति भी एक स्वतंत्र मानितक देवता है। सब मनुष्यो के श्रन्तःकरएा में यह देवता या जनित एक ही सी जागृत रहती है, इसलिये हत्या करना सभी लोगों को दोप प्रतीत होता है; ग्रौर उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता । इस भ्राधिदैविक युक्तिकांद पर भ्राधिभौतिक पन्य के लोगों का यह उत्तर है, कि सिर्फ "हम एक-आव बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं " इतने हो मे यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास पर प्रवनिम्बत है। उदाहरजार्य, गिज्न का वियन लीजिये। व्यापारी लोग मन के

भाव से, सेर-छटाक के दाम एकद्रम मुखाग्र गिएत की रीति से बतलाया करते हैं; इस कारएा यह नहीं कहा जा सकता, कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी श्रच्छे गिएतज्ञ से भिन्न है। कोई काम, श्रभ्यास के कारए, इतना अच्छी तरह सध जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीध श्रौर सरलतापूर्वक कर .लेता है । उत्तम लक्ष्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पिक्षयो को बन्दूक से सहज मार गिराता है, इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लक्ष्यंभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं, किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षियो की गतिं को जानना, इत्यादि शास्त्रीय बातो को भी कोई निरर्थक श्रौर त्याज्य नहीं कह सकता। <u>नेपोलियन के</u> विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगए। में खड़ा हो कर चारों श्रोर सूक्ष्म दृष्टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम थ्रा जाया करती थी, कि शत्रु किस स्थान पर कमजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतंत्र देवता है और उसका अन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भी सम्बन्ध नही हैं (इसमें सन्देह नहीं, कि किसी एक काम में किसी की बुद्धि स्वभावतः श्रधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ इस ग्रसमानता के आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनो की बृद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके स्रतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि कार्य-स्रकार्य का अथवा धर्म-स्रध्नमं का निर्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि " ब्रमुक काम करना चाहिये ब्रथवा नहीं करना चाहिये"। यह बात प्रगट है, कि इस प्रकार का प्रक्न प्रसंगानुसार अर्जुन की तरह सभी लोगो के सामने उपस्थित हुआ करता है; और कार्य-अकार्य निर्एय के कुछ विषयो में, भिन्न भिन्न लोगो के श्रभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सदसद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यो है ? इससे यही कहना पड़ता है, कि मनुष्य की बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी बात का निर्एाय करेगा। बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी है कि जो मनुष्य का वध करना श्रपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी सहर्ष खा जाते हैं! जंगली लोगो की बात जाने दीजिये। सभ्य देशों में भी यह देखा जाता है, कि देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गहर्च समभी जाती है वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समझी जाती है। उदाहरणार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोष समक्षा जाता है; परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं मानी जाती । भरी सभा में सिर की पगड़ी उतारना हिन्दू लोगों के लिये लज्जा या श्रमर्यादा की बात है; परन्तुं श्रंग्रेज़ लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं।यदि यह वात सच है, कि ईश्वर-दत्त या स्वाभाविक सदसद्विचन-शक्ति के कारण ही बुरे कर्म करने में लज्जा मालूम होती है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिये? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग-भी, एक बार जिसका नमक ला गी. र. ६

नेते है उस पर हियपार उठाना निद्य मानते है, किन्तु वड़े वडे सभ्य पश्चिमी राष्ट्र भी श्रपने पटोमी राष्ट्र का वध करना स्वदेशभिवत का लक्षण समभते है। यदि सदस-द्विचन-शक्तित्प देवता एक ही है, तो यह भेद क्यो माना जाता है ? श्रीर यदि यह कहा जाय, कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसिंहवेचन-शक्ति में भी भेद हो जाया करते है, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में वाघा श्राती हैं। मनुष्य ज्यो ज्यो अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य वनता जाता है, त्यो त्यों उसके मन ग्रोर बुद्धि का विकास होता जाता है; ग्रीर इस तरह बुद्धि का विकास होने पर, जिन वातो का विचार वह अपनी पहली असभ्य अवस्था में नहीं कर सकता था, उन्ही वातो का विचार श्रव वह श्रपनी सभ्य दशा में शीधता से करने लग जाता है। ग्रयवा यह कहना चाहिये, कि इस वृद्धि का विकसित होना ही सभ्यता का लक्षण है। यह सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह का परिएाम है, कि वह ग्रोरो की वस्तु को ले लेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी, जिससे बुरे-भले का निर्एय किया जाता है; धीरे धीरे बढ़ती जाती है, श्रीर श्रव तो कुछ कुछ बातो में वह इतनी परिपक्त होती ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये विना ही हम लोग अपना नैतिक निएांय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें श्राँखो से कोई दूर या पास की वस्सु देखनी होती है, तव ग्राँखो की नतो को उचित परिमाए से खींचना पडता है; ग्रीर यह किया इतनी शीघाता से होती है कि हमें उसका कुछ वीध भी नहीं होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है ? (मारांश यह है, कि मन्ष्य की वृद्धि या मन सब समय श्रीर सब कामी में एक ही है। यह बात ययार्थ नहीं कि काले-गोरे का निर्एाय एक प्रकार की बुद्धि करती है, स्रीर बुरे-भले का निर्एय किसी अन्य प्रकार की वृद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित अथवा अपरिपक्व रहती है। उक्त भेद की श्रोर, तथा इस श्रनुभव की श्रोर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीध्यतापूर्वक कर सकना केवल आदत या अभ्यास का फल है। पश्चिमी श्राधिभौतिकवादियों ने यह निश्चय किया है, कि मन की स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसिंहचारशिकत नामक कोई भिन्न स्वतन्त्र और विल-

क्षण शक्ति के मानने की ग्रावश्यकता नहीं है।

इस विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का ग्रन्तिम निर्णय भी पश्चिमी ग्राधिभौतिकं-वादियों के सदृश ही हैं। वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ ग्रीर शान्त श्रन्त.करण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात मान्य नहीं, कि धर्म-श्रधमं का निर्णय करनेवाली बुद्धि श्रलग है ग्रीर काला-गोरा पहचानने की बुद्धि श्रलग हैं। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है, कि मन जितना मुशिक्षित होगा उतना ही वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, श्रतएव मन को मुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को बृद्धता से करना चाहिये परन्तु वे इस बात को नही मानते, कि सदसिंदिवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस' वात का निरीक्षण सूक्ष्म रीति से किया गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, ग्रौर उसके मन का या बुद्धि का व्यापार किस तरह हुग्रा करता है। इसी निरीक्षण को 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार' कहते हैं। क्षेत्र का ग्रर्थ ' ग्रारे ' ग्रौर क्षेत्रज्ञ का ग्रर्थ ' ग्रात्मा' है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ग्रध्यात्मविद्या की जड़ है। इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर, सदसिंदिवेक-शक्ति ही की कौन कहे, किसी भी मनोदेवता का ग्रस्तित्त्व ग्रात्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसी ग्रवस्था में ग्राधिदैवत पक्ष ज्ञाप ही ग्रीप कमजोर हो जाता है। ग्रतएव, ग्रब यहाँ इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विद्या ही का विचार संक्षेप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतेरे सिद्धांतों का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान में ग्रच्छी तरह ग्रा जायगा।

यह कहा जा सकता है, कि सन्ष्य का <u>शरीर (पिड, क्षेत्र या देह) एक</u> बहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर जिया जाता है, फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चया किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कौन से है; भ्रौर तब वाहर से लाये गये कच्चे माल से नई चीजें बनाते भ्रौर उन्हें बाहर भेजते हैं। वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं ; इस सृब्टि के पांचभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इंद्रियाँ ही <u> प्रथम साधन है</u>। इन इंद्रियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थी का यथार्थ अथवा मूल स्वरूप नहीं जाना जा सकता। श्राधिभौतिक-वादियों का यह मत है, कि पदार्थी का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इंद्रियों को प्रतीत होता है। न्परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इंद्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों का गुए-धर्म जैसा श्राज है वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इंद्रियों में भी दो भेद है-एक कुर्मेन्द्रियाँ श्रीर दूसरी जानेन्द्रियाँ। हाथ, पैर, वाएी, गुद श्रीर उपस्थ ये पाँच कर्मेद्रियाँ है। हम जो कुछ व्यवहार श्रपने शरीर से करते है, वह सब इन्हीं कर्मेद्रियों के द्वारा होता है। नाक, भ्राँखें, कान, जीभ भ्रौर स्वचा ये पाँच ज्ञानें-द्रिया है। श्राँखो से रूप, जिन्हा से रस, कानो से शब्द, नाक सें गन्ध, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी किसी भी वाहच पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है, वह उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्श के सिवा और कुछ नहीं हैं। उदाहरएगर्थ, शुक सोने का टुकड़ा लीजिये । वह पीला देख पडता है, त्वचा को कठोर मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुए। हमारी इंद्रियों को गोचर होते हैं उन्हीं को हम सोना कहते हैं, और जब ये गुए। बार बार एक ही पदार्थ में एक ही से दृग्गोचर होने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार, वाहर का माल भीतर के लिये ग्रौर भीतर का माल बाहर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाजे होते है, उसी प्रकार

(मनुष्य वा देह में वाहर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार है, श्रीर भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार है। सूर्य की किरएों किसी पदार्य पर गिर कर जब लौटती है और हमारे नेत्रो में प्रवेश करती है, तब हमारी ग्रात्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से ग्रानेवाली गन्य के सूक्ष्म परमाणु जब हमारी नाक के मज्जातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस पदार्थ की बास आ़ती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते है। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार भ्रपना व्यापार करने लगती है, तब हमें उनके द्वारा वाहच सुध्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। परंतु ज्ञानेन्द्रियाँ जो कुछं व्यापार करती है उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानेन्द्रियो सो 'ज्ञाता' नहीं कहते, किंतु उन्हें सिर्फ वाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार' ही कहते हैं। इन दरवाजों से माल भीतर ग्रा जाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरए। यं, बारह बजे जब घड़ी में घएटे वजने लगते है, तब एकदम हमारे कानो को यह नहीं समभ पड़ता कि कितने बजे हैं; किंतु ज्यो ज्यो घडी में 'टन् टन्' की एफएक भागाज होती जाती है, त्यो त्यों हवा की लहरे हमारे कानो पर श्राकर टक्कर मारती है, ग्रीर मज्जातंतु के द्वारा प्रत्येक ग्रावाज् का हमारे मन पर पहले ग्रलग म्रलग संस्कार होता है, भ्रौर भ्रंत में इन सबो को जोड कर हम निश्चय किया करते है कि इतने बजे हैं। पशुग्रो में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती है। जब घड़ी की 'टन् टन्' ग्रावाज् होती है तब प्रत्येक ध्विन का संस्कार उनके कानो के द्वारा मन तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि, वे उन सब सस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है, कि यद्यपि अनेक संस्कारी का पृथक् पृथक् ज्ञान पशस्रो को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का वोध उन्हें नहीं होता। भगवव्गीता (३ ४२) में कहा है:-" इद्रियाणि परा-) एयाहु इंद्रियेभ्यः पर मनः " ऋर्यात् इद्रियाँ (बाहच) पदार्थो से श्रेष्ठ हं ग्रीर मन इद्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वहीं है, जो ऊपर लिखा गया है। पहले कह श्राये हैं, कि यदि मन स्थिर न हो तो ब्राँखें खुली होने पर भी कुछ दील नहीं पड़ता, श्रीर कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता। ताल्पर्य यह है, कि इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मंशी ( क्लर्क ) है, जिसके पास वाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही मुंशी (मन) उस माल की जाँच किया करता है। अब इन बातो का विचार करना चाहिये कि, यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अवतक सामान्यतः 'मन कहते श्राये है, उसके भी श्रौर कौन कौन से भेद किये जा सकते है, अथवा एक ही मन को भिन्न भिन्न प्रधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो सन्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके, श्लीर

उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता है, कि उनमें से अड्छे

कौन से और बुरे कौन से हैं, ग्राहच अथवा त्याज्य कौन से हैं, श्रौर लाभदायक तथा हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात श्रच्छी, ग्राहच, लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में हम प्रवृत्त हुआ करते हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं तब, श्रांख श्रीर नाक के द्वारा, बाग के वृक्षों श्रीर फूलों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारी आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि, इन 'फूलों में से किसकी सुगन्ध अञ्छी और किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को प्राप्त कर लेने की इंच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती, श्रीर न हम उसे तो इने का प्रयत्न ही करते हैं। भ्रतएव सब मनोव्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते है:--। (१) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों की वुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके भ्रच्छेपन या बुरेपन का सार-असार विचार करके यह निश्चय करना, कि कौन सी बात ग्राहच है और कौन सी त्याज्य; भ्रौर (३)निश्चय हो चुकने पर, ग्राहच वस्तु को प्राप्त कर लने की और अग्राहच को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों न्व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के वाद एक होते ही रहें। सम्भव है, कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा भ्राज हो जाय; किन्तु इतने ही से -यह नहीं कह संकते, कि उक्त तीनों क्रियाश्रों में से किसी भी क्रिया की श्रावश्यकता . नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है:- पहले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकीली श्रपनी श्रपनी गवाहियाँ श्रौर सबूत न्यायाधिश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद न्यायाधिश दोनों पक्षों के सबूत देख कर निर्णय स्थिर करता है, भ्रौर भ्रंत में न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार नाज़िर कार्रवाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी को भ्रभी तक हम सामान्यंतः 'मन' कहते भ्राये है, उसके व्यापारो के भी विभाग हुन्रा करते है। (इनमें से, सामने उपस्थित वातों का सार-म्रसार-विचार करके यह निश्चय करने का काम (अर्थात् केवल न्यायाधीश का काम) 'बुद्धि' नामक इंद्रिय का है, कि कोई एक बात अमुक प्रकार ही की (एवमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नाउन्यया) । ऊपर कहे गये सब मनोव्यापारों में से इस सार-असार-विवेक शक्ति को ग्रलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इंद्रिय के द्वारा हुग्रा करते | हैं, उसी को सांख्य ग्रौर वेदान्तशास्त्र में 'मन' कहते हैं (सां का २३ ग्रौर २७ देखो) । यही मन वकील के सदृश, कोई बात ऐसी हैं (संकल्प) ग्रथवा इस के विरुद्ध वैसी है (विकल्प) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिये पेश किया करता है। इसी लिये इसे 'संकल्प-विकल्पात्मक 'श्रर्थात् बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इंद्रिय कहा गया है। कभी कभी ं ' संकल्प ' शब्द में ' निश्चय 'का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है (छांदोग्य

७.४.१देखो)।परन्तु दहाँ पर 'स्कृत्य 'शब्द का उपयोग-निश्चय की श्रपेक्षा न रदाते हुए-शमुक बात अनुक प्रकार की नालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम-भना, प्रथम कुछ योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, मन में लाना ग्रादि ब्यावारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार बकील के सदृश, श्रपनी कल्प-नाग्रो को वृद्धि के सामने निर्णयार्य सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा नहीं हो जाता । युद्धि के द्वारा भले-युरे का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बृद्धि ने प्राह्य माना है उसका कर्नेन्द्रियों से श्राचरण कराना, श्रर्थात वृद्धि की श्राज्ञा को कार्य में परिएात करना-यह नाज़िर का काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारए। मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहने में कोई, श्रापित नहीं कि, बुद्धि के निर्एय की कार्रवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में 'व्याकरण्-विचार करना ' यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है । इसके प्रतिरिक्त शेष सब कार्य वृद्धि के हैं। यहाँ तक, कि मन स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं करता । सार-ग्रसार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान ग्रात्मा को करा देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है, या तर्क से कार्य-कारएा-सम्बंध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-भ्रकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारो को '<u>व्यवसाय</u>' या 'श्रव्यवसाय' कहते हैं। श्रतएव दो शब्दो का उपयोग करके, 'बुद्धि' ग्रीर 'मन का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (ज्ञां २५१. ११) में यह व्यात्या दी गई है :--

व्यवसायात्मिका वुद्धिः मने। व्याकरणात्मकम्। 🗸

"वृद्धि (इंद्रिय) व्यवसाय करती है अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछ निश्चय करती है; श्रीर मन व्याकरण श्रयवा विस्तार है—वह श्रगली श्रवस्था, करनेवाली प्रवर्तक इंद्रिय है; श्रयात् बुद्धि व्यवसायात्मिका है श्रीर मन व्याकरणण पातमक है।" भगवव्गीता में भी "व्यवसायात्मिका बुद्धिः" शब्द पाये जाते हैं (गी. २.४४); ग्रोर वहाँ भी बुद्धि का प्रर्थ 'सार-ग्रसार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ही है। यथार्थ में बुद्धि केवल एक तलवार है। जो कुछ उसके सामने श्राता है या लाया जाता है, उसकी काट-छाँट करना ही उसका काम है; उसमें दूसरा कोई भी गृण अथवा धर्म नहीं है (मभा वन १८१. २६)। संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, घृति, श्रद्धा, उत्साह, करुएा, प्रेम, दया, सहानु-भूति, कृतज्ञता, काम, लज्जा, श्रानन्द, भय, राग, संग, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, कोध इत्यादि सव मन ही के गुए अथवा धर्म है (वृ. १. ५. ३; मैत्र्यु ६. ३०)। जैसी जैसी ये मनीवृत्तियाँ जागृत होती जाती है वेसे ही कर्म करने की श्रोर मनुष्य की प्रवृत्ति हुम्रा करती है। उदाहरणार्थ, मन्ष्य चाहे जितना बुद्धिमान् हो श्रीन चाहे वह गरीव लोगो की दुर्दशा का हाल भलीभाँति जानता हो, तथाणि यदि उसके हृदय में करुणावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीबों की सहायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं। अथवा, यदि वैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की इच्छा होने पर भी वह नही लड़ेगा। तात्पर्य यह है, कि बृद्धि सिर्फ यहि बतलाया करती है कि जिस बात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिएाम क्या होगा। इच्छा अथवा धर्य आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वयं (ग्रर्थात् बिना नन की सहायता लिये ही) कभी इंद्रियो को प्रेरित नहीं कर सकती। इसके विरुद्ध कोध भ्रादि वृत्तियो के वश में होकर स्वयं मन चाहे इंद्रियों को प्रेरित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-ग्रसार-विचार के विना केवल मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही होगा। <u>उदाहरणार्थ, य</u>र्दि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ दान किया जाता है, तो संभव है कि वह किसी श्रपात्र को दिया जावे और उसका परिएाम भी वृरा हो। सारांश यह है, कि बृद्धि की सहायता के विना केवल मनो-वृत्तिया प्रत्यो है। अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात् वह भले-बुरे का अचुक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनु-रोध से आचरण करे; ग्रौर इन्द्रियाँ मन के ग्राधीन रहे । <u>मन ग्रौर वृद्धि के सिव</u>ा ' <u>श्रंतःकरण</u> ' श्रोर <u>'चित्त'</u> ये दो शब्द भी प्रचिलित है। इनमें से 'श्रंत करण ' शब्द का धात्वर्थ 'भीतरी करण अर्थात् इन्द्रिय 'है, इसलिये उसमें मन , बुद्धि, चित्त, श्रहंकार श्रादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; श्रीर जब 'मन' पहले पहल बाहच विषयो का ग्रहण ग्रर्थात् चिंतन करने लगता है, तब वही 'चित्त' हो जाता है (मभा शां २७४ १७)। परंतु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक्त में नहीं श्राता, कि किस स्थान पर कौन सा श्रर्थ विवक्षित है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से मृत और बृद्धि इन्ही दो शब्दो का उपयोग, <u>शास्त्रीय परिभाषा में अपर कहे गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह</u> मन श्रौर बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तब, न्यायाधीश के समान, बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; श्रौर मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का मुंशी बन जाता है। " मनसस्तु परा बृद्धिः "-इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी यही है, कि मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी. ३.४२)। तथापि, जैसा कि ऊपर कह आये है, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं-(१) ज्ञानेन्द्रियो द्वारा श्रथवा बाहर से, श्राये हुए संस्कारो की व्यवस्था करके उनको बृद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; भ्रौर (२) बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी भ्राज्ञा भ्रथवा डाक कर्मेंद्रियो के पास भेज कर बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये श्रावत्यक बाहच किया करवाना । जिस तरह दूर्कान के लिये माल खरीदने का काम और दूकान में बैठ कर बेचने का काम भी, कहीं कहीं, उस दूकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को

भी दूसरा काम करना पड़ता है। मान लो कि, हमें एक मित्र दीख पड़ा श्रीर उसे पुकारने की इच्छा से हमने उसे 'श्ररे' कहा। श्रव देखना चाहिये कि इतने समय में श्रन्त करण मैं कितने व्यापार होते हैं। पहले श्रांखों ने श्रथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह मंस्कार मन के द्वारां बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है, श्रीर बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान श्रात्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। जब श्रात्मा बुद्धि के द्वारा यह निक्चय करती है, कि मित्र को पुकारना चाहिये, श्रीर बुद्धि के इस हेतु के श्रनुसार कार्रवाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, श्रीर मन हमारी जिव्हा (कर्मेन्द्रिय)से 'श्ररे!' शब्द का उच्चा-रण करवाता है। पाणिनि के शिक्षा-ग्रन्थ में शब्दोच्चारण-किया का वर्णन इसी वात को ध्यान में रख कर किया गया है:—

आतमा युद्धचा समेत्याऽर्थान् मनो युंको विवक्षया । मनः कायाग्निमाहान्ते स प्रेरयति मास्तम् । मास्तस्त्रासि चरन् मंद्रं जनयति स्वरम् ॥

ग्रर्थात् "पहले ग्रात्मा बृद्धि के द्वारा सव बातो का ग्राकलन करके मन में योलने की इच्छा उत्पन्न करती है; श्रौर जब मन कायाग्नि को उसकता है तब कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती हैं। यही स्वर आगे कएठ-तालु आदि के वर्ण-भेद-रूप से मुख के बाहर आता है। उक्त रलोक के अन्तिम दो चरए। मैत्र्युपनिषद् में भी मिलते है (मैत्र्यु. ७. ११); श्रीर, इससे प्रतीत होता है, कि ये क्लोक पाणिनि से भी प्राचीन है † । श्रायुनिक शारीरशास्त्रो में कायाग्नि को मज्जातन्तु कहते है । परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञो का कथन है, कि मन भी दो है; क्योंकि बाहर के पदार्थों का ज्ञान भीतर लानेवाले श्रीर मन के द्वारा बृद्धि की श्राज्ञा कर्में न्द्रियो को वतलानेवाले मज्जा-तन्तु शरीर में भिन्न भिन्न है। हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन श्रीर बुद्धि को भिन्न वतला कर सिर्फ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है, श्रर्थात् वह फर्मेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान श्रीर ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों के समान काम करता है। दोनो का तात्पर्य एक ही है। दोनो की दृष्टि से यही प्रकट है, कि वृद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है, श्रीर मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है, तथा फिर कर्मेन्द्रियो के साथ व्याकरएगत्मक या कार्रवाई करनेवाला श्रर्यात् कर्मेन्द्रियो का साक्षात् प्रवर्तक हो जाता है। किसी यात का 'व्याकरए।' करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया करता है, कि वृद्धि की ग्राज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारए। मन

<sup>ं</sup> मेन्समूलर साहव ने लिखा है कि मैत्र्युपनिषद् पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना चाहिये । Sacred Books of the East Series, Vol. XV. pp. NVII-li इस पर परिनिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है।

की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ यही कहा जाता है कि 'संकल्प-विक-ल्पात्मकं'। परन्तु, ध्यान रहे, कि उस समय भी इस व्याख्या में मन के दोनो च्यापारों का समावेश किया जाता है।

'बुद्धि का जो ग्रर्थ अपर किया गया है, कि यह निर्ण्य करनेवाली इंद्रिय है, वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूक्ष्म विवेचन के लिये उपयोगी है। परन्तु इन श्चास्त्रीय अर्थों का निर्एय हमेशा पीछे से किया जाता है। अतएव यहाँ 'बुद्धि ' शब्द के उन व्यावहारिक अर्थों का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय प्रर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये है। जब तक व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्एय नहीं करती, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता; भ्रौर जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक उसके प्राप्त करने की -इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती। अतएव, जिस प्रकार व्यवहार में भ्राम के पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द 'आम' का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये थ्रौर उस बुद्धि के वासना थ्रादि फलों के लिये भी 'एक ही शब्द 'बुद्धि' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। उदाहर-्णार्थ, जब हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है, तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है, कि उसकी 'वासना' खोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हे बुद्धि से सम्बोधित करना युक्त नहीं है। पैरंतु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के व्यवहार में 'बुद्धि ' शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थो में होता चला आया है:--(१) निर्णय करनेवाली इंद्रिय; श्रौर (२) उस इंद्रिय के ज्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा । ग्रतएव, ग्राम के भेद बत-लाने के समय जिस प्रकार 'पेड़' श्रौर 'फल' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों ग्रयों की भिन्नता व्यक्त करनी होती .है, तव निर्णय करनेवाली अर्थात् शास्त्रीय बृद्धि को 'व्यवसायात्मिक ' विशेषण जोड़ दियां जाता है, श्रीर वासना को केवल 'बुद्धि' श्रथवा 'वासनात्मक' बुद्धि कहते हैं। गीता (२. ४१, ४४, ४६; श्रौर ३. ४२) में 'बुद्धि शब्द का उपयोग उपर्युक्त दोनों श्रर्थों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक लेने के लिये 'बुद्धि 'शब्द के उपर्युक्त दोनीं अर्थी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्वापार का क्रम इस प्रकार है—पहले वह 'व्यवसायात्मिक वद्धीन्द्रिय से विचार करता है, कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फिर उस कर्म के करने की इच्छा या वासना (भ्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि) उत्पन्न होती है; श्रौर तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-श्रकार्य का निर्ण्य करना जिस (व्यवसायात्मिक) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्थ और ज्ञान्त हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (बुद्धि) उत्पन्न नहीं होने पातीं

भीर मन भी विगड़ने नहीं पाता । श्रतएव गीता (२.४१) में कर्मयोगशास्त्र का प्रयम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक वृद्धि को शुद्ध श्रौर स्थिर रखना चाहिये। फेवल गीता ही में नहीं, किन्तु कान्ट' ने भी वृद्धि के इसी प्रकार' दो भेद किये हैं; भ्रोर शुद्ध अर्थात् व्यवसायात्मिक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अर्थात् दासनात्मक युद्धि के व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र ग्रंथों में किया है। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिक वृद्धि को स्थिर करना पातं-जल योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशास्त्र का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त हैं कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिएाम की श्रोर ध्यान न दे कर, पहले सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात् वासनात्मक बुद्धि कैसी है (गी. २.४६)। शौर इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया जाता है तब प्रतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मिक वृद्धि स्थिर श्रीर शुद्ध नही रहती, उसके मन में वासनाशों की भिन्न भिन्न तरगें उत्पन्न हुआ करती है, श्रीर इसी कारए कहा नही जा सकता, कि वे वासनाएँ सदैव शुद्ध श्रीर पवित्र ही होगी (गी. २. ४१) । जबिक वासनाएँ ही शुद्ध नहीं है, तब ग्रागे कर्म भी शुद्ध कैसे हो सकता है? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये, सांधनो श्रयवा उपायो का विस्तार-पूर्वक विचार करने की ' आवश्यकता होती है; श्रीर इसी कारए भगवद्गीता के छठे श्रध्याय में बुद्धि को शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया गया हैं। परंतु इस सबंघ पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारो ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है, कि गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया. गया है! श्रव पाठकों के ध्यान में यह बात श्रा जायगी, कि गीता-शास्त्र में 'बुद्धि '-शब्द के उपर्युक्त दोनों अयों पर और उन अयों के परस्पर सन्वन्ध पर, ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस वात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और वृद्धि के कार्य कौन कौन से हैं, तथा वृद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अब, मन और व्यवसाया-त्मिक वृद्धि को इस प्रकार पृथक् कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसिहवेक-देवता का यथार्थ रूप क्या है। इस देवता का काम सिर्फ भले-वृदे का चुनाव करना है; अतएव इतका समावेश 'मन' में नहीं किया जा सकता। और किसी भी वात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मिक बृद्धि केवल एक ही है; इसलिये सदसिहवेक-रूप 'देवता' के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह जाता। हाँ इसमें संदेह नहीं, कि जिन वातो का या विषयों का सार-श्रसार--

<sup>ँ</sup> कान्ट ने व्यवसायात्मिक वृद्धि को Pure Reason और वासनात्मक वृद्धि को Practical Reason कहा है।

विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक भ्रौर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी मृकदमे, साहुकारी, कृषि श्रादि स्रनेक व्यवसायों में हर मौके पर सार-श्रसार-विवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न ग्रथवा कई प्रकार की होती है। सार-असारविवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; श्रीर, इसी कारण विवेक ग्रथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये। परन्तु मन के सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अत्एव पूर्वकर्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या आनुषंगिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से, यह बुद्धि कम या अधिक सात्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण, है कि जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राहच प्रतीत होती है, वही दूसरे की बुद्धि में अग्राहच-जैंचती है। इतने ही से यह नहीं समक्त लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इंद्रिय ही प्रत्येक समय भिन्न भिन्न रहती है। श्राँख ही का उदाहरण लीजिये। किसी की श्रांखें तिरछी रहती है तो किसी की भद्दी श्रीर किसी की कानी; किसी की दृष्टि मंद थ्रोर किसी की साफ़ रहती है। इससे हम यह कभी नही कहते कि नेत्रे-न्द्रिय एक नहीं, अनेक हैं। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। जिस बुद्धि से चावल श्रथवा गेहुँ जाने जाते है, जिस बुद्धि से पत्थर श्रीर हीरे का भेद जाना जाता है, जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड़वे का ज्ञान होता. है, वही वृद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके श्रंतिम निर्ण्य भी किया करती है, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत् और असत् क्या [, लाभ ग्रौर हानि किसे कहते हैं, धर्म प्रथवा प्रधर्म ग्रौर कार्य ग्रथवा ग्रकार्य में क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में 'मनोदेवता कह कर उसका चाहे जितन. गौरव किया जाय, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायात्मिक बुद्धि है। इसी श्रभिप्राय की ग्रोर ध्यान दे कर, गीता के ग्रठारहवें अध्याय में, एक ही बुद्धि के तीन भेद (सात्त्विक, राजस ग्रीर तामस) करके भगवान के अर्जुन को पहले यह बतलाया है कि:--

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । बैधं मोक्षं च या वेत्ति वृद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 🛩

श्रर्थात् "सात्त्विक बृद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है :—कौन सा काम करना चाहिये श्रीर कौन सा नहीं, कौन सा काम करने योग्य है श्रीर कौन सा श्रयोग्य, किस बात से डरना चाहिये श्रीर किस बात से नहीं, किसमें बंधन हैं श्रीर किसमें मोक्ष" (गी. १६. ३०) । इसके बाद यह बतलाया है कि :—

ययां धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥

श्चर्थात् " धर्म श्रौर श्रधर्म, श्रथवा कार्य श्रौर श्रकार्य का यथार्थ निर्एाय जो<sub>.</sub>बुद्धिः

नहीं कर मकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है" (१८. ३१)। श्रीर, श्रंत में कहा है कि:—

अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च दुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

श्रर्थातु " श्रथमं को ही घर्म माननेवाली, श्रथवा सव वातों का विपरीत या उलटा निर्णय करनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती हैं " (गी. १८, ३२.) । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-चुरे का निर्एाय करनेवाली, अर्थात् सदसद्विवेक वृद्धिरूप स्वतंत्र भ्रौर भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है। उसका भ्रयं यह नहीं है, कि सदैव ठीक ठीक निर्एाय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्युक्त क्लोको का भावार्य यही है, कि बुद्धि एक ही है, और ठीक ठीक निर्णय करने का सास्त्रिक गुण उसी एक वृद्धि में पूर्व संस्कारों के कारण, शिक्षा से तथा इंद्रिय-निग्रह अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; श्रीर इन पूर्वसंस्कार-प्रभृति कारणों के ग्रभाव से ही, वह बुद्धि जैसे कार्य-ग्रकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही ग्रन्य दूसरी वातों में भी, राजसी ग्रथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भौति मालूम हो जाता है, कि चोर और साह की बुद्धि में, तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की वृद्धि में भिन्नता क्यो हुआ करती है। परन्तु जव हम सदसिंद्वेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते है, तब उक्त विषय की उप-पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह अपनी वृद्धि को सात्त्विक वनावे । यह काम इंद्रियनिग्रह के विना हो नहीं सकता । जव तक व्यवसायात्मिक वृद्धि यह जानने में समर्थ नही है, कि मनुष्य का हित किस वात में है, श्रीर जब तक वह उस बात का निर्एय या परीक्षा किये विना ही इंद्रियों की इच्छानुसार श्राचरए करती रहती है, तब तक यह बृद्धि 'शुद्ध' नहीं कही जा सकती। श्रतएव वृद्धि को मन श्रीर इदियों के श्राधीन नहीं होने वेना चाहिये; किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन श्रौर इंद्रिया चुद्धि के श्राधीन रहे। भगवद्गीता (२. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों में वतलाया गया है; श्रीर यही कारेण है कि कठोपनिषद् में शरीर को रथ की उपमा दी गई है, तथा यह रूपक बाँघा गया है कि उस शरीररूपी रथ में जुते हुए इंद्रियाँ रूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये (व्यव-सायात्मिक) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम घीरता से खीचे रहना चाहिये (कठ ३. ३-६) । महाभारत (वन. २१०, २५; स्त्री. ७. १३, ग्रक्व. ५१. ५) में भी वही रूपक दो तीन स्थानी में, कुछ हेरफेर के साथ लिया गया है। इंद्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टांत इतना भ्रच्छा है, कि ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववैत्ता प्लेटो ने भी इंद्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी रपक का उपयोग अपने ग्रंथ में किया है (फिड्र्स. २४६) । भगवद्गीता में, यह

दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के संदर्भ की श्रीर जों ध्यान देगा उसे यह बात अवश्य माल्म हो जायगी, िक गीता के उपर्युक्त क्लोकों में इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस दृष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, श्रर्थात् जब शास्त्रीय सूक्ष्म भेद करने की श्रावश्यकता नहीं होती तब, उसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। परंतु जब 'मन' श्रीर 'बुद्धि में, जैसा कि ऊपर कह श्राय है, भेद किया जाता है, तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु व्यवसायात्मिक बुद्धि को ही करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये, पातंजल-योग की समाधिसे, भिनत से, ज्ञान से अथवा ध्यान से परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्त्व पूर्णतया बुद्धि में भिद्य जाना चाहिये कि, 'सब प्राण्यों में एक ही श्रात्मा है'। इसी को श्रात्मनिष्ठ बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि श्रात्मनिष्ठ हो जाती है, श्रीर मनोनिग्रह की सहायता से मन श्रीर इन्द्रियाँ उसकी श्राधिनता में रह कर श्राज्ञानुसार श्राचरण करना सीख जाती है तब इच्छा, वासना श्रादि मनोधर्म (श्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि) श्राप ही श्राप शुद्ध श्रीर पित्र हो जाते हैं, श्रीर शुद्ध सात्त्वक कर्मों की श्रीर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। श्रध्यात्म की दृष्टि/ से यही सब सदाचरणों की जड़ श्रर्थात् कर्मयोगशास्त्र का रहस्य है।

अपर किये गये विवेचन से पाठक समक्त जावेंगे कि, हमारे शास्त्रकारों ने मन श्रीर बृद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रतिरिक्त सदसिंद्धिवेक-शिक्तरूप स्वतंत्र देवता का श्रस्तित्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या बृद्धि का गौरव करने के लिये उन्हें 'देवता ' कहने में कोई हजं नहीं हैं ; परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निद्दित्त सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बृद्धि कहते हैं उससे भिन्न श्रोर स्वयंभू 'सदसिंद्धवेक ' नामक किसी तीसरे देवता का श्रस्तित्व हो ही नहीं सकता । 'सतां हि संदेहपदेषु ' वचन के 'सतां ' पद की उपयुक्तता श्रौर महता भी श्रव भली भाति प्रकट हो जाती है। जिनके मन शुद्ध श्रौर श्रात्मिनष्ठ हैं, वे यदि श्रपने श्रंतःकरए की गवाही लें तो कोई श्रनुचित बात न होगी; श्रथवा यह भी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है कि वे श्रपने मन को श्रच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करे। परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि 'मैं भी इसी प्रकार श्राचरए करता हैं ' तो यह कदापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसिंद्वेचन-शित एक ही सी नहीं होती—सत्युक्षों की बृद्धि सात्त्विक श्रौर चोरों की तामसी होती हैं। सारांश, श्राधिदेवत पक्षवालों का 'सदसिंद्वेक-देवता' तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मक बृद्धि के स्वरूपों ही में से एक श्रात्मिनष्ठ श्रर्थात् सात्विक स्वरूप हैं) और, जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब श्राधिवेवत पक्ष श्रपने श्राप ही कमजीर हो जाता है। जब सिद्ध हो गया कि श्राधिभौतिक-पक्ष एकदेशीय तथा श्रपूर्ण है श्रौर श्राधि-

दं यन पक्ष की महल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक हैं, कि इमंयोगकान्त्र की जपपत्ति दूँ इने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? श्रीर, उत्तर भी यह मिलता है कि, हाँ, मार्ग है, और उसी को श्राध्यात्मिक कहते हैं। उनका कारण यह है, कि यद्यपि बाहच कमीं की श्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हैं, तथापि जब सदसिंहवेक-बुद्धि नामक स्वतंत्र ग्रौर स्वयंभू देवता का ग्रस्तित्त्व सिद्ध नहीं हो सकता तब, कुर्मयोणकास्त्र में भी इन प्रक्तो का विचार करना आवश्यक हो जाता है, कि शृद्ध कर्न करने के लिये वृद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध वृद्धि किसे कहते हैं, अथवा वृद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है ? श्रीर यह विचार केवल बाह्य सिष्ट का विचार करनेवाले आिषभौतिकशास्त्रो को छोड़े बिना, तथा प्रव्यात्मज्ञान में प्रवेश किये विना, पूर्ण नहीं हो सकता। इस विषय में हमारे शास्त्रकारो का श्रन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस वृद्धि को आत्मा का अथवा परमेश्वर के सर्वन्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता में ग्रध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही वतलाने के लिये किया गया है, कि ग्रात्मिनिष्ठ वृद्धि किसे कहना चाहिये। परंतु इस पूर्वापर-संबंध की भ्रोर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदाग्रिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है । ग्रागे चल कर यह वात विस्तारपूर्वक वतलाई जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बंध में उक्त टीकाफारो का किया हुत्रा निर्णय ठोर्न नही है ; यहाँ पर सिर्फ यही बतलाना है, कि बुढ़ि को शुढ़ व रखने के लिये <u>यात्मा का भी प्रवश्य विचार करना पड़ता है</u>। म्रात्मा के निषयमें मह विचार दो प्रकार से किया जाता है:-(१) स्वयं ग्रपने पिण्ड, क्षेत्र ग्रथवा शरीर के स्रोर मन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी-क्षण से क्षेत्रज्ञरूपी ब्रात्मा कैसे निष्पन्न होती है (गी. ब्र. १३)। इसी को शारी-रक अथवा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरक (शरीर का विचार करनेवाले) सूत्र कहते हैं । स्वयं ग्रयने ग्रयने शरीर ग्रौर मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाले तत्त्व, और हमारे चारों स्रोर की दृश्य-सृष्टि सर्यात् ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न होनेवाला तत्त्व, दोनो एक ही " अववा भित्र भित्र है। इस प्रकार किये गये दृष्टि के निरीक्षण को <u>क्षर-ग्रक</u>्षर-विचार ग्रयवा <u>व्यक्त-ग्रव्यक्त</u>-विचार कहते हैं। सृष्टि के सव नाशवान् पदार्थों को 'क्षर' या ' व्यक्त' कहते हैं, और सृष्टि के उन नाशवान् पदार्थों में जो सारभूत नित्यतत्त्व है उसे ' अक्षर ' या ' अव्यक्त ' कहते है (गी. द. २१; १५. १६ ) । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार ग्रीर क्षर-ग्रक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्त्वों का फ़िर से विचार करने पर प्रकट होता है, कि ये दोनो तत्त्व जिससे निष्पन्न हुए हैन ग्रीर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एकतत्त्व है, उसी को 'परमात्मा' ग्रयवा 'पुरषोत्तम' कहते हैं (गी. द. २०)। इन वातों का विचार भगवद्गीता में किया नया है; श्रीर ग्रन्त में, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति वतलाने के लिये यह दिखलाया

गया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है; अतएव उस उपपत्ति को अच्छी तरह समभ लेने के लिये हमें भी उन्हीं मार्गी का अनुसरए। करना चाहिये। इन मार्गी में से, बह्माएड-ज्ञान अथवा क्षर-अक्षर विचारका विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा। इस प्रकरण में, सदसिंदिवेक देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिएड-ज्ञान अथवा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अधूरा ही रह गया है। इसलिये अब उसे पूरा कर लेना चाहिये।

(पाँचभौतिक स्यूल देह, पाँच कर्मेन्द्रिया, पाँच ज्ञानेन्द्रिया, इन ज्ञानेद्रियो के शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन ग्रौर व्यव-सायात्मिक बुद्धि-इन सब विषयो का विवेचन हो चुका। परन्तु, इतने ही से चारीरसंबंधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन श्रीर बुद्धि, केवल विचार के साधन प्रथवा इंद्रियाँ है। यदि उस जड़ शरीर , में इनके अतिरिक्त प्राएरूपी चेतना अर्थात् हलचल न हो, तो मन और वृद्धि का होना न होना बराबर ही-म्रर्थात् किसी काम का नहीं समका जायगा। म्रर्थात्, <u>शरीर में, उपर्युक्त वातों</u> के प्रतिरिक्षत, चेतना नामक एक श्रीर तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कभी कभी चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य' भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य' नहीं माना गया है; वरन 'जड़ देह में \ दृग्गोचर होनेवाली प्राणो की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार 'सिर्फ यही अर्थ विवक्षित है। जिस हित-शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों में भी हलचल श्रंथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते है, भ्रौर श्रव इसी वाक्ति के विषय में विचार करना है : शरीर में वृग्गोचर होनेवाले सजीवता के व्यापार श्रयवा चेतना के प्रतिरिक्त जिसके कारण 'मेरा-तेरा 'यह भेद उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुएा है। उसका कारएा यह है, कि उपर्युक्त विवे-चन के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्एाय करनेवाली एक इन्द्रिय है, ग्रतएव 'मेरा-तेरा' इस भेद-भाव के मूल को अर्थात् अहंकार को उस बुद्धि से पृथक् ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेष, सुखदु:ख श्रादि द्वन्द्व मन ही के गुण है; परन्तु नैय्यायिक इन्हे श्रात्मा के गुण समभते है, इसी लिये इस भ्रम को हटाने के श्रयं वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन ही में किया है। इसी प्रकार जिन मूल तत्त्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए है, उन प्रकृतिरूप तत्त्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ४, ६)। जिस शक्ति के द्वारा ये तत्त्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे वृति कहते हैं (गी.१८. ३३)। इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय-रूपी पदार्थ वनता है उसे शास्त्रो में सिविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा हैं: ग्रौर व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता (सिवकार) मनुष्य शरीर अथवा पिड कहते हैं। क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता के प्राथार पर की गई है, पर्न्तु इच्छा-द्वेष ग्रादि गुणों की गणना करते समय कभी

इम च्यारया में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरए। यं, शाति-पर्व के जनक-मुलभा-नंवाद (जो ३२०) में, कारीर की व्याख्या करते समय पंचकर्मेन्द्रियो के बदले काल, सदमद्भाव, विधि, शुक्र श्रीर वल का समावेश किया गया है। इस गए। ना क्र ग्रनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमहाभूतो ही में शामिल करना पडता है; ग्रीर यह मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त-र्भाव प्राकाश में प्रीर विधि-बल ग्रादिको का अन्तर्भाव श्रन्य महाभूतों में किया गया है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगो को एक ही अर्थ अभिनेत है; अर्थात, मानसिक और शारीरिक सब बच्चो और गुणो का प्राणक्षी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते है। शरीर शब्द का उपयोग मृत देह के लिये भी किया जाता है; अतएव उस विषय का विचार करते समय 'क्षेत्र' शब्द ही का प्रधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह शरीर शब्द से भिन्न है। 'क्षेत्र' का मूल अर्थ खेत है; परतु प्रस्तुत प्रकरण में 'सदिकार और सजीव मनुष्य देह 'के अर्थ में उसका लाक्षणिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'बड़ा कारखाना' कहा है, वह यही 'सिवकार श्रीर सजीव मनुष्य देह 'है। वाहर का माल भीतर लेने के लिये श्रीर कारखाने के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने के यथान्नम द्वार है; ग्रीर मन, वृद्धि, ग्रहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर है। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते है या करते है, उन्हे इस क्षेत्र के व्यापार, विकार अथवा कर्म कहते हैं।)

इस प्रकार 'क्षेत्र ' शर्व्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही उठता है कि, यह क्षेत्र अथवा खेत है किसका? कारलाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ? , श्रात्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, ग्रत करण तथा स्वयं ग्रपने लिये भी किया जाता है; परतु उसका प्रधान अर्थ 'क्षेत्रज्ञ ' अथवा ' शरीर का स्वामी ' ही हैं। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं — चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक-वे सय उसकी वृद्धि ग्रादि ग्रंतरिन्द्रिया, चक्षु ग्रादि ज्ञानेन्द्रिया, तथा हस्त-पाद ग्रादि कर्मेन्द्रिया ही किया करती है। इन्द्रियो के इस समूह में बृद्धि और मन सब से श्रेष्ठ है। परंतु, यद्यपि वे श्रेष्ठ है, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी श्रंत में जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार है (अगला प्रकरण देखो)। अतएव, यद्यपि मन ग्रीर वृद्धि सम श्रेष्ठ है, तथापि उन्हे ग्रपने ग्रपने विशिष्ट व्यापार के ग्रति-रिक्त श्रीर कुछ करते घरते नहीं बनता; श्रीर न कर सकना संभव ही है। यही सच है कि, मन जितन करता है और बृद्धि निश्चय करती है। परंतु इससे यह निश्चित नहीं होता, कि इन कामों को बृद्धि ग्रौर मन किस के लिये करते है ग्रथवा भिन्न भिन्न समय पर मन ग्रौर वृद्धि के जो पृथक् पथक् व्यापार हुआ करते है, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है, वह एकता या एकीकरण कौन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना

. अपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारएा यह है, कि जब शरीर की चैतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते हैं, तब जड़ शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता और, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिएगम है, तथा वे हमेशा जीएं हो कर नये हो जाया करते हैं; इसिलये, 'कल जिसे मैंने अमुक एक बात देखी थी, वही में आज दूसरी देख रहा हूँ 'इस प्रकार की एकत्व-बृद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य वदलनेवाले जड़ शरीर का ही धर्म है। अच्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो यह आपत्ति देख पड़ती है, कि गाढ निद्रा में प्राणादि वायु के क्वासोच्छ्वास प्रभृति व्यापार अथवा रुधिराभिसरए। ग्रादि व्यापार—अर्थात् चेतना—के रहते हुए भी, 'मैं' का ज्ञान नहीं रहता (बू. २. १. १५-१८)। अतएव यह सिद्ध होता है कि चेतना, श्रथवा प्राएा प्रभृति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुण है, वह इन्द्रियों के सव व्यापारों की एकता करनेवाली मूल शक्ति, या स्वामी, नहीं है (कठ. ५, ५)। 'मेरा' ग्रौर 'तेरा' इन सम्बन्ध-कारक के शब्दों से केवल श्रहंकाररूपी गुणों का बोध होता है; परन्तु इस वात का निर्एय नहीं होता, कि 'ग्रहं' ग्रर्थात् 'में 'कौन हूँ। यदि इस 'में ' या 'ग्रहं' को केवल भ्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति श्रथवा श्रनुभव वैसा नहीं है; ग्रीर इस ग्रनुभव को छोड़ कर किसी श्रन्य बात की कल्पना करना मानो श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना है-- "प्रतीति के विना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। वह कथन ऐसा होता है, जैसे कुत्ता मुँह फैला कर रो गया हो ! " (दा. ६. ५. १५) । अनुभव के विपरीत इस बात को मान लेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ती का कुछ भी पता नहीं लगता ! कुछ लोगों की राय है, कि 'मैं कोई भिन्न पदार्थ नहीं है; किन्तु 'क्षेत्र'शब्द में जिन-मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि-तत्त्वो का समावेश किया जाता है, उन सब के संघात या समृच्चय को ही 'मैं' कहना चाहिये। भ्रव यह बात हम प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि लकड़ीपर लकडी रख देने से ही सन्दूक नहीं बन जाती, ग्रयवा किसी घड़ी के सब कल-पुर्जी को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। ग्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल संघात या समुच्चय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की ग्रावश्यकता नहीं, कि क्षेत्र के सब व्यापार सीढ़ी सरीखें नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश या हेतु रहता है। तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, बुद्धि ग्रादि सब नौकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की श्रोर कौन कौन प्रवृत्त करता है ? संघात का ग्रर्थ केवल समूह है। कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने पर भी विलग न होने के लिये उनमें घागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फ़िर कभी

न मनी अतम अलग हो जायँगे। ग्रव हमें सोचना चाहिये, कि यह धामा कौन सा न पना ध्रतम ध्रलम हा जायम । अब हम सायमा पाहिए, मा यह पाना पाम सिंह ? यह बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गएना क्षेत्र ही में की जाती है (गी १३.६)। संघात से इस बात का निर्एाय नहीं होना, कि क्षेत्र का स्वानी श्रयांत् क्षेत्रक कौन है। कुछ लोग समभते हैं, कि ममुच्चय में कोई नया गूए उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह मत हो सत्य नहीं, स्थोणि तत्त्वजों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किमी नहां, क्यांक तत्त्वज्ञा न पूर्ण विचार करका सद्धान्त कर विचार हा जा निर्णयक्ता की होता क्षेत्र हो ग्रस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत् में नया उत्पन्न नहीं होता (गी २ १६)। यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण भर के लिये एक ग्रोर घर दें, तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है, कि संघात में उत्पन्न होनेवाला यह नया गुण ही क्षेत्र का स्वामी क्यो न माना जाय? इस पर्र कई ग्रवांचीन ग्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञो का कथन है, कि द्रव्य ग्रीर उसके गुण भिन्न भिन्न नहीं रह नकते, गुण के लिये किसी न किसी श्रिधिष्ठान की आवश्यकता होती है। इसी कारण समुच्चयोत्पन्न गुण के बदले वे लोग समुच्चय ही को इस क्षेत्र का स्वामी मानते हैं। ठीक हैं; परन्तु फिर व्ययहार में भी 'ग्रग्नि' शब्द के बदले लकड़ी, 'विद्युत्' के बदले मेघ, प्रथवा पृथ्दी की 'ग्राकर्षण-शक्ति' के बदले पृथ्वी ही क्यो नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि क्षेत्र के सब व्यापार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये, मन और वृद्धि के सिवा, किसी भिन्न गिप्त का प्रस्तित्व अत्यन्त भ्रावश्यक है; भ्रौर यदि यह वात सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्ठान श्रव तक हमारे लिये श्रगम्य है, श्रथवा उस शक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक, नहीं वतलाया जा सकता है, तो बह कहना न्यायोजित कैमे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नही ? जैसे कोई भी मनुष्य प्रयने ही कथे पर वैठ नहीं सकता, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि सघात-संवयी ज्ञान स्वय सघात ही प्राप्त कर लेता है। अतएव, तर्क की दृष्टि -मे भी यही दृढ अनुमान किया जाता है, कि <u>देहेद्रिय आदिसधात के व्यापार जिसके</u> <u>उपभोग के लिये अयवा लाभ के लिये हुआ करते हैं, वह सघात से भिन्न ही हैं।</u> यह तत्त्व, जो कि सघात से भिन्न हैं, न्वर सब वातो को जानता हैं, इसलिये यह बात सच है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदृश यह स्वयं अपने ही लिये 'शेय-' म्रयात् गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इसके म्रस्तित्व में कुछ वाधा नहीं पड सकती, क्यों कि यह नियम नहीं है कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे सकती, क्यांक यह नियम नहीं है कि सब पदार्थी की एक हा अणा या वग, जल ज़ेय में, शामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थी के वर्ग या विभाग होते हैं; जंसे जाता और जेय—अर्थात् जाननेवाला और जानने की वस्तु। और, जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग (ज्ञेय) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले वर्ग (ज्ञाता) में हो जाता है, एवं उसका अस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान ही पूर्णतया निद्ध होता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी पहा जा सकता है, कि मंधात के परे जो आत्मतत्त्व है वह स्वय ज्ञाता है, इसिलये उसको होनेवाले ज्ञान

का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आञ्चर्य की बात नही है। इसी अभिप्राय से बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने कहा है " अरे ! जो सब बातों को जानत" है उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से श्रा सकता है ? "--विज्ञातारमरे केन विजा-नीयात (ब. २. ४. १४) । भ्रतएव, भ्रन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (क्षेत्र) में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो हाथ-पैर आदि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, मन श्रौर बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय <u>नोकरों</u> के भी परे हैं; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की दिशा बतलाती है: अथवा जो उनके कर्मी की नित्य साक्षी रह कर उनसे भित्र, श्र<u>धिक न्यापक श्रौर समर्थ है</u>। सास्य श्रौर वेदान्तशास्त्रो को यह सिद्धान्त मान्य है; ग्रौर, ग्रविचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बृद्धि के व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बृद्धि, ग्रहकार ग्रौर चेतमा, ये सब शरीर के अर्थात् क्षेत्र के गुए अथवा अवयव है। इनका प्रवर्तक इससे भिन्न, स्वतन्त्र श्रीर उनके परे हैं-- "यो बुद्धेः परतस्तु सः " (नीः ३. ४२) । सांख्यज्ञास्त्र में इसी का नाम पुरुष है; वेदान्ती इसी को क्षेत्रज्ञ प्रधात क्षेत्र का जाननेवाला शात्मा कहते हुं; 'में हूँ' यह प्रत्येक मनुष्य को होने. बाली प्रतीति ही प्रात्मा के ब्रस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है-(वेसू शांभा ३-३. ५३. ५४) । किसी को यह नहीं मालूम होता कि 'मैं नहीं हूँ' ! इतना ही नहीं; किन्तु मुखसे 'में नहीं हूँ ' शब्दो का उच्चारण करते समय भी 'नहीं हूँ ' इस क्रियापद के कर्ता का, अर्थात् 'मैं' का, अथवा आत्मा का वा 'अपना' अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है। इस प्रकार 'में 'इस अहं-कारयुक्त सगुए। रूप से शरीर में, स्वयं श्रपने ही को व्यक्त होनेवाले प्रात्मतत्त्व के अर्थात् क्षेत्रज्ञ के असली, शुद्ध और गुएाविरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्एाय करने के लिये वेदान्त्ज्ञास्त्र की उत्पत्ति हुई है (गी. १३.४)। तथापि, यह निर्णय केदल ज्ञारीर अर्थात क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता। पहले कही जा चुका है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है, कि बाहच न्सुब्ट (ब्रह्माएड) का विचार करने से कौन सा तत्त्व निष्पन्न होता है। ब्रह्माएड के इस विचार का ही नाम 'क्षर-अक्षर-विचार' है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में इस बात का निर्ण़य होता है, कि क्षेत्र में (ग्रर्थात शरीर या पिंड में) कौन सा मृल तत्त्व (क्षेत्रज्ञ या प्रात्मा) है; ग्रौर क्षर-ग्रक्षर से बाहच सृष्टि के ग्रर्थात ब्रह्माएड के मूलतस्व का ज्ञान है। जब इस प्रकार पिंड ग्रीर कह्माएड के मूल-तत्त्वो का पहले पृथक पृथक निर्णय हो जाता है, तंत्र वेदान्त में प्रन्तिम सिद्धान्त किया जाता है कि ये दोनो तत्त्व एकरूप प्रर्थात् एक ही है--यानी

<sup>&#</sup>x27;हमारे शास्त्रों के क्षर-ग्रक्षर-विचार ग्रीर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के वर्गीकरए से ग्रीन साहव परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने ग्रपने Prolegomena to Ethics ग्रन्थके त्रारम्भ में ग्रध्यात्म का जो विवेचनं किया है उसमें पहले Spiritual

'नो पिएड में ही वही बह्माएड में है'। यही सब चराचर सृष्टि में श्रन्तिम सत्य है। पिश्चमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई है, श्रीर कांट जैसे कुछ पश्चिमी तत्त्वतों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, श्रीर जब हम यह भी देखते हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में श्राधिभौतिक शास्त्रों की उन्नित नहीं हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को दूँ दिनाता, उनके अलौकिक बृद्धि-वैभव के बारे में आश्चर्य हुए विना नहीं रहता। प्रीर, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके वारे में उचित भिभ-मान भी होना चाहिये।

Principle in Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्वों का विचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है। क्षेत्र-क्षेत्रक्ष-विचार में Psychology आदि मानसभास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physics Metaphysics आदि बास्त्रों का समावेग होता है। इस बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब बास्त्रों का विचार कर लेने पर ही आत्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है।

# सातवाँ प्रकरण

## · कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार।

#### प्रकृति पुरुषं चैव विद्यवनादी उभावपि। #

गी. १३. १६।

कि अपेर अपेर भी यह बात बतला दी गई है, कि शरीर और शरीर के स्वामी या. अधिकाता—क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ—के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि और उसके मूलतत्त्व —क्षर और अक्षर—का भी विचार करने के पश्चात् फिर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता है। इस क्षर-ग्रक्षर-सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र है । पहला न्यायशास्त्र श्रीर दूसरा कापिलसांख्यशास्त्र । परन्तु इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने बहा-स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है। इस कारण नेदान्त-प्रति-षादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय श्रीर सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये। बादरायणाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धित से काम लिया गया है, और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन किया गया है। यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हमने उन बातों का उल्लेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, कि जिनकी अगवद्गीता का रहस्य समभने में आवश्यकता है। सैय्यायिकों के सिद्धान्तों की अप्रेक्षा सांख्य-वाहियों के सिद्धान्त अधिक सहत्त्व के हैं। इसका कारण यह है, कि क्णाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परंतु काषिलसांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उल्लेख मनु ग्रादि के स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। वही बात बादरायए। चार्य ने भी (वे. सू. २. १. १२ भ्रौर २. २. १७) कही है। इस कारण पाठकों को सांख्य के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं, कि वेदान्त में सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परंतु स्मरंण रहे कि सांख्य ग्रीर बेदान्त के म्रन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न है। यहाँ एक प्रश्न उप-स्थित होता है, कि वेदांत श्रीर सांस्य के जो सिद्धान्त श्रापस में मिनते जुलते है उन्हें पहले किसने निकाला था-वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ?परंतु इस ग्रन्थ में इतने गहने विचार में प्रवेश करने की ग्रावश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर

<sup>\* &#</sup>x27;प्रकृति और पुरुष, दोनो को अनादि जानो '।

त्तीन प्रकार मे दिया जा सकता है। पहला यह कि, शायद उपितपद् (वेदान्त) और सायय दोनों को वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साय ही साय हुई हो, और उपितप्तों में जो सिद्धान्त सांख्यों के मतों के समान देख पड़ते हैं, उन्हें उपितप्तंतारोंने न्तरंत्र रीतिसे खोज निकाला हो। दूसरा यह कि, कदाचित् कुछ सिद्धान्त सांख्य-गास्त्र से लेकर वेदान्तियोंने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीमरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही किनलाचार्य ने अन्ने मत के अनुसार कुछ परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि, यद्यपि वेदान्त और सांख्य से भी प्राविक प्राचीन (श्रीत) है। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समक्ष लें तो फिर वेदान्त के—विशेषतः गीता-प्रतिपादित वेदान्त के—तस्व जल्दी समक्ष में आ जायेंगे। इसलिये पहले हमें इस यात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मातं ज्ञास्त्रों का, क्षर-अक्षर-सृष्टि की रचना के विषय में, क्या मत है।

वहुतेरे लोग न्यायुगास्त्र का यही उपयोग समभते है, कि किसी विवक्षित श्रयवा गृहीत वात से तर्क के द्वारा कुछ श्रनुतान कैसे निकाले जावें; श्रीर इन श्रन्-मानों में से यह निर्ण्य कैसे किया जावें, कि कीन से सही है ग्रौर कीन से गलत है। परतु यह भूल है। अन्मानादि प्रमाण्इंड न्यायशास्त्र का एक भाग है सही; परंतु यही जुल उसका प्रधान विषय नहीं हैं। प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक वस्तुग्रो का यानी प्रमेय पदार्थों का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की म्रोर चढते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के मूल वर्ग कितने है, उनके गुएा-धर्म क्या है, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये बातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विवार न्यायशास्त्र में किया गया है। यही कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुमानखड का विचार करने के लिये नही, बरन उक्त प्रक्ती का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। कणाद के न्यायसूत्रों का अरंभ और आगे की रवना भी इसी प्रकार की है। कणाद के अनुयायियों को काणाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है कि जगत् का मूल कारण परमाण् हो है। परमाण् के विषय में कणाद की और पश्चिमी श्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञो की व्याख्या एक हो। समान है। किसी भी पदार्य का विभाग करते करते श्रंत में जब विभाग नहीं हो तकता तव उसे परमाणु (परम-थ्रगु) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते है वैसे संयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते है, श्रीर भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। मन श्रीर श्रात्मा के भी परमाण् होते है; श्रीर जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज श्रीर वायु के परमाए सबभाव ही से पृथक् प्यक् है। पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुण (रूप, रस, गंव, स्पर्श ) है;

पानो के परमाणु में तीन गुण है, तेज के परमाणु में हो गुण है, और वायु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही सूक्ष्म ग्रौर नित्य परमाणुग्रो से भरा हुग्रा है। परमाणुग्रो के सिवा संसार का मूल कारण ग्रौर कुछ भी नहीं है। जय सूक्ष्म ग्रौर नित्य परमाणुग्रों के परस्पर संयोग का 'ग्रारंभ' होता है, तब सृष्टिं के व्यक्त पदार्थ बनने लगते है। नैय्यायिको हारा प्रतिपादित सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस कल्पना को 'ग्रारंभ-वाद कहते है। कुछ नैय्यायिक इसके द्यागे कभी नहीं बढते। एक नैय्यायिक के वारे में कहा जाता है, कि मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह 'पोलवः! पोलवः! पोलवः! 'पालवः! परमाणु! परमाणु! परमाणु! निवल्ला उठा। कुछ दूसरे नैय्यायिक यह मानते हैं कि परमाणुग्रो के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परंपरा की शृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैय्यायिको को सेश्वर कहते हैं। वेदान्तसूत्र के दूसरे ग्रध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (२. २. ११-१७), ग्रौर इसके साथ ही साथ ''ईश्वर केवल निमित्त कारण है,'' स मत का भी (२. २. ३७-३६) खंडन किया गया है।

उल्लिखित परमाणु-वाद का वर्णन पढ कर श्रंग्रेजी पढे-लिखे पाठकों को श्रर्वा-चीन रसायन ज्ञास्त्रज<u>्ञ डाल्टन</u> के परमाणु-वाद का श्रवत्य ही स्मरण होगा । परंतु पश्चिमी देशो में प्रसिद्ध सृष्टि शास्त्रज्ञ डाविन के उत्कांति-वाद ने जिस प्रकार डाल्टन के परमाणु वाद की जड़ ही उखाड दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में <u>सांख्य-मत ने कणाद के मत की बनियाद हिला डाली थी।</u> कणाय के श्रत्यायी यह नही बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली। इसके र श्रतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि वृक्ष, पशु, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियो की ऋमशः बढती हुई श्रेणिया कैसे वनीं, श्रीर श्रचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई। यह निर्णय पश्चिमी देशो में उन्नीसवी सदी में लेमार्क और डाविन से, तथा हसारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने किया है। दोनों मतों का यही तात्पर्य है, कि एक ही मूळ पदार्थों के गुणों का विकास हुआ और फिर धीरे <u>घीरे सब सुष्टि की रचना होती गई</u>। इस कारण पहले हिन्दु-स्थान में, और सब पश्चिमी देशों में भी, परमाणु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है। म्रव तो म्राधुनिक पदार्थशास्त्रज्ञो ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि <u>परमाणु</u> परीक्षण करके अनेक मृष्टिशास्त्रो के आधार पर परमाणु-वाद या उत्क्रांति-वाद को सिद्ध कर दे सकते हैं, दैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के पदार्थी पर नये नये श्रौर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, श्रयवा अनेक प्रकार से उनका पृथक्करण करके उनके गुण-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये पुराने अनेक प्राणियों के शारीरिक प्रवयवो की एकत्र तुलना करना इत्यादि आधिभौतिक शास्त्रों की अर्वाचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं। उस समय उनकी दृष्टि

के सामने जितनी सामग्री थी, उसी के झाधार पर उन्हों ने अपने सिद्धान्त दूँढ निकाले है। तथापि, यह ग्राइचर्य की वात है कि, सृष्टि की ृद्धि ग्रोर उसकी घटना के विवय में सांस्य-शास्त्रकारों के तात्त्विक सिद्धान्त में, श्रौर श्रवीचीन श्राध-भौतिक शास्त्रकारो के तात्त्विक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि, सुध्दिशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस मत की म्राधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन म्रधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है, भ्रीर ग्राधिभौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत ाभ हुमा है। परंतु आधिभौतिक-शास्त्रकार भी ' एक ही अन्यक्त प्रकृति से अनेक प्रकार की व्यक्त सुष्टि कैसे हुई 'इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं बतला सकते। इस बात को भली भाति समभा देने के लिये ही हमने श्रागे चल कर, दीच में कपिल के सिद्धान्ती के साथ ही साथ, हेकेल सिद्धान्तो का भी तुलना के लिये संक्षिप्त वर्णन किया है। हेकेल ने प्रपने प्रन्थ में साफ साफ लिख दिया है, कि मैने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे है; वरन टाविन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले ग्राधिभौतिक पिडतो के ग्रंथो के ग्राधार से ही मैं अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि, पहले पहल उसी भे इन सव सिद्धान्तो को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक इनका एकत्र वर्णन अपने 'विश्व की पहेली '\* नामक ग्रंथ-में किया है। इस कारण, सुभीते के लिये, हमने उसे ही सब आधिभौतिक तत्त्वज्ञो का मुख्या माना है श्रौर उसी के मतो का, इस प्रकरण में, तथा श्रमले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है। कहने की आवश्यकता नही, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे अधिक इन सिद्धान्तो का विवेचन इस ग्रथ में नहीं किया जा सकता। जिन्हे इस विपय का विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्वन, हेकेल-श्रादि पहिलों के मूल ग्रंथो को अनुलोकन\_करना\_चाहिये।

ं कपिल के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा कि 'सांख्य' शब्दों के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ किपलाचार्य द्वारा प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र' है। उसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक बार भगवद्गीता (१८०१३) में भी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिचा सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी है; और इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावेश किया जाता है। 'सांख्य-निष्ठा' अथवा 'सांख्ययोग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अभिष्ट है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषो को भी भगवद्गीता में जहाँ (गी. २. ३६; ३. ३; ४. ४, ४; और १३. २४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल

<sup>\*</sup> The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel इस प्रन्य की R. P. A. Cheap reprint आवृत्ति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है।

· सांख्यमार्गी ही नहीं है; बरन् उसमें, श्रात्म-ग्रनात्म-विचार से सब कर्मी का - संन्यास करके ब्रह्मज्ञान में निमन्न रहनेवाले वेदान्तियों का भी समावेश किया गया है। शब्द-शास्त्रज्ञों का कथन है कि 'सांख्य ' शब्द 'सं-ख्या ' धातु से बना है; इसलिये इसका पहला श्रर्थ 'गिननेवाला ' हैं, श्रीर कपिल शास्त्र के मूलतत्त्व इने गिने सिर्फ पचीस ही है; इसलिये उसे 'गिननेवाले' के म्रर्थ में यह विशिष्ट 'सांख्य' नाम दिया गया; म्रनन्तर फिर 'सांख्य' शब्द का म्रर्थ बहुत व्यापक हो गया ग्रौर उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा। यही कारण हैं, कि जब पहले पहले किल्पत-भिक्षुश्रों को 'सांख्य कहने की परिपाटी प्रचलित हो रगई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो, इस प्रकरण का हमने जान बूक्तकर यह लम्बा चौडा 'कापिलसांख्यशास्त्र' नाम इसलिये रखा है, कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-भेद के कारण कुछ गड़वडी न हो। कापिलसांख्यशास्त्र में भी, काषाद के न्यायशास्त्र के समान, सूत्र है। परन्तु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्री शहकराचार्य ने इन सूत्रों का ग्राधार अपने ग्रन्थो में नही लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान् समभते है, कि ये सूत्र कदा-चित् प्राचीन न हो । ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती है स्रोर उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा है। शांकर-भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरए। लिये है। सन ५७० ईसवी से पहले इस प्रन्थ का जो प्रनुवाद चीनी भाषा में हुन्ना या वह इस समय उप-· लब्ब है । ईश्वरकृष्ण ने श्रपती 'कारिका 'के श्रन्त में कहा है कि 'विष्टितन्त्र' नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन श्रीर विस्तृत ग्रन्थ का भावार्थ (कुछ प्रकरणों को छोड़) सत्तर श्रार्या-पद्यों में इस ग्रन्थ में दिया गया है। यह पिटतंत्र ग्रंथ श्रव उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिकाश्रों के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तो का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य मत का निर्एाय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण

<sup>\*</sup> प्रव वौद्ध प्रन्थों से ईश्वरकृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध विष्ठत वसुवंव का गुरु ईश्वरकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्ध का जो जीवन चिरत, परमार्थ ने (सन इ ४६६-५६६ मे) चीनी भाषा में लिखा था वह प्रव-प्रकाशित अताहै। इससे डॉक्टर टककसू ने यह प्रनुमान किया है, कि ईश्वरकृष्ण का समय सन्४५० ई० के लगभग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1905 pp. 33-53. परतु डॉक्टर विन्सेण्ट स्मिथ की राय है कि स्वय वसुबन्ध का समय ही चौथी सदीमें (लगभग२५०-३६०) होना चाहिय; क्योंकि उसके प्रथों का अनुवाद सन ४०४ ईसवी में चीनी भाषा में हुन्ना है। वसुबन्ध का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरकृष्ण का समय भी करीव२००वर्ष पीछे हटाना पडता है; प्रर्थात् सन २४० ईसवी के लगभग ईश्वरकृष्ण का समय आ पहुँचता है। Vincent Smith's Early History of India. 3rd. Ed. p. 328.

हो गया है, इसिनये किपल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के निये दूसरे ग्रन्थों कें भी देखने की श्रावश्यकता होती हैं। इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की श्रपेक्षा फोई भी श्रधिक प्राचीन ग्रन्य इस समय उपलब्ध नही है। भगवान् ने भगवद्गीता में कहा है, 'सिद्धाना किपलो मुनि:' (गी. १०. २६)-सिद्धो में किंपल मिन में हैं; - इस से किंपल की योग्यता भली भाति सिद्ध होती है। तयापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ और कव हुए। गांतिपर्व (३४०, ६७) में एक जगह लिखा है कि सनत्कुमार सनक, सनंदन, सनत्सुजात, सन, सनातन श्रोर किपल ये सातो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही जान हो गया था। दूसरे स्थान (शां २१८) में कपिल के शिष्य श्रासुरि के चेले पञ्चिशिख ने जनक को साल्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख है । इसी प्रकार शांतिपर्व (३०१ १०८,१०६) में भीष्म ने कहा है, कि साख्यों ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक वार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है वही "पुराए, इतिहास, प्रयंशास्त्र "प्रादि सब में पाया जाता है। वही क्यो; यहाँ तक कहा गया है कि जान च लोके यदिहास्ति किञ्चित साल्यागत तच्च महन्महात्मन् "--प्रर्थात इस जगत का सब ज्ञान सारयो से ही प्राप्त हुआ है (सभा ज्ञा ३०१ १०६) ) यदि इस वात पर ध्यान दिया जाये, कि वर्तमान समय में पश्चिमी प्रन्थकार उत्नांति-वाद का उपयोग सब जगह कैसे किया करते है, तो यह बात आइचर्यजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश के निवानियों ने भी उत्क्रांतिवाद की बरावरी के सांख्यशास्त्र का सर्वत्र फुछ श्रंश में स्वीकार किया है । 'गुरुत्वाकर्षण, ' सृष्ट्रिचना के 'उत्काति-तत्त्र' या 'ब्रह्मात्मैक्य' के समान उदात विचार सैकड़ो बरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में ब्राया करते हैं। इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों के प्रन्यों में पाई जाती हैं, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज ने प्रचलित रहता है, उस के ग्राधार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

श्राज कल कापिल साल्यशास्त्र का अभ्यास प्रायः लुप्त हो गया है, इसी तिने यह प्रस्तावना करनी पड़ी। श्रव हम यह देखेंगे, कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त कीन से है। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है. कि इस ससारमें नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, श्रयित् जो पहले या ही नहीं उससे, शून्य को छोड़ श्रीर कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह बात सदा प्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, श्रयीत कार्य में, जो गुए। देख

दि Evolution Theory के अर्थ में 'उत्कान्ति-तत्त्व' का उपयोग आजकल, किया जाता है। इसलिये हमने भी यहाँ उसी भव्द का प्रयोग किया है। परतु सस्कृत में 'उत्कानि' शब्द का अर्थ मृत्यु है। इस कारण 'उत्कानि' के बदले गुण-विकास, गुण्येत्कर्य, या गुणपरिण्यान आदि सास्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समज में अविक योग्य होगा।

पड़ते हैं वे गुए जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, (श्रर्थात् कारए में), सूक्ष्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६) । बौद्ध और काणाद यह मानते हैं, कि पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनना है उदाहरए। र्थं, बीज का नाश होने के बाद उससे अंकुर श्रौर श्रंकुर का नाश होने के बाद उससे पेड़ होता है। परन्तु सांख्यशास्त्रियों श्रौर वेदान्तियों को यह मत पसंद नहीं है। वे कहते हैं, कि वृक्ष के बीज में जो 'द्रव्य' है उनका नाश नहीं होता, किन्तु वही द्रव्य जमीन से श्रीर वायु से दूसरे द्रव्यों को खींच लिया करते हैं; श्रौर इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती है (वेसू. शांभा. २. १. १८ )। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है, तब उसके ही राख या धुर्या ग्रादि रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मूल 'द्रव्यों 'का नाश हो कर धुओं नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। छांदोग्योपनिषद् (६.२.२) में कहा है "कथमसतः सज्जायेत"— जो है ही नहीं उससे, जो है वह, कैसे प्राप्त हो सकता है? जगत् के मूल कारण के लिये 'असत् ' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है, (छां. ३. १६. १; तै.२.७.१).. परन्तु यहाँ 'श्रसत् 'का श्रर्थ 'श्रभाव-नही 'नही है; किंतु वेदान्तसूत्रों (२.१. १६, १७) में यह निश्चय किया गया है कि, 'असत्' शब्द से केवल नामरूपा-स्मक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्षित है। दूध से ही दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि प्रत्यक्ष देखें हुए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है। यदि हम यह मान लें कि 'कारए।' में जो गुएा नहीं है वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं, तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दही क्यो नहीं वनता? सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं उससे, ग्रभी जो ग्रस्तित्व, में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला है, कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश ग्रीर गुए मूलकारए में भी किसी न किसी रूप से रहते हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्य-वाद' कहते हैं। प्रविचीन पदार्थ-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त ढूँढ निकाला है, कि पदार्थों के जड़ द्रव्य श्रीर कर्मशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते है; किसी पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर हो जायँ, तो भी श्रंत में सृष्टि के कुल द्रव्याश का श्रीर कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा एक सा बन रहता है। उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते है तब तेल भी घीरे घीरे कम होता है, ग्रौर ग्रंत में वह नष्ट हुग्रा सा देख पड़ता है। यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुष्रों का विलकुल ही नाञ नहीं हो जाता । उन परमाणुश्रो का श्रस्तित्व घूएँ या काजल या श्रन्य सूक्ष्म ब्रच्यों के रूप में बना रहता है। यदि हम इन सूक्ष्म द्रव्यों को एकत्र करके तौलें तो मालूम होगा कि उनका तौल या वजन, तेल और तेल के जलते समय उसमें मिले हुए वायु के पदार्थों के वजन के बराबर होता है। अब तो यह भी सिद्ध

हो चुका है, कि उस्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह बात याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि आयुनिक पदार्यविज्ञान-शास्त्र का और सांख्य-शास्त्र का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-वादियों का सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय में - प्रयात सिर्फ कार्य-कारण-भाव ही के संबंध में — उपयुक्त होता है । परन्तु, अर्वाचीन पदार्थविज्ञान शास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक है। कार्य का कोई भी गुए। 'कारए।' के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, किन्तु जब कारए। को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है, तब उस कार्य में रहने-वाले द्रव्यांश ग्रोर कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रवस्यात्रों के द्रव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता है--न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनो सिद्धान्त में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब हम विचार करते है, तो हमें जान पड़ता हैं कि भगवद्गीता के "नासती विद्यते भाव."—जो है ही नहीं उसका कभी भी श्रस्तित्व हो नहीं सकता-इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे श्रभ्यास के श्रारम्भ में दिये गये हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें तो भी उनकी समता केवल कार्य-कारएगत्मक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र के सिद्धान्तों के साथ ग्रधिक हैं। छांदोग्योपनिषद् के उपर्युक्त वचन का भी यही भावायं है । सारांश, सत्कायं-वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्तु ब्रह्मैत वेदान्तशास्त्र का मत है, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुए। सृष्टि के परे कुछ भी नहीं किया जा सकता; और निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस बात की उपपत्ति श्रौर ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेदान्त-मत का विचार श्रागे चल कर ग्रन्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें सिर्फ यही विचार करना है, कि सांस्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है। इसलिये प्रव हम इस वात का विचार करेगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यों ने क्षर-श्रक्षर-शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांस्य-मतानुसार जब सत्कार्य-बाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत श्राप ही श्राप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से श्रयात् जो कुछ भी नहीं है उससे 'श्रस्तित्व में है' वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इस वात से यह साफ साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है; इस समय सृष्टि में जो गुण हमें देख पड़ते हैं वे ही इस मूल पदार्थ में भी होने चाहिये। श्रव यदि हम सृष्टि की श्रोर देखें तो हमें दृक, पशु, मनुष्य, पत्यर, सोना, चादी, हीरा, जल, वायु इत्यादि श्रनेक पदार्थ देख पड़ते है; श्रीर इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न है। सांख्य- वादियों का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता या नानात्व श्रादि में, श्रयांत मूल पदार्थ में,

नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुग्रों का द्रव्य एक ही है। ग्रर्वाचीन रसायन-शास्त्रज्ञों में भिन्न भिन्न द्रव्यों का पृथक्करण करने, पहले ६२ मूलतत्त्व ढूँ द निकाले थे; परन्तु श्रव पित्रचमी विज्ञानवेत्ताग्रों ने भी यह निक्चय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं है, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही पदार्थ है ग्रौर उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिये ग्रव उक्त सिद्धान्त का ग्रधिक विवेचन ग्रावश्यक नहीं है। जगत के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांख्यशास्त्र में "प्रकृति" कहते है। प्रकृति का ग्रथं "मूल का" है। इस प्रकृति से ग्रागे जो पदार्थ बनते हैं उन्हे "विकृति" ग्रर्थान-मूल-द्रव्य के विकार कहते है।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थों में मूलद्रव्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रव्य में गुण भी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इन एक ही गुण से अनेक गुणो का उत्पन्न होना संभव नहीं हैं। श्रौर, इधर तो जब हम इस जगत के पत्थर, मिट्टी, पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की श्रोर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न श्रनेक गुए। पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदार्थों के गुएों का निरीक्षए। करके सांख्य-वादियों ने इन गुणों के सत्त्व, रज ग्रीर तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं। इसका कारण यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते है तब स्वभावत: उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती ै; -- पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा-वस्था, भ्रौर दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टावस्था । परन्तु, साथ ही साथ निकृष्टावस्था से पूर्णावस्था की स्रोर बढ़ने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी वृष्टिगोचर हुस्रा करती है, यही तीसरी भ्रवस्था है। इन तीनों भ्रवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णा-वस्था को सास्त्रिक, निकृष्टावस्था को तामसिक भ्रौर प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते है। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते है, कि सत्त्व, रज ग्रीर तम तीनो गुएा सब पदार्थी के मूलद्रव्य में अर्थात् प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते है। यदि यह कहा जाय, कि इन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा। इन तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण का जोर आरम्भ में समान या बराबर रहता है, इसी लिये पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत् के स्रारम्भ में थी; श्रौर, जगत् का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जा यगी। साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता है। परन्तु जब उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तब प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण के कारण मूल प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्य होने लगते हैं, और सृष्टि का ग्रारम्भ होने लगता है। श्रव यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज श्रीर तम ये तीनो गुए साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है ? इस प्रश्न का सांख्यवादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां-का. ६१)। यद्यपि प्रकृति जड़ है, तथापि वह आप ही आप व्यवहार करती रहती है। इन तीनो गुणों में से सत्त्वगुण का लक्षण ज्ञान श्रर्थात् जानना श्रीर

तमोगुए। का तक्षए। ग्रज्ञानता है। रजोगुए। वृरे या भले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनो गुण कभी श्रलग श्रलग नहीं रह सकते । सब पदार्थो में सत्त्व, रज श्रौर तम तीनो का मिश्रण रहता ही हैं; श्रौर यह मिश्रण हमेशा इन तीनो की परस्पर न्यूना-धिकना से हुश्रा करता हैं; इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही है तो भी गुण भेद के फारए। एक मृलद्रव्य के ही सोना, लोहा, मिट्टी, जल, श्राकाश, मनुष्य का शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न यनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम सात्विक गुण का पदार्य कहते हैं उसमें, रज और तम की घ्रपेक्षा, सत्त्वगुए। का जोर या परिमाए। श्रिधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज श्रीर तम दोनों गुण दव जाते है और वे हमें देख नहीं पड़ते। वस्तुत सत्त्व, रज गौर तम तीनो गुण, प्रन्य पदार्थों के समान, सास्विक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल सत्त्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोनुण का, कोई पदार्थ ही नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ में तीनो गुएो का रगड़ा-फगड़ा चला हो करता है; ग्रीर, इस ऋगड़े में जो गुण प्रवल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को सात्त्विक, राजस या तामस कहा करते हैं (सां. का. १२, मभा. ग्रव्व--ग्रनुगीता--३६, श्रीर ज्ञाः ३०४) । उदाहरणार्थ, श्रपने ज्ञारीर में जब रज श्रीर तम गुणो पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है तब अपने अतःकरए। में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है, ग्रौर चित्तवृत्ति शात हो जाती है। उस समय यह नहीं समकता चाहिय कि घ्रपने शरीर में रजोगुए ग्रौर तमोगुए विलकुल है ही नहीं, विलक्ष वे सत्त्वगुण के प्रभाव से दव जाते हैं, इसलिये उनका कुछ श्रधिकार चलने नहीं पाता (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के बदले रजीगुण प्रवल हो जाय, तो श्रंत फरए में लोभ जागृत हो जाता है, इच्छा वढने लगती है, श्रीर वह हमें प्रनेक कामो में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार जब सत्त्व और रज की अपेक्षा तमी-गुए प्रवल हो जाता है तब निद्रा, ग्रालस्य, स्मृतिभ्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हों जाते हैं। तात्पर्य यह है, कि इस जगत के पदार्थों में सोना, लोहा, धारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्त्व, रज ग्रोर तम इन तीन गुणो की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है। एल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है। वस इसी विचार को 'विज्ञान' कहते है। इसी में सब आधिभौतिक शास्त्रों का भी समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र, विद्युन्शास्त्र, पदार्थविज्ञान-शास्त्र, सव विविध-जान या विज्ञान हो है।

साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को सांख्यतास्त्र में भ्रव्यक्त 'भ्रथांत इद्रियों को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्त्व, रज श्रौर तम इन तीन गुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो भ्रनेक पदार्थ हमारी इंद्रियों को गोचर होते हैं, भ्रयांत् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूँ घते हैं या स्पर्श करते हैं, उन्हें मांख्यशास्त्र में 'व्यक्त' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इद्रियों

को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब 'व्यक्त कहलाते है, चाहे फिर वे पदार्थ अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण, या किसी अन्य गुण के कारए। व्यक्त होते हो । व्यक्त पदार्थ ग्रनेक है । उनमें से कुछ, जैसे पत्यर , पेड़, पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; और कुछ, जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यद्यपि ये इन्द्रिय-गोचर ग्रर्थात् व्यक्त है) तथापि सूक्ष्म कहलाते है। यहाँ 'सूक्ष्म' से छोटे का मतलब नहीं है; क्योंकि आकाश यद्यपि सूक्ष्म है तथापि वह सारे जगत् में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिये, सूक्ष्म शब्द से 'स्थूल के विरुद्ध या वायू से भी अधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' शब्दों से किसी बस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; ग्रौर 'व्यक्त' एवं 'श्रव्यक्त' शब्दों से हमें यह बोध होता है, कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं। म्रतएव भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाहे वे दोनों सूक्ष्म हो तो भी) एक श्रीर दूसरा ग्रव्यक्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि हवा सूक्ष्म है तथापि हमारी स्पर्नोन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते है; श्रीर सब पदार्थों की मूल प्रकृति (या मूल द्रव्य) वायु से भी अत्यंत सूक्ष्म है उसका ज्ञान हमारी किसी इद्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे प्रव्यक्त हैं। अब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इदिय को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाए। है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं, कि अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से स्रात्कार्य-वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है, कि इन सब पदार्थों का मून रूप (प्रकृति) यद्यपि इद्वियों को प्रत्यक्ष गोचर न हो, तथापि उसका अस्तित्व सूक्ष्म रूप से अवश्य होना ही चाहिये (सां. का. द)। वेदान्तियो ने भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है (कठ. ६. १२, १३ पर - शांकरभाष्य देखों) । यदि हम प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म भ्रोर अन्यक्त मान लें, तो नैय्यायिको के परमाणु वाद की जड़ ही उखड़ जाती है; क्योंकि परमाण् यद्यपि अन्यक्त और असल्य हो सकते है, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है, कि दो परमाएक्सों के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति में परमाणुल्प अवयव-भेद नहीं है; किंतु वह सदैव एक से एक लगी हुई, बीच में परमाणुल्प अवयव-भेद नहीं है; किंतु वह सदैव एक से एक लगी हुई, बीच में थोड़ा भी अंतर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यो कहिये कि वह अव्यक्त (अर्थात इद्रियों को गोचर न होनेवाल) और निरवयव रूप से निरंतर और सर्वत्र है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए दासबोध (२०.२.३) में श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं "जिधर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका किसी ओर पार तहीं है। वह एक ही प्रकार का और स्वतत्र है, उसमें देत (या अौर कुछ) नहीं है\*। " सांख्यवादियों की 'प्रकृति' के, विषय में भी यही \* हिन्दी-दासबोघ, पृष्ठ ४८१ (चित्रशाला, पूना)।

वर्णन उपयुक्त हो सकता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वयंभू भौर एक ही प्रकार की है; श्रौर चारो श्रोर निरंतर व्याप्त है। श्राकाश, वायु श्रादि भेद पीछे से हुए, श्रोर यद्यपि वे सूक्ष्म है तयापि व्यक्त है; श्रोर इन सब की मूल प्रकृति एक ही सी तया सर्वव्यापी श्रोर श्रव्यक्त है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के 'परब्रह्म' में थ्रीर सांरय-ब्रादियों की 'प्रकृति ' में भ्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। इसका कारए। यह है, कि परब्रह्म चैतन्यरूप श्रीर निर्गुण है; परंतु प्रकृति जड़रूप श्रीर सत्त्व--रज-तमोमयी अर्थात् सगुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सुक्ष्म' ग्रोर 'स्यूल', 'व्यक्त' ग्रोर 'श्रव्यक्त' शब्दो का ग्रयं समभ लगे तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म श्रीर अव्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है; फिर वह (चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो) व्यक्त अर्थात् इन्द्रिय-गोचर होता है, और जब प्रलय काल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, तव फिर वह पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता है। गीता में भी यही मत देख पड़ता है (गी. २. २८ श्रीर प. १८) । सांख्यशास्त्र में इस अव्यक्त प्रकृति ही को ' अक्षर ' भी कहते हैं, और प्रकृति से होनेवाले सब पदार्थों को ' क्षर " फहते हैं। यहाँ 'क्षर' शब्द का श्रर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं है, किन्तु सिर्फ व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम है; जैसे प्रधान, गुण्-सोभिण्रो, बहुधानक, प्रवस-धर्मिण्री इत्यावि । सृष्टि के सब पदार्थी का मस्य मूल होने के कारए। उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का भंग स्वयं श्राप ही करती है, इसलिये उसे गुए। क्षोभिणी कहते गुणत्रयरूपी पदायं-भेद के बीज प्रकृति में है इसलिये उसे बहुधानक कहते है, भ्रौर, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे प्रसव-धिमणी कहते हैं इस प्रकृति हो को वेदान्तज्ञास्त्र में 'साया ' अर्थात् मायिक दिखावा कहते हैं। सृष्टि के सब पदार्थों को 'व्यक्त ' ग्रौर ' ग्रव्यक्त ' या ' क्षर ' ग्रौर ' ग्रक्षर

सृष्टि के सब पदार्थों को 'व्यक्त ' श्रोर 'श्रव्यक्त ' या 'क्षर 'श्रक्षर इन दो विभागो में बाँटने के वाद, अब यह सोचना चाहिये कि, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में वतलाये गये श्रात्मा, मन, वृद्धि, श्रहंकार श्रोर इद्वियो को सांख्य-मत के श्रनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र श्रोर इंद्रिया तो जड ही हैं, इस कारए। उन का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है; परन्तु मन, श्रहंकार, बुद्धि श्रोर विंशेय करके श्रात्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है ? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध मृष्टिशास्त्रज्ञ हेकेल ने श्रपने प्रन्थ में लिखा है, कि मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रीर श्रात्मा ये सब शरीर के धर्म ही है। उदाहरए। यं, हम देखते है कि जब मनुष्य का मस्तिष्क विगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है, श्रीर वह पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मुस्तिष्क का कोई भाग विगड़ जाता है, तब भी इस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है, कि मनोवर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुए है; श्रतएव ये जड़ वस्तु से

कभी अलग नहीं किये जा सकते, और इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधम भीर श्रात्मा को भी 'व्यक्त 'पदार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह जड़-वाद माना लिया जाय, तो श्रंत में केवल अव्यक्त और जड़ प्रकृति ही शेष रह जाती है; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल म्रव्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी म्रवस्था में प्रकृति के सिवा जगत् का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नही हो सकता। तब तो यही कहना होगा, कि मूल प्रकृति की शक्ति घीरे घीरे बढ़ती गई, श्रौर श्रन्त में उसी को चैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-वाद के समान, इस मूल प्रकृति के कुछ कायदे या नियम बने हुए है; श्रौर उन्हीं नियमों के श्रनुसार सब जगत्, श्रौर साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समान बर्ताव किया करता है! जड़-प्रकृति के सिवा श्रात्मा कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो अविनाशी है और न स्वतंत्र। तब मोक्ष या मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि में अपनी इच्छा के अनुसार अमुक काम कर लूँगा; परंतु वह सब केवल भ्रम है! प्रकृति जिस ओर खींचेगी उसी थ्रोर मनुष्य को भुकना पड़ेगा! अथवा किसी कवि के भ्रयानुसार कहना चाहिये, कि "यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, प्राणिमात्र कैदी है और पदार्थों के गुण धर्म बेड़ियाँ है-इन बेड़ियों को कोई तोड़ नहीं सकता। " बस, यही हेकेल के मत का सारांश है। उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ और अव्यक्त प्रकृति ही है। इसिलये उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फं "अद्धेत "कहा है! परंतु यह श्रद्धेत जड़मूलक है, अर्थात् अकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातो का समावेश करता है; इस कारण हम इसे जड़ाद्देत या आधिभौतिक-शास्त्रद्धेत कहेगे।

हमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड़ाहैत को नहीं मानते। वे कहते हैं, कि मन, बुद्धि श्रोर श्रहंकार पंचभूतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म हैं, श्रोर सांख्यशास्त्र में भी यही लिखा है, कि श्रव्यक्त-प्रकृति से ही बुद्धि, श्रहंकार इत्यादि गुए। कम कम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, बरन् जिस प्रकार कोई मनुष्य श्रपने ही कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह "मै यह जानता हूँ—वह जानता हूँ" इत्यादि भाषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता। श्रोर इस जगत के व्यवहारों की श्रोर देखने से तो सब लोगों का यही श्रनुभव जान पड़ता है, कि 'मैं जो कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह मुक्त से भिन्न हैं। इसलिये सांख्यशास्त्रवालों ने कहा है, कि जाता श्रीर जेय, देखनेवाला श्रोर देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने-

<sup>\*</sup> हेकेल का मूलशब्द monism है। श्रौर इस विषय पर उसने स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा है।

गी र. ११

याला ग्रीर जड़ प्रकृति, इन दोनो वानों को मूल से ही पृथक् पृथक् मानना चाहिये (सां. का. १७) । पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या श्रात्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, ज्ञाता या जपमोग करनेवाला है; श्रीर इसे ही सांख्यशास्त्र में 'पुरुष' या 'त ' (जाता) कहते हैं। यह ज्ञाता प्रकृति से भिन्न है, इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सत्त्व, रज ग्रीर तम) गुणों के परे रहता है; अर्थात् यह निविकार श्रीर निर्मुण है, श्रीर जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत् में जो घटनाएँ होती रहती है वे सव प्रकृति ही के खेल है। साराश यह है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है और पुरुष सचेतन हैं; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या श्रकर्ता है; प्रकृति त्रिगुणात्नक है और पुरुष निर्गुण है; प्रकृति श्रंघी है और पुरुष साक्षी है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र और स्वयंभू है, यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है। इस वात को ध्यान में रख करके ही भगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि " प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी उभाविष " ---प्रकृति ग्रौर पुरुष दोनो श्रनादि है (गी. १३. १६); इसके बाद उनका चर्णन इस प्रकार किया गया है "कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते " अर्थात् देह श्रोर इंद्रियो का व्यापार प्रकृति करती है; श्रौर "पुरुष: मुखहु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते "-- अर्थात् पुरुष सुखदुःखों का उपसोग करने के लिये, कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति श्रीर पुरुष श्रनादि माने गये है, तथापि यह वात ध्यान में रखनी चाहिये, कि सांस्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तस्व स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं। कारण यह है, कि गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी 'माया' कहा है (गी. ७. १४, १४. ३), स्रोर पुरुष के विषय में भी यही कहा है कि "ममैवांशो जीवलोके" (गी. १४. ७) म्रर्थात् वह भी मेरा श्रंश है। इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी । श्रागे बढ़ गई है। परंतु अभी इस वात की ओर ध्यान न दे कर हम देखेंगे कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है।

सांत्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदाशों के तीन वर्ग होते हैं। पहला अव्यक्त (प्रकृति मूल), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार), और तीसरा पुरुष अर्थात् ज्ञ। परंतु इनमें से प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है; इसलिये अब मूल में केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तत्त्व शेष रह जाते है। ये दोनों मूल तत्त्व, सांख्य-वादियों के मतानुसार अनादि और स्वयंभू है; इसलिये सांख्यों को हैत-वादी (दो मूल तत्त्व माननेवाले) कहते हैं। वे लोग प्रकृति और पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तत्त्व को नहीं मानते ।

<sup>\*</sup> ईंश्वरकृष्ण कट्टर निरीक्वरवादी था । उसने अपनी साख्यकारिका की ग्रतिम उपसहारात्मक तीन बार्याग्रो में कहा हैं, कि मूल विषयपर७० ग्रार्याएँ थी। परंतु कोलब्रुक

इसका कारण यह है, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल है; श्रौर, यदि ईश्वर को निर्गुण मानें, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुण मूल तत्त्व से त्रिग्णात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसिलये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति श्रौर पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का श्रौर कोई तीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्त्व निश्चित कर लिये, तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया है, कि इन दोनों मूल तत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते है, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है, या लोहचुंबक पास होने से लोहे में श्राकर्षण-शक्ति श्रा जाती है, उसी प्रकार मूल अव्यक्त प्रकृति अपने गुणों (सूक्ष्म श्रौर स्थूल) का व्यक्त फैलाव पुरुष के सामने फैलाने लगती है (सां. का. १७)। यद्यपि पुरुष सचेतन श्रौर जाता है, तथापि

स्रीर विलसन के अनुवाद के साथ, बवई में, श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है उसमे मूल विषय पर केवल ६९ स्रार्याएँ है। इसलिय विलसन साहब ने अपने अनुवाद में यह सदेह प्रगट किया है, कि ७०वी स्रार्या कौन सी है। परन्तु वह स्रार्या उनको नहीं मिली और उनकी शका का समाधान नहीं हुआ। हमारी मत है, कि यह श्रार्या वर्तमान ६१ वी स्रार्या के स्रागे होगी। कारण यह है कि ६१ वी स्रार्या पर गौडपादाचार्य का जो भाष्य है वह कुछ एक ही स्रार्या पर नहीं है, किंतु दो स्रार्याओं पर है। और, यदि इस भाष्य के प्रतीक पदो को लेकर स्रार्या वनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी —

कारणमीश्वरमेके ब्रुवते काल परे स्वभाव वा । प्रजा. कथ निर्गुणतो व्यक्त. कालः स्वभावश्च ॥

-यह आर्या पिछले और अगले संदर्भ (अर्थ या भाव) से ठीक ठीक मिलती भी है। इस आर्या में निरीश्वर मत का प्रतिपादन है, इसलिये जान पडता है, कि किसी ने इसे पिछे से निकाल डाला होगा। परन्तु इस आर्या का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य भी अनिकाल डालना भूल गया; इसलिये अब हम इस आर्या का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं और इसी से इस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। श्वेताश्वतरोपनिषद् के छठवे अध्याय के पहले मत्र से प्रकट होता है, कि प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वभाव और काल को, और वेदान्ती तो उसके भी आगे वढ कर ईश्वर को, जगत् का मूल कारण मानते थे। वह मंत्र यह हैं —

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये परिमुहचमानाः। देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्॥

परन्तु ईश्वरकृष्ण ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान ६१ वी आर्या के बाद सिर्फ यह वतलाने के लिये ही रखा है, कि ये तीनो मूल कारण (अर्थात् स्वभाव, काल और ईश्वर) साख्य-व्वादियों की मान्य नहीं हैं। केवन अर्यात् निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं है; स्रोर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लेंगड़े श्रौर श्रंधे की वह जोड़ी हैं; जैसे अंधे के कंघे पर लेंगडा बैठे श्रीर वे दोनो एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, वैसी ही श्रवेतन प्रकृति श्रौर सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं (सां का २१) । श्रीर जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्षकों के मनोरंजनार्थ एक ही नटी, कभी एक तो कभी दूसरा हो स्वाग बना कर नाचती रहती हैं, उसी प्रकार पुरुष के लाम के लिये (पुरुषायं के लिये), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो भी, यह प्रकृति तत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४६)। प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृ त्व को स्वय अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है, और जब तक वह सुख-दुःख के काल में स्वयं अपने को फँसा रखता है, तव तक उसे मोक्ष तक वह सुख-दु:ख के काल में स्वयं अपने का फर्ता रखता है, तव तक उस नाम या मृक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २७)। परन्तु जिस समय पुरुष् को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, उस समय वह मृक्त ही हैं (गी. १३. २६, ३०; १४. २०); क्योकि, यथार्थ में पुरुष न तो कर्ता है ग्रीर न वैंथा ही है—वह तो स्वतंत्र ग्रीर निसर्गतः केवल या श्रकर्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन ग्रीर बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार है, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के काया का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे सास्विक, राजस भ्रौर तामस (गी. १८. २०-२२) । जव वृद्धि को सास्विक ज्ञान प्राप्त होता है तव पुरुष को यह मालूम होने लगता है, कि में प्रकृति से भिन्न हूँ। सत्त्व-रज-तमोगुण प्रकृति के ही धर्म है, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है और त्रिगणात्मक प्रकृति उसका दर्पण है (मभा जां. २०४. ८) । जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्थात् जब अपनी यह बुद्धि, जो अकृति का विकार है, सास्विक हो जाती है, तव इस निर्मल दर्पए। में पुरुष को अपना सात्त्विक स्वरूप दीखने लगता है, भ्रौर उसे यह बोघ हो जाता है, कि में प्रकृति से भिन्न हूँ । उस समय यह प्रकृति लिज्जित हो कर उस पुरुप के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। जब यह श्रवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर श्रपने स्वाभाविक कंवल्य पद को पहुँच जाता है। 'कंवल्य' शब्द का श्रर्थ हैं केवलता, श्रकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना। पुरुष के इस नैसर्गिक । या स्वाभाविक स्थिति को ही सांख्यशास्त्र में मोक्ष (मुक्ति या छटकारा) कहते हैं। इस व्यवस्था के विषय में सांख्य-वादियों ने एक बहुत हो नाजुक प्रश्न का विचार उपस्थित किया है। उनका प्रक्त है, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है, या प्रकृति

मुरुष को छोड़ देती है ? कुछ लोगों की समक में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलह के लिये दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिये दुलहा ठिंगना है। क्योंकि, जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है तब .हम देखते हैं, कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती है; इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया; परन्तु, कुछ प्रधिक सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से श्रयोग्य नहीं है। सांख्यशास्त्र के अनुसार 'पुरुष 'निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है, इसलिये तत्व-दृष्टि से " छोड़ना" या " पकडना" कियाओं का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता (गी. १३. ३१, ३२) । इसलिय सांख्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही 'पुरुष को ्याः १२, २१, ३२) । इसालय साल्य-वादा कहत ह, कि प्रकृत हा पुरुष का छोड़ दिया करती है, अर्थात् वही 'पुरुष 'से अपना छुटकारा या मृक्ति कर लेती है, क्योंकि कर्तृत्व-धर्म 'प्रकृति 'हो का है (सां का ६२ और गीः १३. ३४)। सारांश यह है, कि मृक्ति 'नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो 'पुरुष' को कहीं वाहर से प्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह 'पुरुष' की मूल और स्वाभाविक स्थित से कोई भिन्न स्थित भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में 'चैसा ही संबंध है, जैसा कि घास के वाहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है, या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली में । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुएों से मोहित हो जाते है, और अपनी यह स्वामाविक भिन्नता पहचान नहीं सकते, इसी कारण वे संचार-चक्र में फेंसे रहते है। परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत (शां. १६४.५८,२४८.११; और ३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को " ज्ञाता " या " बुद्ध " और " कृतकृत्य " कहते। है। गीता के इस वचन "एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्" (गी. १४. २०) में बुद्धिमान् शब्द का भी यही अर्थ है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा स्वरूप भी यही है (वे. सू. शां. भा. १. १.४)। परन्तु सांख्यवादियों की अपेक्षा अहैत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि आत्मा मूल ही में परब्रह्मस्वरूप है, और जब वह अपने मूल स्वरूप को अर्थात परब्रह्म को पहचान लेती है तव वही उसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः।
'केवल' है। सांख्य श्रौर वेदान्त का यह भेद श्रगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया जायगा ।

यद्यपि श्रद्धैत वेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है कि पुरुष (श्रात्मा) निर्गुण, उदासीन और अकर्ता है; तथापि वे लोग सांख्यशास्त्र की 'पुरुष '—सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने-वाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही असंख्य है (गी. इ.४; १३.२०—२२; मभाशां. ३५१; और वेसू. शांभा. २. ११ देखो)। वेदोन्तियों का कहना है, कि उपाधि-भेद के कारण सब जीव भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है। सांख्य-वादियों का मत है, कि जब हम देखते है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म,

मृत्य और जीवन श्रलग श्रलग है. श्रीर जब इस जगत में हम यह भेद पाते है िं कोई नुपी है तो कोई दुःखी हैं, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक प्रात्मा या पुरुष मूल से ही भिन्न है और उनकी संत्या भी अनंत है (सां. का. १८)। केवल प्रकृति गीर पुरुष ही सब तृष्टि के मूलतत्त्व हैं सही; परन्तु उनमें से पुरुष बद्ध में सांत्य-वादियों के मतानुसार 'असंख्य पुरुषों के समुदाय का समावेश होता है। इन स्रसस्य पुरुषों के स्रोर त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति प्रयने गुणों का जाल उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभोग करता रहता है। ऐना होते होते जिस पुरुप के चारो और की प्रकृति के खेल सात्त्विक हो जाते हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; स्रौर उत पुरंप के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं; एवं वह ग्रपने मूल तथा कैवल्य पद को पहुँच जाता है। परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, तो भी शेष सब पुरुषों को संसार में फेंसे ही रहना पड़ता है। कदाचित् कोई यह समर्भें, कि ज्योही पुरुष इस प्रकार कैंबल्य पद को पहुँच जाता है, त्योही वह एकदम प्रकृति के जाल से छूट जाता होगा; परन्तु <u>साल्य-मत</u> के अनुसार यह समभ गलत है। देह और इन्द्रियल्पी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते। साल्य-वादी इसका यह कारण वतलाते हैं कि "जिस प्रकार कुम्हार का पहिया, घडा वन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मन्प्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है" (सां. का. ६७)। तथापि उस शरीर ते, कैवल्य पद पर ग्रारूट होनेवाले पुरुष को कुछ भी ग्रड़चन या सुख-दु:ख की वाया नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के कारए। स्वय जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-दुःख दोनो समान ही है, और यदि यह कहा जाय कि पुरप को सुख-दुःख की वाघा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्यो कि उसे मालूम है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं। ऐसी ग्रवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुया करते है; परन्तु उसे सुख-दु.ख नहीं होता और वह सदा उदासीन ही रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनो गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छ्ट्टी नहीं पा सकता; चाहे वह सत्त्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कर्ष के कारण मानव-योनि में जन्म या तमोगुण की प्रवलता के कारण पशु-कोटि में जन्म ले (सां. का. ४४, ५४)। जन्म-मरएए-रूपी चन्न के ये फल, प्रत्येक मनृष्य को, उनके चारों श्रोर को प्रकृति अर्थात् उसकी वृद्धि के सत्त्व-रज-तम गुणो के उत्कर्ष-अपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा है, कि "उर्ध्व-गच्छिन्ति सत्त्वस्थाः" सात्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्ग को जाते हैं श्रोर तामस पुरुषों को अधोगित प्राप्त होती है (गी. १४. १८)। परन्तु स्वर्गीद फल अनित्य है है जिसे जन्म-मरण से छ्ट्टी पाना है, या सांख्यों की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति से अपनी भिन्नता अर्थात् कै वल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। कपिलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्मते ही प्राप्त हुआ था। परन्तु यह स्थिति संव लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिये तत्त्व-विवेक-रूप साधन से प्रकृति और पुरुष को भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्त करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐववर्य आदि गुण उत्पन्न होते है, और मनुष्य को अन्त में कैवल्य-पद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के योग्य-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐव्वर्य कहा है। सांख्य-मत के अनुसार धर्म की गणना सात्त्विक गुण में ही की जाती है; परन्तु किलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है, कि केवल धर्म से स्वर्ग-प्राप्ति ही होती है; और ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोक्ष या कैवल्यपद प्राप्त होता है, तथा पुरुष के दु:खो की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है।

जब देहेन्द्रियों ग्रीर बुद्धि में पहले सत्त्व गुए। का उत्कर्ष होता है, ग्रीर जब घीरे थीरे उन्नति होते होते प्रंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में त्रिगुए।-त्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-वादी "त्रिगुणातीत" अर्थात् सत्त्व-रज-तम गुणों के परे पहुँचा हुन्ना कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सत्त्व-रज-तम में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता। कुछ सूक्ष्म विचार करने से मानना पडता है, कि वह त्रिग्एगतीत अवस्था सास्विक, राजस और तायस इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भिक्त के तामस, राजस और सास्विक भेद करने के पश्चात एक और चौथा भेद किया गया है। तीनों गुएों के पार हो जाने-वाला पुरुष निहेंतुक कहलाता है, और अभेद भाव से जो भिक्त की जाती है उसे " निर्गुए भक्ति" कहते हैं (भाग ३. २६. ७-१४) । परंतु सात्त्विक, राजस श्रीर तामस इन तीनों वर्गों की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बढ़ाना उचित नहीं है; इसलिये सांख्य-वादी कहते है, कि सत्वगुण के श्रत्यन्त उत्कर्ष से ही अन्त में त्रिगुएगतीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है, और इसलिये वे इस अवस्था की गए।ना सात्त्विक वर्ग में ही करते हैं। ग्रीता में भी यह मत स्वीकार किया गया है। उदाहरएार्थ, वहाँ कहा है कि "जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह पालूम हो) कि सब कुछ एक ही है, उसी को सात्त्विक ज्ञान कहते हैं " (गी. १८. २०)। इसके सिवा सत्त्वगुए। के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वें अध्याय के अन्त में, त्रिगुएगतीत अवस्था का वर्णन है; परंतु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष वाला द्वेत मान्य नहीं है, इसलिये घ्यान रखना चाहिये कि गीता में 'प्रकृति', ''पुरुष', 'त्रिगुएातीत ' इत्यादि सांख्य-वार्दियो के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न प्रर्थ में किया गया है; ग्रथवा यह कहिये कि गीता में सांख्यवादियों के द्वैत पर अद्वैत परब्रह्म की 'छाप' सर्वत्र लगी हुई है। उदाहर-

णारं, सांट्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-भेद का ही, <u>गीता</u> के, १३ वें ग्रध्याय में वर्णन है (गी. १३. १६-३४) । परन्तु वहाँ 'प्रकृति' झौर 'पुरुष' शब्दों का जपयोग-क्षेत्र-श्रोर-क्षेत्रज्ञ के <u>प्रथं में हुन्ना है । इसी प्रकार १४ वे अध्याय में त्रिश-</u> एगतीत अवस्था का वर्णन ,(गी. १४. २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है, जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूटकर उस परमात्मा को पहचा-तता है, कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे हैं। यह वर्णन सांख्य-वादियों के उस सिद्धान्त के श्रनृसार नहीं है, जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते है, कि 'प्रकृति ' म्रोर 'पुरुष ' दोनों पृथक् पृथक् तत्त्व है, म्रोर पुरुष का 'कैवल्य' ही त्रिगृणातीत श्रवस्या है। यह भेद ब्रागे ब्रघ्यात्म-प्रकरण में श्रच्छी तरह समका दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि श्राव्यात्मिक तत्त्वो का वर्णन करते समय भगवान् श्रीकृष्ण ने सांख्य परि-भाषा का श्रीर युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है; इसलिये सम्भव है, कि गीता पढ़ते समय कोई यह समभ बैठें कि गीता को साख्य-वादियो के ही सिद्धान्त ग्राहच है। इस भ्रम को हटाने के लिये ही सांख्यशास्त्र श्रीर गीता के तत्सदृश सिद्धान्तों का भेद फिर से यहाँ वतलाया गया है। वेदान्तसूत्रो के भाष्य में श्री-शंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिषदों के इस अहैत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि " प्रकृति ग्रीर पुरुष के परे इस जगत् का परब्रह्मरूपी एक ही मूलतत्त्व है, ग्रीर उसी से प्रकृति-पुरुष ग्रादि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, " सांख्यशास्त्र के शेष सिद्धान्त हमें श्रग्राहच नहीं है (वेसू. शां. भा. २. १. ३.) । यही बात गीता के उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है।

# आठवाँ प्रकरण।

## विश्व की रचना और संहार।

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । \* 🗡 महाभारत, शांतिः २०५. २३ ।

क्रुस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के श्रनुसार संसार में जो है दो स्वतंत्र मूलतत्त्व—प्रकृति श्रौर पुरुष—है उनका स्वरूप क्या है, श्रौर जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के सामने प्रकृति अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, और उस जाले से हम को अपना छुट-कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु अव तक इस का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि, प्रकृति श्रपंने जाले को (श्रथवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में 'प्रकृति की टकसाल 'को) किस कम से पुरुष के सामने फैलाया करती है, श्रौर उसका लय किस प्रकार हुग्रा करता है। प्रकृति के इस व्यापार ही को 'विश्व की रचना और संहार' कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया जायगा। <u>सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत्</u>या सूख्टि को श्चसंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । 'दासवोघ' में श्री समर्थ रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माएड के निर्माण होने का बहुत अच्छा -वर्णन किया है। उसी वर्णन से 'विश्व की रचना और संहार' शब्द इस प्रकरण -में लिये गये हैं। इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें श्रौर ब्राठवें श्रध्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। और, ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है कि "भवाप्ययौ हि भूतानां \ भुतौ विस्तारको मया " (गी. ११. २)—भूतों की उत्पत्ति भ्रौर प्रलय (जो -श्रापने) विस्तार पूर्वक (बतलाया, उसको) मैंने सुना, ग्रब मुझे श्रपना विश्वरूप अत्यक्ष दिखला कर कुतार्थ कीजिये—उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्व -की रचना श्रोर संहार क्षर-श्रक्षर-विचार ही का एक मुख्य भाग है। 'ज्ञान' वह है, जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टिं के अनेक (नाना) व्यक्त 'पदार्थीं में एक ही अव्यक्त मूल द्रव्य है (गीता १८. २०), श्रीर 'विज्ञान' उसे कहते हैं, जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलभूत अव्यन्त द्रव्य से भिन्न भिन्न म्रानेक पदार्थ किस् प्रकार भ्रलग भ्रलग निर्मित हुए (गी. १३. ३०); ग्रीर इस

' \* "गुणो से ही गुणो की उत्पत्ति होती है और उन्ही मे उनका लय हो जाता है। '

में न केवल क्षर-प्रधार-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-ज्ञान श्रौर श्रम्यात्म विषयो का भी समावेश हो जाता है।

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सध्ट का कार्य चलाने के लिये स्वतंत्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम इंज्वर की इच्छा के शनुसार करना पड़ता है (गी. ६. १०) । परन्तु, पहले वतलाया जा चुका है, कि कपिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतंत्र माना है। सांस्यशास्त्र के ग्रनुसार, प्रकृति का संसार आरम्भ होने के लिये 'पुरुष का संयोग' ही निमित्त-कारए। बस हो जाता है। इस विषय में प्रकृति ग्रीर किसी की भी श्रपेक्षा नही करती। सांख्यों का यह कथन है कि, ज्योही पुरुष ग्रीर प्रकृति का संयोग होता है त्योही उसकी टकसाल जारी हो जाती है; जिस प्रकार वसन्तऋतु में वृक्षों में नये पत्ते देख पड़ते हैं और कमका फूल-श्रीर फल श्रामे लगते हैं ( मभा आं २३१ ७३; मन् ५ ३०), उसी प्रकार प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है, ग्रौर उसके गुणो का विस्तार होने लगता है। इसके विरुद्ध वेदसहिता, उपनिषद् श्रीर स्मृति-प्रन्थों में प्रकृति को मूल न मान कर परब्रह्म को मूल माना है; और परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं;—जैसे "हिरएयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत् "—पहले हिरएयगर्भ (ऋ १० १२१ १). भ्रोर इस हिरएयगर्भ से अथवा सत्य से सव सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ १०.७२; १०. १६०); अथवा पहले मानी उत्पन्न हुआ (ऋ. १०.५२. ६; तै. बा. १. १. ३. ७; ऐ. उ. १. १. २), ग्रोर फिर उससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक भ्रएडा उत्पन्न हुआ श्रोर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुन्ना, तथा ब्रह्मा से अथवा उस मूरा अएडे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुमा (मनृः १. ५-१३; छां. ३. १६); म्रथवा वही मह्मा (पुरुष) म्राघे हिस्से से स्त्री हो गया (वृ. १. ४. ३; मनुः १. ३२); म्रथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था (कठ. ४. ६); म्रथवा पहले परन्नह्म से तेज पानी, भ्रीर पृथ्वी (श्रन्न) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए श्रीर पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ वने (छां. ६.२-६) । यद्यपि उक्त वर्णनों में बहुत भिन्नता हैं तथापि वेदान्तसूत्रो (२. ३. १-१५) में अन्तिम निर्णय यह किया गया है, कि <u>आत्मरूपी मृतवहा से ही आकाश आदि पञ्चमहाभूत कमशः उत्पन्न हुऐ हैं</u> (तै. उ. २. १) । प्रकृति, महत् आदि तत्त्वो का भी उत्लेख कठ (३. ११), मैत्रायणी (६. १०), दवेतादवतर (४. १०; ६. १६), म्रादि उपनिषदों में स्पष्ट रीति से किया गया है। इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वेदान्त-मतवाले प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हो, तथापि जब एक बार शृद्ध ब्रह्म ही में मायात्मक प्रकृति-रूप विकार दृगोच् रहोने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध में उनका श्रोर सांख्यमतवालो का अन्त में मेल हो गया, और इसी कारण महाभारत में कहा है कि "इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र आदि में जो कुछ ज्ञान भरा हैं वह सब सांख्यों से प्राप्त हुन्ना है" (शां. ३०१. १०८, १०६)। उसका यह

मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह ज्ञान किपल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ अभिन्नेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य ज्ञाब्द का प्रयोग 'ज्ञान के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। किपलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन ज्ञास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धति-पूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य -कर्म का स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा।

🗡 सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों को अगोचर अर्थात् श्रव्यक्त, सूक्ष्म श्रौर चारों श्रोरं श्रखंडित भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्वव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के प्रवीचीन म्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञों को ग्राहच है। ग्राहच ही क्यों, ग्रब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इसी मूल द्रव्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता आया है, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ श्रचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नही हुआ है। इसी मत को <u>उत्कान्ति-वा</u>द या विकास-सिद्धान्त कहते है । जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहले दूँढ निकाला गया, तब वहाँ वड़ी खलबली मच गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में यह वर्णन है, कि ईश्वर ने पञ्चमहाभूतों को और जंगम वर्ग के प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक् पृथक् और स्वतंत्र निर्माण किया है; और इसी मत को, उत्कान्ति-वाद के पहले, सब ईसाई लोग सत्य मानते थे। अतएव, जब ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्क्रान्ति-वाद से असत्य ठहरायाः जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियों पर खूब जोर से ब्राक्रमण ब्रौर कटाक्ष होने लगे। ये कटाक्ष ग्राज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्त्रीय सत्य में भ्रधिक शक्ति होने के कारण, सृष्टोत्पत्ति के संबंध में सब विद्वावी को उत्क्रान्ति-मत ही ग्राज कल श्रधिक ग्राहच होने लगा है। इस मत का सारांश यह है:--(सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्म द्रव्य था; उसकी गति अथवा उज्यता का परिमाए। घटता गया; तब उक्त द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा, ग्रौर पृथ्वी समेत सब ग्रह ऋमशः उत्पन्न हुए; अंत में जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है। पृथ्वी का भी, सूर्य के सदृश, पहले एक उष्ण गोला था; परंतु ज्यो ज्यो उसकी उष्णता कम होती गई त्यो त्यों मूल द्रव्यों में से कुछ द्रव्य पतले ग्रीर कुछ घने हो गये; इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ गोला--ये तीन पदार्थ बने; श्रौर इसके बाद, इन तीनो के निश्रए। श्रथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है । <u>द्धाविन प्रभृति</u> पंडितो ने तो यह प्रति~ पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढ़ते बढ़ते श्रपनी वर्तमान श्रवस्था में श्रा पहुँचा है। परन्तु श्रव तक श्राधिभौतिक-वादियों में श्रौर श्रध्यात्म-वादियों में इस बात पर वहुत मतभेद हैं, कि इस सारी सृष्टि के मूल में श्रात्मा जैसे किसी भिन्न श्रौर स्वतंत्र तत्त्व को मानना चाहिये या नहीं । हेकेल के सद्श

कुछ पंडित यह मान कर, कि जड़ पदार्थों से ही बढ़ते बढ़ते आत्मा श्रीर चैतन्य की उत्पत्ति हुई, जडाहृत का प्रतिपादन करते हैं; श्रीर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखें श्राच्यात्मज्ञानियों का यह कयन है, कि हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी श्रात्मा के एकीकरण व्यापार का फल है, इसिलये श्रात्मा की एक स्वतंत्र तत्त्व मानना ही पडता है। क्योंकि यह कहना—िक जो ग्रात्मा वाहच सृष्टि का ज्ञाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है प्रथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुम्रा है—तर्क-वृष्टि से ठीक वैसा ही श्रसमंजस या भ्रामक प्रतीत होगा, जैसे यह उक्ति कि हम स्वयं श्रपने ही कंघे पर बैठ सकते हैं। यही कारण है, कि सांख्यशास्त्र में प्रकृति श्रीर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्त्व माने गये है । सारांश यह है, कि श्राधिभौतिक सृष्टि-ज्ञान चाहे जितना वह गया हो, तथापि अव तक पश्चिमी देशों में वहुतेरे बड़े बड़े पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न 'पद्धित ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया जाय, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस कम से बने है, तो पाठकों को माल्म हो जायगा, कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में और सांख्यशास्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य-सवंधी तत्त्वो में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योकि इस मुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत है कि श्रव्यक्त, सूक्ष्म श्रीर एक ही मूल प्रकृति से क्रमशः (सूक्ष्म-श्रौर स्यूल) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु श्रव श्राधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की खूव वृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के 'सत्त्व, रज, तम ' इन तीनो गुणो के वदले, श्राधृनिक सृष्टि-शास्त्रज्ञो ने गति, उष्ण श्रौर श्राकर्षण-शक्ति को प्रधान गुण मान रख्ला है। यह बात सच है, कि 'सत्त्व, रज, तम 'गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाणो की श्रपेक्षा, उष्णता अथवा श्राकर्षण शक्ति की न्यूनाधिकता की बात श्राधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्व क समभ ् म आ जाती है। तथापि, गुणों के विकास अथवा गुणोत्कर्ष का जो यह तत्त्व है, कि "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. ३. २८), यह दोनों ओर समान ही है। सांख्य-शास्त्रज्ञों का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखें को धीरे धीरे खोलते हैं उसी तरह सस्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मिति होती है-इस कथन में ग्रोर उत्क्रान्ति-वाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं है । तथापि, यह भेद तास्विक धर्म-दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है, कि ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्त्व का अनादर न करते हुए, गीता में श्रीर श्रंशतः उपनिषद् श्रादि वैदिक ग्रन्थों में भी, श्रद्वैत वेदान्त के साथ ही साय, विना किसी विरोध के, गुणोत्कर्ष-वाद स्वीकार किया गया है।

प्रव देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्य-शास्त्रकारों का क्या कथन है। इस कम ही को गुणुोत्कर्ष प्रथवा गुणुष्टिएगम-चाद कहते है। यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई काम आरंभ करने के पहले मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या

इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है, कि ग्रारम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई, कि हमें ग्रनेक होना चाहिये—'बहु स्यां प्रजायेय '— ग्रौर इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई (छां. ६. २. ३; तं. २. ६)। इसी न्याय के ग्रनुसार ग्रन्थक्त प्रकृति भी ग्रपनी साम्यावस्था को भंग करके व्यक्त सुष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। स्रतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में 'व्यवसायात्मिक बृद्धि 'का गुण पहले उत्पन्न हुन्ना करता है। सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य को पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है, उसी प्रकार प्रकृति की भी श्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बृद्धि पहले हुम्रा करती है। परंतु इन दोनों में बडा भारी श्रंतर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, श्रर्थात् उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ श्रचेतन पुरुष का (श्रात्मा का) संयोग होने के कारए।, वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; श्रौर, प्रकृति स्वयं श्रचेतन श्रर्थात् जड़ है इसलिये उसकी श्रपनी बृद्धि का कुछ ज्ञान नही रहता । यह श्रंतर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृतिका गुएा नहीं है। अर्वाचीन आधिभौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे है, कि यदि यह न माना जाय, कि मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किंतु अस्वयंवेद्य शक्ति जड़ पदार्थोमें भी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-िक्रया का और लोहचुंबक का आकर्षण तथा अपसारण प्रभृति केवल जड़ सृष्टि में ही दृग्गोचर होनेवाले गुणों का मूल कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता । आधुनिक सृष्टिशास्त्रज्ञों के उक्त मत पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धांत आक्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि

<sup>\* &</sup>quot;Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction. and repulsion must be common to all atoms of an aggregate: for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will. "-Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule-cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol. II, p. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statemen as follows:- "I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Herind, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances "-The Riddle of the Universe Chap. IX. p. 68 (R. P. A. Cheap. Ed.).

प्रकृति में पहले बुद्धि-गुण का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इन गुए। को, यदि आप चाहे तो, अचेतन अयवा अस्वयंवेद्य अर्थात् अपने आप को ज्ञात न होनेवाली वृद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहे, इसमें सदेह नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली बुढि श्रीर प्रकृति को होनेवाली बुढि दोनों मूल में एक ही श्रेणी की है; और इसी कारण दोनो स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक ही सी की गई है। उस वृद्धि के ही 'महत्, ज्ञान, मित, श्रासुरी, प्रजा, स्वाति' आदि अन्य नाम भी है। मालूम होता है कि इनमें से 'महत्' (पुल्लिंग कर्ता का एकवचन महान्-वडा) नाम इस गुएा की श्रेष्ठता के कारएा दिया गया होगा; अयवा इसिलये दिया गया होगा, कि अब प्रकृति वढने लगती है। प्रकृति में पहले उत्पन्न होनेवाला महान् अथवा वृद्धि-गुणु ' सत्त्व-रज-तम ' के मिश्रण ही का परिणाम है, इसितये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह म्रागे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण--सस्व, रज म्रौर तम--प्रथम दृष्टि से यद्यपि तीन ही है, तथापि विचार-दृष्टि से प्रगट हो जाता है, कि इनके मिश्रएा में प्रत्येक गृण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; और, इसी लिये, इन तीनो में से प्रत्येक गुण के अनंत भिन्न परिणाम से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के प्रकार भी त्रिघात अनंत हो सकते हैं। अव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सदृश सूक्ष्म होती है। परंतु पिछले प्रकरण में 'व्यक्त' म्प्रीर 'श्रव्यक्त' तथा 'सूक्ष्म' श्रीर 'स्यूल' का जो अर्थ बतलाया गया है उसके श्रनुसार, यह वृद्धि प्रकृति के समान सूक्ष्म होने पर भी उसके समान श्रन्यक्त नहीं है-मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। श्रतएय, श्रव यह सिद्ध हो चुका, कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( अर्थात् मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थ में) होता है; श्रीर सांख्यशास्त्र में, न केवल बुद्धि किंतु बुद्धि के श्रागे प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते है। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई भी ग्रन्य तत्त्व श्रव्यक्त नहीं है।

इस प्रकार, यद्यपि श्रव्यक्त प्रकृति में व्यक्त व्यवसायात्मिक वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, तथापि प्रकृति श्रव तक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग होना श्रोर बहुसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही पृथक्त्व कहलाता है। उदाहरए।।थं,पारे का जमीन पर गिरना श्रोर उसकी श्रलग श्रलग छोटी छोटी गोलियाँ ज्वन जाना बृद्धि के बाद जब तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक एक प्रकृति के श्रनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बृद्धि से श्राग उत्पन्न होनेवाली इस पृथक्ता के गुण को ही 'श्रहंकार' कहते हैं। क्योंकि पृथक्ता 'में—तू' शब्दों से हो प्रथम व्यक्त की जाती है; श्रोर 'में—तू' का श्रयं ही श्रहं—कार, श्रथवा श्रहं- श्रहं (में—में) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले श्रहंकार के इस गुण को, यदि श्राप चाहे तो, श्रस्वयंवेद्य श्रयांत् श्रपने श्राप को ज्ञात न होनेवाला श्रहंकार कह सकते हैं। परन्तु, स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रयट होनेवाला श्रहंकार, श्रोर वह

महंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्यर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,—ये दोनो एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे 'म्रहं' का ज्ञान नहीं होता, और मुँह न होने के कारण 'मं—तू' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह भ्रपनी पृथक्ता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता। सारांश यह कि, दूसरों से पृथक् रहने का, मर्थात् अभिमान या महंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है। इस महंकार ही को तेजस, अभिमान या महंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है। इस महंकार ही को तेजस, अभिमान, भूतादि और धानु भी कहते हैं। महंकार बृद्धि ही का एक भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक म्रहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। म्रताद सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि 'म्रहंकार' यह दूसरा, म्रयात् बुद्धि के बाद का, गुण है। म्रव यह बतलाने की म्रावश्यकता नहीं कि सात्त्वक, राजस और तामस भेदों से बुद्धि के समान म्रहंकार के भी मनत्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, प्रत्येक के त्रिधात मनत भेद हैं। म्रयवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के, इसी प्रकार मनत्त सात्त्वक, राजस और तामस भेद हुम्रा करते हैं, और इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके, गीता में गुण्जिय-विभाग भीर श्रदाच्य-विभाग बतलाये गये हैं (गी. म्र. १४ और १७)।

े व्यवसायात्मिक वृद्धि और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण, जब मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है और उससे अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। तथापि उसकी सुक्ष्मता अब तक कायम रहती है। अर्थात्, यह कहना अयुक्त न होगा कि अब नैय्यायिकों के सुक्ष्म परमाणुओं का आरम्भ होता है। क्योंकि, अहंकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखंडित और निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी बृद्धि और निरा अहंकार केवल गुण है; अतएव, उपर्युक्त सिद्धान्तों से यह मतलव नहीं लेना चाहिये, कि वे (बृद्धि और अहंकार) प्रकृति के ब्रव्य से पृथक् रहते है। वास्तव में बात यह है, कि जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में इन गुणों का प्रावुर्भाव हो जाता है। (इस प्रकार जब अहंकार से मूल प्रकृति में भिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति आ जाती है, तब आगे उसकी वृद्धि की दो शाखाएँ हो जाती है। एक, —पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय प्राण्यों की सृष्टि; और दूसरी,—निरिन्द्रिय पदार्थों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल 'इन्द्रियवान् प्राण्यों की इन्द्रियों की शक्ति 'इतना ही अर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि, सेन्द्रिय प्राण्यों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता है, और इन प्राण्यों की आत्मा 'पुरुष 'नामक अन्य वर्ग में शामिल की जाती हैं। इसी लिये सांख्यशास्त्र में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह और आत्मा को छोड केवल इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत् में सेन्द्रिय और

निरिन्द्रिय पदार्थों के ग्रितिरक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं, इसलिये कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ग्रहंकार से दो से ग्रिधिक शाखाएँ निकल ही नहीं सकती। इनमें निरिन्द्रिय पदार्थों की ग्रपेक्षा इन्द्रिय-शिक्त श्रेट्ठ है, इसलिये इद्रिय मृद्धि को सात्त्वक (ग्रर्थात् सत्त्वगृण् के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते है, ग्रीर निरिन्द्रिय सृद्धि को तामस (ग्रर्थात् तमोगृण् के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं। सारांश्च ग्रह् है, कि जब अहंकार अपनी श्रिक्त से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है, तब उसी में एक वारश्त्रमोगुणका उत्कर्ष हो कर एक ग्रोर पांच जानेद्रियां, पांच कर्नोद्दयां ग्रीर सन मिल कर इंद्रिय-सृद्धि की मूलभृत ग्यारह इंद्रियां उत्पन्न होती हैं: ग्रीर दूसरी श्रीर, तसोगुण् का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय सृद्धि के मूलभृत पांच तन्मात्रद्ध्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की सूक्ष्मता ग्रव तक कायम रही है, इसलिये ग्रहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्व भी सुक्ष्म ही रहते हैं ।

पुष्ण के भिन्न भिन्न ग्रांत स्थ ग्रोर रस की तन्मात्राएँ—ग्रथीत विना मिश्रण हुए प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न ग्रांत सुक्ष्म मूलस्वरूप—निरिन्द्रिय-मृष्टि के मूलतत्त्व है, ग्रीर मन सिंहत ग्यारह इंन्द्रियाँ सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज हैं। इस विषय की सांख्यशास्त्र की उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व (तन्मात्र) पाँच ही क्यों ग्रीर सेन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं। ग्रवांचीन सृष्टि-शास्त्रज्ञों ने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद—धन, द्रव ग्रीर वायुक्षी—किये हैं; परन्तु सांख्य-शास्त्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न हैं। उनका कथन है, कि मनुष्य को सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुन्ना करता है; ग्रौर इन ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विनक्षण है, कि एक इंद्रिय को सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान हुन्ना करता है। ग्रांखों से सुगन्य नहीं मालूम होती ग्रौर न कान से दीखता ही है; त्वचासे मीठा-कड्वा नहीं समभ पड़ता ग्रीर न जिन्हा से शब्द ज्ञान ही होता है; नाक से सफद श्रौर काले रंग का भेद भी नही मालूम होता। जब, इस प्रकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ग्रौर उनके पाँच विषय—शब्द, स्पर्ग, रूप, रस ग्रौर गंध—निश्चत है, तव यह प्रकट है, कि मृष्टि के सब गुण भी पाँच से ग्रधिक नहीं माने जा सकते। क्योंक यदि हम कल्पना से यह मान भी लें, कि गुण पाँच से ग्रधिक हैं, तो कहना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन

The Primeval matter (Prakriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the principle of differentiation (Ahamkara) became heterogeneous. It then branched, off into two sections—one organic (Sendriya) and the other inorganic (Nirindriya). There are eleven elements of the organic and five of the morganic creation. Purusha or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

<sup>\*</sup> सक्षेप में यही अर्थ अग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है .—

या उपाय नहीं है। इन पाँच गुणो में से प्रत्येक के श्रनेक, भेद हो। सकते, है। उदा-हरणार्थ, यद्यपि 'शब्द'-गुण एक ही है, तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कश, भद्दा, फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निषाद, गांधार, षड्ज आदि, भीर व्याकरणशास्त्र के अनुसार कंठच, तालव्य, श्रोष्ठच आदि अनेक प्रकार हुआ करते हैं। इसी तरह यद्यपि 'रूप' एक ही गुएा है, तथापि उसके भी अनेक भेद हुआ करते है; जैसे सफेद, काला, नीला, पीला, हरा भ्रावि । इसी तरह यद्यपि 'रस'या 'रुचि' एक ही गुए हैं, तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कडुवा, खारा ग्रादि अनेक भेद हो जाते है; और, 'मिठास' यद्यपि एक विशिष्ट चि है तथापि हम देखते है कि गन्ने का मिठास, दूघ का मिठास, गुड़ का मिठास भीर शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है, तथा इस प्रकार उस एक ही 'मिठास' के ध्रनेक भेंद हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय, तो यह गुण-वैचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है । परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थों के मूल गुए। पाँच से कभी अधिक हो नहीं सकते; क्योंकि इंद्रियां केवल यांच है, और प्रत्येक को एक ही एक गुएा का बोध हुआ करता है। इसलिये सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि यद्यपि केवल शब्दगुए। के अथवा केवल स्वर्शगुण के पृथक् पृथक्, यानी दूसरे गुणों के मिश्रग्रा रहित, पदार्थ हमें देख न पड़ते हो, तथापि इसमें सदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस, ग्रीर निरा गंध है। श्रर्थात् शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसंतन्मात्र और गंधतन्मात्र ही है; अर्थात् मूल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न सूक्ष्म तन्मात्रविकारं श्रयवा द्रव्य निःसदेह है। श्रागे इस बात का विचार किया गया है, कि 'पंचतन्मात्राओं भ्रयवा उतसे उत्पन्न होनेवाले पचमहाभूतों के सम्बन्ध में उपनिषत्कारों का कथन क्या है।

इस प्रकार निरिद्रिय-सृब्दि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमें पांच ही सूक्ष्म मूलतत्व है; और जब हम सेन्द्रिय सृब्दि पर वृद्धि डालते हैं, तब भी यही प्रतीत होता है, कि पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, और मन, इन ग्यारह इन्द्रियों कि अपेक्षा प्रधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं है। स्थूल देह में हाथ-पर ख्रादि इन्द्रियाँ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती है, तथापि इनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मूल सूक्ष्म तत्त्व का अस्तित्व माने बिना, इन्द्रियों कि भिन्नता का यथोचित कारण मालूम नहीं होता। पिश्चमी आधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियों ने इस बात की खूब चर्चा की है। वे कहते है, कि मूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार जन्तुओं में सिर्फ 'त्वचा' ही एक इन्द्रिय होती है; और इस त्वचा से ही अन्य इन्द्रियाँ कमशः उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होने पर आँख उत्पन्न हुई इत्यादि। आदिभौतिक—वादियों का यह तत्त्व, कि प्रकाश ग्रादि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव होता है, सांस्यों को भी श्राह्य है। महाभारत (शां २१३०१६) में, सांस्य-प्रक्रिया के अनुसार इन्द्रियों के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:——

ग्रव्दरागात् श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । स्परागात् तथा चक्षुः प्राणं गन्धनिवृक्षया ॥

धर्यात् " प्राणियों के ब्रात्मा की जब शब्द सुनने की भावना हुई तब काने उत्पन्न हुया, रूप पहचानने की इच्छा से ग्रांख, ग्रीर सूंघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई।" परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तयापि मूलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, तो सजीव सृष्टि के श्रत्यन्त छोटे कीड़ो की स्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना ग्राघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हे ग्रांखें-ग्रीर वे भी शरीर के एक विशिष्ट भाग ही में-कैसे प्राप्त हो सकती है ? डॉविन का सिद्धान्त सिर्फ यह आशय प्रगट करता है, कि दो प्राणियो-एक चक्षुवाला ग्रीर दूतरा चक्षु-रहित--के निर्मित होने पर, इस जड़-सृष्टि के कलह में चक्षुवाला श्रधिक समय तक टिक समता है, अर्रीर दूसरा शोझ हो नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक सुध्दिशंस्त्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यो । (सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियाँ किसी एक ही मूल इन्द्रिय से कमशः उत्पन्न नहीं होती; किन्तु जब ग्रहकार के कारण प्रकृति में विविधता ग्रारम्भ होने लगती है, तब पहले उस ग्रहंकार से ( पाँच सुक्ष्म कर्मेन्द्रियां, पांच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां और मन, इन सब की मिला कर ) ग्यारह भिन्न भिन्न गुण् ( शक्ति ) सब के सब एक साथ ( युगपत् ) स्वतंत्र हो कर मूल प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, और फिर इसके आगे स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छठवें प्रकरण में बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकृत्य-विकत्यात्मक होता है, श्रयात ज्ञानेन्द्रियो से ग्रहण किये गये संस्कारो की व्यवस्था करके वह उन्हें वृद्धि के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; भ्रौर कर्मेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है, प्रयात् उसे वृद्धि के निर्णय की कर्मेन्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पड़ता है। इस प्रकार वह उभयविष, ग्रर्थात् इन्द्रिय-भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करनेवाला होता है। उपनिषदों में इन्द्रियों को ही 'प्राएा' कहा है; स्रीर सांट्यों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है, कि ये प्राण पञ्च महाभूतात्मक नहीं है, किन्तु परमात्मा से पृथक उत्पन्न हुए है ( मुंड. २. १. ३ )। <sup>द्द</sup>न प्राणो की, ग्रर्थात् द्दन्द्रियो की, संख्या उपनिषदो म कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, बारह श्रीर कहीं कहीं तेरह बतलाई गई है। परन्तु, वेदान्तसूत्रो के आधार से श्रीश्काराचार्य ने निश्चित किया है, कि उपनिषदी के सब बाक्यो की एकरूपता करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वेसू. शाभा २. ४. ५. ६); श्रीर, भीता में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि "इन्द्रियाणि दशैकं च " (गी. १३. ५) अर्थात् इन्द्रियां 'दस और एक ' अर्थात् ग्यारह है। अव / इस विषय पर सांस्थ और वेदान्त दोनों ज्ञास्त्रों में कोई मतभेद नहीं रहा।

प्रठारह तत्त्वी का जिगवारीर ( सुक्ष्म

सांख्यों के निश्चित िये हुए मत का सारांश यह है—सास्त्रिक ग्रहंकार से सेन्द्रिय-सृब्धि की मूलभूत ग्यारह इद्रिय शक्तियां (गुण ) उत्पन्न होती है; ग्रीर तामस ग्रहंकार से निरिन्द्रिय-सृब्धि के मूलभन पाँच तन्मात्रद्रक्य निर्मित होते है; इसके बाद पञ्चतन्मात्र-द्रक्यों से करश. स्यूल पञ्चमहाभूत (जिन्हें 'विशेष' भी कहते हैं) ग्रीर स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनने लगते है; तथा, यथासम्भव इन पदार्थों का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय सूब्धि बन जाती है।

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्राहुर्भूत होनेवाले तत्त्वों का कर्म, जिसका वर्णन प्रव कत किया गया है, निम्न लिखित, वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगा :--

## ब्रह्मांड का वंशवृक्ष

पुरुष → ( दोनों स्वयंभू और अनादि )—प्रकृति (अव्यक्त और सूक्ष्म ) (निर्गुण; पर्यायशब्द:-ज्ञ, द्रव्टा इ.)। (सत्व-रज्ञ-तनोगुणो; पर्यायशब्द,:-प्रधान, अव्यक्त, माया, प्रसव-धीमणी आदि )

महान् श्रयवा बृद्धि ( श्रव्यक्त श्रौर सूक्ष्म )
( पर्यायशब्दः - श्रापुरो, मित, ज्ञान, ख्याति इ.
श्रहंकार ( व्यक्त श्रौर सूक्ष्म )
( पर्यायशब्दः - श्रीभमान, तेजस श्रादि )
(सास्विक-सृष्टि श्रयात् व्यक्त श्रौर सूक्ष्म इन्द्रियाँ) (तामस श्रयात्निरिद्धिय-सृष्टि)
पाँच खुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मनः पञ्चतन्मात्राएँ (सूक्ष्म)
विशेष या पञ्चमहासूत ( स्यूल )

स्थूल पञ्चमहाभूत और पुराव को मिला कर कुल तत्त्वों की सख्या पचीस है। इनमें से महान् अथवा बृद्धि के बाद के तेईस गुण मूलप्रकृति के विकार है। किन्तु उनमें भी यह भेद है, कि सूक्ष्म तन्मात्राएँ और पाँच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक विकार है और बृद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियाँ केवल शक्ति या गुण है; ये तेईस तत्त्व व्यापत है और मूलप्रकृति अव्यक्त है। सांख्यों ने इन तेईस तत्त्वों में से आकाश तत्त्व ही में दिक् और काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे 'प्राण' को भिन्न सत्त्व नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के ब्यापार आरम्भ होने लगते है, तब उसी को वे प्राण कहते है (सां का २९)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य महीं है; उन्हों ने प्राण को स्वतन्त्र तत्त्व माना है (वेसू. २.४.९)। यह पहले

ही बतलाया जा चुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति ग्रीर पुरुष को स्वयस्भू ग्रीर स्वतःत्र महीं सावने, जैस। कि सांरय-मतानुयायी मावते हैं; किन्तु उनका कथन हैं, कि दोनो (प्रकृति ग्रीर पुरुष ) एक ही परमेश्वर की विभूतियाँ है। सांस्य ग्रीर वेदान्त के उकत भेदों को छोड़ कर शेष सृष्टचुत्पत्ति-फ्रम दोनों पक्षों को ग्राहण है। उदाहरणार्थ, महाभारत में ग्रनुगीता में अह्मवृक्ष प्रथवा 'ब्रह्मवन' का जो दो वार वर्णन किया गया है ( मभा प्रज्व ३५. २०-२३, ग्रीर ४७. १२-१५ ), यह सांत्यतत्त्वों के ग्रनुसार ही है—

अव्यक्तवीजप्रमवी वृद्धिरक्षमयो महान् ।

महाहंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥

महाभूतविशाखश्च विशेषप्रतिपिशाखवान् ।

सदापर्णः सटापुष्पः ग्रुमाग्रुभफलोटयः ॥

श्राजीव्य सर्वभूताना ब्रह्मद्रक्षः सनातनः ।

एवं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः ॥

हित्त्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोदयान् ।

निर्ममो निरहकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥

श्रर्थात् "ग्रव्यक्त ( प्रकृति ) जिसका बीज है, बुद्धि ( महान् ) जिसका तना या पिंड़ है, ग्रहंकार जिसका प्रधान पल्लव है, मन ग्रीर दस इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्गत लोखली या खीड़र है, (सूक्ष्म) महाभूत (पञ्च-तन्मात्राएँ) जिसकी बड़ी बड़ी शालाएँ हैं, भ्रौर विशेष भ्रर्थात् स्यूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी टहनियाँ है, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल धारण करने वाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये प्राचारभूत यह सनातन वृहद् ब्रह्मवृक्ष है। ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्त्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म, जरा श्रीर मृत्यु उत्पन्न करनेवाले सगमय पाशों को नण्ट करे ग्रीर ममत्वबृद्धि तथा श्रहंकार को त्याग कर दें; तब वह निःसंशय मुक्त होता है।" सक्षेप में, यही ब्रह्मवृक्ष प्रकृति ग्रथवा माया का 'खेल,' ' जाला ' या 'पसारा' है। अत्यन्त प्राचीन काल ही से-ऋग्वेदकाल ही से-इसे 'वृक्ष' कहने की रीति पड गई है और उपनिषदों ने भी उसको 'सनातन ग्रश्वत्यवृक्ष' कहा है (कठ. ६. १)। परन्तु वेदो में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि उस वृक्ष का मूल ( परब्रह्म ) ऊपर है भ्रीर शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव) नीचे है। इस वैदिक वर्णन को ग्रौर सांख्यों के तत्त्वों को मिला कर गीता में श्रव्यत्य वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १५. १-२ श्लोको की अपनी टीका में कर दिया है।

अपर बतालायें गये पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती ।भन्न भिन्न रीति से किया करते हैं, ग्रतएव यहां पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ

लिखना च।हिये। सांख्यो का यह कथन है, कि इन पचीस तन्वों के चार वर्ग होते है---श्रयत् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति ग्रौर न-प्रकृति। तत्त्व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव उसे मूलप्रकृति कहते है। (२) मूलप्रकृति से आगे बढने पर जब हम दूसरी सीढ़ी पर आते है, तब 'महान्' तत्त्व का पता लगता है। यह महान् तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुन्ना है, इसलिये वह 'प्रकृति की विकृति या विकार' है; श्रीर इसके बाद महान् तत्त्व से ग्रहंकार निकला है, अतएव 'महान्' ग्रहंकार की प्रकृति ग्रथवा मूल है। इस प्रकार महान् प्रथवा बुद्धि एक ग्रोरसे ग्रहकार की प्रकृति या मूल है ग्रौर दूसरी भ्रोर से वह मूलप्रकृति की विकृति भ्रथवा विकार है। इसीलिये सांख्यों ने उसे 'प्रकृति-विकृति 'नामक वर्ग में रखा; ग्रीर इसी त्याय के श्रनुसार भ्रहकार तथा पञ्चतन्मात्राभ्रों का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति ' दर्ग ही' में किया जाता है। जो तस्य ग्रथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न (विकृति ) हो, ग्रौर ग्रागे वहीं स्वयं ग्रन्य तस्वों का मूलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे प्रकृति-विकृति ' कहते हैं। इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं:--महान्, ग्रहंकार ग्रीर पञ्चतन्मात्राएँ; (३) परन्तु पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, मन झौर स्थूल पच् महाभूत, इन -सोलह तत्वों से फिर झौर भ्रन्य तस्वो की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तु ये स्वयं 'दूसरे तत्त्वों से प्रादुर्भूत हुए है। श्रतएव, इन सोलह तत्त्वों की 'प्रकृति-विकृति ' न कह कर केवल 'विकृति ' ग्रथवा दिकार कहते हैं। (४) 'पुरुष ' न प्रकृति है ग्रौर न विकृति; वह स्वतंत्र श्रीर उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार वर्गीकरण करके फिर उसका स्पव्टीकरए। यो किया है

> मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 🗸 षोडशकरतु विकारी न प्रकृतिन् विकृतिः पुरूषः ॥

प्रयात् "यह मूलप्रकृति प्रविकृति है— प्रयात् किसी का भी विकार नहीं है;
महदादि सात ( अर्थात् महत्, ग्रहंकार ग्रीर पञ्चतन्मात्राएँ ) तत्त्व प्रकृति-विकृति
ह; ग्रीर मन सहित ग्यारह इंद्रियाँ तथा स्थूल पञ्चमहाभत मिलकर सोलह तत्त्वों
को केवल विकृति ग्रथवा विकार कहते हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति" (सां. का.
३ )। ग्रागे इन्हीं पचीस तत्त्वों के ग्रीर तीन भेद किये गये है— ग्रव्यक्त, व्यक्त
ग्रीर स। इनमें से केवल एक मलप्रकृति ही ग्रव्यक्त है; प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस
तत्त्व व्यक्त है, ग्रीर पुरुष सहै। ये हुए सांद्यों के वर्गीकरए के भेद । पुराए,
स्मृति, महाभारत ग्रादि देदिक मार्गीय प्रथ्यों में प्रायः इन्हीं पचीस तत्त्वों का उल्लेख
पाया जाता है ( मैंथ्यू, ६. १०; मनु. १.१४०,१५ देखों )। परन्तु, उपनिषदों में
वर्णन किया गया है, कि ये सब तत्त्व परम्नहा से उत्पन्न हुए है ग्रीर वहीं इनका
विशेष विवेचन या वर्गीकरए भी नहीं। क्या गया है। उपनिषदों के बाद जो प्रन्थ
हुए है उनमें इनका वर्गीकरए किया हुग्रा देख पड़ता है; परन्तु वह उपर्युकत
साख्यों के दर्गीकरए से। भन्न है। कुल-तत्त्व पचीस हु; इनमें से सोलह तत्त्व

नो सांरय-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात् दूसरे तत्त्वों से उत्पन्न हुए ह, इस कारण उन्हें प्रकृति में श्रयवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते । अव ये नी तत्त्व शेव रहे-१ पुरुष, २ प्रकृति, ३-९ महत्, आहंकार, और पांच तन्मात्राएँ। इनमें से पुरुष ग्रीर प्रकृति को छोड़ शेष सात तस्यों को मार्पो ने प्रकृति-विकृति कहा है । ∫परन्तु वेदान्तशास्त्र में प्रकृति को स्वतंत्र न मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया हैं, कि पुरुष और प्रकृति दोनो एक ही परमेश्बर से उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्यों के 'मूलप्रकृति ' ग्रीर 'प्रकृति-विकृति 'भेदो के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा सकती, किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। ग्रतएव, सृष्टपुत्पत्ति का वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते है, कि परमेश्वर ही से एक भ्रोर जीव निर्माण हुआ और दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विकृति सहित) अष्ट्या अर्थात् म्राट प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई (मभा. शां. ३०६. २९ म्रौर ३१०. १० देखी); ग्रर्थात्, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्वों में से सोलह तत्त्वों को छोड़ शेष नौ तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते है-एक 'जीव' और दूसरी ' अष्टधा प्रकृति'। सगबदगीता में बेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है । परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुष कहते हैं, उसे ्ही-गीता-में जीव कहा है, और यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईववर की 'परा प्रकृति' ब्रयात् श्रेष्ठ स्वरूप है; ब्रौर सांख्यवादी जिसे मूलप्रकृति कहते है, उसे ही गीता में परमेदवर का ' अपर' अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.४,५)। इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के प्रणीत् कनिष्ठ स्वरूप के जब ग्रीर भी भेंद या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के अतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्त्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्यों कि यह किनय्ट स्वरूप (अर्थात् सांख्यों कि मूलप्रकृति ) स्वय अपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है, कि बाप के लड़कें कितने है, तब उन लड़कों में ही बाप की गएाना नहीं की जा सकती। अतएव, परमेक्वर के किन्छ स्वरूप के अन्य भेदो को बतलाते समय यह कहना पड़ता है कि वेदान्तियों की श्रप्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व ही ( अर्थात् महान, ब्रहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार है। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेववर का किनक्ठ स्वरूप (अर्थात् मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; और ऊपर कह आये है, कि बेदान्सी तो प्रकृति को प्रष्टघा ग्रर्थात् ग्राठ प्रकार की मानते हैं। ग्रब इस स्थान पर यह विरोध देख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती ग्रध्टया या ग्राठ प्रकार की कहें उसी को गीता सप्तथा या सात प्रकार की कहें। परन्तु गीताकार की ग्रमीब्ट या कि उक्त विरोध दूर हो जावें ग्रीर ' ग्रप्टधा प्रकृति 'का वर्णन बना रहे। इसीलिये महान्, ऋहकार

द्यौर पंचतन्मात्राएँ, इन सातों में ही म्राठवें मनतत्त्व को सिम्मिलित कर के गीता में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप म्रथात् मूल प्रकृति म्रष्टिया है (गी. ७. ५)। इनमें से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का ग्रीर पंचतन्मात्राग्रों में पंचमहाभूतों का समावेश किया गया है। ग्रब यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता में किया गया वर्गीकरण सांख्यों ग्रीर वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न हैं, तथापि इससे कुल तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यून्याधिकता नहीं हो जाती। सब जगह तत्त्व प्रचीस ही माने गयो है। परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ अम न हो जायें इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टिक के रूप में एकत्र करके ग्रागे दिये गये हैं। गीता के तेरहवें ग्रध्याय (१३. ५) में वर्गीकरण के भगड़े में न पड़ कर, सांख्यों के पचीस तत्त्वों का वर्णन ज्यों का त्यों पृथक पृथक किया गया है; ग्रीर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही है। पचीसा सूळतस्यों का वर्गीकरण। पर क्रावर ही है। पचीसा सूळतस्यों का वर्गीकरण। पर क्रावर ही है।

सांख्यों का वर्गीकरण । तस्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण । न-प्रकृति न-विकृति, १ पुरुष / परव्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति /

| मूलप्रकृति                            | १ प्रकृति       | -                       | अपरा प्रकृति 😅          |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                     | १ महान्         | परवहा का कनिष्ठ         |                         |
| प्रकृति-विकृति                        | १ अहंकार        | स्वरूप                  | अपरा प्रकृति के         |
| . '                                   | ५ तन्मात्राएँ   | (आठ प्रकार का)          | आठ प्रकार               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | १,मन            | विकार होने के कारण      | विकार होने के           |
| 1 .                                   |                 | इन सोलह तत्त्वों को     |                         |
| १६ विकार                              | ५ कर्मेंद्रियाँ | वेदान्ती मूलतत्त्व नहीं | पंद्रह तत्त्वों की गणना |
| *                                     | ५ महाभूत        | मानते ।                 | मूलतत्वो मे नहीं की     |
| र् २५                                 |                 |                         | गई है।                  |

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूल साम्यवस्था में रहने-वाली एक ही प्रवयव-रहित जड़ प्रकृतिमें ध्यक्त मुब्टि उत्पन्न करने की प्रस्वयंवेद्य ' बुद्धि ' कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ' ग्रहंकार ' से प्रवयव-सहित विविधता कैसे उपजी; ग्रीर इसके बाद 'गुणों से गुण ' इस गुणपरिणास-वाद के ग्रनुसार एक ग्रोर सात्त्वक ( ग्रर्थात् सेन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियाँ, तथा दूसरी ग्रीर तामस ( ग्रर्थात् निरिन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत गाँव सुक्ष्म तन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुईं। श्रब इसके बाद की सृष्टि ( ग्रर्थात् स्थूल पंचमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले ग्रन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के कम का वर्णन किया जावेगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि सूक्ष्म तन्मात्राग्रों में 'स्थूल पंचमहाभूत' ग्रयवा ' विशेष ', गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थों में इस विषय का ग्रविक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका

भी सक्षिप्त वर्णन-इस सूचना के माय कि यह वैदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यों का नहीं-कर देना भ्रावश्यक जान पड़ता है। स्यूल पृथ्वी, पानी, तेज, बायु ग्रीर ग्राकाश को पंचमहामूत ग्रयवा विशेष कहते हैं। इनका उत्पत्ति-कम तैतिरीयोपनियद् में इस प्रकार है:-- अत्मनः श्राकाशः सभूतः । श्राकाशाद्वायः । वायोरिनः। ग्रानेरापः। ग्रद्भ्यः पृथ्वी । पृथिन्या भ्रोषवयः । इ० " (त. उ. २. १ )-- प्रयात पहले परमात्मा से ( जड़ मूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांस्य वादियों का कथन है ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, और फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैतिरीयोपनिषद् में यह नहीं बतलाया गया कि इस कमका कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तप्रन्थों म पचमहाभूतों के उत्पत्ति-क्रम के कारएों का विवार, सांध्यशास्त्रीक्त गुण-परिणाम के तत्त्व पर ही , किया गया है। इन उत्तर-वेदान्ति का यह कथन है, कि 'गुणा गुरोषु वर्तन्ते ' इस न्याय से, पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, जससे दो गुणो के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार वृद्धि होती गई। पंचमहाभूतो में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही है, इसिलये पहले स्राकाश उत्पन्न हुमा । इसके बाद बायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द थ्रीर स्पर्श दो गुण है। जब वायु जोर से चलती है तब उसका खाबाज सुन पड़ती है, ग्रीर हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद ग्रन्नि की उत्पत्ति होती है; क्योंकि शब्द श्रीर स्पर्श के श्रतिरिक्त उसमें तीसरा गुण, रूप, भी है। इन तीनो गुरो के साथ ही साथ पानी में चौथा गुरा, रुचि या रस, होता है; इसलिये उसका प्रादुर्भाव अग्नि के वाद ही होना चाहिये; ग्रीर अन्त में, इन चारों गुणों की भ्रपेक्षा पृथ्वी में गन्व ' गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है ( निरुक्त १४. ४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद् में श्रागे चल कर वर्णन किया गया है कि उक्त कम से स्यूल पचमहाभूतो की उत्पत्ति हो चुकने पर किर्-" पृथिव्या छोषयाः। श्रोपधीभ्योऽप्रम् । श्रप्तात्पुरुषः ।"-पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से श्रप्त, और श्रन्न से पुरुष उत्पन्न हुन्ना (तै. २. १ । । (यह सुद्धि प्रचमहाभूतों के मिश्रण से बनती है, इसलिये इस मिश्रण-ित्रया को वेदान्त-ग्रन्थों में 'पंचीकरण' कहते है। पचीकरण का ग्रयं "पंचमहाभूतो में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना " है । यह पंचीकरण, स्वभावतः भ्रतेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने 'दासबोध ' में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखिये:--"काला, ग्रीर सफेद मिलाने से निला बनता है, और काला ग्रीर पीला मिलाने से हरा बनता है (दा. ९. ६. ४० । पृथ्वी में अनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती है; पृथ्वी और पानी का मेल होने पर उन बीजों से अंकुर निकालते हैं। अनेक प्रकार के. बेलें होती है, पत्र-पुष्प होते है, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते है।

يلار الله

••••••• ग्रांड न, जरायुज, स्वेहन, उभ्दिज, सब का बीज पृथ्वी ग्रीर पानी है; यही सृष्टि-रचना का अभ्दुत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानी चार वाणी, चौरासी लाल जोवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, तह्याण्ड सब निर्मित होते हैं (दा. १३. ३. १०-१५)। परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़-पदार्थ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न होते हैं। घ्यान रहे कि, जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूक्ष्म इंद्रियोसे ग्रीर फिर श्रात्मा से अर्थात् पुरुष से होता है, तभी इस जड़ देह से सचेतन प्राणी हो सकता है।

<sup>0</sup> यहाँ यह भी बतला देन। चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तप्रःथो में वींणत यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिषदों में नहीं हैं। छांदोग्योपनिषद् में पाँच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत नहीं माने गये हैं, किन्तु कहा है, कि तिज, ग्राप, (पाणी। ग्रीर ग्रन्न (पृथ्वी)' इन्हीं तीन सूक्ष्म मूलतत्त्वों के निश्रण से ग्रर्थात् 'त्रिवृत्करण् 'से सब विविध सृष्टि बनी है। और, इवेतादवतरोपिन प्रद् में कहा है, कि " ग्रजामेका लोहितशुक्लकृष्णां

अध्यह बात स्पष्ट है कि चौरासी छाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और वह अदाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उत्काति तत्त्व के अनुमार पश्चिमी आधिभौतिक-शास्त्री यह मानते हैं, कि सृष्टिके आरभ के उपस्थित एक छाटे से गोल सजीव स्क्म जन्तुसे, भनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कराना से यह बात स्पष्ट है, कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु वनने में, स्थूल जन्तु का पुनश्च छोटा कीडा होने में, छोटे कीडे के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, पृथक योनि अर्थात् जात की अनेक पीढियाँ बीत गई होंगी। इससे एक आग्छ जीवगास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि. पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुणधर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढिया बीत चुकी हैं; और, संभव है, कि इन पीढियो की सख्या कदा-चित् इससे दस गुणी भी हो। ये हुई पानी में रहनवाले जलचरों से ले कर मनुष्य तक की यानियाँ। अब यदि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो न माल्स कितने लाख पीढियो कल्पना करनी होगी ! इससे माळूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिभौतिक शास्त्रकों के पुराणी में वर्णित पीढियों की कल्पना कहीं अधिक बढी चढी है। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल (समय) को भी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्भगत-जीव-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि इस बात का स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं ' किया जा सकता कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कव उत्पन्न हुए और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड वर्षों के पहले हुई है। इस विषय का विवेचन The Last Link by Ernst Haeckel, with notes, etc 'Dr H Gadow (1898) नामक पुस्तक में किया गया है। डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं उनसे ही उपर्युक्त बातें ली गई

बहीः प्रजा सृजमाना सरूपा." (इवेता. ४,५)ग्रर्थात् लाल (तेजोरूप), सफेद जल-रूप) ग्रीर काले (पृथ्वी रूप) गंगो की (ग्रयात् तीन तत्त्वी की ) एक ग्रजा , बकरी) से नाम-रूपात्नक प्रजा । सृष्टि) उत्पन्न हुई । छांदोग्गोपनिषद् के छठवे भ्रम्याय में द्वेतकेतु ग्रीर उसके पिता का संवाद है। सर्वाद के ग्रारम्भ ही में द्वेतकेतु के पिता ने स्पट्ट कह दिया है, कि " भ्ररे! इस जगत् के श्रारम्भ में ' एक्नेवाद्वितीयं सत् ' के श्रतिरिक्त, श्रर्थात् जहाँ तहाँ सब एक ही श्रीर नित्य परब्रह्म के श्रतिरिक्त, थीर कुछ भी नहीं या। जो ग्रसत् ( ग्रर्थात् नहीं है ) उनसे. सत् फैसे उत्पन्न हो सकता है ? म्रतएव, म्रादि में सर्वत्र सत् ही व्याप्त था। इसके बाद उसे म्रानेक प्रयत् विविव होने की इच्छा हुई और उससे क्रमकः सूक्ष्म तेज ( ग्राग्न ), ग्राप (पानी ) ग्रीर ग्रेम (पृथ्वी ) की उत्पत्ति हुई । पश्चात् इन तीन तत्त्वी में ही जीवरूप से परअहा का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत् की भ्रनेक नाम-कपात्मक वस्तुएँ निमित हुईं। स्थूल ग्रम्नि, लूर्यं, या विद्युत्लता की ज्योति में, जो लाल (लोहित) रंग है वह सूक्ष्म तेजोरूपी मूलतस्व का परिएगम है, जो सफेद ( शुक्ल ) रग है वह सूक्ष्म ग्राप-तत्त्व का परिएाम है। ग्रीर जी कृष्ण (काला) रग है यह सूक्ष्म पृथ्वी-तत्त्व का परिणाम है, इसी प्रकार, मनुष्य जिस श्रन्न का सेवन करता है उसमें भी-सूद्म तेज, सूक्ष्म आप और सूक्ष्म अञ्च ( पृथ्वी ),-यही तीन तत्व होते है। जैसे दही की मथने से मख्खन अपर ग्रा जाता है, वसे ही उक्त तीन सूक्स तत्वो से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तद, उसमें से तेज-तत्व के कारण मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम श्रीर सूक्ष्म परिणाम-जिन्हें श्रमशः श्रीर्थ, मज्जा, श्रीर वाणी कहते हैं-उत्पन्न हुश्रा करते हैं; इसी प्रकार श्राप श्रर्थात् जल-तत्व से मूत्र, रक्त श्रीर प्राणः; तथा श्रन्न श्रयात् पृथ्वी-तत्व से चुरोप, मास श्रीर मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते हें " ( छां. ६. २–६ )। छान्दोन्योपनिषद् की यही पद्धति वेदान्तसूत्रो (२, ४, २०) में भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की सस्या पाँच नहीं, केवल तीन हो है; श्रीर उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदार्थी की, उत्पत्ति भी मालूम की जा सकती है। बादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते। तयापि तित्तिरीय (२१), प्रश्न (४.८), बृहदारण्यक (४.४.५) स्नादि सन्य उपनि पदों में, श्रोर विशेषतः श्वेताश्वतर (२.१२), वेदान्तसूत्र (२.३.१–१४) तथा गीता (७.४; १३.५) में भी तीन के बदले पाँच महाभतों का वर्णन है। गर्भों-पनिषद् के श्रारम्भ ही में कहा है, कि मनुष्य-देह 'पञ्चात्मक है, श्रीर, महाभारत तथा पुरांगों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा शा १८४-१८६)। इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, तथापि जब महाभूतो की संस्था तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी तब जिवृ-त्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हुत्रा और त्रिवृत्करण पृद्धे रह गया, एवं अन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों की ग्राहम हो गई। ग्रागे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के ग्रर्थ में यह बात भी शामिल है। हमारे पुराणों में चौरासी लाख योनियों की गिनती इस प्रकार की गई है:-९ लाख जल्चर, १० लाख पश्नी, ११ लाख कृमि, २० लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ टांख मनुष्य ( दासवीध २०. ६ देखी)।

हो गई, किन्तु मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतों से ही बना नहीं है, किन्तु जन पचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो गया है; उदाहरणार्थ, त्वक्, माँस, ग्रस्थि, मज्जा और स्नायु ये पाँच विभाग श्रम्भय। पृथ्वी-तत्त्व के है, इत्यादि (मभा शां. १८४. २०-२५; श्रीर दासबीय १७. ८ देखों)। प्रतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद् के त्रिवृ-त्करण के वर्णन से सूक्त पड़ी है। क्योंकि, वहां भी श्रन्तिम वर्णन यही है, कि तेज, श्राप श्रीर पृथ्वी दन तीनों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य के देह में पाया जाता है।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल अन्यक्त प्रकृति से अथवा वेदान्त-सिद्वान्त के ग्रनुसार परब्रह्म से, श्रनेक नाम ग्रीर रूप धारए। करनेवाले सृष्टि के श्रचेतन श्रथित् निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे वने है। श्रव इसका विचार करना चाहियं, कि स्विट के सचेतन प्रथीत् स्जीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांस्य-शास्त्र का विशेष कथन क्या है; मौर फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशास्त्र के सिद्वान्तों से उसका कहाँ तक, मेल है। जब मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत पृथ्वी श्रादि स्यूल पंचमहाभूतो का संयोग सूक्ष्म इन्द्रियो के साथ होता है, तब उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है। परन्तु, यखिप यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह जड़ ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तस्व जड़ प्रकृति से भिन्न होता है, जिसे 'पुरुव' कहते है। सांख्यो के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण में किया जा चुका है, कि यद्यपि मूल में 'पुरुंष' श्रकर्ता है, तथापि प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सजीव सृष्टि का आरम्भ होता है; और "मै प्रकृति से भिन्न हूँ " यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूटजाता है, तथा वह मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म-मरण के चक्कर में उसे घूमना पड़ता है। परन्तु इस वात का विवेचन नहीं किया गया, कि जिस ' पुरुष की मृत्यु प्रकृति ग्रौर 'पुरुष' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये मये जन्म कैसे प्राप्त होते है,। अतएव यहाँ इसी विषय को कुछ अधिक विवेचन करना भावश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है, कि जो ममुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, उसका श्रात्मा प्रकृति के चक से सदा के लिये छूट नहीं सकता। क्योंकि, यदि ऐसा हो तो ज्ञान श्रथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा; और फिर, चार्वाक के मतानुसार यह कहना पड़ेगा, कि मुत्यू के बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फदे से छूट जाता है, अर्थात् वह मोक्ष पा जाता है। अच्छा; यदि यह कहे कि मृत्यु के बाद केवल ग्रात्मा ग्रर्थात् पुरुष बच जाता है, ग्रीर वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त-कि पुरुष प्रकर्ता भ्रौर उदासीन है और सब कर्तृत्व प्रकृति ही का है-सिथ्या प्रतीत होने लगता है। इसके सिवा, जब हम यह मानते है, कि ब्रात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब वह उसका गुण या घर्म हो जाता है; झौर, तब सो, ऐसी झनवस्था

प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-भरण के ग्रादागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। इमलिये, यह सिद्ध होता है, कि यदि बिना तान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जायें-तो भी धागे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी ग्रात्मा से प्रकृति का सबंध श्रवक्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के वाद स्थूल देह का नाज हो आया करता है, इसलिये यह प्रगट है कि, घ्रव उनत सम्बन्य स्यूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि अकृति केवल स्यूल पंच-महाभूतों ही से बनी है। प्रकृति से कुल तिईस तत्त्व उत्पन्न होते है; ग्रीर, स्यूल पञ्चमहाभूत, उन तेईस तत्त्वो में से, श्रन्तिम पाँच है। इन श्रन्तिम पाँच तत्त्वों (स्यूल पचमहाभूतो ) को तेईस तत्त्वो में से, ग्रलग करने नर १८ तत्व शेष रहते है। ग्रतएव, ग्रव यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, वह यद्यपि पंचमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, ग्रर्थात् ग्रन्तिम पांच तत्त्वों से छूट जाता है, तयापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के ग्रन्य १८ तस्वो के साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता। बे ग्रठारह तत्त्व ये है -महान् (बुद्धि), ग्रहं-कार, मन, दस इन्द्रियां और पांच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्माण्ड का वशवृक्ष, पृष्ट १७९ देखिये )। ये सब तत्त्व सूक्ष्म है। श्रतएव इन तत्त्वो के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उने स्थूल-शरीर के विरुद्ध सूक्ष्म श्रथवा लिंगज्ञरीर कहते हैं (सां. का. ४०)। जब कोई मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय, उसके ग्रात्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्त्वों से बना हुन्ना यह लिग-शरीर भी त्थूल देह से बाहर हो जाता है; ब्रीर जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं जाती, तद तक उस लिंग-शरीर ही के कारण उसकी नये नये जन्म लेने पडते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न हैं, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ इस जड देह में बुद्धि, श्रहकार, मन और दस इन्द्रियों के च्यापार भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष में देख पड़ते है, 'इस कारण लिंग-शरीर में इन देरह नत्त्वो का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन तेरह तत्त्वो के साथ पाँच सूक्ष्म तन्मात्र श्रो का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यो का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त्व-निरी वृद्धि, निरा ग्रहकार, मन ग्रीर इस इन्द्रियाँ--प्रकृति के केवल गुण है; ग्रीर, जिस तरह छाया को किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र को दीवार, कागज आदि का, श्राध्य श्रावश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वों को भी एकत्र रहने के लिये किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब, आत्मा (पुरुष) स्वय निर्गुण श्रौर श्रकर्ता है, इसलिये वह स्वय किसी भी गुण का श्राश्रय हो नहीं सकता । मनुष्य की जीवितावस्था में 'उसके शरीर के स्थूल पचमहाभूत ही इन तेरह तस्वों के ग्राश्रय-स्थान हुन्ना करते हैं। परन्तु, मृत्यु के बाद ग्रर्थात् त्यूल दारीर के नष्ट हो जाने पर, स्यूल पंचमहाभूतो का यह ग्राधार छूट जाता है। तब

こうないませいと くましまをかける

उस ग्रवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तत्वों के लिये किसी ग्रन्य द्रव्यात्मक श्राश्रय की ग्रावश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को ग्राश्रय मान लें, तो वह ग्रव्यवतं ग्रीर ग्रविकृत व्यवस्था की, ग्रर्थात् ग्रन्त ग्रीर सर्वव्यापी होने के कारण, एक छोटे से लिंग शरीर के ग्रहंकार, वृद्धि ग्रादि गुणीं का ग्राधार नहीं हो सकती। ग्रत्यव मूल प्रकृति के ही द्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पञ्चमहाभूतों के बदले, उनके मूलभूत पांच सूक्ष्म तन्मात्र-द्रव्यो का समावेश, उपर्युक्त तेरह गुणों के साथ ही साथ उनके ग्राश्रय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है (सां का ४१)। वहुतेरे सांख्य ग्रन्थकार, लिंग-शरीर ग्रीर स्थूलशरीर के बीच एक ग्रीर तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्राग्रों से बने हुए) की कल्पना करके; प्रतिपादन करते हैं, कि यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का ग्राधार है। परन्तु हमारा मत यह हैं, कि यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का ग्राधार है। परन्तु हमारा मत यह हैं, कि यह तीसरे शरीर की कल्पना की है। हमारे मतानुसार उस ग्रार्या का उद्देश सिर्फ इस बात का कारण बतलाना ही हैं, कि वृद्धि ग्रादि तेरह तत्वो के साथ पञ्चतन्मात्राग्रो का भी समावेश लिंग शरीर में क्यों किया-गया; इसके ग्रतिन रिकत ग्रन्य कोई हेतु नहीं हैं ।

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूक्ष्म अठारह तत्वों के सांख्योक्त जिंग-शरीर में और उपनिषदों में विणित लिंग-शरीर में विशेष भेद नदीं है। बृह-दारण्यकोपनिषद में कहा है कि — "जिस प्रकार जोक (जलायुका) घास के तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरों से) अपने शरीर का अप्रभाग रखती है, और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम भाग को खाँच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है" (वू. ४.४.३)। परन्तु केवल इस दृष्टांत से ये दोनो अनुमान सिद्ध नहीं होते, कि निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है। दयोकि बृहदारण्यकोपनिषद (४.४.५) में आग चल कर यह वर्णन किया गया है, कि आत्मा के साथ साथ पाँच (सूक्ष्म) भूत, मन, इन्द्रियाँ, प्राण और धर्माधर्म भी शरीर से बाहर निकल जाते हं; और यह भी

\* मह कुमारिल कृत मीमासाश्लोकवार्तिक ग्रंथ के एक श्लोक से (आत्म-वाद, श्लोक ६२) देख पडेगा कि उन्होंने इस आयों का अर्थ हमारे अनुसार ही किया है। वह श्लोक यह है:--

> अंतराभवदेहो हि नेष्यते विध्यवासिना । तदिस्तित्वे प्रमाणं हि न किंन्विदवगम्यते ॥

"अंतरामव, अर्थात् लिंगशरीर और स्थूलशरीर के बीचवाले शरीर से विध्यवासी सहमत नहीं हैं। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है। " ईश्वरंकृष्ण विध्याचल पर्वत पर रहता था; 'इसल्थि उसको विध्यवासी कहा है! अंतराभवशरीर को 'गंधर्व 'भी कहते है—अमरकोश ३. ३. १३२ और उ पर श्री० कृष्णाजी गोविंद ओक़द्वारा प्रकाशित क्षीरस्वामी की, टीका तथा उस प्रथ की प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखो।

कहा है, कि स्रात्मा की अपने कर्म के स्रनुसार निन्न भिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं वहाँ उमे कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (बृ. ६. २. १४ ग्रीर १५)। इसी प्रकार, छन्दोग्योपनियद् में भी ग्राप (पानी) मूलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति का वर्णन किया गया है ( छां-५. ३. ३; ५. ९. १) उससे, ब्रौर वेदान्तसूत्री में उनके ग्रथं का जो निर्णय किया गया है (वेसू. ३. १. १-७) इससे. यह स्पष्ट हो जाता है, कि लिगशरीर में —पानी, तेज ग्रीर ग्रेश--इन तीनी मूलतत्वों का समावेश किया जाना छान्दोग्योपनिषद् को भी श्रमिश्रेत हैं। सारांश यही देख पड़ता है, कि महदादि भ्रठारह सूक्ष्म तत्त्वों से बने हुए सांख्यो के 'लिंग-शरीर' में ही प्राण ग्रीर धर्माधर्म ग्रथात कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग-शरीर हो जाता है। परन्तु साख्यशास्त्र के अनुसार प्राण का समावेश ग्यारह इन्द्रियो की वृत्तियों में ही, भ्रीर वर्म-श्रवमं का समावेश बुद्धीन्द्रियों के व्यापार में ही हुमा करता है; ग्रतएव उदत भेद के विषय में यह कहा जा सकता है, कि वह केवल शाब्दिक है--वस्तुत. लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त भ्रीर सांख्य-मतों में कुछ भी भेद नहीं है। इसी लिये मैत्र्युपतिषद् ( ६. १० । में "महदाबि सुक्ष्मपर्यंत " यह सांख्योक्त लिंग-शरीर का लक्षण, " महदाद्यविशेषांत " इस पर्याय से ज्यों का त्यो रख दिया है । <u>भगवदगीता (१५.७)</u> में पहले यह बतला कर, कि " मनः पष्ठानीन्द्रियाणि"—मन ग्रीर पाँच ज्ञानेन्द्रियों ही का सूक्ष्म शरोर होता है—, श्रागे ऐसा वर्णन किया है "वायुर्गंधानिवाशयात्"े (१५<sup>.</sup>८) --जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती है, उसी प्रकार जीव स्थूल उरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-वारीर को अपने साथ ले जाता है। तथापि, गीता में जो श्रध्यात्म-ज्ञान है वह उपनिषदों ही में से लिया गया है, इसलिये कहा जा सकता है, कि 'मनसहित छः इन्द्रियां ' इन शब्दों में ही पाँच कर्मेन्द्रियां, यञ्चतन्मात्राएँ, प्राए। ग्रीर पाप-पुण्य का संग्रह भगवान की श्रीभन्नेत हैं। मनुस्मति (१२-१६,१७) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर मनूष्य

क आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित द्वात्रिगदुपनिषदों की पांथी मैन्युनिषद् में उपर्युक्तमंत्र का '' महदाद्यं विशेषान्तं '' पाठ है और उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ लिया जायँ तो लिंगशरीर में आरंभ के महत्तव का समावेश करके विशेषान्त पद से सूचित विशेष अर्थात् पञ्चमहाभूतों को छोड देना पडता है। यानी, यह अर्थ:करना पडता है, कि महदाद्य में से महत् को लेलेना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड देना चाहिये। परन्तु जहाँ आद्यन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को लेना या दोनों को छोडना युक्त होता है। अतएव प्रो. डायसेन का कथन है, कि महदाद्यं पद के अन्तिम अश्वर का अनुस्वार निकालकर '' महदाद्याविशेषान्तम् '' (महदादि+अविशेषान्तम् ) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद वन जाने से, महत् और अविशेष अर्थात् आदि और अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा, और लिगशरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ का विशेष गुग है। परन्तु, स्मरण रहे, कि पाठ कोई भी लिया जाय, अर्थ में भेद नहीं पड़ता।

को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। गीता के "वायुगँघानिवाशयात्" इस दृष्टान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर सूक्ष्म है; परन्तु उससे यह नहीं मालूम होता, कि उसका आकार कितना बड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान् के (स्थूल) शरीर में से ग्रँगूठे के बराबर एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला—"ग्रंगुष्ठमात्रं पुष्प निश्चकर्ष यमो बलात्" (मभा वन २९७ १६)। इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिये ही क्यों न हो, लिंग-शरीर ग्रँगूठे के ग्राकार का माना जाता था।

, इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि लिंग-कारीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है, तथापि उसका ग्रस्तित्व किन ग्रनुमानों से सिद्ध ही सकता है, ग्रीर उस इारीर के घटकावयन कौन कौन से है। परंतु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नहीं होता कि, प्रकृति ग्रीर पाँच स्थूल महामूतो के ग्रतिरिक्त ग्रठारह तत्त्वों के समुच्चय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कि जहाँ जहाँ ' लिंग-शरीर रहेगा वहाँ वहाँ इन अठारह तत्त्वों का समुच्चयं, अपने अपने गुएा-धर्म के अनुसार, माता-पिता के स्यूल शरीर में से तथा आगे स्थूल-सृष्टि के अन्न से, हस्तपाव ग्रांदि स्थूल अवयव या स्थूंल इन्द्रियां उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषए -करेगा। परन्तु अब यह बतलाना चाहिये, कि भ्रठारह तत्त्वों के समुच्चय से बना हुम्रा लिंग-तारीर पशु, पक्षी, मनुष्य म्रादि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता है। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी 'पुरुष' कहते है; ग्रौर, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष चाहे ग्रसंख्य भी हों, तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभा-वतः उदासीन तथा श्रकर्ता है, इसलिये पशु-पक्षी श्रादि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं ग्रा सकता। वेदान्त-शास्त्र में कहा है, कि पाप-पुण्य आदि कमों के परिएगम से ये भेद उत्पन्न हुन्ना-करते ह । इस कर्म-विपाक का विवेचन ग्रागे चल कर किया जायगा । सांख्यशास्त्र के अनुसार कर्म को, पुरुष और प्रकृति से भिन्न, तीसरा तस्व नहीं मान सकते; श्रीर जब कि पुरुष उदासीन ही है, तब कहना पड़ता है, कि कर्म प्रकृति के सर्अ-रज-तमोगुणों का ही, विकार है। लिंग-शरीर में जिन श्रठारह तत्त्वों का समुच्चय ह उसमें से बुद्धितत्त्व प्रधान है। इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से आगे ग्रहंकार भ्रादि सत्रह तस्व उत्पन्न होते है। भ्रर्थात्, जिसे वेदान्त में कर्म कहते हैं उसी को सांख्यशास्त्र में, सत्त्व-रज-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म का नाम 'भाव ' है। सत्त्व-रज-तम गुणो के तारतम्य से ये 'भाव कई प्रकार के हो जाते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपडे में रंग लिपटा रहता है, उसी प्रकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते है : (सां का ४०)। इन भावों के अनुसार, अथवा वेदान्त-परिभाषा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये

जन्म लिया करता है; स्रीर जन्म लेते समय, माता-विताओं के शरीरों में से जिन इच्यों को वह आर्कायत किया करता है, उन बच्चो में भी दूसरे भाव शा जाया करते हैं। 'देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तया वृक्षयोनि ' ये सब भेंद इन भावो की ससुच्चयता के ही परिएगम है (सां का ४३-५५)। इन सब भावों में सात्त्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, ग्रीर उसके कारण प्रकृति ग्रीर पुरुष की भिन्नता समक में आने लगती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात कैवल्य पद को पहुँच जाता है; श्रीर तब तक लिंग-शरीर छूट जाता है। एवं मनुष्य के दुःसों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल सात्त्विक गुण ही का उत्कर्व हो, तो लिंग-शरीर देव-योनि में अर्यात् स्वर्ग में जन्म लेता है; रजोगुए। की प्रवलता हो तो मनुष्ययोनि में ग्रर्थात् पृथ्वी पर पैदा होता है; ग्रोर, तमोगुए की प्रधिकता हो जाने से उसे तिवंक्योनि में प्रवेश करना पडता है (गी. १४. १८)। " गुणा गुणेषु जायन्ते " इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में वर्णन किया गया है, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-िन्दु से कमानुसार कलल, बुद्बुद, मांस, ऐशी श्रीर भिन्न भिन्न स्यूल इन्द्रियाँ कैसे बनती जाती है (सां. का. ४३; म. भा. शां. ३२०। गर्भोण्नियद का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है। उपर्युवत विवेचन से यह वात मालूम हो जायगी, कि सांस्यशास्त्र में 'भाव रे शब्द का को पारिभाषिक स्रयं बतलाया गया है वह यद्यपि वेशान्तप्रन्थों में विवक्षित नहीं है, तथापि भगवद्गीता में (१०.४,५; ७.१२) ए बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शमः " इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के क्लोक में ) जो 'भाव' नाम दिया गया है वह प्रायः सांख्यशास्त्र की परिभाषा की सीच कर ही दिया गया होगा ।

इस प्रकार, सांख्यज्ञास्त्र के अनुसार मूल अव्यक्त प्रकृति से अथवा वेदान्त के अनुसार मूल सद्द्रपी परब्रह्म से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ कमज्ञः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है तब सृष्टि-रचना का जो गुण परिणाम-कम ऊपर वतलाया गया है, ठोक इसके विषद्ध कम से, सव व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यह सिद्धान्त सांख्य और वेदान्त दोनो ज्ञास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २.३.१४; मभा-ज्ञाः २६२)। उदाहरणार्थ, पंचमहाभूतो में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अपन में, अपन का वायु में, वायु का आकाज्ञ में, आकाज्ञ का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बृद्धि में, और वृद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है; तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में हो जाता है। सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है। तथापि, ऐसा- प्रतीत होता है, कि मनुमहिता (१.६६-७३), भगवव्यािता (८.१७) तथा महाभारत

( शां.२३१) में विं पत काल-गएना सांख्यो को भी मान्य है। हमारा उत्तरायए। देव-ताओं का दिन है , श्रोर हमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योकि, स्मृतिग्रन्थो में ग्रौर ज्योतिषशास्त्र की संहिता (सूर्वसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) में भी यही ें वर्णन है, कि देवता मेरपर्वत पर अर्थात् उत्तर ध्रुव में रहते हैं। श्रयित्, दो श्रयनों का हमारा एक वर्ष देवताथों के एक दिनरात के बरावर है और हमारे ३६० वर्ष देवतास्रो के ३६० दिन-रात श्रथवा एक वर्ष के बराबर है, । कृत, त्रेता,, द्वापर श्रोर किल हमारे चार युग है। युगों की काल-गणना इस प्रकार है:-कृत-युग म चार हज़ार वर्ष, त्रेतायुग मे तीन हज़ार, द्वापर में दो हज़ार श्रौर किल में एक हज़ार वर्षे। परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नही हो जाता, बीच में दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते है। इस प्रकार कृत युग के ब्रादि ब्रौर अन्त में से प्रत्येक ओर चार सौ वर्ष कां, त्रेतायुग के ब्रागे ग्रीर पीछे प्रत्येक ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले ग्रीर बाद प्रत्येक ग्रीर दो सौ वर्ष का, कलियुग, के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक श्रोर 'सौ वर्ष का सन्धि-काल होता है; सब मिला कर चारों युगों का श्रादि-ग्रन्त सहित संधि-काल दो हजार वर्ष का होता है। ये दो हजार वर्ष और पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों 'युगों के दस हजार वर्ष मिला कर कुल बारह हजार वर्ष होते हैं। ये वारह हजार वर्ष मनुष्यों के है या देवताओं के ? यदि मनुष्यों के मान जाय, तो कलियुग का ब्रारम्भ हुए पांच हजार वर्ष बीत चुकने के कारण, यह कहना पड़गा कि हजार मानवी वर्षों को कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से आनेवाला कृतयूग भी समाप्त हो गया, धौर हमने अब त्रेतायुग में प्रवेश किया है ! यह विरोध मिटाने के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये बारह हजार वर्ष देवताथों के हैं। देव-ताझों के बारह हजार वर्ष, मनुष्यों के ३६०×१२००० = ४३,२०,००० (तैतालीस लाख बीस हजार ) वर्ष होते हैं । वर्तमान पंचाडगों का युग-परिमाए। इसी पद्धति से निविचत किया जाता है। (देवताओं के ) बारह हजार वर्ष मिल कर मनुष्यो का एक महायुग या देवताओं का युग होता है। देवताओं के इक्हेंसर, युगों की एक मन्वंतर कहते हैं, और ऐसे मन्वंतर चौदह है, परन्तु, पहले मन्वंतर के आरम्भ तथा अन्त में, और आग चल कर प्रत्येक मन्वंतर के अधिर में दोनो स्रोर कृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे १५ स्विक काल होते है। ये पंद्रह संधि-काल और चौदह मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा ब्रह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. १५-२०); और मेनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है, कि ऐसे ही हज़ार युग मिल कर ब्रह्मदेव की एक रात होती है (मनु. १.६९-७३ श्रीर ७६; मेमा शां २३१.१८-३१; श्रीर यास्के का निरुक्त १४. ९ देखों )। इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यों के चार अरव बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; श्रौर इसी की नाम है कलप । भगव-\* ज्योतिःशास्त्र के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वर्गीय शंकर बाल-

क्र ज्यातिः शास्त्र के आधार पर युगादि गुणना का विचार स्वर्गाय शकर बाल-कृष्ण दीक्षित ने अपने ' भारतीय ज्योतिः शास्त्र ' नामक [मराठी] ग्रंथ मे किया-है, पृ. १०३–१०५; १९३ इ. देखो ।

<sup>-</sup> गी. र. ्१३

द्गीता (८. १८ ग्रीर ९. ७) में कहा है, कि जब बहादेव के इस दिन श्रयांत् कल्प का ग्रारम्भ होता है तव :—

अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रमवंत्यहरागम । राज्यागमे प्रलीयते तज्जैवाव्यक्तसंजके ॥

' ग्राच्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, ग्रीर जब ब्रह्मदेव की रात्रि श्रारम्भ होती है तब संव व्यक्त पदार्थ पुनश्च श्रव्यक्त में लीन हो जाते है।" स्मृतिग्रन्य ग्रीर महाभारत में भी यही बतलाया है। इसके श्रातिरिक्त पुराणों में ग्रन्य प्रलयों का भी वर्णन है। परन्तु इन प्रलयो में सूर्य-चन्द्र श्रादि सारी सृष्टि का नाश नहीं हो जाता, इसलिये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और सहार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन अयवा रात्रि है, ग्रीर ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रियाँ मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराणादिको (विष्णुपुराण १. ३ देखो ) में यह वर्णन पाया जाता है, कि बह्मदेव की श्रायु र नके सी वर्ष की है, उसमें से श्राधी बीत गई, शेष श्रायु के अर्थात् इक्यावनये वर्ष के पहले दिन का प्रथना ज्वेतवाराह नामक कल्प का प्रव श्रारम्भे हुया है; - ग्रीर, इस कत्र के चीदह मनन्वन्तरों में से छः मन्वन्तर बीत चुके, तया सातवें ( अर्थात् वैवस्वत ) मन्वन्तर के ७१ महायुगो में से २७ महायुग श्रूरे हो गये; एवं भ्रव २८ वें महायुग के कलियुग का प्रथम चरण श्रयात् चतुर्य भाग जारी है। सवत् १९५६ ( शक १८२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० वर्ष बीत चुके । इस प्रकार गिएत करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने के लिये संवत् १९५६ में मनुष्य के ३ लाख ९१ हजार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान मन्यन्तर के ग्रन्त में ग्रथवा वर्तमान कल्प के श्रन्त में होनेवाले महाप्रलय की बात ही बया! मानवी चार श्रब्ज बत्तीस करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्यान्ह भी नहीं हुन्ना, अर्थात् सात मन्वन्तर भी श्रव तक नहीं वीते हैं!

मृष्टि की रचना श्रौर संहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह वेदान्त के-श्रीर परब्रह्म को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्वतान के-श्राघार पर किया गया है, इसिलये सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की इसी परम्परा को हमारे शास्त्रकार सर्देव प्रमाण मानते है, श्रौर यही कम भगवद्गीता में भी दिया हुग्रा है। इस प्रकरण के श्रारम्भ ही में वतला दिया गया है, कि सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम के बारे में कुछ भिन्न भिन्न विवार पाये जाते हैं; जैसे श्रुति-स्मृति-पुराणो में कहीं कहीं कहा है कि प्रयम ब्रह्मदेव या हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुग्रा, श्रथवा पहले पानी उत्पन्न हुगा श्रौर उसमें परमेक्वर के बीज से एक सुदर्णमय श्रण्डा निमित हुग्रा। परग्तु इन सब विचारों को गौण तथा जपलक्षणात्मक समक्ष कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय श्राता है तब यही कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ श्रयवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है। भगवद्गीता (१४०३) में त्रिगृणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्मकहा है " मम योतिर्महन

बहा " ग्रीर भनवान् ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणो के द्वारा श्रनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती है। श्रन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव से श्रारम्भ में दक्ष प्रभृति सात मानस पुत्र ग्रथवा मनु उत्पन्न हुए श्रौर उन्होंन श्रागे सब चर-म्रचर सृब्टि को निर्माण किया (सभा. म्रा. ६५-६७; मभा. शां. २०.७; अनु. १.३४-६३); श्रौर इसी का गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गी.१०६)। परन्तु, वेदान्त-ग्रन्थ यह प्रतिपादन करते हैं, कि इन सब भिन्न भिन्न वर्णनों में ब्रह्म-देव को हो। प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त तात्विक सृष्टिचुत्पत्ति-क्रम से मेल हो जाता है; और, यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरणार्थ, शैव तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निमित्त-कारए। मान कर यह कहते है, कि उसी से कार्य-कारएगादि पाँच पदार्थ उत्पन्न हुए; श्रीर नारायएगिय या भागवत -धर्म में वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, कि पहले वासुदेव से संकर्पण (जीव) हुआ, संकर्षण से प्रसुम्न (मन), और प्रसुम्न से अनिरुद्ध (अहंकार). उत्पन्न हुआ। परन्तु वेदान्नशास्त्र के अनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य प्रौर सनातन परमेश्वर का नित्य—ततएव श्रनादि—श्रंश है; इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे भ्रष्याय के दूसरे पाद (वेसू. २. २. ४२-४५) में, भागवत्तवर्म में वीं एत जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्युक्त मत का खंडन करके कहा है, कि वह मत वेद-विरुद्ध ग्रतएव त्याज्य है। गीता (१३. ४; १५.७) में वेदान्त-सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्त्व मानते हैं; परन्तु इस द्वैत को स्वीकार न कर वेदा-नितयों ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनों तत्त्व एक ही नित्य-और निर्गुण परमात्मा की विभूतियाँ है। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राहच है (गी. ९. १०)। परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या नारायणीय-धर्म में विश्ति वासुदेव भिक्त का भ्रीर प्रकृति-प्रधान धर्म का तत्त्व यद्यपि भगवदगीता को मान्य है, तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ श्रीर उससे श्रागे प्रद्युम्न (मन) तथाप्रद्युम्न - से अनिरुद्ध (अहंकार) का पादुर्भाव हुआ। सक्षेण्, प्द्युम्न या अनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता। पञ्चरात्र में बतलाये हुए भागवतवर्म में तथा गीता प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ जान बूक कर किया गया है; क्यों कि केवल इतने ही से, कि "भगवद्गीता में भागवतंबर्म बतलाया गया है, " कोई यह न समक्त लें कि सृष्टचुत्पत्ति-क्रम विषयक श्रयवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विषयक भागवत श्रादि भनित सम्प्रदाय के मत भी गीता को मान्य है। श्रब इस बात का विचार किया जायगा, कि साख्य-शास्त्रोक्त प्रकृति / -श्रीर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्षर जगत के मूल में कोई दूसरा तत्त्व है या नहीं। इसी को ग्रघ्यात्म या वेदान्त कहते है।

4

## नववाँ प्रकरण । प्र अध्यातम

परस्तस्मातु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः । १० यः न सर्वेषु भृतेषु नश्यत्तु न विनव्यति ॥ १६ ५ गीता ८. २० १

ि छले दो प्रकारणो का सारांश यही है, -िक क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार म जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी को सांख्य-शास्त्र में पुरुष कहते हैं; सब क्षर-ग्रक्षर या चर-श्रचर सुष्टि के संहार ग्रौर उत्पत्ति का विचार करने पर साख्य-मत के अनुसार श्रन्त में केवल प्रकृति ग्रीर पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा ग्रनादि मूलतत्त्व रह जाते है; श्रीर पुरप को श्रपने सारे क्लेशो की निवृत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर लेने के लिये प्रकृति से ग्रपना भिन्नत्व ग्रयात् कैवल्य जान कर त्रिगुणातित होना चाहिये। प्रकृति श्रीर पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति श्रपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का ऋम अर्वाचीन सुष्टि-शास्त्रवेत्तास्रो ने साय्य-ज्ञास्त्र से कुछ निराला बतलाया है; श्रीर मम्भव है, कि आगे श्राधिभीतिक शास्त्रों की ज्यो ज्यो उन्नति होगी, त्यों त्यो इस कम में ग्रीर भी सुधार होते जावेगे जो हो, इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं पड सकता, कि केवल एक श्रव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्मर्प के प्रनुसार कम कम से निर्मित होते गये हैं। परंतु वेदान्त-केसरी इस विषय को श्रपना नहीं समभता--यह श्चन्य ज्ञास्त्रो का विषय है; इसलिये वह इस विषय पर वादविवाद भी नहीं करता । वह इन सन शास्त्रों से श्रागे बढ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की भी जड़ में कीन सा श्रेष्ठ तत्त्व है श्रीर मनुष्य उस श्रेष्ठ तत्त्व में कैसे मिला जा सकता है श्रर्थात् नद्रूप कैसे हो सकता है। वेदान्त-केसरी अपने इस विषय-प्रवेश में और किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता। सिंह के श्रागे गीदर की भाँति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चूप हो जाते है। श्रतएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वर्णन यो किया है:--

> तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा। न गर्जति महाशाक्तिः याबद्देदान्तकेसरी ॥

सारयज्ञास्त्र का कयन है, कि क्षेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला

<sup>\* &</sup>quot; जो दूसरा अन्यक्त पदार्थ [साख्य] अन्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन है और प्राणियो का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ". वहीं अंतिम गति है।

ं द्रष्टा ' अर्थात् पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाली सत्त्व-रज-तम-गुणमयी अव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र है, श्रीर इस प्रकार जगत् के मूलतत्त्व को द्विधा मानना श्रावश्यक है। परन्तु वेदान्त इसके श्रागे जा कर यों कहता है, कि सांख्य के 'पुरुष 'निर्मुण भले ही हों, तो भी वे श्रसंख्य ्है; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन श्रसंख्य पुरुषों का लाभ जिस बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बर्ताव करने का सामर्थ्य प्रकृति में है। ऐसा मानने की श्रपेक्षा सात्त्विक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो यही श्रधिक युक्ति-संगः। होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-िक्रया का ग्रन्त तक निरपवाद उपयोग किया जाने और प्रकृति तथा श्रसख्य पुरुषों का एक ही परम तत्त्व में श्रविभक्त रूप से समावेश किया जावे, जो "प्रविभक्तं विभक्तेषु " के अनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेणियों में देख पड़ती है, ग्रौर जिसकी सहायता से ही सृष्टि के ग्रनेक व्यक्त पदार्थों का एक भ्रव्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८, २०-२२ )। भिन्नता का भास होना अहंकार का परिएाम है; और पुरुष यदि निर्गुए। है, तो श्रसंख्य पुरुषों के श्रलग श्रलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता। श्रथवा, यह कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष श्रसंस्य नहीं है। केवल प्रकृति की श्रहंकार-गुण्रूकपी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रक्रन यह उठता है, कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुन्ना है, वह सत्य है या मिथ्या ? यदि सत्य मानें तो वह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, श्रतएव सांख्य-मतानुसार श्रात्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि भिण्या मानें तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल यां निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति अपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दृष्टांत भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार गाय प्रपने बछड़े के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के चाभ के लिये प्रकृति सदा कार्य-तत्पर रहती है; क्योंकि, बछडा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसिलये उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति स्रौर पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वेसू. ज्ञांभा. २. २. ३)। सांख्य-मत के अनुसार प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो तत्त्व अत्यंत भिन्न है—एक जड़ है, दूसरा सचेतन। श्राच्छा; जब ये दोनो पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यंत भिन्न श्रीर स्वतंत्र है, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जड़ाह़ैत-वाद क्यों बुरा है? हेकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते उसी प्रकृति में भ्रपने भ्राप को देखने की और स्वयं भ्रपने विषय में विचार करने की चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है--श्रर्थात् यह प्रकृति का स्वभाव ही है। . परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेद किया है, कि 'ब्रष्टा ' श्रलग है श्रीर 'दृश्य सृष्टि श्रालग है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि

सांध्य-यादी जिस न्याय का अवलम्बन कर ' द्रष्टा पुरुष ' श्रीर ' दृश्य सुव्दि ! में भेद बतलाते हैं, उसी न्याय का उपयोग करते हुए श्रौर श्रागे क्यो न चर्ले ? वृदय सृष्टि की कोई कितनी ही सूक्ष्मता से परीक्षा करें ग्रीर यह जान लें, कि जिन नेत्रों से हम पदार्चों को देखते-परखते है उनके मज्जाततुस्रो में श्रमुक श्रमुक गुएा-वर्म है, तयापि इन सब वातों को जाननेवाला या 'ड्रब्डा 'भिन्न रह ही जाता है। क्या इस 'द्रव्टा' के विषय में, जो ' वृश्य सृष्टि ' से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई साधन या उपाय नहीं है ? श्रीर यह जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नही, कि इस दृश्य सृष्टि का सच्चा स्वरूप जैसा हम ग्रपनी इंद्रियो से देखते हैं वैसा ही है, या उससे नित्र है ? सांख्य-वादी कहते हैं, कि इन प्रश्नो का निर्एाय होना श्रसम्भव है; श्रतएव , यह मान लेना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही में स्वतंत्र और भिन्न है। यदि कैवल आधिमौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर देखें तो सांस्य-वादियो का मत अनुचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है, सृष्टि के अन्य पदार्थों को जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके नुए-वर्मी का विचार करते है, वैसे यह ' द्रष्टा पुरुष ' या देखनेवाला-प्रर्थात् जिसे वेदान्ते में ' श्रात्मा 'कहा है वह-द्रष्टा की, श्रर्थात् अपनी ही, इंद्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता । श्रौर जिस पदार्थ का इस प्रकार इंद्रिय-गोचर होना श्रस-म्भव है, यानी जो वस्तु इंद्रियातीन है, उसकी परीक्षा मावनी इंद्रियों से कैसे हो सकती है ? उस श्रात्मा का वर्णन भगवान ते गीता (२.२३) में इस प्रकार किया है:---

> नेन छिन्दन्ति रास्त्राणि नृनं दहति पायकः । ~ न चैनं क्षेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

श्रयांत, श्रात्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के ग्रन्य पदार्थों, के समान उस पर तेजाब ग्रादि द्रव पदार्थ डालें तो उसका द्रव रूप हो जायें; श्रयवा प्रयोगशाला के पैने शस्त्रों से काट-छाँट कर उसका ग्रान्ति स्वरूप देख लें, या ग्राग पर धर देने से उसका धुन्नौं हो जायें, ग्रयवा हवा में रखने से वह सूख जायें। सारांश, मृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के ग्राधिभौतिक शास्त्रवेताग्रों ने जितने कुछ उपाय दूँ हुं हैं, वे सब यहाँ निष्फल हो जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न उठता हैं, कि फिर 'श्रात्मा' की परीक्षा हो कंसे ? प्रश्न हैं तो विकट; पर विचार करने से खुछ कठिनाई देत नहीं पड़ती। मला, सांख्य-वादियों ने भी 'पुरुष्' को निर्मुण ग्रीर, स्वतंत्र कैसे जाना ? केवल श्रपने श्रंतःकरण के श्रनुभव से ही तो जाना है न ? फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति श्रीर पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के लिये प्यों न किया जावे? श्राधिभौतिका शास्त्र ग्रीर श्रष्ट्यात्म-शास्त्र में जो बड़ा भारी भेद हैं, वह यही हैं। श्राधिभौतिकशास्त्रों के विषय इंद्रिय-गोचर होते हैं; ग्रीर श्रष्ट्यात्मशास्त्र का विषय इन्द्रियातीत श्रर्थात् केवल स्वसंवेद्य हैं, तो प्रत्येंक आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि 'आत्मा 'स्वसवेद्य हैं, तो प्रत्येंक आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि 'आत्मा 'स्वसवेद्य हैं, तो प्रत्येंक

मनुष्य को उसके विषय में जैसा ज्ञान होवे वैसा होने दो; फिर अध्यात्मशास्त्र की आवश्यकता ही क्या है ? हाँ; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अन्तःकरण रूप से शुद्ध हो, तो फ़िर यह-प्रश्न ठीक होगा। परन्तु जब कि श्रपना यह प्रत्यक्ष अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तः करण की शुद्धि और शक्ति एक सी नहीं होती, तब जिन लोगों के मन श्रत्यंत शुद्ध, प्रवित्र श्रीर विशाल हो गये है, उन्हीं की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमाणभूत होनी चाहिये। यों ही 'मुक्ते ऐसा मालूम होता है ' प्रौर ' तुक ऐसा मालूम होता है ' कह कर निरर्थक वाद करने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्त्र तुमको युक्तियो का उपयोग करने से बिलकुल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है, कि इस विषय में निरी युक्तियाँ वहीं तक मानी जावेंगी, जहाँ तक कि इन युक्तियो से श्रत्यंत विशाल, पवित्र और निर्मल ग्रन्तःकरणवाले महात्माश्रों के इस विषय सम्बन्धी साक्षात् श्रनुभव का . विरोध न होता हो; क्योकि श्रु<u>ध्यात्मज्ञास्त्र का विषय स्वसंवेद्य है अर्थात</u> केवल · श्रा<u>धिभौतिक युवितयों से उसका निर्</u>णय नहीं हो सकता। जिस प्रकार श्राधि भौतिक शास्त्रों में वे अनुभव त्याच्य माने जाते हैं कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो, उसी प्रकार वेदान्त-ज़ास्त्र में युक्तियो की अपेक्षा उपर्युक्त स्वानुभव की अर्थात् आत्म-प्रतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस अनुभव के अनुकूल हो उसे वेदान्ती अवस्य मानते है। शीमान् शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सुत्री के भाष्य में यही सिद्धान्त दिया है। अध्यात्म-शास्त्र का अभ्यास करनेवालीं को इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये --

> अचिन्त्याः खळु ये भावा न तास्तकेंग साधयेत् । प्र प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदिचन्त्यस्य लक्षणम् ॥

' जो पदार्थ इन्द्रियातीत है और इसी लिये जिनका चिन्नन नही किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान ते ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार अचित्य है "— यह एक पुराना क्लोक है, जो महाभारत में (भोष्ठा. ५. १२) में पाया जाता है; ग्रीर जो श्री-शकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी 'सावयेत् ' के स्थान पर 'योजयेत्' के पाठ-भेद से पाया जाता है (वेसू. शां. भा. १. २७) । सुड्क और कठोपनिषद् में भी जिला है, कि श्रात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता (मुं. ३. २, ३; कठ. २. ८, ९ श्रीर २२)। अध्यात्मज्ञास्त्र में उपनिषद्-ग्रन्थों का विशेष महत्व भी इसी लिये हैं। मन को एकाग्र करने के उपायो के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिंदुस्थान में वहुत चर्चा हो चुकी है, और अन्त में इस विषय पर (पातञ्जल) योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है। जो बड़े बड़े ऋषि इस योगशास्त्र में ग्रत्यत प्रवीण थे, तथा जिनके मन स्वभाव ही से अत्यंत प्रवित्र और विश्वत थे, उन महात्माओं ने मन को ग्रन्तमुंख करके श्रात्मा के स्वरूप वष्य में जी श्रनुभव प्राप्त किया— श्रयवा, श्रात्मा के स्वरूप के विषय में उनकी

युद्ध और शान्त, बुद्धि में जो स्फूर्ति हुई—इसी का वर्णन उन्होने उपनिषव ग्रन्थों में किया है। इमलिये किसो भी प्रध्यात्म तत्त्व का निर्णय करने में, इन श्रुतिग्रन्थों में कहे गये श्रनुभिवक ज्ञान का नहारा लेने के श्रितिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ. ४. १)। मनुष्य केवल अपनी वुद्धि की नीवता से उक्त श्रात्म-प्रतीति की पोपक भिन्न भिन्न युक्तियाँ वतला सकेगा, परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता में रत्ती भर भी न्युनाधिकता नहीं हो सकती। भगवद्गीता की गणना स्मृति ग्रन्थों में की जाती है सही; परन्तु पहले प्रकरण के श्रारम्भ ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की योग्यना उपनिषदों की बरावरी की मानो जाती है। श्रत्य इस प्रकरण में श्रव श्रागे चल कर पहले सिर्फ यह बतलाया जायगा, कि प्रकृति के परे जो अचित्य पदार्थ है उसके विषय में गीता श्रीर उपनिषदों में कीन से सिद्धान्त किये गये हैं। श्रीर उनके कारणों का श्रयांत् शास्त्र-रीति से उनकी उपपत्ति का, विचार पीछे किया जायगा।

सांख्य-वादियों का हैत—प्रकृति और पुरुव—अग्रवद्गीता को मान्य नहीं है।
भगवद्गीता के अध्यात्म-ज्ञान का और वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है,
कि प्रकृति और पुरुव से भी पर एक सर्वव्यापक, यन्यक्त और अमृत तत्त्व है, जो
चर-अचर सृष्टि का मूल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि वह त्रिगुएगत्मक अर्थात् सगुएग है। परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के आठवें अध्याय के बीसवे क्लोक में (इस प्रकरण के आरम्भ में ही यह
क्लोक दिया गया है) कहा है, कि जो सगुएग है वह नाशवान् है, इसिलये इस
अध्यक्त और सगुएग प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो कुछ अव्यक्त शेष
रह जाता है, वही सारी सृष्टिका सच्चा और नित्य तत्त्व है। और आगे पद्धहवे
अध्याय में (१५०१७) में क्षर और अक्षर—व्यक्त और अव्यक्त—इस भौति साख्य
शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है:—

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविन्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥

श्रयांत्, जो इन दोनो से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते ह, वही श्रव्यय श्रीर सर्वक्षितमान् है, श्रीर वही तीनो लोको में व्याप्त हो कर उनकी रक्षा करता है। यह पुरुष क्षर श्रीर श्रक्षर श्रयांत् व्यवत श्रीर श्रव्यक्त, इन दोनों से भी परे है, इसलिये इसे 'पुरुषोत्तम' कहा है (गी. १५.८)। महाभारत में भी भृगु ऋषि ने भरहाज से 'परमात्मा' शब्दकी व्याख्या बतलाते हुए कहा हैं:—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त प्राकृतेर्गुणैः। 🗸 तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेम्युदाहृतः ॥

श्रयात् "जव श्रात्मा प्रकृति में या शरीर में वढ़ रहता है, तब उसे. क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं; श्रौर वही, प्राकृत गुणो से यानी प्रकृति या शरीर के गुंणो से, मुक्त होने पर, 'परमात्मा 'कहलाता है" (मभा शां १८७ २४)। सम्भव है कि 'परमात्मा 'की उपर्युक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पड़ें, परन्तु वस्तुत वे भिन्न भिन्न है नहीं। क्षर-ग्रक्षर सृष्टि ग्रौर जीव (ग्रथवा सांख्यशास्त्र के ग्रनुसार ग्रव्यक्त प्रकृति ग्रौर पुरुष) इन दोनो से भी परे एक ही परमात्मा है, इसलिये भी कहा जाता है कि वह क्षर-ग्रक्षर के परे है, ग्रौर कभी कहा जाता है कि वह जीव के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है—एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध व्याख्याएँ कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती। इसी ग्रभिप्राय को मन में रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है—" पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त होनेवाली प्रकृति भी तू हो है, ग्रौर स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तू हो है" (कुमा २. १३)। इसी भाँति गीता में भगवान कहते है कि "मम योनिर्महदब्रह्म" यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है (१४. ३) ग्रौर जीव या ग्रात्मा भी मेरा ही ग्रंश है (१५. ७)। सातवे ग्रध्याय में भी कहा गया है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुढिरेव च । 🗸 अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टथा ।।

श्रर्थात् " पृथ्वी, जल, श्रन्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि श्रीर श्रहंकार-इस तरह | -श्राठ्धकार की मेरी प्रकृति है; श्रीर इसके सिवा (श्रपरेयिमतस्वन्यां) सारे संसार का घारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है" (गी. ७.४,५)। महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यो के पच्चीस तत्त्वों का कई स्थलो पर विवेचन है, परन्तु बहीं यह भी कह दिया गया है, क इन पच्चीस तत्त्वों के परे एक छव्वीसबाँ (षडाँवश) परम तस्त्र हैं, जिसे पहचाने बिना मनुष्य ' बुद्ध ' नहीं हो सकता (शां २०८) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता है वही हमारी सारी सृष्टि है; श्रतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानी पर 'ज्ञान' कहा है, श्रौर इसी दृष्टि से पुरुष 'ज्ञाता 'कहा जाता है (ज्ञां. ३०६. ३५-४१)। परन्तु जो सच्चा ज्ञेय है (गी. १३. १२), वह प्रकृति ग्रौर पुरुष—ज्ञान ग्रौर ज्ञाता से भी परे हैं, इसीलिये <u>भगबदगीता में उसे परम पुरुष कहा है</u>। तीनो लोको को व्याप्त कर उन्हें सदैव घारण करनेवाला जो यह परम पुरुष या पर पुरुष है उसे पहचानो; वह एक है, श्रव्यक्त है, नित्य है, प्रक्षर है—यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं, किन्तु वेदान्त-शास्त्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे है। साख्यशास्त्र में ' ग्रक्षर ' श्रौर ' ग्रन्यक्त ' शब्दो या विशेषणो का प्रयोग प्रकृति के लिये किया जाता है; क्योंकि साख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और कोई भी भूल कारण इस जगत् का नहीं है (सां. का. ६१)। परन्तु यदि वेदांत की दृष्टि से देखें तो परब्रह्म ही एक प्रक्षर है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, ग्रौर वही ग्रव्यक्त है ग्रर्थात् इन्द्रिय-गोचर नहीं है; / ग्रतएव, इस भेद पर पाठक सदा ध्यान रखें कि भगवदगीता में अक्षर ' ग्रौर ' ग्रव्यक्त ' शब्दों का प्रयोग

प्रकृति से परे के परव्रह्म-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गी-८.२०; ११.३७; १५.१६, १७)। जब इस प्रकार वैदान्त की दृष्टिका स्वीकार किया गया तव इममें सन्देह नहीं, कि प्रकृति की 'ग्रक्षरं' कहना उचित नहीं है--चाहे वह प्रकृति श्रव्यक्त भलें ही हो। सृष्टि के उत्पत्ति-कम के विषय में सांख्यो के सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ ग्रदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों मे कर-ग्रक्षर या व्यक्त-ग्रव्यक्त का वर्णन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे, कि इस वर्णन से प्रकृति ग्रीर पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वज्ञक्तित्त्व में कुछ भी बाघा नहीं होने पाती । (इसका परिएाम यह हुन्ना है, कि जहाँ भगवद्गीता में परब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है वहाँ, सांख्य श्रीर वेदान्त के मतान्तर का सन्देह, मिटाने के लिये, (सास्य ) प्रव्यक्त के भी परेका श्रव्यक्त श्रीर (साख्य ) श्रक्षर, से भी परे का ग्रक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पड़ा है। उदाहरणार्थ, इस प्रकरण के ग्रारम्भ में जो इलोक दिया गया है उसे देखी । सारांश, गीता पढ़ते. समय इस बात का सदा घ्यान रखना चाहिये, कि ' ग्रव्यक्त / ग्रीर 'ग्रक्षर' ये दोनों शब्द कभी सांख्यो की प्रकृति के लिये श्रीर कभी वेदान्तियों के परग्रहा के लिये-श्रर्थात् दो भिन्न प्रकार से —गीता में प्रयुक्त हुए है। (जगत्का मूल वेदान्त की वृष्टि से सांट्यों की श्रव्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा श्रव्यक्त तत्त्व है ) जगत् के आदि-तत्त्व के विषय में सोट्य श्रीर वेदान्त में यह उपर्युक्त भेद है। श्रागे इस विषय का वि-वरण किया जायगा, कि इसी भेद से श्रध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित मोक्ष-स्वरूप श्रीर साल्यों के मोक्ष-स्वरूप में भी भेद कैसा हो गया।

भ सांख्यों के हैत प्रकृति श्रीर पुरुष को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जड़ में परमेश्वररूपी श्रथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त्व है, श्रीर प्रकृति तथा पुरुष दोनो उसकी विभूतियाँ हं, तब सहज ही यह अश्न होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है; प्रकृति तथा पुरुष से इसका कीन सा सम्बन्ध है (प्रकृति, पुरुष श्रीर परमेश्वर इसी श्रयी को अध्यात्मशास्त्र में, कम से जगत् जीव श्रीर परम्रह्म कहते हैं; और इन तीनों चस्तुश्रो के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्ण्य करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है; एव उपनिपदो में भी यही चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियों का यत उस त्रयी के विषय में एक नहीं है। कोई कहते है, कि ये तीनों पदार्थ ओदि में एक ही है; श्रीर कोई यह मानते हैं, कि जीव श्रीर जगत् परमेश्वर से श्रादि ही में थोड़े या श्रत्यन्त भिन्न है। इसी से वेदान्तियों में श्रद्धती, विशिष्टाहैती श्रीर हैती सेद उत्पन्न हो गये है। वह सिद्धान्त सब लोगो को एक सा ग्राह्य है कि जीव श्रीर जगत् के सारे व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते है। परन्तु कुछ लोग तो मानते है, कि जीव, जगत् श्रीर परस्रह्म, इन तीनो का मूलस्वरूप श्राकाश के समान एक हो श्रीर श्रकण्डत है; तथा. दूसरे वेदान्ती कहते है, कि जड़ श्रीर चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं; श्रतएव

अनार या वाडिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं होतो, वैसे ही जीव और जगत् यद्यपि, परमेश्वर में भरे हुए हैं तथापि ये मूल में उससे भिन्न है—और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है कि तीनों 'एक ' है, तब उसका अर्थ 'दाडिम के फल के समान एक 'जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने मतके अनुसार उपनिषदों और गीता के भी शब्दों की खींचातानी करने लगे। परिएाम इसका यह हुआ कि गीता का यथार्थ स्वरूप —उसमें प्रतिपादित सच्चा कमयोग विषय—तो एक और रह गया, और अनेक साम्प्रदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीता-प्रतिपादित वेदान्त हैत मत का है या अहैत मत का! अस्तु; इसके वारे में अधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत् (प्रकृति', जीव (आतमा अथवा पुरुष), और परब्रह्म (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही गीता में वया कहते है। अब आगे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा, कि इस विषय म गीता ौर उपनिषदो का एक ही मत है, और गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदो में पहले ही आ चुके है।

प्रकार्त श्रौर पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, <u>परमात्मा या परब्रह्म</u> है उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं। यंथा व्यक्त और अव्यक्त (आंखो से दिखनेवाला और आंखो से न दिखनेवाला)। थ्रब, इसमें सन्देह नही, कि व्यक्त स्वरूप ग्रर्थात् इंद्रिय-गोचर रूप सगुए। हो होना चाहिये। और भ्रत्यक्त रूप यद्यपि इंद्रियों को भ्रगोचर है तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि वह निर्गुण ही हो। क्योंकि, यद्यपि वह हमारी आंखों से न देख पर्डे, तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सूक्ष्म रूप से रह सकते हैं। इसलिये अञ्चल के भी तीन भेद किये गये है, जैसे सगण, सगुण-निर्गुण श्रीर निर्गुण । यहाँ 'गुए।' शब्द में उंन सब गुणों का समार्वेश किया गया है, कि ज़िनका शान मनुष्य को केवल उसकी बाहचेन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है। परमे-इवर के मूर्तिमान् अवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्, अर्जुन के सामने खडे हो कर उपदेश कर रहे थे, इसालये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-जैसे, 'प्रकृति मेरा स्वरूप है ' (९.८) 'जीव मेरा अंश है ़े (१५.७), 'सब भूतो का अंतर्यामी आत्मा में हूँ रे(१०.२०), ' संसार में जितनी श्रीमान् या विभूतिमान् मूर्तियाँ है वे सब मेरे श्रश से उत्पन्न , हुई है ' (१०, ४१), 'मुफर्में यन लगा कर मेरा भक्त हो ' (९, ३४), 'तो तू मुक्त में मिल जायगा ', 'तू मेरा प्रिय भक्त है इसलिये में तुक्ते यह प्रीतिपूर्वक ' बतलाता हूँ' (१८. ६५) । श्रौर जब श्रपने विश्वरूप-दर्शन से श्रर्जुन को यह प्रत्यक्ष अनुभव करा विया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही साक्षात् भरी हुई है, तब भगवान ने उसको यहाँ उपदेश किया है, कि श्रव्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा-

इतने ही से केवल भिंदत के अभिमानी कुछ पिंडतो और टीकाकारों ने यह
मत प्रगट किया है, कि गीता में परमात्मा का व्यवत रूप ही अतिम साध्य मीना गया
है; परतु यह मत सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त वर्णन के साथ ही भगवान 
ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यवत स्वरूप मायिक है, और उसके परे का
जो अव्यक्त रूप अर्थात् जो इंद्रियों को अगोचर है वही मेरा सच्चा स्वरूप है।
उदाहरणार्थ सातवे अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि —

भ्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

" यद्यपि में श्रव्यक्त श्रर्थात् इद्रियों को ग्रगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग मुक्ते व्यक्त समभते है, ग्रीर व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा ग्रव्यक्त रूप को नहीं पहचानते," श्रीर इसके श्रगले इलोक में भगवान कहते हैं, कि " मै श्रपनी योगमाया से श्रच्छादित हूँ इसलिये मूर्ख लोक मुभ्ते नहीं पहचानते " (७.२५)। फिर चौथे ग्रध्याय में उन्होने ग्रपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वतलाई है-" मै यद्यपि जन्मरहित श्रीर श्रव्यय हूँ, तथापि श्रपनी ही प्रकृति में श्रिघिष्ठित हो कर में श्रपनी माया से ( स्वात्ममाया से ) जन्म लिया करता हुँ, ग्रर्थात् व्यक्त हुग्रा करता हूँ " (४.६)। वे आगे सातवे अध्याय में कहते है-" यह त्रिगुणात्मक अकृति मेरी देवी माया है, इस माया को जो पार कर जाते है वे मुक्ते पाते है, श्रीर इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है वे मूढ नराधम मुक्ते नहीं पा सकते " ( ७. १५ )। ग्रंत में अठा-रहवें (१८, ६१) ग्रध्याय में भगवान् ने उपदेश किया है-" हे ग्रर्जुन! सव प्राणियों के हृदय में जीव रूप परमात्मा ही का निवास है, श्रीर वह अपनी माया से यंत्र की भांति प्राणियों को घुमाता है। " भगवान् ने ग्रर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शांति पर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (जां. ३३९) में है; श्रीर हम पहले ही प्रकरण में बतला चुके है, कि नारायणीय यानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है। नारद को हज़ारो नेत्रो, रङगो तथा अन्य दृश्य गुणो का विश्वरूप दिखला कर भुगवान् ने कहा -माया होषा मया सृष्टा यन्मी पश्यसि नारट ।

सर्वभृतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञानुमहीस ॥

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह न समन्हों कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ। " और फ़िर यह भी कहा है, कि " मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते

है "( शां. ३३६. ४४, ४८ ) । इससे कहना पड़ता है, कि गीता में विणित भगवान का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वकर भी मायिक था। (साराश, उपर्युक्त विवेचन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त होना। चाहिये-कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रश्नसा गीता में भगवान ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप ग्रन्थकत ग्रर्थात इन्द्रिय को अगोचर ही। है; और उस ग्रन्थकत से व्यक्त होना ही उसकी माया है; और इस माया से पार ही कर जब तक मनुष्य को परमातमा के शुद्ध तथा श्रव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तब कि उसे मोक्ष नही मिल सकता। श्रव, इसका ग्रधिक विचार ग्रागे करेगे कि (माया क्या वस्तु है) उपर दिये गये वचनो से इतनो बात स्पष्ट है, कि यह माया-वाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महाभारत और भागवत धर्म में भी वह ग्राहच माना गया था। श्वेता-श्वतरोपनिषद में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है—" माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्" (श्वेता। ४.१०)—ग्रर्थात् माया ही (साख्यो की) प्रकृति है और परमेश्वर उस माया का ग्रिधपित है; और वही ग्रयनी माया से विश्व निर्माण करता है। )

श्रव इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं, ग्रन्यक्त है, तथापि थोड़ा सा यह विचार होना भी ग्रावश्य ह है, कि परमात्मा, का यह श्रेष्ठ प्रव्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण । जब कि सगुण-प्रव्यक्त का हमारे यह एक उदाहरए। है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति अव्यक्त (अर्थात् इदियो को म्रगीचर ) होने पर भी सगुण प्रयात् सत्व-रज-तम-गुणमय है, तब कुछ लोग यह कहते है कि परमेश्वर का श्रव्यक्त और अेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना जावे । श्रपनी माया ही से क्यों न हो, परन्तु जमकि वही श्रव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सृष्टि निर्माण करेता है (गी. ९-८), श्रौर सब लोगो के हवय में रहकर उनसे सारे व्यापार कराता है (१८.६), जब कि वही सब यज्ञों का भोक्ता ग्रीर प्रभु है (९.२४), जब कि प्राणियों के सुख-दुःख ग्रादि सब 'भाव' उसी से उत्पन्न होते है . (१०.५), श्रीर जब कि प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर नेवाला भी वही है एवं ' लभते च तत कामान् मयेव विहितान् हि तान् " (७. २२) — प्राणियो की वासना का फल देनैदाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अव्यक्त अर्थात् इद्रियों को अगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कर्तृत्व आदि गुणों से युक्त-अर्थात् 'सगुए।' ग्रवश्य ही होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते है, कि " न मां कर्माणि लिम्पन्ति "- मुक्ते कर्मों का अर्थात् गुणो का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४. १४) ; प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूर्ख आत्मा ही को कर्त्ता ज्ञानते हैं (३.२७; १४.१६); श्रयवा, यह अन्यय और अकर्ता परमेश्वर ही प्राणियों के हुदेय में जीवरूप से निवास करता है (१३-३१) और इसी लिये, यद्यपि वह प्राणियों के कर्तृत्व ग्रौर कर्म से वस्तुतः ग्रिलिंग्त है तथापि, ग्रज्ञान में फँसे

គ

لع

TÝ.

हुए लोग मोहित हो जाया करते है (५. १४, १५)। इस प्रकार प्रव्यक्त प्रयांत् इन्द्रियों को ग्रगोचर परमेश्वर के रूप—सगुए ग्रौर निर्गुएा—दी तरह के ही नहीं है; किन्तु इसके ग्रांतिरक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर भी ग्रव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरएएर्थ, "भूतभृत् न च भूतस्यों" (९.५) "में भूतों का ग्राघार हो कर भी उनमें नहीं हूँ;" परब्रह्म न तो सत् है ग्रौर न ग्रसत् ' (१३. १२); "सर्वेद्रियवान् होने का जिसमें भास हो परन्तु जो सर्वेद्रिय-रहित है: ग्रौर निर्गुएा हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है" (१३.१४); "दूर है ग्रौर समीप भी है" (१३.१५); "ग्रविभक्त है और विभक्त भी देख पड़ता है" (१३.१६) की क्या गया है। तथापि ग्रारम्भ में, दूसरे ही ग्रध्याय में कहा गया है, कि 'यह ग्रात्मा ग्रव्यक्त, अचिन्त्य ग्रौर ग्रविकार्य है "(२. २५), ग्रौर किर तरहवे अध्याय में—"यह परमात्मा ग्रनादि, निर्गुएा ग्रौर ग्रव्यक्त है इसलिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है ग्रौर न किसी में लिप्त होता है" (१३. ३१)—इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुएा, निरवयव, निविकार, ग्रविन्त्य, ग्रनादि और ग्रव्यक्त रूप की ही श्रेष्ठता का वर्णन गीता में किया गया है।

भगवद्गीता की भाँति उपनिषदो में भी अध्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है-प्रयात् कभी सगुण, कभी उभयविष यानी सगुण-निर्गुण मिश्रित और कभी केवल निर्गुए। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कि उपा-सना के लिये सद। अध्यक्ष मृति ही नेत्रों के सामने रहे। ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात् चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियो को अगोचर , हो। परन्तु जिसकी उपासना की जायें, वह चक्षु ग्रादि ज्ञानेन्द्रियो को गोचर भले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए विना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है। उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या घ्यान को । यदि चिन्तित वंस्तु का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुए। मन को मालूम न हो जाये तब त्क वह चिन्तन करेगा ही किसका ? प्रतएव उपनिषदो में जहाँ जहां भ्रव्यक्त ग्रर्थात नेत्रो से न दिखाई देनेवाले पश्मात्मा की (चिन्तन, मनन, च्यान) उपासना बताई गई है, वहां वहां श्रव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुण उपासक के श्रिधकारानुसार न्यूनाधिक व्यापक या सास्त्रिक होते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसा ही फल भी मिलता है। छांबोग्योपनिषद् (३.१४.१) में कहा है, कि 'पुरुष ऋतु-मय है, जिसका जैसा ऋनु (निःचय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल भी मिलता है; 'श्रीर भगवद्गीता भी कहती है— ' देवतात्रों की भिवत करनेवाले देवताओं में श्रीर पितरों की भिक्त करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं ' (गी. ९. २५), ग्रयवा 'यो यच्छ्रव्दः स एव सः '--जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है (१७.३)। तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद के

श्रनुसार उपास्य ग्रन्यक्त परमात्मा के गुण भी, उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये है। उपनिषदों के इस प्रकरण को 'विद्या' कहते है। विद्या ईश्वर-प्राप्ति का (उपा-सनारूप ) मार्ग है; श्रौर यह मार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी 'विद्या' ही नाम ऋन्त में दिया जाता है। शाण्डिल्यविद्या (छां. ३. १४), पुरुषविद्या (छां. ३. १६, १७), पर्यंकविद्या (कौषी. १), प्राणोपासना (कौषी. २) इत्यादि अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन उपनिषदों में किया गया है; श्रीर इन सब का विवेचन वेदान्तसूत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया है। इस प्रकरण में श्रव्यक्त परमात्मा का सगुएा वर्णन इस प्रकार है कि वह मनीमय, प्राएशशरीर, भारूप, सत्य-संकल्पं, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है (छा. ३.१४. २)। तैत्तिरीय उपनिषद् में तो श्रन्न, प्राण, मन, ज्ञान या श्रानन्द—इनं रूपों में भी परमात्मा की बढ़ती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. ९–५; ३. २–६)। बृहदार-ण्यक (२.१) में गार्ग्य वालाकी ने श्रजातशत्रु को पहले पहल झादित्य, विद्युत, म्राकाश, वायु, म्राग्न, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषो की ब्रह्मरूप से उपासना बतलाई है; परन्तु भ्रागे अजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सच्चा ब्रह्म इनके भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना ही को मुख्य ठहराया है। इतने ही से यह परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती। उपर्युक्त सर्व ब्रह्मरूपों को प्रतीक, भ्रथित् इन संब को उपासना के लिथे कल्पित गौएा ब्रह्मस्वरूप, अथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह कहते है; श्रीर जब यही गौएारूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रो के सामने रखा जाता है, तब उसी को 'प्रतिमा' कहते है। परन्तु स्मरए। रहे कि सब उपनिषदों का सिद्धान्त यही है,। कि सच्चा ब्रह्मरूप इससे भिन्न है (केन. १. २-८)। इस ब्रह्म के लक्षण का वर्णन करते सम्रय कहीं तो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैति. २. १) या 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' (बृ. ३. ९. ५८) कहा है; अर्थात् ब्रह्म सत्य (सत्), ज्ञान (चित्) ग्रीर ग्रानन्दरूप है, ग्रर्थात् सिच्चिदानन्दस्वरूप है—इस प्रकार सब गूणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। श्रीर श्रन्य स्थानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणो को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि 'ब्रह्म सत् भी नहीं और ग्रसत् भी नहीं ' (ऋ. १०. ९.२९.१) ग्रयवा 'ग्रणोरणीयान्महतो महीयान् 'ग्रर्थात् ग्रणु से भी छोटा ग्रौर बड़े से भी बड़ा है (कठ. २. २०), 'तदेजित तन्नीजित तत् दूरे तद्वतिके ' अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है ( ईश. ५; मुं. ३. १. ७ ) अथवा 'सर्वेन्द्रियगुणाभास हो कर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्णित है (क्वेता ३. १७)। मृत्यु ने नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सब लक्षणों को छोड़ दो और जो धर्म श्रीर ग्रधमं के, कृत ग्रीर श्रकृत के, श्रयवा भूत श्रीर भव्य के भी परे है उसे ही ब्रह्म जानो ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में ब्रह्मा क्द्र से ( मभा. शां. ३५१. ११ ), ग्रीर मोक्षयर्म में नारद, शुक से कहते हैं ( ३३१. ५३)। बहुदारण्यकोपनिषद् (२००२) में भी पृथ्वी, बल ग्रीर शिन-इन तः

को ब्रह्म का मूर्तरूप कहा है; फिर वायु तया आकाश को अमूर्तरूप कह कर दिन्दाया है, कि इन श्रमूर्तों के सारभूत पुरुषों के रूप या रहाग बदल जाते हैं; श्रीर अन्त में यह उपदेश किया है कि 'नेति ' 'नेति ' श्रयति अब तक जो कहा गया है, यह नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है-इन सब नाम-रूपात्मक, मूर्त या श्रमूर्त पदार्थों के परे जो ' अगृहच ' या ' अवर्णनीय ' है उसे ही परवहा समभो ( बृह. २.३.६ ' और वेसू. ३. २. २२ )। भ्रधिक क्या कहे; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सब से भी परे जो है वही नहा है, स्रोर उस ब्रह्म का स्रव्यक्त तथा निर्गुए। स्वरूप दिखलाने के लिये ' नेति ' ' नेति ' एक छोटा सा निर्देश, श्रादेश या सूत्र ही हो गया है, ग्रार वृहदारण्यक उपनिषद् में ही उसका चार बार प्रयोग हुआ है (वृह. ३. ९. २६; ४. २. ४; ४. २२; ४. ४ ५ १५) । इसी प्रकार दूसरे उप-निवदों में भी परब्रह्म के निर्गुए और अचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है; जैसे ''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " !(तैसि. २. ९); " ग्रद्रेश्य ( प्रदृश्य ), स्रप्राहच " (मु. १.१. ६), " न चक्षुषा गृहचते नाऽिव वाचा (मुं. ३ १.८); स्रथवा

> अज्ञब्दमस्पर्शमस्यमन्वय तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्य यत् । अनाद्यनन्त महतः पर श्रुव निचाय्य तन्मृत्युमुग्वात्यमुन्यते ॥ 🗡

المجر ✓ अर्थात् वह परव्रह्म पञ्चमहाभूतो के ज्ञब्द, स्पर्श, रप, रस और गन्ध-इन पाँच गुएगे से रहित, अनादि, अनन्त और अव्यय है (कठ ३. १५, वेसू ३ २. २२-३० देखो )। महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागनतिवर्भ के वर्णन में भी भगवान् ने नारद को ग्रपना सच्चा स्वरूप अदृहय, श्र क्रेर, ग्रह्नृहय, निर्मुण, निष्कत (निरवयंव), अज, नित्य, शास्वत और निष्क्रिय' बतला कर कहा है, कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तया प्रलय करनेवाला त्रिगुण।तीत परनेश्वर है, स्रीर इसी को ' वासुदेव परमात्मा कहते हैं (मभा का ३३९ २१-२८)।

उपर्युक्त वचनो से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवदगीता में ही, बरन महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में ग्रीर उपनिवदो में भी परमात्मा का ग्रद्यक्त स्वरूप ही व्यवत स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है, श्रीर यही श्रव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप वहां तीन प्रकार ने विणत है-अर्थात सगुण, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निर्गुण । अव प्रश्न यह है, कि अन्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी रूपों का मेल ।√₩ किस तरहं मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनो में से जो सगुए। निर्गुण अर्थात् उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अयवा अज्ञेय में) जान की नीही या साधन है; क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही, घीरे धीरे एक एक गुए का त्याग करने से, निर्गुण स्वरूप का श्रन्भव हो सकता है ग्रीर इसी रीति से ब्रह्मप्रतोक की चड़ती हुई उपासना उपनिषदों में बतलाई गई है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगुवल्ली में वरुण ने भृगु की पहले यही उप देश किया है कि ग्रन्न ही ब्रह्म है; फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान ग्रॉर

म्रानन्द-इन ब्रह्मरूपो का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३..२-६)। ग्रथवा ऐसा भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण्डिय का वर्णन करना प्रसम्भव है, प्रतएव परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पड़ता है। इसका कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बध में 'दूर 'वा 'सत् ' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी श्रन्य अस्तु के 'समीप 'या 'श्रसत् ' होने का भी श्रप्रत्यक्ष रूप से बोध हो जाया है। परन्तु यदि एक सर्वव्यापि है, तो परमेश्वर को 'दूर'या 'सत्' कह कर 'समीप'या 'श्रसत्' किसे कहे ? ऐसी अवस्था में 'दूर नहीं, समीप नहीं; सत् नहीं, असत् नहीं '— इस प्रकार की भावा का उपयोग करने से दूर ग्रीर समीप, सत् ग्रीर ग्रसत् इत्यादि परस्पर-सापेक्ष गुणों की जोड़ियाँ भी लगा दी जाती है; श्रीर यह वोध होने के लिये परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि जो कुछ निर्गुए सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेक्ष भ्रौर स्वतन्त्र बचा है, वही सच्चा बह्य है (गी. १३. १२)। जो कुछ है वह सब ब्रम्ह ही है, इसलिये दूर वही, समीप भी वही, सत् भी वही ग्रौर ग्रसत् भी वही है। ग्रतएव दूसरी दृष्टि से उसी वम्हं का एक ही समय परस्पर-विरोधी विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी-११. ३७; १३. १५ ) । अब यद्यपि उभयविष सगुण-निर्गुण वर्णन की उपपत्ति इस प्रकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्पष्टोकरण रहही जाता है, कि एक हो पर-मेश्वर के परस्पर-विरोधी दो स्वरूप—सगुण ग्रीर निर्गुण-कैसे हो सकते है? माना कि जब अव्यक्त परमेश्यर व्यक्त रूप अर्थात् इन्द्रिय-गोचर रूप घारण करता है, तब वह उसकी माया कहलाती है; परन्तु जब वह व्यक्त-यानी इन्द्रियगोचर--न होते हुए अव्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता है, तब उसे क्या कहे ? उदा-हरए। थं, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति' कह कर निर्गुण मानते है: श्रीर कोई उसे सत्त्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु मानते है। इसका रहस्य क्या हैं ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कौन सा है ? इस निर्गुण ग्रीर ग्रन्यक्त ब्रम्ह से सारी व्यक्त सुष्टि भ्रौर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? —इत्यादि बातों का बुलासा हो जाना भ्रावश्यक है। यह कहना मानों भ्रध्यात्मशास्त्र हो को काटना है, कि सब संकल्पो का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुए। है, श्रीर उपनि-षदों में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल श्राति शयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माश्रों श्रीर ऋषित्रों ने एकाग्र मन करके सूक्स तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त ढुँढ़ निकाला, कि "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " ( तै. २. ९)—मन को भी जो दुर्गम है श्रीर ह्विवाणी भी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, वही श्रन्तिम ब्रह्मस्वरूप है-उनके श्रात्मानुभव को श्रतिवायोक्ति कैसे केहें ! केवल एक साधारण मनुष्य श्रपने क्षुद्र मन में यदि श्रनन्त निर्मुण ब्रह्म को प्रहुण नही कर सकता इसलिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण हीं है मानों सूर्य की भ्रपेक्षा भ्रपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है ! हाँ; यदि

i ;-

·{ }

1

[₹ ·

前。

निर्गुएं रप की उपपत्ति उपनिपदो में झौर गीता में न दी गई होती, तो बात ही दूसरी थी; परन्तु यथार्थ में वैसा नहीं है। देखियेन, भगवदगीता में तो स्पब्ट ही कहा है, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप श्रन्थकत है; श्रीर न्यक्त सृष्टि का धारण करना तो जसकी माया है (गी. ४. ६)। परन्तु भगवान ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से मोह में फँस कर मूर्ख लोग (अव्यक्त और निर्गुण) आत्मा को ही कर्ता, मानते हैं (गी. ३. २७--२९), किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता, लोग केवल प्रज्ञानसे घोखा खाते हैं (गी. ५. १५) । ग्रर्थात् भगवान् ने स्पष्ट शब्दो से यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३.३१), तो भी लोग उस पर 'मोह 'या ' अज्ञान ' से कर्तृ त्व आदि गुणो का ब्रध्यारोप करते है, ब्रोर उसे ब्रव्यक्त सगुण बना देते है ( गी. ७. २४ )। उक्त विवेचन से परमेडवर के स्वरूप के 'विषय 'में गीता के यही सिद्धान्त मालम होते है:-(१) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि परमेश्वर का मूल और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण तथा श्रव्यक्त ही है और मनुष्य मोहया श्रज्ञान से उसे सगुण मानते है; ((2)) सांख्यो की प्रकृति या उसका व्यक्त फैलाव —यानी प्रखिल संसार-उस परमेश्वर की माया है; और (है) सांख्यों का पुरुष यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुए और अकर्ता है, परन्तु ब्रज्ञान के कारण लोग उसे कर्त्ता मानते हैं। वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी र्ऐंते ही है; परन्तु उत्तर वेदान्त-ग्रन्थो में इन सिद्धान्तो को बतलाते समय माया ग्रौर श्रविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पचदशी में पहलें यह बतलाया गया है, कि आत्मा और परब्रह्म दोनों में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है, और यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब माया में प्रतिबिम्बित होता है तब सत्व-रज-तम गुणमयी (सांस्यों की मूल) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया के ही दो भद- 'माया' और 'अविद्या '—िकिये गये है और यह बतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुणों में से 'शुद्ध ' सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तब उसे केवल माया कहते है, और इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर (हिरण्यगर्भ) कहते है; श्रीर यदि यही सत्व गुण 'श्रशुद्ध' हो तो उसे 'श्रविद्या' कहते है; तथा उस श्रविद्या में प्रतिविभ्यित बह्य को 'जीव ' कहते हैं ( पच. १.१५-१७ )। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से देखें तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते है-ग्रर्थात् परब्रह्म से ' व्यक्त ईश्वर 'के निर्माण होने का कारण माया श्रीर ' जीव ' निर्माण होने का कारण अविद्या मानना पड़ता है। परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है। गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप यानी सगुण रूप घारण करते हैं (७. २५), अथवा जिस माया के द्वारा अष्टवा प्रकृति अर्थात् सुव्टि की सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के श्रज्ञान से जीव मोहिस होता है (७.४-१४) । ' अविद्या ' अन्द गीता में कहीं भी नहीं आया है, और

द्वेताव्यतरोपनिषद् में जहाँ वह शब्द आया है वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपञ्च को हो 'श्रविद्या 'कहते है (द्वेता. ५. १)। श्रतएव उत्तरकालीन वेदान्त-ग्रंथों में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर की दृष्टि से, किये गये सूक्ष्म भेद-श्रथित माया और श्रविद्या-को स्वीकार न कर हम 'माया,' 'श्रविद्या ' और 'श्रज्ञान ' शहों को समानार्थक ही मानते हैं। श्रोर श्रव शास्त्रीय रीति से संक्षेप में इस दिषय का विवेचन करते है, कि त्रिगुणा-त्मक माया, श्रविद्या या ग्रज्ञान श्रोर मोह का सामान्यतः तात्त्विक स्वरूप क्या है, श्रोर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति कैसे क्या सकती हैं है।

निर्गुए। श्रीर सगुए। शब्द देखने में छोटे है; परन्तु जब इसका विचार करने लग कि इन शब्दों में किन किन बातों का समावेश होता है, तब सबमुच सारा ब्रह्माण्ड दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि परब्रह्म है, जो एक, निष्क्रिय थ्रौर उदासीन है, तव उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाले श्रनेक प्रकार के व्यापार झौर गुंश कैसे उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उसकी अवंडता भंग कैसे हो गई; अथवा जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध र्भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं; जो परब्रह्म निविकार है और जिसमें खट्टा, मीठा, कडुवा या गाढ़ा-पतला श्रयवा शीत, ऊष्ण श्रादि भेद नहीं है, उसी में नाना प्रकार की रुच, न्यूनाधिक गाढ़ा-पतला-पन, या शीत और उष्ण, सुल और दुःख, प्रकाश और अँधेरा, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के हुन्ह कैसे उत्पन्न हुए; जो परब्रह्म शान्त श्रौर निर्वात है उसी में नाना प्रकार की ध्वनि श्रौर शब्द कैसे निर्मां होते हैं; जिस परब्रह्म में भीतर-बाहर या दूर और समीप का कोई भेद नहीं है उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिकृत या स्थलकृत भेद कैसे हो गये; जो परजहा , अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और अमृत है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान् पदार्थ कैसे वने; अथवा जिसे कार्य-कारएा-भाव का स्पर्श भी नही होता उसी परब्रह्म के कार्य-कारएा-रूप-जैसे मिट्टी और घड़ा-वर्यों दिखाई देते हैं; ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोड़े से दो शब्दों में समावेश हुआ है। झ्रथवा संक्षेप में कहा जायें तो, अब इस बात का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, निर्देन्द्व में नाना प्रकार की दन्द्<u>वता,</u> अद्वेत में देत श्रौर नि.संग में 'संग कैसे हो गया। सास्यो ने तो उस कगड़े से बचेने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुए श्रौर नित्यपुरुष के साथ त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य श्रीर स्वतंत्र है। परन्तु जगत् के मूल-तत्त्व को दूँढ़ निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान इस द्वेत से नहीं होता; इतना ही नहीं, किन्तु यह द्वेत युक्तिवाद के भी सामने ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति और पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत्कारों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया है, कि सिच्चिदानन्द ब्रह्म से भी अेष्ठ श्रेणी का 'निर्मुण 'ब्रह्म

ही जगत् का मूल है। परन्तु ग्रव इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गुए से सगुए। कैसे हुआ; प्योक्ति सारय के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नहीं है वह हो ही नहीं सकती; और उससे, 'जो वस्तु है' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इम सिद्धान्त के अनुसार निर्जुण (प्रयात् जिस में गुण नहीं उस) बहा से सगुण तृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुए। है) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फ़िर सगुए। श्राया कहाँ से? यदि फहेर्निफ तगुए। जुछ नहीं हैं, तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। श्रोर यदि निर्गुए। के समान सगुए को भी सत्य माने, तो हम देखते है, कि इद्रिय-गोचर होनेवाले शब्द, स्वर्श, रूप, रस श्रादि सब गुणो के स्वरूप श्राज एक है तो कल दूसरे ही--श्रयात पे नित्य परिवर्तनज्ञील होने के कारण नाजवान, विकारी और अञाववत है, तब तो (ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है) यही कहना होगा, कि ऐसा सगुए परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है। परन्तु जो विभाज्य श्रीर नाशवान् होकर सृध्टि के नियमो की पकड़ में नित्य परतत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें? सारांश, चाहे यह यानो कि इदिय-गोचर सारे नगुए पदार्थ पञ्चमहाभूतो से निर्मित हुए है, प्रयवा सांर्यानुसार या श्राधिभौतिक दृष्टि से यह श्रनुमान कर लो कि सारे पदार्थों का निर्माण एक ही अन्यन्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पक्ष का स्वीकार करो, यह वात निधियाद सिद्ध है, कि जब तक नाशवान् गुण इस भूल प्रकृति से भी छूट नहीं गये है, तब तक पञ्चमहाभूतो को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल पदार्थं को जगत् का श्रविनाक्षी, स्वतन्त्र श्रीर श्रमृत तत्त्व नहीं कह सकते। श्रतएव जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है, उसे उचित है कि वह या तो यह कहना टोड दे कि परमेक्वर नित्य, स्वतंत्र श्रीर श्रमृतरूप है; या इस बात की लोज करें, कि पञ्चमहाभूतों के परे श्रथवा सगुए। मूल प्रकृति के भी परे चौर कीन सा तत्त्व है। इसके सिका अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार मुगजल से प्यास नहीं बुभती, या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाशवान् वस्तु से श्रमृतस्व की प्राप्ति की प्राशा करना भी व्यर्थ है; और इसी लिये याजवल्क्य ने प्रपत्ती स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट, उपदेश किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उससे अमृतत्त्व की आशा करना व्यर्थ है-- "अमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति । वित्तेन " (जृह. २.४. २)। अछा; श्रब यदि श्रमृतत्त्व को मिथ्या कहे, तो मनुष्यों की यह स्वाभाविक इछा देख पडती है, कि वे किसी राजा से जिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल भ्रपने लिये वरन् श्रपने पुत्र-पौत्रादि के लिये भी-श्रर्यात् चिरकाल के लिये-करना चाहते है; अथवा यह भी देखा जाता है, कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर आता है, तव मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । त्रुग्वेद के समान श्रत्यंत प्राचीन गन्यों में नी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि "हे इन्द्र! तू हमें 'अक्षित-अव' प्रदात् प्रक्षय कीर्ति या धन दे" ( ऋ. १. ९. ७ ), अथवा " हे सोम ! तू मुक्ते वैदस्यत (यम) लोक में प्रमर कर दे" (ऋ. ९. ११३. ८)। भ्रीर, भ्रवी-

चीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर के स्थेन्तर, कीन्ट प्रभृति केवल प्राधिभौतिक | पण्डित भी यही कहते हैं, कि "इस संसार में मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्ताय यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक सुख में न फँस कर वर्तमान ग्रीर भादी मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करें। " श्रपने जीवन के पश्चात् के चिरकालिक कल्याए। की अर्थात् अमृतत्त्व की यह कल्पना आई कहाँ से ? यदि कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाजवान देह के सिदा श्रीर कोई प्रमृत वस्तु ग्रवस्य है। ग्रीर यदि कहे कि ऐसी ग्रमृत वस्तु कोई नहीं है, तो हमें जिस मनीवृत्ति की साक्षात् प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण भी नहीं बतलाते बन पड़ता! ऐसी किटनाई था पड़ने पर कुछ आधिभौतिक पण्डित यह उपदेश करते है, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान--कारण उत्तर नहीं मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थों के गुए।धर्म के परे प्रपने मन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; प्रन्तु मनुष्य के मन में तत्त्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती हैं उसका प्रतिरोध कोन स्रोर किस प्रकार से कर सकता है ? ग्रोर इस दुर्धर जिज्ञासा का यदि नाग कर डालें तो फिर ज्ञान की वृद्धि हो कैसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न हुआ है, तभी से यह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है, कि "सारी दृश्य श्रीर नाजवान् सृष्टि का मूलभूत प्रमृत-तत्व क्या है, क्रीर वह मुक्ते कैसे प्राप्त होगा ? " श्राधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की श्रमृत-तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कंभी कम हीने की नहीं। स्राधिभौतिक शोत्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो, तो भी सारे श्राधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान की वयन में दवा कर फ्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके आगे ही दोड़ता रहेगा! दो चार हज़ार वर्ष के पहले यही दशा थी, ग्रीर ग्रव पश्चिमी देशों में भी वही बात देख पड़ती है। और तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-लालसा जिस दिन छूटेगी, उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि " सं व मुक्तोऽथवा पशुः " !)

विदकाल से अमर्यादित, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी
और निर्मुण तत्त्व के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्मुण तत्त्व से सगुण्सृिट की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है, उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य दशों के तत्त्वज्ञों ने अब तक नहीं किया है। अर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेता कान्ट ने इस बात का सूक्ष्म विचार किया है, कि मनुष्य को बाह्य सृष्टि की विविचता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्त्र की रीति से अधिक स्पष्ट कर दिया है; और हेकल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे वढ़ा है, तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढ़े है। शोपेनहर का भी यही हाल है। लैटिन भाषा में उपनिषदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया या——और उसने यह बात भी लिख रखी है कि "संसार के साहित्य के इन अत्युत्तम"

प्रन्थों से कुछ विचार मैने श्रपने जन्यों में लिए है। इस छोटे से प्रन्य में इत सब बातो का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नही, कि उक्त गम्भीर विचारो श्रीर उनके सावक-वावक प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धान्तो श्रीर कान्ड प्रभति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है सौर अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद् श्रीर वैदान्त-त्त्र जैसे प्राचीन प्रन्थों के वेदान्त में ग्रीर तदुत्तरकालीन गन्थो के वेदान्त में छोटे मोटे भेद कीन कीन से है। श्रतएव भगवद्गीता के श्रध्यात्म-सिद्धान्ती की सत्यता, महत्त्व श्रीर उपपत्ति समभा देने के लिये जिन जिन वातो की श्रावश्यकता है, सिर्फ उन्हीं वातो का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उ शनिषद्, वेदा-न्तसूत्र ग्रौर उसके शांकरभाष्य का ग्राघार प्रवान रूप से लिया गया है। प्रकृति-पुरुषरूपी सांस्योक्त द्वेत के परे क्या है-इसका निर्णय करने के लिये, केवल द्रष्टा श्रीर दृश्य सृष्टि के द्वैत-भेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं; किन्तु इस वात का भी सूक्ष्म विचार करना चाहिये, कि द्रव्टा पुरुष को बाहच सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका स्वरूप क्या है; वह ज्ञान किससे होता है, ग्रीर किसका होता है। बाहच सुब्दि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पंतुम्रों को भी दिखाई-देते है। परन्तु मनुष्य में यह विशेषता है, कि श्रांख, कान इत्यादि ज्ञानेंग्द्रियो से उसके मन पर जो संस्कार हुआ करते है, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है, श्रौर इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थ मात्र का ज्ञान उसकी हुया करता है। पहले क्षेत्र-त्रेत्रज्ञ-विचार में बतला चुके है, जिस एकीकरएा-शक्त का फल उपर्युक्त विशेषता है, वह शक्ति मन ग्रौर बुद्धि के भी परे है--ग्रर्थात् वह ग्रात्मा की शक्ति है। यह बात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों में कार्य-कारण-भाव थादि जो अनेक सम्बन्ध है---जिन्हे हम सृष्टि के नियम कहते हं---उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है; इसका कारण यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते है, तथापि उनका कार्य-कारएा-सम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर नहीं होता; किन्तु हम प्रपने मानसिक व्यापारो से उसे निश्चित् किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के समाने श्राता है तब उसका रूप श्रोर उसकी गति देख कर हम निश्चय करते है, कि यह एक 'फौजी सिपाही 'है, ग्रीर यही सस्कार मन में वना रहता है। इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप श्रौर गित में दृष्टि के सामने श्राता है, तव वही मानसिक किया फिर शुरू हो जाती है, श्रौर हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि वह भी एक फौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक के वाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम श्रपनी स्मरएा-शिवत से याद कर एकत्र रखते हैं; श्रीर जब वह पदार्थ-समूह हुमारी दृष्टि के सामने थ्रा जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न सस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में होकर हम कहने लगते है, कि हमारे सामने से 'फीज 'जा रही है; इस सेना के

पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते है कि वह 'राजा 'है। 'ग्रौर 'फौज '-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ' राजा '-सम्बन्धी इस नूतन संस्कार को एकत्र कर हम कहते है, कि यह 'राजा की सवारी जा रही है । इसलिये कहना पड़ता है कि सुष्टि-ज्ञान केवल इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई वेनेवाला जड़ पदार्थ नहीं है; किन्तु इंद्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिएामों का जो ' एकीकरए। ' ' द्रव्टा श्रात्मा ' किया करता है, उसी एकीकरए। का फल ज्ञान है इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है — " अविभक्तं ( विभक्तेषु " अर्थात् ज्ञान वही है, कि जिससे विभक्त या निरालेपन में श्रविभक्तता या एकता का बोध हो । (गी. १८.२०)। परन्तु इस विषय का यदि सूक्ष्म विचार किया जावें कि इद्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते है वे किस वस्तु के है; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान नाक इत्यादि इंद्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध भ्रादि गुणो का ज्ञान हमें होता है, तथोपि जिस पदार्थ में बाह्य गृए। है उसके भ्रान्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इंद्रियाँ हमें कुछ भी नहीं बतला सकतीं। हम यह देखते हैं सही, कि 'गीली मिट्टी 'का घड़ा बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम 'गीली भिट्टी कहते है, उस पदार्थ का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुए। जब इंद्रियों के द्वारा मन को पृथक पृथक् मालूम हो जाते, ह, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके 'द्रब्टा ' श्रात्मा कहता है, कि 'यह गीली मिट्टी है; अरोर आगे इसी ब्रष्टा की (क्योकि यह मानने के लिये कोई कारए नहीं, कि द्रव्य का तास्विक रूप बदल गया) गोल तथा पोली आकृति या रूप, ठन दन स्रावाज ध्रौर सूखायन इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते है तब म्रात्मा उनका एकीकरण करके उसे 'घड़ा' कहता है। सारांश, सारा भेद ' रूप या श्राकार ' में ही होता रहता है; श्रीर जब इन्हीं गुएों के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते है, ' द्रष्टा ' आत्मा एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्त्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते है। इसका सब से सरल उदाहरण समुद्र श्रीर तरङग का, या सोना श्रीर श्रलंकार का है। क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग गाढ़ापन-पतलापन, वजन आदि गुएा एक ही से रहते है, और केवल रूप (भ्राकार) तथा नाम यही दो गुण बदलते रहते हैं। इसी लिये वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते है, उन्हें एकत्र करके ' द्रष्टा ' उस सोने को ही, कि जो तात्त्विक दृष्टि से एक ही मूल पदार्थ है, कभी 'कड़ा, 'कभी 'अँगूठी' या कभी 'पँचलडी, ' 'पहुँची

<sup>\*</sup> Cf "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of Pure Reason, p. 64, Max Muller's translation, 2nd Ed.

श्रीर 'कडगन 'इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्यों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते है उन नामों को, तथा पदार्थों की जिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कारण वे नाम वतलते रहते है उन ब्राकृतियों को, उपनिषदो में ' नामरूप ' कहते है और इन्हों में भ्रन्य सब गुणो का भी समावेश कर दिया जाता है (छां. ३ श्रीर ४; वृ. १. ४. ७. ) । श्रीर इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है; क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न जुछ नाम या रूप भ्रवश्य होगा। यद्यपि इन नाम-रूपो में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहे, तथापि कहना पड़ता है, कि इन नाम-रूपों के मूल में श्राघारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, जो इन नासरूपो से भिन्न है पर कभी बदलता नहीं-जिस प्रकार पानी पर तरक में होती है उसी प्रकार ये सव नाम-रूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरद्धगो के समान है । यह सच है, कि हमारी इन्द्रियां नाम-रूप के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी पहचान लहीं सकतीं; श्रतएव इन इन्द्रियो को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका श्राघारभूत है। परन्तु सारे संसार का श्राघारभूत यह तत्त्व भले ही श्रव्यक्त हो श्रर्यात इन्द्रियो से न जाना जा सकें; तथापि हमको श्रपनी बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सत् है—अर्थात वह सचमुच सर्वे काल सब नाम रूपो के मूल में तथा नाम-रूपो में भी निवास करता है, और उसका कभी नाज नहीं होता । क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नाम-रूपो के प्रतिरिक्त मुलतत्त्व को कुछ मानें ही नहीं, तो फिर 'कड़ा ' 'कड़गन ' थादि भिन्न भिन्न पदार्थं हो जावेगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुन्ना करता है कि 'वे सब एक ही घातुंके, सोने के, बने हैं 'उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा। ऐसी श्रवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा, कि यह 'कड़ा' है, यह 'कड़गन' है; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सीने का है और कडगन भी सीने का है। . . श्रतएव न्यतः यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है' कड़गन सोने का है, इत्यादि वाक्यों में 'हैं 'शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे ' श्रीर ' कडगन ' का सम्बन्घ जोड़ा गया है, वह सोना केवल शश्र्रध्यवत् द्यभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही बोधक है, कि जो सारे प्राभूषणो का श्राधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त यह निकलता है, कि पथर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकडी इत्यादि अनेक नाम-रूपा-त्मक पदार्थ, जो नजर श्राते है वे, सब, किसी एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का मुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए है; ग्रर्थात् सारा भेद केवल नामरूपो का है, मूल द्रव्य का नहीं। भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करता है। 'सब पदार्थों में इस प्रकार से नित्य रूप से सदैव रहना'--संस्कृत में 'सत्ता-सामान्यत्व' कहलाता है।

वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त कों ही कान्ट ग्रादि ग्रर्वाचीन पिश्चमी तत्त्व-ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत् की जड़ में नामरूपों से

भिन्न, जो कुछ ग्रदृश्य नित्य द्रव्य है उसे कान्ट ने ग्रपने ग्रन्थ में 'वस्तुतत्त्व ' कहा ह, श्रौर नेत्र श्रादि इन्द्रियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को 'वाहरी दृश्य 'कहा हैं । परन्तु वेदान्तशास्त्र में, नित्य बदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत् को 'मिथ्या' या 'नाशवान्' ग्रौर मूलद्रव्य को 'सत्य' या 'प्रमृत' कहते है। सामान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते है, कि 'चक्षुवें सत्यं ' स्रर्थात् जो स्रांखों से देख पड़े वही सत्य है; और व्यवहार में भी देखते है, कि किसी ने स्वप्न में लाख रुपया पा लिया श्रथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वप्न की बात में और सचमुच लाख रुपये की रक्म के मिल जाने में बड़ा भारी अन्तर रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई और आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई-इन दोनों बातो में किस पर अधिक विश्वास करें ? आँखों पर या कानों पर ? इसी दुविधा को मेटने के लिये बृहदारण्यक उपनिषद् (५. १४. ४) में यह 'चक्षुर्वें सत्यं वाक्य श्रामा है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निश्चय 'रुपये 'की गोल-मोल सूरत और उसके प्रचलित नाम से करना है। वहाँ सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते है, कि यदि किसी की बात-चीत का ठिकाना नहीं ह ग्रौर यदि वह घण्टे-घण्टे में ग्रपनी बात बदलने लगें, तो लोग उसे भूठा कहते हैं। फ़िर इसी न्याय से ' रुपयें के नाम-रूप को (भीतरी द्रव्य को नहीं ) खोटा अथवा भूठ कहने में क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप श्राज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदलें 'करधनी ' या ' कटोरे ' का नाम-रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है; अर्थात् हम अपनी आँखों से देखते है, कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,—इनमें नित्यता कहाँ है ? अब यदि कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है, तो एकीकरए। की जिस मानिसक किया-में सृष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो आँखों से नहीं देख पड़ती-- प्रतएव उसे भी भूठ-कहना पड़ेगाः इन कारए। हमें जो कुर्छ ज्ञान होता है, उसे भी श्रसत्य - भूठ-कहना पडेगा। इन पर, श्रौर ऐसी ही दूसरी कठिनाइयों पर व्यान देकर " चक्षुर्वे सत्यं" जैसे सत्य के लौकिक और सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वोपनिषद् में सत्य की यही व्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका श्रन्य बातो के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता। श्रौर इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही लक्षए। बतलाया गया है ---

<sup>#</sup> कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक ग्रन्थ में यह विचार किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने 'डिंग आन् झिश्' (Ding an sich-Thing in itself) कहा है, और हमने उसी का माषान्तर 'वस्तुतत्व' किया है। नाम-रूपों के बाहरी दृश्य को कान्ट ने एरशायनुंग '(Ersechemung-appearance) कहा है कान्ट कहता है, कि 'वस्तुतत्व' अश्रेय है।

सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च\*।

श्रयति " तत्य वहीं है कि जो श्रव्यय है श्रयति जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है श्रयति सदा-सर्वदा बना रहता है, और श्रविकारि है श्रयति जिसका स्वरूप क्मी वदलता नहीं " ( मभा. ज्ञा. १६२. १० )। श्रभी कुछ श्रौर थोड़ी देर में कुछ करनेवाले मनुष्य को क्रूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता-इवर उघर डगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर लेने पर कहना पडता है, कि श्रांखों से देख पड़नेवाला, पर हर घडी में बदलने वाला नाम-रूप मिय्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ और उसी के मूल में सदेव एक ही सा स्थित रहनेवाला ग्रमृत वस्तुतत्व ही— वह ग्रांखो से भल ही न देख पड़े—ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है 'या स सर्वेष भतेष नश्यत्स न विनश्यति '(गी. ८. २०; १३. २७) - प्रक्षर बहा वहीं हैं, कि जो सब पदार्थ ग्रर्थात् सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नब्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय श्रयवा भागवत धर्म के निरूपण में यही क्लोक पाठभेद से फ़िर 'यः स सर्वेषु भूतेषु' के स्थान में 'भूतग्रामशरीरेषु' होकर स्राया है (मभा शां २३६. २३)। ऐसे ही गीता के दूसरे स्रध्याय के सोलहवें श्रीर तत्रहवे क्लोकों का तात्पर्य भी वही है। वेदान्त में जब श्राभूषण को 'मिथ्या ' ग्रॉर सुवर्ण को 'सत्य ' कहते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है, कि वह जैवर निरुपयोगी या विलकुल खोटा है, प्रर्थात् थ्राँखों से दिखाई नहीं पड़ता, या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है-अर्थात् वह अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ ' मिथ्या ' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रहम, रूप ग्रादि गुणों के लिये ग्रीर श्रकृति के लिये श्रयात् अपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी द्रव्य से उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे कि तास्त्रिक द्रव्य तो सदैव 'सत्य ' है। वेदान्ती यही देखता है, कि पदार्थमात्र के नाम-रूमात्मक ग्राच्छादन के नीचे मूल कीन सा तत्त्व है, भ्रीर तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही। व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि गहना गढ़वाने में चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर श्रापत्ति के समय जब उसे वेचने के लिये शराफ की दूकान पर ले जाते है तब वह साफ साफ कह, देता है, कि "मैं नहीं जानना चाहता कि गहना गढ़वाने में तोले पीछे क्या उज्रत देनी पड़ी है; यदि सोने के चलत् भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे "! वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार को इस ढँग से व्यक्त करेंगे; –शराफ को गहना मिथ्या ग्रीर जनका सोना भर सत्य देख पड्ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को येचें तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप), ग्रीर गुञ्जाइश की जगह (ग्राकृति)

<sup>\*</sup> श्रीन ने real (सत् या सत्य) की व्याख्या वतलाते समय "Whatever anything is really, it is unalterably "कहा है(Prolegomena to Ethics 25). ग्रीन की यह व्याख्या और महाभारत की उक्त व्याख्या दोनो तत्वतः एक ही है।

बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी ग्रोर खरीददार जरा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है, कि ईंट-चुना, लकड़ी-पत्थर और मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहो तो बेच डालो। इन दृष्टान्तो से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाँति समभ जावेगे, कि नाम-रूपात्मक जगत् मिथ्या है श्रीर बह्म सत्य है। 'बृश्य जगत् मिण्या है' इसका प्रर्थ यह नहीं कि वह आँखो से देख ही नहीं पड़ता; इसका ठीक ठीक अर्थ यही है, कि वह आँखों से तो देख पड़ता है पर एक ही द्रव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्थलकृत अन्यया कालकृत दृश्य है, वे नाशवान् है ध्रौर इसी से मिथ्या है, इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के श्राच्छादन में छिपा हुग्रा सदैव वर्तमान जो विवताशी श्रीर श्रविकारी द्रव्य है, वही नित्य ग्रौर सत्य है। सराफ़ को कडे-कडान, गुञ्ज ग्रौर श्रॅगूठियाँ खोटी जैंचती है, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जैंचता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक द्रव्य है, कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चाँदी, लोहा-पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गहने गढवाये जाते है। इसलिये जाराफ़ की अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आने बढ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रभृति नाम-रूपों को, जेवर के ही समान मिण्या समभ कर सिद्धान्त करता है, कि इन सब पदार्थों के मूल में जो द्रव्य प्रर्थात् 'वस्तुतत्व' मौजूद है वही सच्चा प्रर्थात् प्रधिकारी सत्य है। इस वस्तुतत्व में नाम-रूप ब्रादि कोई भी गुए। नहीं है, इस कारए। इसे नेत्र ब्रादि इंद्रियाँ कभी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु आंखों से न देख एड़ने, नाक से न सूंघे जान भ्रथवा हाथ से टटोले न जाने पर भी बृद्धि से निश्चयपूर्वक भ्रनुमान किया जाता है, कि अव्यक्त रूप से वह होगा अवस्य ही; न केवल इतना ही, विल्क यह भी निश्चय करना पड़ता है, कि इस जगत् में कभी भी न वदलनेवाला 'जो कुछ है, वह यही सत्य वस्तुतत्व है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते है। परन्तु जो नासमभ-विदेशी श्रीर कुछ स्वदेशी पण्डितंमन्य भी सत्य श्रीर मिथ्या शब्दों के वेदांत-कास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समभते हैं, और न यह देखने का ही कब्ट उठाते हैं, कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूक्तता है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं-वे यह कह कर श्रद्वैत वेदान्त का उपहास किया करते है, कि "हमें जो जगत् ग्रांखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है, इसे भी वेदान्ती लोग मिथ्या कहते है, भला यह कोई बात है! " परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं। कि यदि ग्रन्धे को खम्भा नहीं समऋता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा नहीं है ! छांदोग्य/ (६. १; श्रीर ७. १), बृहदारण्यक. (१. ६. ३), मुण्डक. (३. २. ८) श्रीर प्रश्ने (६. ५) श्रादि उपनिषदी में बारम्वार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाल श्रर्यात् नाज्ञवान् नाम-रूप सत्य नहीं है; जिसे सत्य श्रर्थात् नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे श्रपनी दृष्टि को इन नाम-रूपों से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये। इसी नाम-रूप को कठ. (२.५') श्रीर मुण्ड़क (१.२.९) श्रादि उपनिषदों - में 'ग्रविद्या' तथा ववेताव्वतर उपनिषद् (४. १०) में 'माया' कहा है।

नगवद्गीता में 'माया, ' 'मोह' ग्रीर 'ग्रज्ञान' शब्दो से वही अर्थ विवक्षित है। जगत् के घ्ररम्भ में कुछ था, वह विना नाम-रूप का था-प्रयात् निगुंण धीर श्रव्यवत था; फ़िर श्रागे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही व्यक्त श्रीर संगुण बन जाता है (वृ. १.४.७; छां. ६.१.२.३)। म्रतरुव विकारवान् मयवा नाशवान् नाम-रूप को ही 'माया' नाम दे कर कहते है, कि यह सगुए अथवा दृश्य-सृटिट एक मूलद्रव्य प्रर्थात् ईश्वर की नाया का खेल या लीला है। प्रब इस दृष्टि से देखें तो सांख्यो की प्रकृति श्रव्यक्त भली बनी रहे, पर वह सत्व-रज-तमगुणमयी हैं श्रतः नाम-रूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है (जिसका वर्णन ब्राठवे प्रकरण में किया है), वह भी तो उस माया का सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो, वह इंद्रियों को गोचर ा होनेवाला श्रीर इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा (सारे श्राधिभौतिक ज्ञास्त्र भी इसी प्रकार माया के वर्ग में श्रा जाते है। इतिहास, मूगर्भशास्त्र, विद्युतशास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान श्रादि कोई भी शास्त्र लीजिय, उसमें सब नाम-रूप का ही तो विवे-चन रहता है - श्रर्थात् यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का एक नाम-रूप चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नाम-रूप के भेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है; - जैसे पाती जिसका नाम है, उसको भाफ नाम कब श्रीर कैसे मिलता है, श्रथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले रंगने के रद्भग (रूप) क्योंकर बनते हैं इत्यादि। श्रतएव नाम-रूप में ही उलके हुए इन शास्त्रों के ग्रभ्यास से उस सत्य वस्तुं का बोध नहीं हो सकता, कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है, कि जिसे सच्चे अह्यस्वरूप का पता लगाना हो, उसको ग्रपनी दृष्टि इन सब भ्राधिभौतिक श्रर्थात् नाम-रूपात्मक शास्त्रो से परे पहुँ चानी चाहिये। श्रीर यही श्रथं छान्दोग्य उपनिषद् में सातवें श्रध्याय के श्रारंभ की कयामें व्यक्त किया गया है। <u>कया का ग्रारभ इस प्रकार हैः</u> – नारद ऋषि सनत्कुमार श्रर्थात् स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे, कि 'मुक्ते आत्मज्ञान वतलाग्रो; 'तव सन--त्कुमार वोले कि 'पहले बतलाओ, तुमने क्या सीखा है, फिर में बतलाता हूँ '। इस पर नारद ने कहा कि "मैने इतिहास -पुराणक्ष्पी पाँचवे वेद सहित ऋग्वेद) प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र,नीतिशास्त्र, सभी वेदाङग, धर्मशास्त्र, भूतविद्या, क्षेत्रविद्या, नक्षत्रविद्या श्रीर सर्वदेवजनविद्या प्रभुति सब कुछ पढ़ा है; परन्तु जब इससे ग्रात्मज्ञान नहीं हुग्रा, तब ग्रब तुम्हारे यहाँ श्राया हूँ।" इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि 'तूने जो कुछ सीखा है, वह तो सारा नाम-रूपात्मक है; सच्चा ब्रह्म इस नामब्रह्म से बहुत आहे हैं, अरि फिर नारद को असकाः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप के अर्थात् सांख्यों की अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी, श्राज्ञा, संकल्प, मन, बुद्धि (ज्ञान) ग्रीर प्राण से भी परे एवं इनसे बउ-चढ कर जो है वही परमात्मरूपी अमृततत्त्व है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया उसका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि मनुष्य की.

इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तो भी इस भ्रानित्य नाम-रूप के भ्राछादन से ढँका हुआ लेकिन भ्राँखों से न देख पड़नेवाला भ्रर्थात कुछ न कुछ श्रव्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही : चाहिये: श्रीर इसी कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, सो भात्मा को हो होता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। . और इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान हीता है: श्रतः नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि ज्ञात हुई (मभा जां ३०६ ४०) और इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के मूल में जो कुछ वस्तुतत्त्व है, वही ज्ञेय है । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा ग्रीर ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा है (गी. १३. ११-१७); भ्रौर फ़िर भ्रागे जान के तीन भेद करके कहा है, कि भिन्नता या नानात्व से जो सृष्टिज्ञान होता है वह <u>राजस है,</u> तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से होता है वह सात्त्विक ज्ञान है (गी. १८. २०, २१)। इस पर कुछ लोग कहते है, कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, ग्रौर ज्ञेय का तीसरा भेद करना ठीक नहीं है; एवं यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसकी ग्रपेक्षा जगत् में और भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रभृति जो बाहच वस्तुएँ हमें देख पड़ती है, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है श्रीर यद्यपि यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये, कि वह ज्ञान है काहे का, हमारे पास ज्ञान को छोड़ भ्रौर कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; अतएव यह नहीं कहा जा सकता की इस ज्ञान के अतिरिक्त बाहच पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ है भ्रथवा इन बाह्य वस्तुओं के मूल में भ्रौर कोई स्वतन्त्र तत्त्व है। क्योंकि जब जाता ही न रहा, तब जगत् कहाँ से रहे? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तीसरे वर्गी- ' करण में अर्थात् ज्ञाता, ज्ञान और जेंग में जेंग नहीं रह पाता; ज्ञाता ग्रीर उसकी होनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; और इसी युक्ति को और ज़रा सा आगे, ले चलें तो 'ज्ञाता' या 'द्रष्टा' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इसलिये श्रन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को ' विज्ञान-वाद ' कहते हैं, श्रीर योगाचार पन्य के बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है। इस पन्य के विद्वानो ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत् में और कुछ भी स्वतंत्र नहीं है; और तो क्या दुनिया हो नहीं है; जो कुछ है मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है। अंग्रेज़ ग्रन्थकारों में भी हचूम जैसे पण्डित इस ढेंग के मत के पुरस्कर्ता है। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रों (२. २. २८-३२) में ब्राचार्य बादरायण ने और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ-इकराचार्य ने इस मत का खण्डन किया है। यह कुछ भूठ नहीं कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते है, अन्त में वे ही उसे विदित रहते है थ्रौर इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परन्तु अब प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ ं है ही नहीं, तो 'गाय '-सम्बन्धी जान, जुदा है, 'घोडा ' सम्बन्धी ज्ञान जुदा ह

श्रीर 'मैं '-विषयक ज्ञान जुदा है---इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता हमारी युद्धि को जंचनी है, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की मान-सिक फिया सर्वत्र एक ही है, परन्तु यदि कहा जायें कि इसके सिवा श्रीर कुछ है ही नहीं, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद श्रा कहाँ से गये ? यदि कोई कहें कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन ग्राप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये भेद बनाया करता है, तो स्वप्न की सृष्टि से पृथक् जागृत अवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, इसका कारण बतलाते नहीं बनता (वेसू. शांभा-२. २. २९; ३. २. ४),। श्रच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, श्रीर 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न-भिन्न पदार्थों को निर्मित, करता है, तो प्रत्येक द्रष्टा को 'श्रहंपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि 'मेरा मन यानी मैं ही खम्भा हूँ' श्रथवा. 'मैं ही गाय हूँ'। परन्तु ऐसा होता कहाँ है? इसी से श्रद्धकराचार्यं न सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह प्रतीति होती है, कि मैं श्रलग हूँ ग्रौर मुक्त से खम्भा ग्रौर गाय प्रभृति पदार्थ भी अलग-अलग है, तब द्रपटा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस श्राघारभूत बाहच सृाष्ट में कुछ न कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ श्रवश्य होनी चाहिये (वेसू. शांभा, २, २, २८)। कान्ट का मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सबंधा प्रपनी ही गाँठ से, प्रथात् निराधार या बिलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती; उसे सृष्टि की बाहच वस्तुओं की सदैव अपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, 'क्योंजी! शंकराचार्य एक बार बाह्य सूब्टि को मिथ्या कहते है और फ़िर दूसरी बार बौद्धों का खण्डन करने में उसी बाहच सृष्टि के ग्रस्तित्व को 'द्रष्टा' के ग्रस्तित्व के समान ही सत्य प्रतिपादन करते है। इन बे बातो का मेल मिलान होगा कैसे?" पर इस प्रकन का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं! आचार्य जब बाहच सूंब्टि को मिण्या या असत्य कहते है तब उसका इतना ही ग्रर्थ समभना चाहिये, कि बाहच सृष्टि का दृश्य नाम-रूप श्रसत्य श्रयात् विनाशवान् है। नाम-रूपात्मक वाह्य दृश्य मिथ्या बना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आँच नहीं लगती कि उस वाहच सृिट के मूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है, कि देहेंद्रिय श्रादि विनाशवान् नाम-रूपों के मूल में कोई नित्य श्रात्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है, कि नाम-रूपात्मक बाहच सृष्टि के मूल में भी फुछ न कुछ नित्य श्रात्मतत्त्व है। श्रतएव वेदांतशास्र ने निश्चय किया है, कि देहेन्द्रियों श्रीर बाह्य सृष्टि के निशिदिन वदलनेवाले श्रर्थात् मिथ्या दृश्यो के मूल में, दोनो ही श्रोर कोई नित्य सर्थात् सत्य द्रव्य छिपा हुआ है। इसके आगे श्रद प्रश्न होता है, कि दोनों श्रोर जो ये नित्य तत्त्व है, वे अलग अलग है या एक-क्पी है ? परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमीके इसकी अर्वाची-नता के सम्बन्ध में जो भारतेप हुआ करता है, उसी का भोडासा विचार करते है 🖡

छ लोग कहते है, कि बोद्धोका विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-वास्त्र को सम्मत नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के माया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदो में वर्णन नहीं है; इसलिये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूल भाग नहीं मान सकते। श्रीशंकराचार्ध का मत, कि जिसे माया-बाद कहते है, यह है कि बाहचसृष्टि का आँखों से देख पडने-वाला नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके मूल में जो श्रव्यय श्रौर नित्य द्रव्य है वही सत्य है। परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर श्रघ्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जावेगा कि यह आक्षेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके है, कि 'सत्य' शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में श्रांखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाली वस्तु के लिये किया जाता है। ग्रतः 'सत्य ' शब्द के इसी प्रचलित श्रर्थ को ले कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर ग्रांखों से देल पडनेवाले नाम-रूपात्मक बाहच पदार्थों को 'सत्य, 'ग्रौर इन नाम-रूपों से ग्राच्छादित द्रव्य को 'ग्रमृत 'नाम दिया गया है । उदाहरण लीजिये । बृहदारण्यक उपनिषद् ( १. ६. ३ ) में "तदे-, तदमृतं सत्येन च्छन्नं " -वह अमृत सत्य से आच्छादित है-कह कर फिर अमृत श्रौर सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि ''प्राणी वाश्रमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या-मयं प्रछन्नः " श्रयत् प्राए। श्रमृत है श्रीर नाम-रूप सत्य है; एवं इस नाम-रूप सत्य से प्राण ढेंका हुन्ना है। यहाँ प्राण का अर्थ प्राण-स्वरूपी परब्रह्म है। इससे प्रंगट है, कि आगे के उपनिषदों में जिसे 'मिथ्या ' और 'सत्य ' कहा है, पहले उसी के नाम कम से 'सत्य 'और 'अमत' थे। अनेक स्थानों पर इसी अमृत को 'सत्यस्य सत्यं'—ग्रांखों से देख पड़नेवाले सत्य के भीतर का ग्रन्तिम सत्य (ब. २. ३. ६ ) - कहा है। किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर श्रांखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि बृहदारण्यक में ही अन्त में यह सिद्धान्त किया है, कि आत्मरूप पर-ब्रह्म को छोड़ ग्रौर सव ' ग्रार्तम् 'ग्रर्थात् विनाशवान् है (वृ.३. ७. २३) । जब पहले पहल जगत के मुलतत्त्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आंखों से देख पड़नेवाले जगत् को पहले से ही सत्य मान कर ढूँढ़ने लगे, कि उसके पेट में और कौन सा सूक्ष्म सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ, कि जिस दृश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते है वह तो असल में विनाशवान है, और उसके भीतर कोई श्रविनाशी या श्रमृत तत्त्व मौजूद है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे श्रिधक व्यक्त करने की श्रावक्यकता होने लगी, वैसे वैसे 'सत्य ' ग्रौर ' श्रमृत ' शब्दो के स्थान में 'श्रविद्या 'ग्रौर 'विद्या ', एवं ग्रन्त में 'माया ग्रौर सत्य ' प्रथवा ' मिथ्या क्रौर सत्य ' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि ' सत्य 'शब्द का धात्वर्थ ' सदैव रहनेवाला ' है, इस कारण नित्य बिदलनेवाले और नाशवान् नाम-रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जैंचने लगा। परन्तु इस रीति से 'माया ग्रथवा मिथ्या 'शब्दो का प्रचार पीछे भने ही हुन्ना हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने जमाने से चलं आ रहे है, कि जगत् कि वस्तुओं का वह दूवय,

जो नज़र से देख पड़ता है, विनाशी भ्रौर श्रसत्य है; एवं उसका ग्राधारभूत 'तात्त्विक द्रव्य हो सत् या सत्य है। प्रत्यक्ष ऋग्वेद में भी कहा है, कि " एकं सदिप्रा बहुवा बदिन्त" (१. ३. ६४. ५६ श्रीर १०. ११४. ५)-मूल में जो एक श्रीर नित्य (सत्) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते ह—ग्रर्थात् एक ही सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है। 'एक रूप के ग्रनेक रूप कर दिखलाने 'के अर्थ में, यह ' माया ' शब्द ऋग्वेद में भी अत्युक्त है और वहां यह वर्णन है, कि 'इन्द्रो मायाभिः पुरुख्यः ईयते '--इंद्र अपनी माया से अनेक रूप धारए। करता है (ऋ. ६. ४७. १८)। तैतिरीय संहिता (३. १. ११) में एक स्थान पर ' माया ' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, और क्वेताक्वतर उपनिषद् में इस 'म।या ' शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है, जो हो, नाम-रूप के लिये 'माया ' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद् के समयं में भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निविवाद है कि नाम-रूप के ग्रनित्य ग्रथवा श्रसत्य होने की कल्पना इससे पहले की है। 'माया निवरत का विपरीत अर्थ करके श्रीशकरांचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीशंकराचार्य के समान वेघड़क 'मिथ्या' कह देने की हिम्मत न कर सकें, श्रयवा जैसा गीता भें भगवान् ने उसी श्रर्थ में ' माया ' शब्द का उपयोग किया है वैसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहें तो खुषी से वृहदारण्यक उपनिषद् के 'सत्य ' श्रोर ' अमृत ' शब्दो का उपयोग करे। कुछ भी क्यो न कहा जावे, पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी, चोट भी नहीं लगती, की नाम-रूप 'विनाशवान् 'है, और जो तत्त्वे उससे आच्छादित है वह 'अमृत' या 'श्रविनाशी' है; एवं यह भेद प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

श्रपने आत्मा को नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये 'कुछ न कुछ ' एक ऐसा मूल नित्य द्रव्य होना चाहिये, कि जो श्रात्मा का श्राघार-भूत हो और उसीके मेल का हो, एवं बाह्य सृष्टि के नाना पदार्थों की जड़ दूमें वर्तमान रहता हो; नहीं तो यह ज्ञान हो न होगा । किन्तु इतना हो निश्चय कर देने से श्रघ्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्य सृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्य को हो वेदान्ती लोक ' बह्म 'कहते हैं; श्रोर श्रव हो सके तो इस बह्म के स्वरूप का निर्णय करना भी श्रावश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्यतत्त्व है श्रव्यक्त; इसलिये प्रगट हो है, कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त और स्थूल ( जड़ ) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त श्रोर-स्थूल पदार्थों गो छोड़ दें, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण् श्रीर ज्ञान प्रभृति बहुत से ऐसे श्रव्यक्त पदार्थ है कि जो स्थूल नहीं है, एवं यह श्रसम्भव नहीं कि पर-द्रह्म इनमें से किसी भी एक श्राघ के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते है, कि प्राण् का श्रीर परप्रह्म का स्वरूप एक हो है। जर्मन पण्डित श्रोपेनहर ने परब्रह्म को वासना- भक निश्चत किया है; श्रीर वासना मन का धर्म है। श्रतः इस भत के श्रनुसार

**ब**ह्य मनोमय ही कहा जावेगा (तै. ३. ४) । परन्तु, श्रव तक जो विवेचन हुग्रा है उससे तो यही कहा जावेगा कि—'प्रज्ञानं ब्रह्म '(ए. ३. ३) श्रथवा ' विज्ञानं ब्रह्म ' (तै. ३. ४) -- जड़सॄष्टि के नानास्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही ब्रह्म का स्वरूप होगा। हेकेल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपनिषदों में चिद्रूपी ज्ञान के साथ ही साथ सत् (भ्रयात् जगत् की सारी वस्तुभ्रो के भ्रस्तित्व के सामान्य धर्म या सत्ता-समानता) का श्रौर श्रानन्द का भी ब्रह्म-स्वरूप में ही श्रन्त-र्भाव करके ब्रह्मको सिच्चदानन्दरूपी माना है। इसके श्रतिरिक्त दूसरा ब्रह्म-स्वरूप कहना हो तो वह अकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है:-पहले समस्त अनादि ब्स्कार से उपजे है; श्रीर वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही श्रागे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि को निर्माण किया है (गी. १७.२३; मभा. शां. २३१. ५६-५८), तब मूल आरम्भ में ॐकार को छोड़ श्रौर कुछ न था, इससे सिद्ध होता है, कि ॐकार ही सच्चा ब्रह्म-स्वरूप है (माएडूक्य. १; तैति-१. ८) । परन्तु केवल श्रध्यात्म-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो परब्रह्म के ये सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही है। क्योंकि इन सभी स्वरूपों की मनुष्य श्रयनी इन्द्रियों से जान सकता है, और मनुष्य को इस रीति से जो कुछ जात हुआ करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में है। फिर इस नाम-रूप के मूल में श्रनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य और अमृत तत्त्व है (गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय ही तो क्योंकर हो ? कितने ही ग्रध्यात्म शास्त्री पिएडत कहते हैं, कि कुछ भी हो, यह तत्त्व हमारी इन्द्रियों को स्रज्ञेय ही रहेगा; श्रीर कांट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिषदो में भी परब्रह्म के अज्ञेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है:-" नेति नेति " अर्थात् वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है; ब्रह्म इससे परे है; वह आँखों से देख नहीं पड़ता; वह व। एगी को और मन को भी अगोचार है—" यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । " फिर भी अध्यात्म-शास्त्र ने निरुचय किया है, कि इस अगस्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बृद्धि से ब्रह्म के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो वासना, स्मृति, धृति, श्राज्ञा, प्राण और ज्ञान प्रभृति अव्यक्त पदार्थ बतलाये गये है, उनमें से जो सबसे श्रतिशय व्यापक ग्रथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है, कि सब अन्यक्त पदार्थों में परव्रह्म श्रेष्ठ ह । ग्रब इस दृष्टि से ग्राशा, स्मृति, वासना ग्रौर घृति ग्रादि का विचार करे तो ये सब मन के धर्म है, अतएव इनकी अपेक्षा मन अेव्छ हुआ; मन से ज्ञान अेव्छ है, श्रीर ज्ञान है बृद्धि का धर्म, श्रतः ज्ञान से बृद्धि श्रेष्ठ हुई: श्रीर श्रन्त में यह बृद्धि भी जिसकी नौकर है वह ब्रात्सा ही सबसे श्रेष्ठ है (गी. ३. ४८)। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-प्रकरण में इसका विचार किया गया है। श्रुब वासना और एन ग्रादि ग्रज्यक्त पदार्थों से यदि आत्मा श्रेष्ठ है; तो आप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वरूप भी

京京京町町町町

गी. र. १५

1

أأيسنع

i i i i

البيحية

वही श्रातमा होगा । छान्दोग्य उपनिपद् के सातवें ऋध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है; श्रोर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, कि वाएंगे की श्रवेक्षा मन श्रधिक योग्यता का (भूयस्) है, भन से ज्ञान, ज्ञान से बल श्रीर इसी प्रकार चढ़ते-चढ़ते जब कि ग्रात्मा सब से श्रेष्ठ (भूमन्) है, तब ग्रात्मा ही की परव्रह्म का सच्चा स्वरूप कहना चाहिये। श्रंग्रेज़ ग्रन्थकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त की माना है; किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न है। इसलिये यहाँ उन्हें संक्षेप से वेदान्त की परिभाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कथन है कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाहच नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है; उस ज्ञान के मेल के लिये वाहच सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम-रूपो के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो श्रात्मा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-किल्पत और निराधार हो कर, विज्ञान-वाद के समान असत्य प्रामाणिक हो जायगा। इस 'कोई न कोई' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं; भेद इतना ही है, कि कांट की परिभाषा की मान कर ग्रीन उसकी वस्तु-तत्त्व कहता है। कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) और प्रात्मा ये ही दी पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से 'आतमा' मन और बुद्धि से परे प्रर्थात् इन्द्रियातीत है; तथापि श्रयने विश्वास के प्रमाण पर हम भाना करते है, कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्र्यी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार ग्रात्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है, कि बाहचसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इस विषय में यहाँ दो ही पक्ष हो सकते हैं; यह बहा या वस्तुतत्व (१) श्रात्मा के स्वरूप का होगा या (२) श्रात्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि, ब्रह्म श्रीर श्रात्मा के सिवा श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती। परन्तु सभी का श्रनुभव यह है, कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिएाम प्रयवा कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। ग्रतएव हम लोग पदार्थी के भिन्न ग्रथवा एकरूप होने का निर्एाय उन पदार्थों के परिर्एामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते है। एक उदाहरए। लीजिये, दो वृक्षों के फल, फूल, पत्ते, छिलके स्रौर जड़ को देख कर हम निश्चय करते है, कि वे दोनो अलग-अलग है या एक ही है। यदि इसी रीति का अवलम्बन करके यहाँ विचार करें तो देख पड़ता है, कि ग्रात्मा ग्रीर ब्रह्म एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि सूष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों के जी संस्कार मन पर होते है उनका भ्रात्मा की किया से एकीकरए होता है; इस एकीकरए के साथ उस एकीकरएा का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न वाहच पदार्थों के ्रमूल में रहनेवाला अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थों की अनेकता को मेट कर निष्पन्न वस्तुतत्त्व में करता है, यदि इस प्रकार इन दोनो में मेल न होगा तो समुचा ज्ञान निराधार श्रीर श्रसत्य हो जावेगा । एक ही नमूने के श्रीर विलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरए करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हों, परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह सकते; श्रतएव यह श्राप ही सिद्ध होता है, कि इनमें से श्रात्मा का जो रूप होगा

वहीं रूप ब्रह्म का भी होना चाहिये \*। सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यों न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि बाहच सुष्टि के नाम श्रीर रूप से श्राच्छादित ब्रह्मतत्त्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड तो है ही नहीं, किन्तु वासनात्मक वहा, मनोमय बहा, ज्ञानमय बहा, प्राणवहा प्रथवा ॐकाररूपी शब्दबहा—ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं, श्रीर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हैं; एवं <u>इनसे अधिक योग्यता का अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपी है। श्रीर इस विषय का गीता</u> में ग्रतक स्थानों पर जो उल्लेख है उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखोगी. २,२०; ७.५; द.४; १३.३१; १५.७, ८)। फिर भी यह न समक लेना चाहिये कि ब्रह्म और भ्रात्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे ऋषियो ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारए। इसी प्रकरण के ब्रारम्भ में बतला चुके है, कि अध्यात्मशास्त्र में श्रकेली बुद्धि की ही सहायता से . कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, <u>छसे सबैव आत्म-प्रतीति</u> <u>का सहारा रहना चाहिये</u>। उसके श्रतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है; कि श्राधिभौतिक शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या दूँढ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त बृह्मात्मैक्य की बृद्धिगम्य उपपत्ति निकलने के सैकड़ो वर्ष पहले, हमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया था कि " नेह नानाऽस्ति किचन " (बृ. ४. ४. १६; कठ. ४. ११)--सृष्टि में देख पड़नेवाली शनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों ग्रोर एक ही श्रमत, श्रवब्य भ्रौर नित्यतत्त्व है (ग्री. १८. २०) । भ्रौर फिर उन्होंने ग्रपनी भ्रन्तर्द हिट से यह सिद्धान्त हुँ ह निकाला, कि बाहच सुब्टि के नाम-क्य से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह ग्रात्मतत्त्व कि जो बृद्धि से परे है-ये दोनों एक ही, ग्रमर और झत्यय है; अथवा जो तत्त्व ब्रह्माएड में है वही पिएड में यानी मनुष्य की देह में वास करता है; एवं ब्रृहदारएयक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी-वार्काए अभृति को ग्रौर जनक को (बृ. ३. ५-८; ४. २-४) पूरे वेदान्त का यही रहस्य बतलाया है। इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि " ग्रहं -ब्रह्मास्म "--में ही परब्रह्म हूँ-उसने सब कुछ जान लिया (बृ. १. ४. १०); श्रौर छान्दोग्य उपनिषद् के छठे श्रध्याय में इवेतकेतु को उसके पिता ने श्रद्वेत वेदान्त का यही तत्त्व श्रनेक रीतियों से समझा दिया है। जब श्रध्याय के श्रारम्भ में इवेतकेतु ने अपने पिता से पूछा कि "जिस प्रकार मिटी के एक लींदे का भेद जान लेने से मिट्टि के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते है, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समक में आ जावे वही एक वस्तु मुक्ते वतलाओं, -मुभी उसका ज्ञान नहीं; "तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी ग्रीर नमक प्रभृति -म्रनेक दृष्टान्त दे कर सनभाया कि बाहच् सृष्टि में मूल में जो द्रश्य है, वह (तत्) म्रीर तू (त्वम्) मर्थात् तेरी देह की मात्ना दोनों एक ही है-"तत्त्वमित " एवं

Green's Prolegomena to Ethics, 26-36.

ज्योही तूने ग्रपनी ग्रात्मा को पहचाना, त्योही तुभे ग्राप ही मालूम हो जावेगा कि समस्त जगत् के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने क्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नौ दृष्टान्तों से उपदेश किया है श्रौर प्रति बार "तत्त्वमिस"—वही तू है—इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (छां. ६. ८–१६)। यह 'तत्त्वमिस अहैत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है।

इस प्रकार निर्णय हो गया कि बहा आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिद्रपी है; इसलिये सम्भव है, कि कुछ लोग बहा को भी चिद्रपी समसे। अतएव यहाँ बहा के श्रौर उसके साथ ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोडा सा खुलासा कर देना श्रवश्यक है। श्रात्मा के सान्निध्य से जड़ात्मक वृद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित् श्रर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को श्रात्मा पर लादना उचित नहीं है, तब तास्विक दृष्टि से ग्रात्मा के मूल स्वरूप को भी निर्गुण श्रीर श्रतेय ही मानना चाहिये। श्रतएव कई-एको का मत है, कि यदि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है तो इन दोनो को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रूपी कहना कुछ श्रंशों में गौए। ही है। यह श्राक्षेप श्रकेले चिद्रूप पर ही नही है; किन्तु यह श्राप ही श्राप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिये सत् विशेषए। का श्रयोग करना भी उचित नहीं है; क्योंकि सत् और असत् , ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्ध और सदैव परस्पर-सापेक्ष है ग्रर्थात् भिन्न भिन्न दो बस्तुग्रो का निर्देश करने के लिये कहे जाते है। जिसने कभी उजेला न देखा हो वह अँघेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं; 'किन्तु 'उजेला 'और 'अंघेरा 'इन शब्दों की यह जोडी ही उसको सूभ न पड़ेगी। सत् और असत् शब्दों की जोड़ी (इंद्र) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओं के असत् (नाश होनेवाली) और सत् (नाश न होनेवाली), ये दो भेद करने लगते है, अथवा सत् और असत् शब्द सूभ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो प्रकार के विक्द धर्मों को श्रावश्यकता होती है। श्रच्छा, यदि श्रारम्भ में एक ही वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुश्रो के उद्देश ने जिन सापेक्ष सत् श्रीर श्रसत् शब्दो का प्रचार हुआ है; उनका प्रयोग इस मूलवस्सु के लिये कैसे किया जावेगा ? क्योंकि, यदि इसे सत् कहते हैं तो शंका होती है, कि क्या उस समय उसकी जोड़ का कुछ असत् भी था ? यही कारण है जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (१०. १२६) में परब्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है कि "जगत् के आरम्भ में न तो सत् था और न असत् ही था; जो कुछ था वह एक ही था।" इन सत् और असत् बट्टो की जोड़ियाँ (अथवा हन्ह) तो पीछ से निकली है; ग्रौर गीता (७. २८; २. ४५) में कहा है कि सत् श्रीर श्रसत्, शीत ग्रीर उष्ण हन्हों से जिसकी बुद्धि मुक्त हो जाय, वह इन सब द्वन्द्वो से परे अर्थात् निर्द्वन्द्व ब्रह्मपद को पहुँच जाता है। इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहुन और सुक्ष्म है। केवल तर्कवृष्टि से विचार

करें तो परब्रह्म का प्रथवा ग्रात्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही नहीं रहती। परन्तु बहा इस प्रकार अज्ञेय और निर्गुण अतएव इंद्रियातीत हों, तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे निर्गुण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है, और जिसे हम साक्षात्कार से पहचानते है; इसका कारए। यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्रात्मा की साक्षात् प्रतीति होती ही हैं। श्रतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता, कि बह्म श्रीर श्रात्मा एक-स्वरूपी है। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म-स्वरूप के विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, कि बह्म ग्रात्म-स्वरूपी है; शेष वातों के सम्बन्ध में ग्रपने ध्रनुभव को ही पूरा प्रमाए मानना पड़ता है। किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में जितना शब्दों से हो सकता है उतना खुलासा कर देना श्रावश्यक है। इसी लिये यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, श्रज्ञेय श्रीर श्रनिर्वाच्य है, तो भी जड़ सृष्टि का और म्रात्मस्वरूपी ब्रह्मतत्त्व का भेद व्यक्त करने के लिये, श्रात्मा के सान्निध्य से जड़ प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुए। हमें दृग्गोचर होता है, उसी को श्रात्मा का प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशास्त्र में श्रात्मा श्रीर ब्रह्म दोनों को चिद्रपी या चैतन्युरूपी कहते है। क्यों कि यदि ऐसा न करे, तो आतमा और ब्रह्म दोनों ही निर्गुएं, निरंजन एवं अनिर्वाच्य होने के कारए। उनके रूप का वर्णन करने में या तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया तो "नहीं नहीं " का यह मन्त्र रटना पड़ता है, कि "नेति नेति। एतस्मादन्यत्परमस्ति।" —यह नहीं है, यह (ब्रह्म) नहीं है, (यह तो नाम-रूप हो गया), सच्चा सह्य इससे परे ग्रौर ही है; इस नकारात्मक पाठ का श्रावर्तन करने के अतिरिक्त श्रीर दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता (बृ. २. ३. ६) । यही कारण है जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामाज्ञत्व प्रथवा श्रीरतत्व) श्रीर ग्रानन्य बत्वाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देश नहीं कि ये लक्षण श्रन्य सभी लक्षणों की श्रपेक्षा श्रेष्ठ है । फिर भी स्मरण रहे, कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये ये लक्षए। भी कहे गये हैं; <u>वास्तिविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही है</u>, उसका ज्ञान होने के लिये उसका अपरोक्षानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है—ईद्रियातीत, होने के कारण अनिर्याच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब और कैसे होता है-इस विषय में हमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यहाँ संक्षेप में बतलाते हैं।

बहा और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कि 'जो पिएड में हैं, वही बहाएएड में हैं'। जब इस प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेद-भाव नहीं रह सकता, कि ज्ञाता अर्थात् द्रव्टा भिन्न वस्तु है, और ज्ञेय अर्थात् देखने की वस्तु अलग है। किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र

स्रादि इंद्रियाँ यदि ख्ट नहीं जाती हैं, तो इद्रियाँ पृथक् हुईं श्रौर उनको गोचर होनेवाल विषय पृथक् हुए—यह भेद छूटेगा तो कैसे ? और यदि यह भेद नहीं छूटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का श्रनुभव कैसे होगा ? श्रव यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही विचार करे तो यह शंका एकाएक श्रनुचित भी नही जान पड़ती। परन्तु हाँ, गभीर विचार करने लगे तो जान पड़ेगा, कि <u>इन्द्रियां बाह्य विषयों को देखने का काम खुद-</u>
मुस्तारी से—ग्रपनी ही मर्जी से—नहीं किया करती हैं। पहले वतला दिया है, कि
"चक्ष: पञ्जति व्याणि मनसा न तु चक्षुषा" (मभा जां ३११. १७)-किसी भी वस्तु को देखने के लिये (श्रीर सुनने श्रादि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रभृति को भी) <u>मन की सहायता श्रावञ्यक हैं; यदि मन जून्य हो, कि</u>सी श्रीर विचार में टूवा हो, तो श्रांखो के श्रागे धरी हुई वस्तु भी नहीं सूभती। व्यव-हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है, कि नेत्र श्रादि इन्द्रियो के श्रक्षुएए। रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल लें, तो इन्द्रियों के विषयों के इन्द्र वाहच सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने के समान रहेगे। फिर परिएाम यह होगा, कि मन केवल आत्मा में अर्थात् आत्म-स्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे हमें ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। ध्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से, अन्त में यह भानतिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नज़र के आये दृश्य सृष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते भले रहा करे पर वह उनसे लापरवाह है--उसे वे देख ही नही पडते; श्रीर उसको श्रद्धैत ब्रह्म-स्वरूप का श्राप ही श्राप पूर्ण साक्षात्कार होता जाता है। पूर्ण बह्मज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, इसमें ज्ञाला, ज्ञेय श्रीर ज्ञान का तिहरा भेद ग्रर्थान् त्रिपुटी नहीं रहती, ग्रथवा जपास्य ग्रीर जपासक का द्वैत भाव भी नहीं वचने पाता। श्रतएव यह ग्रवस्थां श्रीर किसी दूसरे को वतलाई नहीं जा सकती; क्योकि ज्योही 'दूसरे' शब्द का उच्चारएा किया, त्योही अवस्था विगड़ी, और फिर प्रकट ही है कि मनुष्य अद्वैत ' से द्वैत में आ जाता है। और तो क्या, यह कहना भी मुक्किल है कि मुझे इस श्रवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं' कहते ही, श्रौरो से भिन्न होने की भावना मन में श्रा जाती है; श्रौर ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है। इसी कारए। से याज्ञवल्क्य ने बृहदारएयक (४. ५. १५; ४. ३. २७) में इस परमाविध की स्थिति का वर्णन यो किया है:-- " यत्र हि हैतिमिव भवति तदितर इतर पश्यित... ।जघरति...शृणोति...विजानाति । ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत् ...जिध्रेत्...शृणुयात्...विजानीयात्।...विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। एतावदरे खलु स्रमृतत्विमिति "। इसका भावार्थ यह है कि "देखनेवाले (हब्टा) स्रौर देखने का पदार्य जब तक बना हुम्रा था, तब तक एक दूसरे को देखंता था, सूँघता था, सुनता था ग्रौर जानता था; परंतु जब सभी ग्रात्ममेव हो गया (ग्रर्थात श्रपना श्रोर पराया भेद हो न रहा) तब कौन किसको देखेगा, सूँघेगा, सुनेगा श्रीर

जानेगा ? प्ररे ! जो स्वयँ ज्ञाता ग्रर्थात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला ग्रौर दूसरा कहाँ से लाग्रोगे ? " इसप्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक अथवा सुख-दुःख आदि द्वन्द्व भी रह कहाँ सकते हैं (ईश. ७) ? क्योंकि, जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से-हम से-जुदा होना चाहिये, ग्रौर ब्रह्मात्मैक्य का ग्रनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को ' आनन्दमय ' नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद् (२. ८; ३.६) में कहा है, कि यह श्रानन्द ही ब्रह्म है। किन्तु यह वर्णन भी गौए ही है। क्योंकि श्रानन्द का श्रनु-भव करनेवाला श्रव रहही कहाँ जाता है? श्रतएव बृहदारएयक उपनिषद्द (४.३. ३२), में कहा है, कि लौकिक श्रानन्द की अपेक्षा श्रात्मानन्द कुछ विलक्षए होता है। ब्रह्म के वर्णन में 'श्रानन्द ' शब्द आया करता है, उसकी गौणता पर ध्यान दे कर ग्रन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का ग्रतिम वर्णन ('ग्रानंद' शब्द को बाहर निकाल कर) इतना ही किया जाता है कि " ब्रह्म भवति य एवं वेद " (ब्रू. ४. ४. २५). ग्रथवा " ब्रह्म बेट ब्रह्मैंब भवति " (मु. ३. २. ६)— जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही हो गया । उपनिषदो (बृ. २. ४. १२; छां. ६. १३) में इस स्थिति के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली जब पानी में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है और इतना भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्म-मय हो जाता है। किन्तु उन श्री. तुकाराम महाराज ने, कि ' जिनकी कहै नित्य वेदान्त वाणी 'इस खारे पानी के दुष्टान्त के बंदले गुड़ का यह मीठा दुष्टान्त दे कर अपने श्रनुभव का वर्णन किया है --

'गूँगे का गुड ' है भगवान, बाहर भीतर एक संमान। किसका ध्यान करूं सविवेक? जल-तरंग से हैं हम एक॥

इसी लिये कहा जाता है, कि परब्रह्म इदियों को ग्रगोचर ग्रौर मन को भी ग्रगम्य होने पर भी स्वानुभवाम्य है, अर्थात् अपने-ग्रपने ग्रनुभव से जाना जाता है। परब्रह्म की जिस ग्रज्ञेयता का वर्णन किया जाता है वह ज्ञाता ग्रौर ज्ञेयवाली द्वैती स्थिति की है; ग्रद्धैत साक्षात्कारवाली स्थिति की नहीं। जब तक यह बुद्धि बनी है, कि में ग्रलग हूँ; ग्रौर दुनिया ग्रलग है, तब तक कुछ भी क्यों न किया जाय, ब्रह्मात्मेक्य का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं। किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती—उसको ग्रपने में लीन नहीं कर सकती—तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रप हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म में निमग्न होने से मनुष्य को उसका ग्रनुभव हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म में निमग्न होने से मनुष्य को उसका ग्रनुभव हो जाया करता है ग्रौर उसकी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि "सर्व भूतस्थ-मात्मानं सर्व भूतानि चात्मिन" (गी. ६. २६)—सारे प्राणी मुक्त में है ग्रौर में सब में हैं। केन उपनिषद् में बड़ी खूबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधा-

भासात्मक वर्णन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परब्रह्म का ज्ञान केवल श्रपने श्रन्भव पर हो निर्भर है। वह वर्णन इस प्रकार है;—" श्रविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्" (केन. २. ३)—जो कहते हैं कि हमें परब्रह्म का ज्ञान हो गया, उन्हे उसका ज्ञान नहीं हुन्ना है; श्रीर जिन्हें जान ही नहीं पड़ता कि हमने उसको जान लिया, उन्हे ही वह ज्ञान हुआ है। क्योंकि, जब कोई कहता हैं कि मैने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती हैं कि मैं (ज्ञाता) जुदा हूँ अरीर जिसे मैंने जान लिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्म अलग हैं; अतएवं उसका ब्रह्मात्में स्वरूपी अद्वैती अनुभव उस समय उतना हीं कच्चा श्रीर श्रपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से सिद्ध होता है, कि कहनेवाले को सच्चे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। इसके विपरीत 'मैं और 'ब्रह्म का हैती भेद मिट जाने पर ब्रह्मात्मेक्य का जब पूर्ण श्रनुभव होता है; तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कि 'मैंने उसे (अर्थात् अपने से भिन्न भीर कुछ) ज्ञान लिया । अतएव इस स्थिति में, अर्थात् जव कोई ज्ञानी पुरुष यह वत-लाने में श्रतमर्थ होता है कि मै ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि उसे बहा का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का बिलकुल लोग हो कर, परब्रह्म में ज्ञाता का सर्वथा रॅंग जाना, लय पा लेना, विलकुल घुल जाना, ग्रथवा एक जी ही जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता है; परन्तु हमारे शास्त्रकारो ने अनुभव से निइचय किया है, कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली 'निर्वाए ' स्थित अध्यास श्रीर वैराग्य से प्रन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है। 'मैं '-पनरूपी द्वेत भाव इस स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है; ग्रंतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं, कि यह तो फिर म्रात्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही समक्ष में म्राया कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इमका वर्णन करते नही वनता है, परन्तु पीछ से उसका स्मरए। हो सकता है, त्थोही उस्त शंका निर्मूल हो जाती है । इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रवल प्रमाण साध-सन्तो का अनुभव है। वहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के स्रमुभव की वाते पुरानी है, उन्हें जाने दीजिये; विलकुल श्रभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमाविध की स्थिति का वर्णन म्रलंकारिक भाषा में बडी खूबी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार

<sup>\*</sup> ध्यान से ग्रीर समाधि से प्राप्त होनेवाली ग्रह्नैत की ग्रयवा ग्रभेदभाव की यह ग्रवस्था nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को न्यन में प्राप्त हो जाया करती हैं। इसी वायु को 'लाफिंग गैस' भी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy, by William James pp. 294-298 परन्तु यह नकली ग्रवस्था है। समाधि से जो ग्रवस्था प्राप्त होती है, मच्ची-ग्रसली-हैं। यही इन दोनों में महत्त्व को भेद हैं। फिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इसलिये किया है कि इस कृतिम ग्रवस्था के ग्रस्तित्व के विषय में कुछ भी वाद नहीं रह जाता।

किया है कि "हमने अपनी मृत्यु अपनी आँखों से देख ली, यह भी एक उत्सव ही राया।" व्यक्त अथवा अव्यक्त संगुण ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उपासक अन्त में " अहं ब्रह्मास्मि " (बृ. १. ४. १०)—में ही ब्रह्म हूँ— की स्थिति में जा पहुँचता है; श्रौर ब्रह्मात्मैवय स्थिति का उसे साक्षात्कार होने लगता है। फिर उसमें वह इतना मग्न हो जाता है, कि इस बात की श्रोर उसका ध्यान भी नहीं जाता कि मै किस स्थिति में हूँ, प्रथवा किसका अनुभव कर रहा हूँ। इसमें जागृति बनी रहती है, ग्रतः इस ग्रवस्था को न तो स्वप्न कह सकते हैं श्रीर न सुषुप्ति; यदि जागृत कहें तो इसमें वे सव व्यवहार एक जाते है, कि जो जागृत श्रवस्था में सामान्य रीति से हुआ करते हैं। इसलिये स्वप्त, सुषुप्ति (नींद) अथवा जागृति—इन तीनों व्यावहारिक ग्रवस्थाओं से विलकुल भिन्न इसे चौथी अथवा तुरीय ग्रवस्था शास्त्रों ने कही हैं; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्जल--योग की दृष्टि से मुख्य साधन निविकल्प समाधि-योग लगाना है, कि जिसमें द्वैत का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। ग्रीर यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) -में कहा है, कि इस निविकल्प समाधि-योग को ग्राम्यास से प्राप्त कर लेने में मनुष्य को उकताना नहीं चाहिये। यही ब्रह्मात्मैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णावस्था है। क्योंकि जब सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप अर्थात् एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान-कियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि "अविभक्तं विभक्तेष् "—अने-कत्व की एकता करनी चाहिय-और फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से परे इस अमृतत्त्व का जहाँ मनुष्य को श्रनुभव हुआ कि जन्म मरण का चक्कर भी श्राप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्म-मरण तो नाम-रूप में ही है; श्रीर यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों से परे (गी. द. २१) । इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'सरणका सरण' रख छोड़ा है। श्रीर इसी कारण से, याजवल्क्य इस स्थित को अमृतत्त्व की सीमा -या पराकाष्ठा कहते है ? <u>यही जीवन्मुक्तावस्था है</u>। पातञ्जलयोगसूत्र श्रोर श्रन्य स्थानो में भी वर्णन है, कि इस अवस्था में आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व भ्रलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं (पातञ्जलसूत्र ३. १६-४४); श्रौर इन्हीं को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते हैं। परंतु -योगवासिष्ठ-प्र**ऐता कहते हैं, कि आकाशगमन प्रभृति सिद्धियाँ** न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य है श्रौर न उसका कोई भाग ही; श्रतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का उद्योगं नहीं करता, श्रौर बहुधा उसमें ये देखी भी नहीं जातीं (देखो -यो. ५. ८९) । इसी कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिल्ठ में ही ब्रौर न गीता में ही कहीं है। विसष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं, कुछ ब्रह्मविद्या नहीं है। कदाचित् ये सच्चे हों; हम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो हो; इतना तो निविवाद है कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नहीं हैं। अतएव ये सिद्धियाँ मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये;

ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिय, कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मा-वाली परमाविध की ब्रह्मिनष्ठ स्थित प्राप्त हो जावे। ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है; वह कुछ लादू, करामात या तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—ब्रह्मज्ञान के गौरव का बढना तो दूर किन्तु, उसके गौरव के—उसकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते। पक्षी तो पहले भी उड़ते थे, पर अब विमानीवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे है; किन्तु सिर्फ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं में नहीं करता। श्रीर तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, वे मालती-माधव नाटकवाले अधोरधएट के समान कूर और घातकी भी हो सकते है।

ब्रह्मात्मैनयरूप ग्रानन्दसय स्थिति का ग्रनिर्वाच्य ग्रनुभव ग्रीर किसी दूसरे को पूर्णतया वतलाया नहीं जा मकता । क्योंकि जब उसे दूसरे को वतलाने लगेंगे तब 'मै-तू' वाली द्वंत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; ग्रौर इस द्वंती भाषा में ग्रद्वंत का समस्त अनुभव व्यक्त करते नही बनता । अतएव उपनिषदो में इस परमावधि की स्थिति के जो वर्णन है, उन्हें भी अधूरे और गौएा समस्ता चाहिये। श्रौर जब ये वर्णन गौएा है, तब सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समक्षते के लिये श्रनेक स्थानो पर उपनिषदों में जो निरे हैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गौएा ही मानना चाहिये। उदाहरएा लीजिये, उपनिषदों में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं कि स्रात्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और स्रविकारी अह्य ही से स्रागे चल कर हिरएयगर्भ नामक सगुए। पुरुष या ग्राप (पानी) प्रभृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ कमशः निर्मित हुए; ग्रथवा परमेश्वर ने इन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव-रूप से उनमें अवेश किया (तै. २. ६; छां. ६. २, ३. वृ. १. ४. ७), ऐसे सब द्वैतपूर्ण। वर्णन अद्दैतदृष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि, ज्ञानगम्य निर्गुण परमेश्वर ही जब चारो ग्रोर भरा हुन्रा है, तब तात्त्विक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल हो जाता है कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परंतु साधारए। मनध्यो को सृष्टि की रचना समका देने के लिये व्यावहारिक अर्थात् द्वैत की भाषा ही तो एक साधन है, इस कारए। व्यक्त सृष्टि की अर्थात् नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदो में उसी ढेंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरए। दिया गया है। तो भी उसमें श्रद्धैत का तत्त्व बना ही है; श्रौर अनेक स्थानो में कह दिया है, कि इस प्रकार द्वैती व्यावहा-रिक भाषा वर्तने पर भी भूल में ब्राह्मैत ही है। देखिये, ब्रव निश्चय हो चुका है कि सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता है कि सूर्य निकल आया अथवा डूच गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म-स्वरूपी परव्रह्म चारों स्रोर ग्रखएड भरा हुन्ना है स्रोर वह स्रविकार्य है, तथापि उपनिवदों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि 'परब्रह्म से व्यक्त जगत् की उत्पन्ति होती है। 'इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि

'मेरा सच्चा स्वरूप भ्रव्यक्त भ्रौर भ्रज हैं ' (गी. ७. २५), तथापि भगवान् ने कहाः है कि 'मैं सारे जगत् को उत्पन्न करता हूँ ' (४.६)। धरन्तु इन वर्णनों के मर्म को विना समभे-बूभे कुछ पिएडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते हैं. ग्रौर फिर इन्हे ही मुख्य समभ कर यह सिद्धान्त किया करते है, कि हैत ग्रथवा विजिज्ञाहैत सत का उपनिषदों में प्रतिपादन है। वे कहते है कि यदि यह मान लिया जायँ कि एक ही निर्गुए। ब्रह्म सर्वत्र-व्याप्त हों रहा है, तो फिर इसकी उप-पत्ति नहीं लगती कि इस अविकारी बहा से विकार-सहित नाशवान् सगुण पदार्थ कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि 'मार्गा' कहे तो निर्गुण ब्रह्म से सगुण माया का उत्पन्न न्होना ही तर्कदृष्टचा शक्य नहीं है; इससे श्रद्वैत-वाद लॅंगड़ा हो जाता है। इससे तो कहीं श्रच्छा यह होगा, कि सांख्यशास्त्र, के मतानुसार प्रकृति के सदृश्य नाम-रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुए। परन्तु व्यक्त रूप को नित्य मान् लिया जावे; श्रौर उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर में परब्रह्म कोई दूसरा नित्य तस्व ऐसा जोतप्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच की नली में भाफ रहती है (बृ. ३.७); एवं इन दोनो में वैसी ही एकता मानी जावें जैसी कि दाड़िम या अनार के फल भीतरी दोनो के साथ रहती है। परन्तु हमारे मत में उपनिषदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। उपनिषदो में कहीं कही हैती और कहीं कहीं अहैती वर्णन पाये जाते है, सो इन दोनो की कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अहैत-वाद को मुख्य समभने भीर यह मान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होने लगता है, तब उतने ही समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है; सब वचनीं की जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नही है। उदाहरण लीजिये, इस 'तत् त्वमित ' वाक्य के पद का श्रन्वय द्वैती मतानुसार कभी भी ठीक नही लगता, तो क्या इस अड़चन की हैत मत-वालो ने समभ ही नहीं पाया ? नहीं, समका जरूर है, तभी तो वे इस महावास्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर श्रपने मन को समका लेते हैं। 'तत्त्वमिस 'को द्वैतवाले इस प्रकार उल-भाते है-तत्त्वम्-तस्य त्वम्-ग्रर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुभसे भिन्न है; तू वहीं नहीं है। परन्तु जिसको संस्कृत का थोडा सा भी ज्ञान है, और जिसकी बुद्धि श्राग्रह में बँध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड़ लेना कि यह खीचातानी का ग्रर्थ ठीक नहीं हैं। कैवल्य उपनिषद् (१ १६) में तो "स त्वमेव त्वमेव तत् " इस प्रकार 'तत्' श्रौर 'त्वम् 'को उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के ग्रह्वैतप्रधान होने का ही सिद्धान्तः दर्शाया है। स्रब स्रोर क्या बतलावें ? समस्त उपनिषदो का बहुत सा भाग निकालः डाले बिना अथवा जान-बूभ कर उस पर दुर्लक्ष किये बिना, उपनिषद् शास्त्र में श्रहैत को छोड़ ग्रौर कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो ऐसे हैं कि जिनका कोई ओर-छोर ही नही; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्ची क्यों करें ? जिन्हें अर्द्धत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हो, वे खुशी से उन्हें स्वीकार

कर लें। उन्हें रोकता कौन हैं ? जिन उदार महात्माओं ने उपनिषदों में श्रपना यह स्पष्ट विश्वास वतलाया है कि "नेह नानास्ति किञ्चन" (वृ.४.४. १६; कठ.४.११) — इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की श्रनेकता नहीं है, जो कुछ है वह मूल में सव "एकमेवादितीयम्" (छां. ६.२.२) है, श्रीर जिन्होंने श्रागे यह वर्णन किया है कि "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित "—जिसे इस जगत् में नानात्व देख पड़ता है, वह जन्म-मरए के चक्कर में फँसता है; - हम नहीं समक्षते कि उन महा-त्मांग्रों का ग्राशय ग्रहेत को छोड़ ग्रौर भी किमी प्रकार हो सकेगा। परन्तु ग्रनेक वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद् होने के कारण जैसे इस शंका को थोड़ी सी वादक शालाओं के अनक उपनिषद् हान के कारण जस इस शका का थाड़ा सा मुंजाइश मिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है, वैसा हाल गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्थ है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। और जो विचारने लगें कि वह कौन सा वेदान्त है, तो यह अहैतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है." (गी. द. २०) वही यथार्थ में सत्य है, एवं देह और विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. १३. ३१)। और तो क्या, आत्मौपम्य-वृद्धि का जो नीतितत्त्व गीता में वतलाया गया है, उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी अहैत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह आशय न समक लें कि श्रीशकरांचार्य के नहां लगता ह । इससे काइ हमारा यह आशय न समक ल कि श्राशकराचाय क समय में अथवा उनके पश्चात् अहैत मत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तियाँ निकली है, प्रथवा जितने प्रमाण निकले है, वे सभी यच्च-यावत् गीता में प्रतिपादित है । यह तो हम भी मानते है कि हैत, अहैत और विशिष्टाहैत प्रभृति सम्प्रदायों की उत्यत्ति होने से पहले ही गीता वन चकी है; और इसी कारण से गीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं है । किन्तु इस सम्मति से यह कहने में कोई भी वाघा नहीं आती कि गीता का वेदान्त मामूली तौर पर शाहकर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अहैती है—हैती नहीं । इस प्रकार गीता और शाहकर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सही,पर हमारा मत है कि <u>श्वाचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की ग्रपेक्षा कर्मयोग को ग्रपिक महत्त्व</u> <u>देती है</u>, इस कारए गीता-धर्म शाडकर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार श्रागे किया जावेगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्बन्धी है; इसलिये यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता श्रौर शाडकरसम्प्रदाय में दोनो में यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात् अहैती है। प्रन्य साम्अदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शाडकर भाष्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है, उसका कारण भी यही है।

ज्ञानवृद्धि से सारे नाम-रूपो को एक श्रोर विकाल देने पर एक ही श्रधिकारी श्रीर निर्मुए। तत्व स्थिर रह जाता है; श्रतएव पूर्ण श्रीर सूक्ष्म विचार करने पर श्रद्धैत सिद्धांत को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, तब श्रद्धैत वेदात की दृष्टि से यह विवेचन करना श्रावश्यक है, कि इस एक निर्मुए। श्रीर

<u>थ्रव्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण सृष्टि क्योंकर उपजी</u>। पहले बतला श्राये है, कि सांख्यों ने तो निर्गुए पुरुष के साथ ही त्रिगुएगत्मक श्रर्थात् सगुए। प्रकृति को अनादि और स्वतंत्र मान कर, इस प्रक्न को हल कर लिया है। किन्तु यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें तो जगत् के मूलतत्त्व दो हुए जाते हैं, और ऐसा करने से उस अद्वैत मत में बाधा आती है, कि जिसका ऊपर श्रनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नही बनता, कि एक ही मूल निर्गुए द्रव्य से नानाविध सगुए।-सृष्टि कैसे उत्यक्ष हो गईं। क्योंकि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त यह है कि निर्गुए। से सगुए।-जो कुछ भी नहीं है उससे और कुछ--का उपजना शक्य नहीं है; भ्रौर यह सिद्धान्त भ्रद्वैत-वादियों को भी मान्य हो चुका है, इसलिये दोनों ही ग्रोर ग्रङ्चन है। फिर यह उलभन सुलभे कैसे ? बिना ग्रहेत को छोडे ही निर्गुए से सगुएा की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है ग्रौर सत्कार्य-वाद की दृष्टिसे वह तो रका हुन्ना सा ही है। सच्चा पेंच है-ऐसी वैसी उलभन नही है। न्नीर तो क्या कुछ लोगो की समक्त में, अद्वैत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अड़चन है, जो सब मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी अड़चन से छड़क कर वे द्वैत को ग्रंगिकार लिया करते हैं। किंतु श्रद्धैती पिएडतो ने ग्रपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट श्रङ्चन के फन्दे से खूटने के लिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड़ मार्ग ढूँढ लिया है। वे कहते है, कि सत्कार्य-वाद अथवा गुएापरिएगम-वाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता है जब कार्य और कारएा, दोनो एक हो श्रेएी के ग्रथवा एक ही वर्ग के होते है, ग्रौर इस कारण श्रद्वैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निर्गुण ब्रह्म से, सत्य श्रौर सगुए। माया का उत्पन्न होना शक्य नही है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हो; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ दृश्य है, वहाँ सत्कार्य-वाद का उपयोग नही होता। सांख्य मत-वाले 'पुर्रथ के समान ही प्रकृति को स्वतन्त्र ग्रीर सत्य पदार्थ मानते है। यही कारण है जो वे निर्मुण पुरुष से सगुए। प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार कर नहीं सकते। कितु अहैत वैदान्त का सिद्धान्त यह है, कि साया अनादि बनी रहे, फिर भी वह सत्य ग्रौर स्वतन्त्र नहीं है; वह तो गीता के कथानुसार 'मोह' 'श्रज्ञान' श्रथवा 'इंद्रियो को दिखाई देनेवाला दृश्य' है। इसलिये सत्कार्य-वाद से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अद्वेत सिद्धान्त के लिये किया ही नहीं जा सकता। बाप से लड़का पैदा हो, तो कहेगे कि वह इसके गुएा-परिएाम से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति है; श्रौर जब कभी वह बच्चे का, कभी जवान का श्रीर कभी बुड्ढे का स्वाँग बनाये हुए देख पड़ता है, तब हम सदैव देखा करते हैं कि इस व्यक्ति में श्रीर इसके अनेक स्वाँगो में गुणुपरिणामरूपी कार्य-कारणभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी में श्राँखों को दिखाई देनेवाले उसके अतिबिम्ब को हम भ्रम कह देते हैं, श्रीर उसे

पुण परिएगम से उपजा हुन्ना दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी गृह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योति शास्त्र स्पष्ट कह देता है, कि उस ग्रह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता है वह, दृष्टि की कमजोरी श्रीर उसके ग्रत्यन्त दूरी पर रहने के कारण निरा दृक्य उत्पन्न हो गया है। इससे प्रगट हो गया कि कोई भी बात नेत्र श्रादि इंद्रियों के प्रत्यक्ष गीचर हो जाने से ही -स्वतन्त्र ग्रोर सत्य वस्तु मानी नही जा सकती। फिर इसी न्याय का श्रध्यात्मशास्त्र में उपयोग करके यदि यह कहें तो क्या हानि है, कि ज्ञान-चक्षुरूप दूरवीन से जिमका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है; स्रोर ज्ञानहीन चर्मचक्षुग्रों, को जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परब्रह्म का कार्य नहीं है-वह तो इन्द्रियों की दुर्वलता से उपजा हुआ निरा भ्रम अर्थात् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह श्राक्षेप ही नहीं , फबता कि निर्गुए से सगुए। उत्पन्न नही हो सकता। क्योंकि दोनो वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं है; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी है सिर्फ दुव्य; एवं प्रनुभव यह है कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी देखनेवाले पुरुष में दृष्टि-भेद से, अज्ञान से अथवा नज्रवन्दी से उस एक ही वस्तु के दृश्य वदलते रहते हैं। उदाहरए। यं, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द श्रौर श्रांखों से दिखाई देने-वाले रङ्ग--इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज सुनाई देती है, उसकी सूक्ष्मता से जाँच करके आधिभौतिक-शास्त्रियों ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है, कि 'शब्द'या तो वायुकी लहर है या गति। ग्रौर ग्रव सूक्त्र शोध करने से निश्चय हो गया है कि भ्राबों से देख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, भ्रादि रद्रग भी मूल में एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार है और सूर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि 'गति 'मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आँखें उसी का रङ्ग बतलाती है, तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ प्रधिक न्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावें, तो सभी नाम-रूपो की उत्पत्ति के सम्बन्य में सत्कार्य-वाद'की सहायता के विना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार। लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न इन्द्रिया श्रपनी श्रपनी श्रोर से शब्द-रूप श्रादि श्रनेक नाम-रूपात्मक गुंएरे का ' ग्रम्यारोप ' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती है; परन्तु कोई आवश्यकता नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होवें ही। श्रीर इसी श्रर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सर्प का, श्रयवा सीप में चाँदी का भ्रम होना, या प्रांख में उँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना, प्रथवा अनेक रंगों के चष्मे लगाने पर एक पदार्य का रंग-विरंगा देख पड़ना आदि अनेक दृष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते है । मनुष्य की इन्द्रियां उससे कभी छूट नहीं जाती है, इस कारण जगत् के नाम-रूप अथवा गुण उससे नयन-पथ में गीचर तो श्रवश्य होंगे; परंतु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत् का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता है, वही इस जगत् के मूल का अर्थात्

निरपेक्ष श्रौर नित्य स्वरूप है । मनुष्य की वर्तमान इंद्रियों की श्रपेक्षा यदि, उसे न्यूना-धिक इन्द्रियाँ प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि उसे जैसी भ्राजकल दीख पड़ती है वैसी ही न दीखती रहेगी। श्रौर यदि यह ठीक है, तो जब कोई पूछे कि द्रष्टा की--देखने-वाले मनुष्य की-इंद्रियों की अपेक्षा न करके बतलाओं कि सृष्टि के मूल में जो -तत्त्व हैं उसका नित्य श्रोर सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उत्तर देना पड़ता है कि वह मूलतत्त्व हैं तो निर्गुण, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाई देता है—यह मनुष्य की इंद्रियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुण । ग्राधिभौतिक शास्त्र में उन्हीं बातों की जाँच होती है कि जो इंद्रियों को गोचर हुआ करती है, श्रौर यही कारण है कि वहाँ इस ढँग के प्रकृत होते ही नहीं । परन्तु मनुष्य श्रौर उसकी इंद्रियों के नष्ट-प्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि ईश्वर भी सफाया हो जाता है अथवा मनुष्य को वह श्रमुक प्रकार का देख पड़ता है; इसलिये उसका त्रिकालावाधित, नित्य श्रौर निर्पेक्ष स्वरूप भी वही होना चाहिये। श्रतएव जिस श्रध्यात्म शास्त्र में यह विचार करेना होता है, कि जगत् के मूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या है, उसमें मानवी इंद्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है ग्रौर जितना हो सके उतना, बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इंद्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुण ग्राप ही ग्राप छूट जाते है, श्रौर यह सिद्ध हो जाता है कि बहा का नित्य स्वरूप इंद्रियातीत प्रथित् निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है। परन्तु ग्रव प्रश्न होता है कि जो निर्मुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन, श्रीर किस प्रकार करेगा?
इसी लिये ब्रह्नैत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का अन्तिम अर्थात्।
निरपेक्ष और नित्य स्वरूप निर्मुण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी निर्मुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग सगुण दृश्य की अलक देख पड़ती है। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है, कि निर्मुण को सगुण करने की यह शक्ति इंद्रियों ने पा कहाँ से ली? इस पर ब्रह्मैत वेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है, कि मानवी ज्ञान की गति वहीं तक है, इसके आगे उसकी गुज़र नहीं; इसलिये यह इंद्रियों का अज्ञान है, और निर्गुए परब्रह्म में सगुण जगत् का दृश्य देखना यह उसी अज्ञानका परिएाम है; श्रथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चित हो जाना पड़ता, है, कि इंद्रियाँ भी परमेश्वर की सृष्टि की ही है, इस कारएा यह सगुएासृष्टि (प्रकृति) निर्गुएा परमेश्वर की ही एक 'देवी माया 'है (भी. ७. १४)। पाठकों की समक्त में श्रव गीता के इस वर्णन का तत्त्व श्रा जावेगा, कि केवल इंद्रियों से देखनेवाले अप्रवृद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण देख पड़े सही; पर उसका सच्चा और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है, उसको ज्ञान-दृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी. ७. १४. २४, २४)। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है श्रौर मनुष्य की इंद्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता है; फिर भी इस वात का थोड़ा सा खुलासा कर देना श्रावश्यक है, कि उक्त सिद्धान्त में 'निर्गुण ' शब्द का अर्थ क्या समभा जावे । यह सच है, कि हवा की लहरों पर शब्द-रूप

श्रादि गुणो का ग्रयवा सीप पर चाँदी का जब हमारी इंद्रियाँ श्रव्यारोप करती है, तब हवा की लहरों में शब्द-रूप ग्रादि के अथवा सीप में चांदी के गुए नहीं होते; परन्तु यद्यपि उनमें ब्रघ्यारोपित गुण न हो, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनते भिन्न गुए मूल पदार्थों में होगे ही नहीं । क्योंकि, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि यद्यपि सीप में चांदी के गुए नहीं हैं, तो भी चांदी के गुएों के अतिरिक्त और दूसरे गुए उसमें रहते ही हैं । इसी से अब यहाँ एक और शंका होती है—यदि कह कि इदियों ने अपने अज्ञान से मूल ब्रह्म पर जिन गुएों का अध्यारोप किया था, वे गुण ब्रह्म में नही हैं, तो क्या और दूसरे गुण परव्रह्म में न होगे ? श्रीर यदि मान लो कि है, तो फिर वह निर्गुण कहाँ रहा ? किन्तु, कुछ ग्रौर ग्रधिक सूक्ष्म विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि मूल ब्रह्म में इंद्रियों के द्वारा श्रध्यारोपित किये गये गुएगे के अतिरिक्त और दूसरे गुएग हो भी, तो हम उन्हे मालूम ही कैसे कर सकेगे ? क्यों कि गुणों को मनुष्य अपनी इंद्रियों से ही तो जानता है, और जो गुण इदियों को अगोचर है, वे जाने नहीं जाते। सारांक्ष, इंद्रियों के द्वारा अध्यारोपित गुणों के अतिरिक्त परशहा में यदि और कुछ दूसरे गुण हो तो उनको जान लेना हमारे सामर्थ्य के वाहर है; श्रीर जिन गुणो को जान लेना हमारे कावृ में नहीं उनको परब्रह्म में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। श्रतएव गुण शब्द का 'मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुए ' अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते हैं कि बह्म 'निर्नुण 'हैं। न तो ग्रहैत वेदान्त ही यह कहता है, ग्रीर न कोई दूसरा भी कह सकेगा, कि मूल परब्रह्म-स्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति भरी होगी, कि जो मनुष्य के लिये श्रतक्यं है। किवहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इंद्रियों के उक्त श्रज्ञान श्रथवा माया को उसी मूल परब्रह्म की एक अतर्क्य शक्ति कहा करते है।

त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नही है; किन्तु एक ही निर्गुण वृद्ध्या पर मनुष्य की इद्दियां अज्ञान से सगुण वृद्ध्यों का अध्यारोप िज्या करती है। इसी मत को 'विवर्त-वाद' कहते हैं। अद्देत वेदान्त के अनुसार यह उपपत्ति इस वात को हुई कि जब निर्गुण इद्धा एक ही मूलतत्त्व है, तब नाना प्रकार का सगुण जगत् पहले दिखाई कैसे देने लगा? कणाद-प्रणृति न्यायशास्त्र में असंख्य परमाणु जगत् के मूल कारण माने गये है, और नैध्यायिक इन परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंख्य परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंख्य परमाणुओं के संयोग होने लगा, वहाँ सृष्टि के अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। परमाणुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिये इसको 'आरम्भ-वाद' कहते हैं। परन्तु नैध्यायिकों के असंख्य परमाणुओं के मत को सांख्य-मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़सृष्टि का मूल कारण 'एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि वनती है। इस मत को 'गुणपरिणाम-वाद'

कहते हैं। क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है, कि एक मूल सगुए प्रकृति के गुए विकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादो को श्रद्वेती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते। परमाणु श्रसंख्य है, इसलिये श्रद्वैत मत के म्रनुसार वे जगत् का मूल हो नही सकते; श्रौर रह गई प्रकृति, सो यद्यपि वह एक हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतंत्र होने के कारए। श्रद्धैत सिद्धान्त से यह हैत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से श्रौर कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निर्गुए ब्रह्म से सगुएा कैसे उपजी है। क्योंकि, सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्गुण से सगुण हो नही सकता। इस पर वेदान्ती कहते हैं, कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है जहाँ कार्य ग्रीर कारण दोनों वस्तुएँ सत्य हों। परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है, श्रौर जहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता। क्योंकि हम सदैव देखते है, कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा—देखनेवाले पुरुष—के दृष्टि भेद के कारए। ये भिन्न भिन्न वृदय उत्पन्न हो सकते हैं । इस न्याय का उपयोग निर्गुए। बह्म और सगुण जगत् के लिये करने पर कहेगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य के इन्द्रिय-धर्म के कारए। उसी में सगुणत्व की भलक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्त-वाद है। विवर्तवाद में यह मानते है, कि एक ही मूल सत्य द्रव्य पर अनेक असत्य प्रर्थात् सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यारोप होता है; और गुए।-परिएाम-वाद में पहले से ही दो सत्य द्रव्य मान लिये जाते है, जिनमें से एक एक के गुणों का विकास हो कर जगत् की नाना गुण्युक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती है। रस्सी में सर्प का भास होना विवर्त है; और दूध से दही बन जाना गुण-परि-एाम है। इसी कारण वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति में इन दोनों वादों के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं:--

यस्तात्विकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः। अतात्विकोऽन्यथाभावो विर्वतः स उदीरितः॥

"किसी मूल वस्तु से जब तास्विक ग्रर्थात् सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) परिएाम कहते हैं, और जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही कुछ की कुछ (ग्रतास्विक) भासने लगती है, तब उसे विवर्त कहते है " (वे. सा. २१)। आरम्भ-वाद नैय्यायिकों का है, गुणपरिएाम-वाद सांख्यों का है, ग्रीर विवर्त वाद ग्रहेती वेदान्तियों का है। ग्रहेती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोनों सगुण वस्तुग्रों को निर्गुण बहा से भिन्न ग्रीर स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह ग्राक्षेप

<sup>\*</sup> अग्रेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यो कहेगे:—appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing itself.

गी. र. १६

होता है, कि सत्कार्य-बाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति, होना असम्भव हैं । इसे दूर फरने के लिये ही विवर्त-वाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह समऋ वैठे हैं, कि वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते है अयवा आगे कभी न करेगे, यह इनकी भूल है। अद्वैत मत पर, सांख्यमत-वालों का अथवा अन्यान्य द्वैतमत-वालो का भी जो यह मुख्य आक्षेप रहता है, कि निर्गुए बह्य से सगुए प्रकृति का अर्थात् माया का उद्गम हो नहीं सकता, सो यह श्राक्षेप कुछ श्रपरिहार्य नहीं है । विवर्त-वाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना है, कि एक ही निर्गुण बहा में माया के अनेक दृश्यों का हमारी डिन्द्रयों को दिख पड़ना सम्भव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, श्रर्थात् जहाँ विवर्त-वाद से यह सिद्ध हुआ कि एक निर्गुए परब्रह्म में ही त्रिगुएगत्मक सगुएा प्रकृति के दृश्य का दिख पड़ना शक्य है। वहाँ, वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि महीं, कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण्-परिणाम से हुआ है। अहैत वेदान्त का मुख्य कथन यही है, कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है—सत्य नहीं है। जहाँ प्रकृति का दृश्य एक वार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आगे चल कर निकलनेवाल दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अर्द्धत वेदान्त को यह मान लेने में फुछ भी श्रापत्ति नहीं है, कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे दृश्य के गुण श्रीर दूसरे से तीसरे श्रादि के, इस प्रकार नाना-गुणात्मक दृश्य उत्पन्न होते है। श्रतएव यद्यपि गीता में भगवान् ने वतलाया है, कि "यह प्रकृति मेरी ही माया है" (गी. ७. १४; ४. ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित (गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस "गुएग गुएगेषु वर्तन्ते " (गी. इ. २८; १४. २३) के न्याय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है, कि <u>विवर्त</u>-वाद के प्रनुसार मूल निर्गुण परब्रह्म में एक वार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने. पर इस मायिक दृश्य की, प्रर्थात् प्रकृति के अगले विस्तार की, उपपत्ति के लिये गुणोत्कर्ष का तत्त्व गीता को भी मान्य हो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत् को ही एक बार मायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि इन दुव्यों के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही चाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है, कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी नियम-बद्ध ही रहता है। उनका तो इतना ही कहना है, कि मूल प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं श्रीर परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का श्रिधपित है। वह इनसे परे हैं, श्रौर उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्त्व श्रर्थात् नित्यता प्राप्त हो गई है । दृश्य-रूपी सगुण श्रतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो जिकाल में भी श्रवाधित रहें।

यहाँ तक जो विवेचन किया है, उससे ज्ञात होगा, कि ज्ञमत्, जीव और परमेश्वर—अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिभाषा के अनुसार माया (अर्थात माया हे जिल्हा किया हुआ जगत्), आत्मा और परब्रह्म—का स्वरूप क्या है एवं इनका

श्वरस्पर क्या सम्बन्ध है । भ्र<u>ध्यात्म दृष्टि से जगत् की सभी वस्तुश्रों के दों वर्ग होते</u> हैं-- 'नाम-रूप' श्रौर नाम-रूप से श्राच्छादित 'नित्य तत्त्व । इनमें से नाम-रूपों को ही सगुए। माया ग्रथवा प्रकृति कहते हैं । परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने पर जो 'नित्य द्रव्य ' बच रहता है, वह निर्गुए ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुए। बिना नाम-रूप के रह नहीं सकता । यह नित्य और अव्यक्त तत्त्व ही पर-कहा है, ग्रीर मनुष्य की दुर्बल इंद्रियों को इस निर्गुए परब्रह्म में ही सगुए माया उपजी हुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्थ नहीं है; परब्रह्म ही सत्य ग्रर्थात् त्रिकाल में भी श्रवाधित और कभी न पलटनेवाली वस्तु है। दृश्य सृष्टि के नाम-रूप भ्रौर उनसे भ्राच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्धी ये सिद्धांत हुए । श्रव इसी न्याय से मनुष्य का विचार करे तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह ग्रीर इंद्रियाँ दृष्ट्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान नाम-रूपात्मक अर्थात् अनित्यै माया के वर्ग में हैं; भौर इन देहेन्द्रियों से ढँकी हुक्री आत्मा नित्यस्वरूपी परब्रह्म की श्रेणी की है; श्रथवा बहा धौर ग्रात्मा एक ही है। ऐसे अर्थ से बाहच को स्वतन्त्र, सत्य यदार्थ न माननेवाले ग्रहेंत-सिद्धान्त का और बौद्ध-सिद्धान्त का भेद श्रब पाठकों के ध्यान में ग्रा ही गया होगा। विज्ञान-वादी बौद्ध कहते है, कि बाहच सृष्टि ही नहीं है, वे श्रकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; श्रौर वेदान्तशास्त्री बाहच सृष्टि के तित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही श्रसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते है, कि इस नाम-रूप के मूल में ग्रोर मनुष्य की देह में-दोनों में -एक ही श्रात्मरूपी, नित्य द्रस्य भरा हुन्ना है; एवं यह एक जात्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है। सांख्य मतवालों ने 'श्रविभक्तं विभक्तेषु ' के न्यांय से सृष्ट पदार्थों की श्रनेकता के एकीकरए। को जड़ प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने न्यदं की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो 'पिएड़ में है वही ब्रह्माएड़ में है; 'इस कारए। अब सांख्यों के असंख्य पुरुषो का और प्रकृति का एक ही परमात्मा में ब्रद्देत से या ब्रविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध भ्राधिभौतिक पिएडत हेकल ग्रहैती हैं सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है; श्रौर वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धांत स्थिर करता है, कि दिक्कालों से श्रमर्यादित, श्रमृत श्रौर स्वतन्त्र चिद्रूपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूल है। हेकल के जड ग्रहैत में ग्रीर ग्रध्यात्मशास्त्र के ग्रहैत में यह ग्रत्यन्त महत्त्व-थूर्ण भेद हैं। श्रद्दैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, ग्रौर एक पुराने कवि ने समग्र प्रद्वैत वेदान्त के सार का वर्णन यों किया है-

> श्लोकार्धेन प्रवस्थामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिख्या जीवो ब्रह्मैव नापरः॥

"करोड़ों प्रन्थों का सार ग्राघे क्लोक में बतलाता हूँ——(१) ब्रह्म सत्य है, (२) जगत् प्रर्थात् जगत् के सभी नाम-रूप मिथ्या ग्रथदा नाशवान् है; ग्रीर (३) र कुट द्वा

की श्रात्मा एवं ब्रह्म मूल में एक ही है, दो नहीं। "इस क्लोक का 'मिथ्या' शब्द यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदारएयक उपनिषद् के अनुसार इसके तीसरे चरण का 'ब्रह्मामृतं जगत्सत्यम्' पाठान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले ही वतला चुके हैं कि इससे भावार्थ नहीं बदलता है। फिर कुछ वेदान्ती इस बात को लेकर फिजूल भगड़ते रहते हैं, कि समूचे दृश्य जगत् के श्रदृश्य किन्तु नित्य परब्रह्मरूपी मूलतत्त्व को सत् (सत्य) कहे या श्रसत् (श्रसत्य = श्रनृत) । श्रतएव इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते हैं, कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या हैं। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न श्रर्थ होते हैं, इसी कारए। यह भगड़ा मचा हुन्रा है; श्रीर यदि घ्यान से देखा जावें कि प्रत्येक पुरुष इस 'सत् ' शंब्द का किस अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नही रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है, कि ब्रह्म अवृत्य होने पर भी नित्य है, श्रीर नाम-रूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पल-पल में बदलनेवाला हैं। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ है (१) आँखों के आगे अभी प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला ग्रर्थात् व्यक्त (फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले चाहे न बदले); ब्रौर दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यक्त स्वरूप कि जो सदव एक सा रहता है, श्रांखों से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला श्रर्थ जिनको सम्मत है, वे श्रांको से दिलाई देनेवाले नाम-ल्पात्मक जगत् को सत्य कहते हैं। और परव्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात् आँखो से न देख पडने-वाला श्रतएव श्रसत् श्रथवा श्रसत्य कहते हैं । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् में दृश्य सृष्टि के लिये 'सत् ' ग्रीर जो दृश्य सृष्टि से परे हैं उसके लिये 'त्यत् ' (श्रर्थात् जो कि परे हैं) अथवा 'अनृत' (आँखों को न देख पड़नेवाला) शब्दों का उप-योग करके वहा का वर्णन इस प्रकार किया है, कि जो कुछ, मूल में या आरम्भ में था वही द्रव्य "सच्च त्यच्चाभवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । " (तै. २. ६)—सत् (ग्राखो से देख पड़नेवाला) ग्रौर वह (जो परेहैं), वाच्य ग्रौर ग्रनिवर्चिय, साधार ग्रौर निराधार, नात और अविज्ञात (अज्ञेय), सत्य और अनृत, -इस प्रकार द्विथा बना हुआ है। परन्तुं इस प्रकार बहा को 'अनृत कहने से अनृत का अर्थ भूठ या असत्य नहीं है, क्योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद् में ही कहा है, कि "यह अनृत ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्ठा ' अथवा आधार है, इसे और दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं है-एवं जिसने इसको जान लिया वह ग्रभय हो गया।" इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हैं, कि शब्द-भेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही अन्त में कहा है कि " असदा इदमग्र आसीत्" यह सारा जगत् पहले असत् (ब्रह्म) था, और ऋग्वेद के (१०. १२६. ४) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत् यानी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २. ७)। इससे भी स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर ' ग्रसत् ' शब्द का प्रयोग ' ग्रब्यक्त ग्रयांत् ग्रांखों से न देख पडनेवाले ' के अर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तसूत्रो (२.१.१७) में बादरायणाचार्य ने उक्त वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगो को 'सत्' अथवा 'सत्य ? शब्द का यह अर्थ (ऊपर बतलाये हुए अर्थों में से दूसरा अर्थ) सम्मत है-अर्थं से न देख पड़ने पर भी सदैव रहनेवाला श्रथवा टिकाऊ-वे उस श्रदृश्य परब्रह्म को ही न्सत् या सत्य कहते हैं, कि जो कभी नहीं बदलता और नाम-रूपात्मक माया को श्रसत् यानी श्रसत्य श्रर्थात् विनाशी कहते हैं। उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन किया गया है, कि "सदेव सोम्येदमग्र श्रामीत् कथमसतः सज्जायेत "--पहले यह सारा जगत् सन् (ब्रह्म) था, जो श्रसत् है यानी नही उससे सत् यानी जो विद्यमान है—मौजूद है—कैसे उत्पन्न होगा (छां. ६. २. १, २) ? फिर भी छांदोग्य उपनिषद् में ही इस परवहा के लिये एक स्थान पर अध्यक्त अर्थ में 'असत्' शब्द । प्रयुक्त हुआ है (छां. ३. १६. १)"। एक ही परब्रह्म को भिन्न भिन्न समयो और अर्थी में पुक बार 'सत् 'तो एक बार ' ग्रसत् ', यों परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गड़बड़--श्रर्थात् बाच्य अर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्द-बाद मचवाने में सहायक--प्रणाली ग्रागे चल कर रक गई; ग्रीर अन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है कि बहा सत् या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि ग्रसत् प्रर्थात् नाशवान् है। भगवदगीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है, श्रौर इसी के -म्रनुसार दूसरे मध्याय (२. १६-१८) से कह दिया है. कि परक्रह्म सत् भीर श्रिताशी है, एवं नाम-रूप असत् अर्थात् नाशवान् है; और वेदान्तसूत्रो का भी ऐसा ही मत है। फिर भी दृश्य सुष्टि को 'सत्' कह कर परब्रह्म को 'ग्रसत्' या 'त्यत्' (वह = परे का) कहने की तैत्तिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशाँ अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिभाषा से इसका भली भाँति खुलासा हो जाता है, कि गीता के इस अतत्-सत् ब्रह्मनिर्देश (गी. १७. २३) का गूल अर्थ क्या रहा होगा । यह 'ॐ' गूढ़ाक्षररूपी वैदिक मन्त्र है; उपनिषदों में इसका अनेक रीतियो से व्याख्यान किया गया है (प्र. ५; मां; ८-१२; छां. १. १)। 'तत्' यानी वह श्रयवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनेवाला श्रनिर्वाच्य तत्त्व है; श्रोर 'सत्' का श्रर्थ है श्रांखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सडकल्प का अर्थ यह है, कि ये तीनों मिल कर सब बहा ही है; और इसी-अर्थ में भगवान् ने गीता में कहा है कि "सदसच्चाहमर्जुन" (गी. ६. १६)--मत् यानी पर-कहा श्रीर श्रसत् श्रर्थात् दृश्य सृष्टि, दोनो में ही हूँ। तथापि जब्न कि गीता में कर्म-योग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्रहवें अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; 'ॐ तत्सत्' के 'सत्'

<sup>्</sup>र ग्रध्यात्मशास्त्र-वाले अग्रेज ग्रन्थकारों में भी, इस विषय में मतभेद हैं, कि real ग्रर्थात् सत् शब्द जगत् के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तु-तत्त्व (ब्रह्म) के लिये। कान्ट दृश्य को सत् समभ कर (real) वस्तुतत्त्व को श्रवि-नाशी मानता है। पर हेकल श्रीर ग्रीन प्रभृति दृश्य को असत् (unreal) समभ कर वस्तुतत्त्व को (real) कहते हैं।

शब्द का श्रयं लोकिक दृष्टि ने भला श्रयांत् सय्वृद्धि से किया हुश्रा श्रथवा वह कर्म है, कि जिसका श्रव्छा फल मिलता है; श्रीर तत् का श्रयं परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुश्रा कर्म है। संकल्प में जिसे 'तत् ' कहा है वह दृश्य सृष्टि यानी कर्म ही है (देखो श्रगला प्रकरण), श्रतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मप्रधान श्रयं मूल श्रयं से सहज ही निष्पन्न होता है। ॐतत्सत्, नेति नेति, राच्चिवानन्द, श्रौर सत्यन्य सत्यं के श्रतिरिक्त श्रौर भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उपनिषदो में है; परन्तु उनको यहां इमलिये नही बतलाया, कि गीता का श्रयं समक्षने में उनका उप-योग नहीं है।

जगत्, जीव ग्रौर परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर मस्वन्ध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान ने जो कहा है, कि "जीव मेरा ही ' ग्रंश ' हैं " (गीता. १५.७) ग्रीर "में ही एक 'ग्रंग्न' से सारे जगत् में व्याप्त हूँ " (गी. १०. ४२) — एवं बादरायणाचार्य ने भी वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १९) में यही वात कही है-अथवा पुरुषसूक्त में जो " पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या-मृतं दिवि " यह बर्णन है, उसके 'पाद 'या ' ग्रंश ' शब्द के ग्रर्थ का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह निरवयव ग्रौर नाम-रूप-रहित है; ग्रतएव उसे काट नहीं सकते (ग्रच्छेद्य) श्रीर उसमें विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य); श्रीर इसलिये उसके श्रलग श्रलग विभाग या दुकडे नहीं हो सकते (गी. २. २५) । अतएव जो परब्रह्म सघनता से श्रकेला ही चारो श्रोर व्याप्त है, उसका श्रौर मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाली भ्रात्मा को भेद वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है, कि 'शरीर आत्मा' परब्रह्म का ही 'अंश' है; तथापि 'अश' या 'भाग' शब्द का प्रर्थ "काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा", या "अनार के अनेक दानी में से एक दाना " नहीं है; किन्तु सात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समभना चाहिये, कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और घटाकाश) एक ही सर्वेन्यापी आकाश का ' अंश ' या भाग है, इसी प्रकार ' शारीर आत्मा ' भी परव्रह्म का श्रंश है (श्रमृतविन्दूपनिषद् १३ देखो)। सांख्य-वादियों की प्रकृति श्रीर हेकल के जड़ाद्वैत में माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुए परमात्मा के सगुण अर्थात् मर्यादित अंश है। अधिक क्या कहे; आधिभौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या ग्रव्यक्त मूल तत्त्व है (फिर चाहे वह आकाशवत् कितना भी व्यापक हो), वह सब स्थल श्रीर काल से वद्ध केवल मान-रूप श्रतएव मर्यादित श्रीर नाशवान् है। यह वात सच है, कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे ग्राच्छादित हैं; परन्तु परब्रह्म उन तस्वो से मर्याटित न**ेहो कर उन सव में श्रोतश्रोत भरा** हुग्रा है श्रीर इसके श्रतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है, कि जिसका कुछ पता नहीं। परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के बाहर कितनी है, यह वतलाने के लिये

यद्यपि 'त्रिपाद ' शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया है, तथापि उसका श्रर्थ ' अनन्त ' ही इष्ट हैं। वस्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और तौल या संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार है; श्रीर यह बतला चुके है, कि परब्रह्म इन सब नाम-रूपो के परे हैं। इसी लिये उपनिषदों में ब्रह्म-स्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते है, कि जिस नाम-रूपात्मक 'काल 'से सब कुछ प्रसित है, उस 'काल ! को भी ग्रसनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परब्रह्म है (मै. ६. १५); श्रौर ' न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः'—परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 📝 सूर्य, चन्द्र, भ्रग्नि इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु वह स्वयं प्रकाशित है--इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदी में भ्रीर गीता में है उनका भी ऋर्य यही हैं (गी. १५. ६; कठ ५. १५; इवे. ६. १४) । सूर्य-चन्द्र-तारागए। सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ है। जिसे 'ज्योतिषां ज्योतिः' (गी. १३० १७; बृह. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश ग्रौर ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के परे श्रनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं है; और उप-निषदों में तो स्पष्ट कहा है, कि सूर्य-चन्द्र ग्रादि को जो प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (मुं. २. २: १०)। ग्राधिभौतिक शास्त्रो की युक्तियों से इन्द्रिय-गोचर होनेवाले अतिसूक्ष्म या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये-ये सब पदार्थ दिक्काल ग्रादि नियमों की कैद में बँधे हैं, ग्रतएव उनका समावेश 'जगत् ' ही में होता है। सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे निराला और उनसे कही अधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है; अतएवा केवल नाम-रूपो का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शास्त्रो की युक्तियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सूक्ष्म और प्रगल्भ हो जावे, तथापि सृष्टि के मूल ' श्रमृत तत्त्व ' का उनसे पता लगना सम्भव नही । उस श्रविनाशी, श्रविन कार्य और ग्रमत तत्व को केवल अध्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही ढूँढना चाहिये।

यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शास्त्रीय रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बातो का स्पष्टीकरंण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक और अनित्य है तथा इनकी अपेक्षा उनका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात् नाम-रूप-रिहत है वही सब से श्रेष्ठ है; और गीता में बनलाया गया है, कि अहान से निर्गुण ही सगुण सा मालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों में प्रथित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अक्षरों का कुछ ज्ञान हो गया है—इसमें कुछ विशेषता नही है। विश्वता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बत हो जावें, हृदय में जम जावें और नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस अकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सब प्राणियों में व्याप्त है, और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से वर्ताव करने का अचल स्वभाव

u.

हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पीढ़ियों के संस्कारों की, इन्द्रिय-निग्रह की, दीर्घोद्योग की, तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यन्त आवश्यक है। इन सव वातों की सहायता से "सर्वत्र एक ही ब्रात्मा " का भाव जब किसी मनुष्य के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने लगता है, तभी समकता चाहिये कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्ष्व हो गया ं है, ग्रोर ऐसे ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है (गी. ४.१८-२०; ६. २१, २२)-यही अध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमिण-भूत अन्तिम सिद्धान्त है। ऐसा आचरण जिस पुरुष में दिखाई न दे, उसे 'कच्चा' समभना चाहिये—अभी वह ब्रह्म-ज्ञानादि में पूरा पक नहीं पाया है। सच्चे साधु श्रीर निरे वेदान्त-शास्त्रियो में जो भेद है वह यही है। श्रीर इसी श्रभिप्राय से भगवद्गीता में ज्ञान का लक्षण वतलाते समय यह नहीं कहा, कि "वाहच सूष्टि के मूलतत्त्व को केवल बुद्धि से जान लेना " ज्ञान है; किन्तु यह कहा है, कि सच्चा ज्ञान वही है, जिससे " श्रमानित्व, क्षान्ति, श्रात्मनिग्रह, समबुद्धि " इत्यादि उदात्त मनोवृत्तियाँ जागृत हो जावे श्रौर जिससे चित्त की पूरी शुद्धता श्राचरण में सदैव व्यक्त हो जावे (गी. १३. ७-११) । जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म-निष्ठ (ग्रर्थात् ग्रात्म-ग्रनात्म-विचार में स्थिर) हो जाती है, ग्रीर जिसके मन को सर्व -भूतात्में क्य का पूरा परिचय हो जाता है उस पुरुष की वासनात्मक बृद्धि भी निस्सदेह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह समझने के लिये कि किसकी बृद्धि कैसी है, उसके श्राचरण के सिवा दूसरा वाहरी साधन नहीं है; श्रतएव केवल पुस्तकों से प्राप्त कोरे ज्ञान-प्रसार के श्राधुनिक काल में इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि 'ज्ञान' या 'समवृद्धि' शब्द में ही शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना (वासनात्मक वृद्धि), ग्रौर शुद्ध श्राचरण, इन तीनो शुद्ध वातो का समावेश किया जाता है । ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्पाएडत्य दिखलानेवाले, श्रौर उसे सुन कर वाह 'वाह !!' कहते हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान "एक वार फिर से—वन्स्भार "कहनेवाले बहुतेरे होगे (गी. २. २६; क. २. ७)। परन्तु जैसा कि अपर कह आये हैं, <u>जो मनुष्य अन्तर्वाहच शुद्ध अर्थात् साम्य</u>जील. हो गया हो; वही सच्चा आत्मनिष्ठ है और उसी को मुक्ति मिलती हैं, म कि कोरे पंडित को—फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और बुद्धिमान क्यो न हो। उपनि-यदों में स्पष्ट कहा है कि " नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया बहुना श्रुतेन " (क. २. २२.; मुं. ३. २. ३); श्रोर इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते है--दृश्य जगत् में भेद था सही; परन्तु हमारे ग्रध्यात्मशास्त्र ने निश्चित कर के रखा है, कि

जब ब्रह्मात्मेक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, और जहमज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्था को ही बृह्मित्वाण मोक्ष कहते हैं; यह ब्रह्मित्वाण किसी से किसी को दिया नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी आप्ति के लिये किसी अन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उसी स्थाप में और उसी स्थान पर मोक्ष घरा हुआ है; क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की मूल जुद्धावस्था है; वह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं। शिवगीता (१३.३२) में यह क्लोक है—

मोक्षस्य न हि वासोऽँस्ति न ग्रासान्तरमेव वा।
अज्ञानहृद्यग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः॥

श्चर्यात् "मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, श्चर्य यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े! वास्तव में हृदय की श्रज्ञानग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं "। इसी प्रकार श्रध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही श्चर्य भगवद्गीता के "श्रभितो ब्रह्मनिर्वाएां वर्तते विदितात्मनाम् " (गी. ५. २६)——जिन्हे पूर्णं स्रात्मज्ञान हुन्रा है उन्हे ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष ग्राप ही प्राप्त हो जाता है, तथा "यः सदा मुक्त एव सः" (गी. ४. २८) इस क्लोक में विश्वत है: श्रीर "बह्य बेद बहाँव सर्वति"-जिसने बहा को जाना, वह बहा ही हो जाता है (मुं. ३. २. ६) इत्यादि उपनिषद्-वाक्यो में भी वही अर्थ विशित है। मनुष्य की आत्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो यह पूर्णावस्था होती है उसी को 'ब्रह्मभूत' (गी. १८. ५४) या 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं (गी. २. ७२); और स्थितप्रज्ञ (गी. २. ५५–७२), भिक्तमान् (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग-वद्गीता में जो वर्णन है, वे भी इसी अवस्था के है। यह नही समभना चाहिये, कि जैसे सांख्य-वादी ( त्रिगुणातीत ' पद से प्रकृति ग्रीर पुरुष रोनो को स्वतन्त्र मान , कर पुरुष के केवलपन या 'कैवल्य' को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोक्ष गीता को भी सम्मत है; किन्तु गीता का श्रिभिप्राय यह है, कि श्रव्यात्मशास्त्र में कही गई -ब्राह्मी श्रवस्था " अहं ब्रह्मास्य "— मै ही ब्रह्म हूँ (बृ. १. ४. १०)—<u>क्रमी</u> हो अक्ति-मार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पातञ्जल योगद्वार्ग से, और कभी गुणागुण-विने जनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गो में श्रुध्यातमिवचार केवल - बुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-म्वरूप का ज्ञान होने के निये अक्ति ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने आगे चल कर तेरहवे प्रकरण में किया है। साधन कुछ भी हो; इतनी वात तो निविवाद है, कि बहाात्म क्य का अर्थात् संच्ये परमेश्वर-स्वख्य का ज्ञान होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा पहचानना, और उसी भाव के अनुसार वर्ताव करना ही अध्यात्म-ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय वही पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले हो वतला चुके है,

कि केवल इन्द्रिय-सुख पशूत्रो और मनुष्यो को एक ही समान होता है; इसलियें मनुष्य-जन्म की सार्यकता श्रयवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञान-प्राप्ति ही में है। सब प्राणियों के विषय में काया-वाचा-मन से सदैव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख कर अपने सव कर्मों को करते रहना हो नित्यमुक्तावस्था, पूर्ण योग या सिद्धावस्था है। इस श्रवस्था के जो वर्एन गीता में है, उनमें से बारह श्रध्यायवाले भक्तिमान् पुरुष के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत पुरप की साम्यावत्था का भ्रत्यन्त मनोहर भ्रौर चटकीला निरूपएा किया है; भ्रौर यह कहने में कोई हर्ज नही, कि इस निरूपए में गीता के चारो स्थानो में विष्त ब्राह्मी अवस्था का सार श्रा गया है; यथा:—"हे पार्थ! जिसके हृदय में विष-मता का नाम तक नहीं है, जो शत्रु और मित्र दोनों को समान ही मानता है; ष्रयवा हे पाएडव ! दीपक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह मेरा घर है इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसलिये वहाँ श्रॅंघेरा फर्लं; वीज वोनेवाले पर श्रौर पेड़ को काटनेवाले पर भी वृक्ष जैसे समभाव से छाया करता है; " डत्यादि (ज्ञा. १२. १८) । इसी प्रकार पृथ्वी के समान वह इस वात का भेद विलकुल नही जानता, कि उत्तम का ग्रहण करना चाहिये ग्रीर ग्रधम का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्राएा इस वात को नही सोचता कि, राजा के शरीर को चलाऊँ स्रौर रडक के शरीर को गिराऊँ; जैसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की तृपा वुक्ताऊँ ग्रीर व्याघा के लिये विष वन कर उसका नाश करूँ; वैसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एक सी मित्रता है, जो स्वयँ कृपा की मूर्ति है, ग्रौर जो 'मैं' ग्रौर 'मेरा' का व्यवहार नहीं जानता, श्रौर जिसे सुख-दुःख का भान भी नहीं होता" इत्यादि (ज्ञा. १२. १३)। अध्यात्मविद्या से जो कुछ अन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधमें के मूलभूत ग्रध्यात्म-ज्ञान की परम्परा हमारे यहाँ उपिनंखदों से लगा कर ज्ञानेक्वर, तुकाराम, रामदास, क्वीरदास, सुरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार श्रद्याहत चली आ रही है। परन्तु उपिनंखदों के भी पहले यानी श्रद्यन्त प्राचीन काल में ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुत्रा था, और तब से कम कम से श्राग उपिनंपदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह बात पाठकों को भली भाति समक्षा देने के लिये श्रृष्वेद का एक प्रसिद्ध सुक्त भाषान्तर सहित यहाँ अन्त में दिया गया है, जो कि उपिनंपदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का श्राधारस्तम्भ है। सृष्टि के श्रगम्य मूलतत्त्व श्रीर उससे विविध दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार इस सुक्त में प्रदक्षित किये गये हैं वैसे प्रगत्भ, स्वतन्त्र श्रीर मूल तक की खोज करनेवाल तत्त्वज्ञान के मार्मिक विचार श्रन्य किसी भी धर्म के मूलग्रन्थ में दिखाई

<sup>\*</sup> जानेश्वर महाराज के ' ज्ञानेश्वरी' ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधको भगाडे, वी ए सब-जज्ज, नागपूर, ने किया है ग्रीर वह ग्रन्थ उन्ही से मिल सकृता है ध

नहीं देते । इतना ही नहीं, िकन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूर्ण और इतन प्राचीन लेख भी अब तक कही उपलब्ध नहीं हुआ है । इसिलये अनेक पिट्यम् पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इसं सूक्त को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान क स्राक्चर्य-चिकत हो श्रपनी भाषाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने वि लिये किया है, िक मनुष्य के मन की प्रवृत्ति इस नाश्वान् ग्रीर नाम-रूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य ब्रह्म-शक्ति की और सहज ही कैसे भुक जाया करती है

,यह अग्रवेद के दसवें मंडल का १२६ वां स्कत है; और इसके प्रारम्भिक शब्दों से इं "-वासदीय सुक्त" कहते हैं। यही सुक्त तैतिरीय ब्राह्मण (२. ८. ६) में लिय गया है, श्रीर महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धर्म में इसी सुक्त के आधा पर यह बात बतलाई गई है, कि अग्रवाद् की इच्छा से पहले पहल सुध्ट के <u> इत्पन्न हुई</u> (मभा. शां. ३४२. ८) । सर्वानुक्रमिएाका के श्रनुसार इस सुक्त क ऋषि परमेष्ठि प्रजापित है ग्रौर देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टुप् यून के यान ग्यारह अक्षरों के चार चरणों की सात श्रुवाएँ हैं। 'सत्' और 'असत्' शब्द के दो दो ग्नर्थ होते हैं ; ग्रतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को 'सत्' कहने के विषय में उप निषत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके है, वह मतभेद श्रुग्वेद में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, इस मूल कारण के विषय कहीं तो यह कहा है, कि "एकं सिंद्वप्रा बहुवा वदन्ति (श्रृ. १. १६४. ४६ श्रथवा " एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति " (श्रृ. १. ११४. ५) — बह एक और स थानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं श्रीर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है; कि "देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः । सब जायत " (श्रृ. १०. ७२. ७) — देवताओं के भी पहले असत् से अर्थात् अन्यक 'से ' सत् ' ग्रर्थात् व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके ग्रतिरिक्त, किसी न किसी एव दृश्य तस्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में अग्वेद ही में भिन्न भिन्न भ्राने -वर्णन पाये जाते हैं; जैसे सृष्टि के आरम्भ में मूल हिरएयगर्भ था, अमृत और मृत दोनों उसकी ही छाया है, और आगे उसी से सारी मृष्टि निर्मित हुई है (अ. १ १२१. १, २); पहले विराट्रूपी पुरुष था, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई (मृ. १०.६०); पहले पानी (म्राप) था, उसमें प्रजापित उत्पन्न हुम (श्रृ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६); श्रृत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर राहि (भ्रन्धकार), ग्रौर उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (मृ १०. १६०. १) । अग्वेद में विश्ति इन्ही मूल द्रव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों र इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जैसे:—(१) जल का, तैतिरीय ब्राह्मण में प्राप वा इदमग्रे सिललमासीत्'—यह सब पहले पतला पानी था (तै. जा. १. १. इ ५); (२) ग्रसत् का, तैतिरीय उपनिषद् में 'श्रसद्वा इदमग्र श्रासीत् '--य पहले श्रसत् था (तै. २. ७); (३) सत् का, छांदोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत् --यह सब पहले सत् ही था (छा. ६. २) अथवा (४) आकाश का, 'आकाश परायएम '—ग्राकाश ही सब का मूल है (छां १, ६); मृत्यु का, बृहदारएयक में 'नैवेह किचनाग्र ग्रासीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत् '—पहले यह कुछ भी न था, मृत्यु से सब ग्राच्छादित था (वृह १, २, १); ग्रीर (६) तम का, मैन्युपनिषद्में 'तमो वा इदमग्र ग्रासीदेकम् ' (मै. ५, २)—पहले यह सब श्रकेला तम (तमोगुणी, ग्रन्थकार) था, —ग्रागे उससे रज ग्रीर सत्त्व हुग्रा। ग्रन्त में इन्हीं वेदवचनो का ग्रनुमरण करके मनुस्मृति में सृष्टि के श्रारम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया है '—

## आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्। अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥

श्रयांत् "यह सव पहले तम से यानी श्रन्थकार से व्याप्त था, भेदाभेद नहीं जाना जाता था, अगम्य ग्रोर निद्रित सा था; फिर ग्रागे इसमें श्रव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया " (मनु. १.५-८)। सृष्टि के ग्रारम्भ के मूल द्रव्य के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सुक्त के समय भी अवश्य प्रचित्त रहे होंगे; ग्रोर उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुग्रा/होगा, कि इनमें कीन सा मूल-द्रव्य सत्य माना जावे ? श्रतएव उसके सत्यांश के विषय में इस सुक्त के श्रृष्टि यह कहते हैं, कि—

#### सुक्त ।

न।सदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीव. कुह कस्य शर्म-न्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥१॥

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राज्या श्रह्नश्रासीत्प्रकेतः । श्रामीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽस ॥२॥

### अनुवाद् ।

१ तव अर्थात् मूलारम में असत् नहीं था और सत्भी नहीं था। अतिरक्ष नहीं था और उसके परेका आकाश भी नथा। (ऐसी अवस्था में ) किस ने (किस पर) आवरण डाला? कहाँ? किस के सुख के लिये? अगाव और गहन जल (भी) कहाँ था?

'२ तव मृत्यु अर्थात् मृत्युप्रस्त नाशवान् दृश्य सृष्टि न थी, अतएव (दूसरा) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थं (यह भेद) भी न था। (इसी प्रकार )रात्री और दिन का भेद समझने के लिये कोई साधन (= प्रकेत) न था। (जो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से वायु के विना श्वसोच्छ्वास लेता अर्थात् स्फूर्तिमान् होता रहा। इसके अतिरिक्त या इसके पर और कुछ भी न था।

<sup>ं</sup> ऋचा पहली—चौथे चरण में 'आसीत् किम्' यह ग्रन्वय करके हमने उक्त 'त्रर्थ दिया है, ग्रीर उसका भावार्थ है 'पानी तव नही था' (तै. ब्रा २२,९)।

तम ग्रासीत्तमसा गूढमग्रेऽ
् प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्
तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥३॥

कामस्तदग्रे समवर्तताधि
मनसो रेतः प्रश्रमं यदासीत्
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥

३. जो (यत्) ऐसा कहा जाता है, कि अन्यकार था, आरम्भ में यह सब अन्यकार से व्याप्त (और) भेदाभेद रहित जल था, (या) आभु अर्थात् सर्वव्यापी ब्रह्म (पहलेही) तुच्छ से अर्थात् झूठी माया से आच्छादित था, वह (तत्) मूल में एक (ब्रह्मही) तप की महिमा से (आगे रूपांतर से) प्रगट हुआ था है।

४. इसके मन का जो रेत अर्थात् बीज प्रथमतः निकला, वही आरम्भ मे काम (अर्थात् सृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ। ज्ञाताओ ने अन्तःकरण में विचार करके बुद्धि से निश्चित किया, कि (यही) असत् में अर्थात् मूल परब्रह्म में सत् का यानी विनाशी दृश्य सृष्टि का (पहला) सम्बन्ध है।

\*ऋचा तीसरी--कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणो को स्वतन्त्र मान कर उनका ऐसा विधानात्मक अर्थ करते है, कि " अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से म्राच्छादित म्राभु (पोलापन) था। "परन्तु हमारे मत से यह भूल है। क्यों ि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उस्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न था, तब उसके विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ मे, अन्धकार या पानी था। अच्छा, यदि वैसा अर्थ करे भी, तो तीसरे चरण के यत् शब्द को निरर्थक मानना होगा। अतएव तीसरे चरण के 'यत्' का चौथे चरण के 'तत्' से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि हम ने ऊपर किया है, अर्थ करना आवश्यक है। मूलारम्भ मे पानी वगैरह पदार्थ थे ' ऐसा कहनेवालो को उत्तर देने के लिये इस सूनत मे यह ऋचा आई है, और इसमें ऋषि का उद्देश यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथानुसार मूल मे तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही आगे यह सब निस्तार हुआ है। 'तुच्छ 'और 'आभु' ये शब्द एक दूसरे के प्रति-योगी है, अतएव तुच्छ के विपरीत 'म्राभु' शब्द का अर्थ बडा या समर्थ होता है; ग्रीर ऋग्वेद मे जहाँ अन्य दो स्थानो मे इस शब्द का प्रयोग हुम्रा है, वहाँ सायणाचार्यने भी उसका यही अर्थ किया है (ऋ १० २७. १,४)। पचदशी (चित्रं. १२९, १३०) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृत्ति. उत्त. ९ देखो), अर्थात् 'ग्रामु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परब्रह्म ही होता है। 'सर्व आः इदम् '—यहाँ थाः (ग्र + ग्रस्) ग्रसं घातुका भूतकाल है ग्रौर इसका ग्रर्थ ' आसीत ' होता है।

तिरञ्चीनो विततो रिक्मरेषाम् ग्रयः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेतोषा ग्रासन् महिमान श्रासन् स्वधा ग्रवस्तात् प्रयतिः परस्तात।५।

को श्रद्धा वेद क इह प्र बोचत् कुत श्राजाता कुत इयं विसृष्टिः। श्रदीग देवा श्रस्य विसर्जनेना-य को देद यत श्रावभूव ॥ ६॥

इयं विसृष्टियंत श्रावभूव यदि वा दधे यदि वा न दधे। यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो श्रंग वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥ ५ (यह) रिश्म या किरण या धागा इनमें आडा फैल गया, और यिद कहे कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था। (इनमें से कुछ) रेतोघा अर्थात् बीजप्रद हुए और (वढ कर) वडे भी हुए। उन्हीं की स्वगित इस ग्रीर रही ग्रीर प्रयति अर्थात् प्रभाव उस ग्रीर (व्याप्त) हो रहा। ६ (सत् का) यह विसर्ग यानी पसारा किससे या कहाँ से आया—यह (इससे अधिक) प्रयानी विस्तारपूर्वक, यहाँ कौन कहेगा? इसे कीन निश्चयात्मक जानता है? देव भी इस (सत् सृष्टि के) विमर्ग के पश्चात् हुए है। फिर वह जहाँ से हुई, उसे कौन जानेगा?

७ (सत्का) यह विसर्ग अर्थात् फैलाव न जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया—उसे परम आकाश में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष (हिरण्यगर्भ) है, वही जानता होगा; यान भी जानता हो। (कौन कह सके ?)

िसारे वेदान्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इंद्रियों को गोचर होनेवाले विकारी और विनाशी नास-रूपात्मक अनेक दृश्यों के फंदे में फंसे न रह कर, ज्ञान-दृष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक और अमृत तस्व है। इस मक्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्त सूक्त के ऋषि की बुद्धि एकदम दौड पड़ी है; इससे यह रपष्ट देख पड़ता है, कि उसका अन्तर्ज्ञान कितना तीव्र था मूलारम्भ में अर्थात् सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहलें जो कुछ था, वह सत् था या असत्, मृत्यु थी या अमर, आकाश था या जल, प्रकाश या या अंधकार ?—एसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए उक्त ऋषि सबके आगे दौड़ कर यह कहता है, कि सत् और असत्, मर्न्य और अमर, अंधकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवालों और आच्छादित, जुख देनेवाला और उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे अर्द्धित की परस्पर-सापेक्ष भाषा दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के अनन्तर की है; अतएव सृष्टि में इन दुन्हीं के उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात् जब 'एक और दूसरा' यह भेद ही न था तब, कौन किसे आच्छादित करता? इसलिये आरम्भ ही में इस सूक्त का ऋषि निभय हो कर यह कहता है, कि मूला-रम्भ के एक दृश्य को सत् या अमत्, आकाश या जल, प्रकाश या अंवकार, अमत

या मृत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेक्ष नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह इत सब पदार्थों से विलक्षण था और वह अकेला एक चारो ओर अपनी अप-रंपार शक्ति से स्फूर्तिमान् था; उसकी जोड़ी में या उसे श्राच्छादित करनेवाला अन्य कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में 'श्रानीत्' कियापद के 'श्रन्' धातु का श्रयं हैं क्वासोच्छ्वास लेना या स्फुरण होना, श्रीर 'प्राण्' शब्द भी उसी धातु से बना है; परन्तु जो न सत् है और न श्रसत्, उसके विषय में कीन कह सकता है, कि वह सजीव प्राणियों के समान क्वासोच्छ्वास लेता था, श्रीर क्वासोच्छ्वास के लिये वहाँ वायु ही कहाँ हैं ? श्रतएव 'श्रानीत्' पद के साथ ही-'श्रवातं' = विना वायु के श्रौर 'स्वधया' = स्वयं अपनी ही महिमा से इन दोनों पदों को जोड़ कर "सृष्टि का मूंलतत्त्व जड़ नहीं था" यह ब्रद्दैतावस्था का अर्थ द्वैत की भाषा में वड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, कि "वह एक बिना वायु के केवल अपनी ही शक्ति से स्वासी-च्छ्वास लेता या स्फूरितमान् होता था! "इसमें वाहचदृष्टि से जो विरोध दिखाई देता है, वह द्वेती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। "नेति नेति", "एकमेवादि-तीयम् " या " स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः " (छां. ७. २४. १)-ग्रपनी ही महिमा से अर्थात् अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला-इत्यादि जो परब्रह्म के वर्णन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त मर्थ के ही द्योतक हैं। सारी सुष्टि के मुलारंभ में चारों श्रोर जिस एक श्रनिवार्य तत्त्व के स्फुरए। होने की बात इस सुक्त में कही गई है, वही तत्त्व सुष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह शेष रहेगा। श्रतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि "सब पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता" (गी. प. २०); श्रौर ग्रागे इसी सुक्ती के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि "वह सत् भी नहीं है श्रौर असत् भी नहीं है " (गी. १३. १२) । परन्तु प्रश्न यह है, कि जब सृष्टि के मूलारम्भ में निर्गुण बहा के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि " ब्रारंभ में पानी, ब्रन्धकार, या ग्राभु और तुच्छ की जोड़ी थी " उनकी क्या व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के जितने वर्णन है जैसे कि-सृष्टि के ब्रारम्भ में ब्रंघकार था, या ब्रंघकार से ब्राच्छादित पानी था, या श्रामु (बहा) श्रीर उसको झाच्छादित करनेवाली माया (तुच्छ) ये दोनों पहले से थे इत्यादि; वे सब उस समय के है, कि जब प्रकेले एक मूल परब्रहा के तप-महात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वर्णन मूलारंभ के स्थिति के नहीं है। इस ऋचा में 'तप' शब्द से मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण शक्ति विविक्षित है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है (मुं. १.१.६ देखो) "एतावान् ग्रस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः" (ऋ. १०. ६०. ३) इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उस मूल द्रव्य के विषय में कहना न पड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है। परन्तु दृश्य वस्तु और द्रष्टा, भोक्त और भोग्य, भ्राच्छादन करनेवाला भीर आच्छाद्य, भ्रांच्छाद्य,

श्रीर प्रकाश, मर्त्य श्रीर श्रमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार अलग कर यद्यपि यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निर्मल चिद्रूपी विलक्षण परब्रह्म ही मूलारंभ में था; तथापि जब यह बतलाने का समय ग्राया कि इस ग्रनिवार्य, निर्गुण, ग्रकेले एक तत्त्व से ग्राकाश, जल इत्यादि द्वंद्वात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक विविच सृष्टि या इस सृष्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तब तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, असत् और सत् जैसी द्वैती भाषा का ही तो हमारे प्रस्तुत ऋषि न भा मन, काम, असत् आर सत् जसा हता भाषा का हा उपयोग किया है; और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी बृद्धि की पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मूल ब्रह्म को ही 'असत्' कहा है; परन्तु उसका अर्थ "कुछ नही "यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा है कि "वह है "। न केवल इसी सूक्त में, किंतु अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में गहन विषयो का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है (ऋ. १०.३१.७; १०.६१.४; वाज.सं. १७.२०देखो)— जैसे दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज्ञ के लिये श्रावश्यक घृत, सिमधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आई? (ऋ. १०. १३०.३), श्रथवा घर का दृष्टान्त ले कर प्रक्रन किया है, कि मूल एक निर्गुण से, नेत्रों को प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली श्राकाश-पृथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये लकड़ी (मूल प्रकृति) कैसे मिली?—कि स्विद्धनं क उस वृक्ष श्रास यतो द्यावा-पृथिवी तिष्ठतक्षुः । इन प्रश्नो का उत्तर, उपर्युक्त सूक्त की चौथी श्रौर पाँचवी ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उससे श्रधिक दिया जाना सम्भव नहीं है (वाज. सं. २३. ७४ देखो); श्रौर वह उत्तर यही है, कि उस श्रनिर्वाच्य, श्रकेले एक ब्रह्मा ही के मन में सृष्टि निर्माण करने का 'काम'—हपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुग्ना, श्रौर वस्त्र के धागों समान, या सूर्य प्रकाश के समान, उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे उपर अोर चहुँ ओर फैल गईँ तथा सत् का सारा फैलाव हो गया, अर्थात् आकाश-पुथ्वी की यह भव्य इमारत वन गई। उपनिषदी में इस सूक्ष्म के ग्रर्थ को फिर पृथ्वी की यह भव्य इमारत वन गर्ड । उपनिषदों में इस सूक्ष्म के अर्थ की फिर भी इस प्रकार प्रकट किया है, कि "सोऽकामयत । बहुं स्यां प्रजायेयेति" । (तै. २, ६; छां. ६. २. ३)—उस परब्रह्म को ही अनेक होने की इच्छा हुईं (बृ. १.४. देखो); ग्रांर अर्थ्व वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत द्रंव्य से ही पहले पहल 'काम' हुआ (अर्थ्व. ६.२. १६) । परन्तु इस सूक्त में विशेषता यह है, कि निर्गुए से सगुए की, असत् से सत् की, निर्दृन्द्व से द्रन्द्व की, अथवा प्रसद्धम से सद्धम की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिये अगम्य समक्त कर, सांख्यों के समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके सदृश्य किसी दूसरे तत्त्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सूक्त का ऋषि कहता है कि "जो बात ससक्त में नहीं आती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समक्त में नहीं त्राती; परंतु उसके लिये शुद्ध बुद्धि से और ग्रात्मप्रतीति से निश्चित किये गये ग्रनिर्वाच्य बह्य की योग्यता को दृश्य सृष्टिरूप माया की योग्यता के बराबर

सत समभो, ग्रीर न परब्रह्मके विषय में ग्रयनं ग्रहैत-भाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सोचना चाहिये की यश्चिप प्रकृति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे; तयापि इस अश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता कि उसमें सृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि ( महान् ) या श्रहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। और , जब कि यह दोष कभी टल ही नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है ? सिर्फ़ इतना कहो, कि यह वात समभ में नहीं श्राती कि मूल ब्रह्म से सत् ग्रर्थात् प्रकृति कैसे निर्मित हुई । इसके लिये प्रकृति को स्वतंत्र मान लेने की ही कुछ श्रावश्यकता नहीं है। मनुष्य की वृद्धि की कीन कहे, परन्तु देवताग्रो कि दिव्य-बृद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समक्ष में ग्रा जाना सभव नहीं; क्योंकि देवता भी दृश्य सृष्टि के म्रारभ होने पर उत्पन्न हुए है; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०० २ देखों ) । परन्तु हिरण्यगर्भ देवताओं से भी बहुत प्राचीन ग्रीर श्रेष्ठ है ग्रीर ऋग्वेद में ही कहा है; कि ग्रारम्भ में वह ग्रकेलाही "भूतस्य जात पतिरेक श्रासीत " (ऋ. १०. १२१. १..) साऱी सृष्टि का 'पित ' ग्रर्थात् राजा या श्रध्यक्ष था। फिर उसे यह बात क्योकर मालूम न होगी? और यदि उसे मालूम होगी; तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस बात को दुर्बोध या अगम्य क्यों कहते हो ? श्रतएव उस सुक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर दिया है कि "हाँ; वह इस बात को जानता होगा; " परन्तु ग्रंपनी बुद्धि से बहा-देव के भी ज्ञान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषिने आश्चर्य से साशक हो अन्त में तुरन्त ही कह दिया है, कि " प्रथवा, न भी जानता हो ? कौन कह सकता है ? क्यों कि वह भी सत् ही की श्रेणी में है इसितये 'परम' कहलाने पर भी 'श्राकाश' ही में रहनवाले जगत् के इस श्रध्यक्षको सत्, श्रसत्, श्राकाश और जल के भी पूर्व की बातो का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है ? " परन्तु यद्यपि यह बात समक्तमें नहीं स्राती कि एक 'स्रसत्' स्रर्थात् अव्यक्त और निर्गुण द्रव्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत् का अर्थात् मूल प्रकृति का संबध कैसे हो गया, तथापि मूलब्रह्म के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अद्वैत-भाव की डिगने नहीं विया है। यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, कि सात्त्विक श्रद्धा और निर्मल प्रतिभा के बल पर मनुष्य की बुद्धि ग्रचिन्त्य वस्तुओं के सघन वन में सिंह के समान निर्भय हो कर कैसे सञ्चार किया करती है और वहाँ की अतर्क्य बातो का यथाशिकत कैसे निश्चय किया करती है। यह सचमुच ही आश्चर्य तथा गौरव की बात है कि ऐसा सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है! हमारे देश में इस सूक्त के ही विषय का श्रागं बाह्मणों (तैत्ति बा. १. ८.९) में, उपनिषदो में और श्रनंतर वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थोमें सूक्ष्म रीति से विवेचन किया गया है। श्रीर पश्चिमी देशों में भी श्रर्वा-चीन काल के कान्ट इत्यादि तत्त्वज्ञानियो ने उसीका अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण किया है। परन्तु स्मरण रहे कि इस सुक्त के ऋषि की पवित्र बुद्धि में जिन परम सिद्धान्तों की गी. र. १७

स्फूर्ति हुई है, वही सिद्धान्त, श्रागे प्रतिपक्षियों को विवर्त-वाद के समान उचित उत्तर वे कर और भी दृढ, स्पष्ट या तर्कदृष्टि से निःसदेह किये गये हैं—इसके श्रागे श्रभी तक न कोई बढ़ा है और न बढ़ने की विशेष श्राशा ही की जा सकती है।

ग्रध्यात्म-प्रकरण समाप्त हुग्रा! ग्रब ग्रागे चलने के पहले 'केसरी' की चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक चल ग्राये हैं। कारए। यह है कि यदि इस प्रकार सिंहावुलोकन न किया जावे, तो विषयानुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि और किसी अन्य मार्ग में सञ्चार होने लगे (प्रन्यारम्भ में पाठको को विषय में प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञामा का संक्षिप्त स्वरूप बतलाया है और तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया है कि कर्मयोगशास्त्र ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अनतर चौथे, पाँचवे और छठे प्रकरण में सुखदु ख-विवेकपूर्वक यह बतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की श्राधिभौतिक उपपत्ति एक-देशीय तथा अपूर्ण है और आधिदैविक उपपत्ति लँगड़ी है। फिर कर्मयोग की ग्राध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यह जानने के लिये कि ग्रात्मा किसे कहते है, छुठे प्रकरण में ही पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ग्रीर ग्रागे सातवें तथा ग्राठवें प्रकरण में साख्य-शास्त्राग्तर्गत द्वैत के अनुसार क्षर-अक्षरविचार किया गया है। श्रौर फिर इस प्रकरणमें ब्राकार इस विषय का निरूपण किया गया है, कि ब्रात्मा का स्वरूप क्या है, तथा पिण्ड और ब्रह्माण्ड में दोनो ग्रोर एक ही श्रमृत ग्रीर निर्गुण श्रात्मतत्त्व किस प्रकार श्रोतप्रोत श्रौर निरन्तर व्याप्त है। इसी प्रकार यहां यह भी निश्चित किया गया है, कि ऐसा समबुद्धि-योग प्राप्त करके — कि सब प्राणिश्रो में एक ही ग्रात्मा है-उसे सदैव जागृत रखना ही आत्मज्ञान की और आत्मसुखकी पराकाष्टा है; और फिर यह बतलाया गया है कि भ्रपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध भ्रात्मनिष्ठ भ्रवस्था मं पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रर्थात् नर-देह की सार्थकता या मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार मनुष्य जाति के आध्यात्मिक परम साध्य का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगशास्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय श्राप ही श्राप हो जाता है, कि संसारमें हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते है वे किस नीति से किये जावें, श्रयवा जिस शुद्ध बुद्धि से उन सांसारिक व्यवहारो को करना चाहिये उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। क्योंकि ग्रब यह बतलाने की ग्राव-र्वियकता नहीं कि ये सारे व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि जिससे वे परि-एाम में ब्रह्मात्मैक्यरूप-समबुद्धि के पोषक या ग्रविरोधी हो। भगवद्गीता में कर्मयोग के इसी श्राघ्यात्मिक तत्त्व का उपदेश ब्रर्जुन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता । क्य़ोंकि कुछ लोगो का कहना है, कि नामरपात्मक सृष्टि के व्यवहार श्रात्मज्ञान के विरुद्ध है श्रतएव ज्ञानी पुरुष उनको छोड़ दे; श्रीर यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याच्य समभे जायेंगे, श्रीर फिर कर्म-श्रकर्मशास्त्र भी निरर्थक हो जावेगा! श्रतएव इस विषय का निर्णय करने के लिये कर्मयोगशास्त्रमें ऐसे प्रक्नो का भी विचार श्रवक्य करना

पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से है और उनका परिएाम क्या होता है, अथवा बुद्धिकी शुद्धता होने पर भी व्यवहार अर्थात् कर्म क्यों करना चाहिये? भगवद्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों की इन प्रश्नों का कुछ भी महत्त्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योही भगवद्गीता का वेदान्त या भिक्त या निरूपए समाप्त हुआ, त्योही प्रायः वे-लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते है। परन्तु ऐसा करना, हमारे मत से, गीता के मुख्य उद्देश की ओर ही दुर्लक्ष्य करना है। अतएव अब आगे कम कम से इस बात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपर्युक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये है।

# नववाँ प्रकरण ।

# कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्रय।

### क्रमणा वय्यते जन्तुर्विचया तु प्रमुच्यते । ३०

महाभारत, जाति २४०. ७।

मुद्यपि यह सिद्धान्त अन्त में सच है कि इस मुसार में जो कुछ है वह परबहा हो है; परब्रह्म को छोड कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियो को गोचर होनेवाली दृश्य सृब्धि के पदार्थों का अध्यातमहासत्र की चलनी में जब हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-ग्रनित्य-रूपी दो विभाग या समूह हो जाते हैं ---एक तो उन पदार्थों का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियो को प्रत्यक्ष देख पडता है; परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारण ग्रनित्य है ग्रीर दूसरा पर-मात्म-तत्त्व है जो नाम-रूपो से आच्छादित होने के कारए। अवृश्य, परन्तु नित्य है। यह सच है कि रसायन-शास्त्र में जिस प्रकार सब पदार्थों का पृथक्करए। करके उनके घटक-द्रव्य प्रलग ग्रलग निकाल लिये जाते है उसी प्रकार ये दो विभाग ग्राॅंखों के सामने पृथक् पृथक् नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनो को अलग थ्रलग करके ज्ञास्त्रीय उपपादन के सुभीते लिये उनको क्रमज्ञः '<u>बहुा अरेर '</u>माया' तथा कभी कभी 'ब्रह्म सुब्दि' और 'माया-सुब्दि' नाम दिया जाता है तथापि स्मरण रहे कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है, इस कारण उसके साथ सृष्टि शद्ध ऐसे अवसर पर अनुप्रासार्थ लगा रहता है और 'ब्रह्म-सृष्टि' शब्द से यह मतलव नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियो में से, दिक्काल ग्रादि नाम-रूपो से ग्रमर्यादित, ग्रनादि, नित्य, ग्रविनाशी, ग्रमृत, स्वतन्त्र और सारी दृश्य-सृष्टि के लिये श्राधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-सृष्टि में, ज्ञानचक्षु से सञ्चार करके **घ्रात्मा के ज्ञुद्ध स्वरूप अथवा भ्रे**पने परम साध्य का विचार पिछले प्रकरण में किया गया; ग्रीर सच पूछिये तो शुद्ध प्रध्यात्मशास्त्र वहीं समाप्त हो गया । परन्तु, मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्म-सृटिट का है, तथापि वृश्य-सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से म्राच्छादित है और ये देहेन्द्रिय म्रादिक नाम-रूप विनाशी है; इसलिये प्रत्येक मनुष्य की यह स्वभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर अमृतत्त्व कैसे प्राप्त क्हें। ग्राँर, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये 0--कर्मयोग-ज्ञास्त्र के इस विषय का विचार करने लिये, कर्म के कायदो से वैधी हुई ग्रनित्य माया-सृष्टि के हैती प्रदेश में ही ग्रब हमें ग्राना चाहिये। पिण्ड ग्रौर

<sup>🚁 &#</sup>x27;' र्क्स से प्राणी बाधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है। "

ब्रह्माण्ड दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य ग्रीर स्वतन्त्र श्रात्मा है, तो ग्रब सहज ही प्रश्न होता है कि पिएड के भ्रात्मा को ब्रह्माण्ड के अत्मा की पहचान हो जान में कौन सी अडचन रहती है और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न के हल करने के लिये नाम-रूपो का विवेचन करना श्रावस्थक होता है, क्योंकि वेदान्त के दृष्टि से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते है, एक ग्रात्मा ग्रथवा परमात्मा, ग्रौ १ दूसरा उसके ऊपर कां नाम-रूपो का ग्रावरए। इसलिये नाम-रूपात्मक ग्रावरए। के सिवा ग्रब अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। वेदान्तशास्त्र का मत है कि नाम-रूप का यह आवरण किसी जगह घन तो किसी जगह-विरल होने के कारण दृश्य सृष्टि के पदार्थों में सचेतन ग्रोर अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, गत्धर्व भ्रौर राक्षस इत्यादि भेद हो जाते है। यह नहीं कि म्रात्मा-रूपी ब्रह्म किसी स्थान में न हो। वह सभी जगह है--वह पत्थर में है ग्रौर मनुष्य में भी है। पर्न्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बक्स में, अथवा न्यूना-धिक स्वच्छ काच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार श्रात्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात् नाम-रूपात्मक श्रावरण के तारतम्य भेद से अचेतन और संचेतन ऐसे भेद हो जाया करते हैं। श्रीर तो क्या, इसका भी कारण वही है कि सचेतन में मनुष्यों श्रीर पशुश्रों को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यो नहीं होता। श्रात्मा सर्वत्र एक ही है सही; परन्तु वह ग्रादि से ही निर्गुण ग्रीर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता श्रीर वे साघन मनुष्य-योनी को छोड़ ग्रन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते. इस लिये मनुष्य-जन्म सब में श्रेष्ठ कहा गया । इस श्रेष्ठ जन्म में स्राने पर स्रात्मा के नाम-रूपात्मक ग्रावरण के स्थूल ग्रीर सूक्ष्म, दो भेद होते हैं। इनमें से स्थूल भावरण मनुष्य की स्थूल देह ही है कि जो शुक्र शोणित भ्रादि से बनी है। शुक्र से ग्रागे चल कर स्तायु, श्रस्थि ग्रीर मज्जा; तथा शोशित ग्रथीत् रक्त से त्वचा मांस ग्रौर केश उत्पन्न होते है-ऐसा समक कर इन सब को वेदान्ती 'श्रत्रमय कोश 'कहते है। इस स्थूल कोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते हैं कि इसके अन्दर क्या है तब कमका वायुरूपी प्राण अर्थात् 'प्राणमय कोका'। मन ग्रर्थात् 'मनोमय कौरा, ' बुद्धि ग्रर्थात् 'ज्ञानमय कोरा 'ग्रीर ग्रन्त में 'ग्रानन्दमय कोशं मिलता है। ग्रांत्मा इससे भी परे है। इसलिये तैर्तिरीयोपनिषद् में श्रत्रमय कोश से श्रागे बढ़ते बढ़ते श्रन्त में श्रानन्दमय कोश वतला कर वरुए ने भृगु को ब्रात्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १--५; ३.२--६)। इन सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राणादि कोशों, सूक्ष्म इन्द्रियों श्रीर पञ्चतन्मात्राम्रो को वेदान्ती 'लिग.' अथवा सूक्ष्म शरीर कहते है। वे लोग, 'एक ही ग्रात्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म कैसे प्राप्त होता है'— इसकी उपपत्ति, मांख्य-शास्त्र की तरह बुद्धि के ग्रनंक 'भाव ' मान कर नहीं लगाते;

किन्तु इम विषय में उनका यह सिद्धान्त है कि यह सब कर्म-विषाक का, अथवा कर्म के फलो का परिणाम है। गीता में, वेदान्तसूत्रों में और उपनिषदों में स्पष्ट कहा है कि यह कर्म लिग-शरीर के आश्रय से अर्थात् आधार से रहा करता है और जब आतमा स्थूल देह छोड़ कर जाने लगता है तब यह कर्म भी लिगशरीर-द्वारा उसके साथ जा कर बार बार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य करता महता है। इसलिये नाम-रूपात्मक जन्म-मरण के चक्कर से छूट कर नित्य परब्रह्म-स्वरूपी होने में अथवा मोक्ष को प्राप्त में, पिण्ड के आत्मा को जो अड़चन हुआ करती है उसका विचार करते समय लिग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमें से लिग-शरीर का साख्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले ही विचार किया जा चुका है; इसलिये यहाँ फिर उसकी चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकरण में सिर्फ इसी बात का विवेचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को ब्रह्मज्ञान न होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप कया है और उससे छूट कर आत्मा को अमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये।

सुष्टि के ब्रारम्भकाल में ब्रव्यक्त ब्रीर निर्मुण परब्रह्म जिस देशकाल ब्रादि नाम-रूपात्मक सगुणकाित से व्यक्त, अर्थात् दृश्य-सृष्टिरूप हुआ सा देख पड़ता है, उसी को वेदान्तकास्त्र में 'माया' कहते हैं (गी. ७, २४, २५); श्रीर उसी में कमं का भी समावेश होता है (वृ. १. ६. १)। किंबहुना यह भी कहा जा सकता है कि 'माया ' ग्रौर 'कर्म ' दोनों समानार्थक है । क्योकि पहले कुछ न कुछ कर्म, अर्थात् व्यापार, हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निर्गुण का सगुण होना सम्भव नहीं । इसी लिये पहले यह कह कर कि मै अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता हूँ (गी..४.६), फिर ग्रागे ग्राठवें ग्रध्याय में गीता में ही कर्म का यह लक्षण दिया है कि 'श्रक्षर परब्रह्म से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि-निर्माण होने की जो किया है वही कर्म है' (गी. ८. ३)। कमै कहते है व्यापार अथवा किया को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पदार्थों की किया हो, अथवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक भ्रयं इस जगह विवक्षित है। परन्तु कर्म कोई हो उसका परिएाम सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन नाम-रूपों से म्राच्छादित मूल द्रव्य कभी नहीं बदलता—वह सदा एक सा ही रहता है। उदाहरएार्थ, वुनने की क्रिया से 'सूत' यह नाम बदल कर उसी द्रव्य को 'वस्त्र' नाम मिल जाता है; श्रौर कुम्हार के व्यापार से 'मिट्टी' नाम के स्थान में 'घट ' नाम प्राप्त हो जात। है। इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म को न लंकर नाम और रूप को ही कभी कभी माया कहते है। तथापि कर्म का जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तब यह कहने का समय आता है कि कर्म-स्वरूप और माया-स्वरूप एक ही है। इसलिये ग्रारम्भ ही में यह कह देना प्रिंधिक सुभीते की बात होगी की माया, नाम-रूप थ्रौर कर्म, ये तीनों मूल में एक स्वरूप ही हैं। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थंक सूक्ष्म भेद किया जा सकता है कि माया एक सामान्य शब्द है और उसी के दिखाने को नाम-रूप तथा व्यापार की कर्म कहते है। पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी लिये तीनो शब्दो का बहुधा समान ग्रर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। पर-ब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का यह जो ब्राच्छादन (ग्रथवा उपाधि = ऊपर का उढ़ौना) हमारी आंखो को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में "त्रिगुणात्मक प्रकृति " कहा गया है। सांख्य-वादी पुरुष ग्रीर प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्वयंभू, स्वतन्त्र श्रौर श्रनादि मानते है। परन्तु माया, नाम-रूप श्रयवा कर्म, क्षण्-क्षण में बदलते रहते है : इसलिये उनको, नित्य श्रीर श्रविकारी परब्रह्म की योग्यता का, श्रर्थात् स्वयंभू श्रौर स्वतंत्र मानना न्याय-दृष्टि से श्रनुचित है। क्योंकि नित्य श्रौर श्रनित्य ये दोनो कल्पनाएँ परस्पर-विरूद्ध है श्रौर इसलिये दोनों का श्रस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसिलये वेदान्तियो ने यह निश्चित किया है कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वनन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्व-व्यापी भ्रौर निर्गुए। परब्रह्म में ही मनुष्य की दुबँलता इन्द्रियों को सगुए। माया का दिख। वा देख पड़ता है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम न्नहीं चल जाता कि माया परतन्त्र है और निर्गुए परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है। गुए।-परिएाम से न सही, तो विवर्त-वाद से निर्गुए श्रौर नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुए नाम-रूपों का, ग्रर्थात् माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक श्रौर प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियो को दिखनेवाला यह सगुए। दृश्य निर्गुंए परब्रह्म में पहले पहले किस क्रम से, कब और वयों दिखने लगा ? म्रथवा यही म्रथं व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है; कि नित्य भ्रौर चिद्रुपी परमेश्वर ने नाम-रुपात्मक, विनाशी भ्रौर जड्-सृष्टि कब भ्रौर वर्यों उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं, किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी अगम्य है (ऋ.१०.१२९; ते. ब्रा. २.८.९.), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे अधिक श्रौर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि "ज्ञान-दृष्टि से निञ्चित <u>किये हुए निर्</u>गुण परब्रह्म की ही यह एक ग्रतक्यं लीला है" (वेसू. २. १. ३३)। ग्रतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तब से निर्गुण ब्रह्म के साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण माया हमें दृग्गोचर होती आई है। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है कि मायात्मक कर्म प्रानादि है (वेसू. २. १. ३५-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान् ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है—'मेरी ही माया है' (गी. ७. १४), फिर अगो कहा है कि प्रकृति प्रर्थात् माया, और पुरुष, दोनों 'ग्रनादि 'है (गी. १३. १९)। इसी तरह श्रीक्षंकराचार्य ने श्रपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए कहा है कि "सर्वज्ञे- इवरस्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकत्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार-प्रपञ्चवीजभूते सर्दज्ञस्पेश्वरस्य 'माया ' 'शक्ति ' प्रकृति ' रिति च श्रुतिस्मृत्योरिभ-लप्येते " (वेसू शाभा २. १. १४) । इसका भावार्य यह ई--" (इन्द्रियो के) प्रज्ञान से मूल ब्रह्म में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति और स्मृति-ग्रन्थो में सर्वज्ञ ईव्वर की 'माया', 'शवित' श्रयवा 'प्रकृति' कहते हैं; ये नाम रूप सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत से जान पडते है, परन्तु इनके जड़ होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ये परब्रह्म से भिन्न है या श्रभिन्न (तत्त्वान्यत्व), श्रीर यही जड़ सृष्टि (दृश्य) के विस्तार के मूल है; " श्रीर " इस माया के योग से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पडती हैं, इस कारण यह माया चाहे विनाशी हो, तथापि दृश्य-सृटिट की उत्पत्ति के लिये आवश्यक श्रीर श्रत्यन्त उपयुक्त है तथा इसी को उपनिषदों में ग्रव्यक्त, ग्राकाश, ग्रक्षर इत्यादि नाम दिये गये हैं " (वेसू-शाभा १.४.३)। इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय (पुरुष) और अचेतन माया (प्रकृति) इन दोनो तत्त्वो को साल्य-वादी स्वयभू, स्वतन्त्र ग्रीर ग्रनादि मानते है; पर माया का अनादित्व यद्यपि वैद्यान्ती एक तरह से स्वीकार करते है, तथापि यह उन्हें मान्य नहीं कि माया स्वयभू और स्वतत्र है; और इसी कारण संसारात्मक माया का वृक्षरप से दर्णन करते समय गीता (१५.३) में कहा गया है कि 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा'-इस संसार-वृक्ष का रूप प्रन्त, श्रादि, मूल श्रथवा ठीर नहीं मिलता। इसी प्रकार तीसरे श्रध्यायमें जो ऐसे वर्णन है कि 'कर्म ब्रह्मोभ्दवं विद्धि' (३.१५)—ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ; 'यज्ञ. कर्म समुभ्दवः' (३.१४)—यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न होता है, अथवा 'सह यज्ञा.-प्रजाः सृष्ट्वा, (३. १०) — ब्रह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनो को साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य भी यही है कि " कर्म प्रथवा कर्मरूपी यज्ञ और सृष्टि श्रर्थात् प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई है।" फिर चाहे इस सृष्टि को प्रत्यक्ष अहादेव से निमित हुई कही ग्रथवा मीमांसकी की बाई यह कही कि उस अहादेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको बनाया—अर्थ दोनों का एक ही हैं (मभा शा २३१; मनु १ २१) सारांश, दृश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्गुए ब्रह्म में जो व्यापार दिख पडता है; वही कर्म है। इस व्यापार को ही नाम-रूपात्मक माया कहा गया है; श्रीर इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र ग्रादि सृष्टि के सब पदार्थों के व्यापार ग्रागे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (बृ.३.८.९)। ज्ञानी पुरुषों ने श्रपनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृप्टचुत्पत्ति-काल का कर्म अथवा माया है, सो बहा की ही कोई न कोई अतक्य लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है "। परन्तु ज्ञानी पुरुषो की गति यहाँ पर कुठित हो

<sup>\*</sup> What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself.' Kant's Metaphysic of Morals (Abbot's trans In Kant's Theory of Ethics, p. 81).

जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप ग्रथवा मायात्मक कर्न 'कब ' उत्पन्न हुगा। ग्रतः केवल कर्म-मृष्टि का ही विचार जब करना होता है तब इस परतन्त्र ग्रीर विनाशो माया को तथा माया के साथ ही तदंगभूत कर्म की भी, वेदान्तशास्त्र में ग्रनादि कहा करते हैं (देसू, २.१.३५) स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, ग्रनादि का यह मतलब नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ ग्रीर स्वतन्त्र है; परन्तु यहां ग्रनादि शब्द का यह ग्रथं विवक्षित है कि वह दुर्ज्ञेयारम्भ है ग्रथांत्। उसका ग्रादि (ग्रारम्भ) मालूम नहीं होता।

परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रूप ब्रह्म कर्मात्मक श्रयात् दृश्यसृष्टि-रूप कव श्रीर क्यो होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के श्चगले सब व्यापारों के नियम निश्चित है ग्रीर उनमें से बहुतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते है। ग्राठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्र के ग्रनुसार इस बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से अर्थात् अनादि मायात्मक कर्म से ही श्रागे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविधपदार्थ किस कम-से निर्मित हुए; ग्रीर वहीं ग्राधनिक ग्राधिभौतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये वतलाये गये हैं। यह सच है कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का ऋम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है, चही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो कम पहले बतलाया गया है उसमें, उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य की क्रम-फल भोगने पड़ते है। इसलिये श्रव उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक है। इसी को 'कर्म विपाक' कहते है। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि जहां एक बार कर्म का आरम्भ हुआ कि फिर उसका व्यापार आगे बरावर अलण्ड जारी रहता है और जब बह्या का दिन समाप्त होने पर सुष्टि का संहार होता है त्तब भी यह कमें बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का ग्रारम्भ होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत् अकुर फुटने लगते है। महाभारत का कथन है कि:-

वेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सुष्ट्यां प्रतिपेदिरे । प तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥

अर्थात् "पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे (चाहे उसकी इच्छा हो या न हो) फिर फिर यथापूर्व प्राप्त होते रहते है" (देखो मभा शा २३१ ४८, ४९ और गी ८. १८ तथा १९)। गीता (४.११) में कहा है कि "गहना कर्मणो गितः " कर्म की गित किठ्य है; इतना ही नहीं किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलता है; सूर्य, चन्द्रादिक कर्म से ही घुमा करते है; और बह्मा, विष्णु,

महेश प्रादि सगुए। देवता भी कर्मों में ही बँघे हुए है। इन्द्र ग्रादिकों का स्था पूछना है ! सगुण का अर्थ है नाम-रूपात्मक और नामरूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म का परिएगम । जब की यही बतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म ग्रारम्भ में कैसे उत्पन्न हुआ, तब यह कैसे बतलाया जावे कि तदडगभूत मन्ष्य इस कर्म-चक में पहले पहल कैसे फँस गया। परन्तु किसी भी रीति से क्यो न हो, जब वह एक बार कर्म-बन्धन में पड़ चुका, तब फिर श्रागे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक देह का नाश होने पर कर्म के परिएाम के कारएा उसे इस सृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि श्राधुनिक श्राधिभौतिक शास्त्रकारो ने भी ग्रव यह निश्चित किया है कि कर्म-शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता; किन्तु जो शक्ति श्राज किसी एक नाम-रूप से देख पडती है, वही शक्ति उस नाम-रूप के नाश होने पर दूसरे नाम-रूपसे प्रगट हो जाती है। ग्रीर जब कि किसी एक नाम-रूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्त हुन्ना ही करते है, तब यह भी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न भिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होगे अववा ये भिम्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । ऋध्यात्म-वृध्यि से इस नाम रूपात्मक परम्परा को ही जन्म-मरण का जक या संसार कहते है; ग्रीर इन नाम-रूपो की ग्राधारभूत शक्ति को समिष्टि-रूप से ब्रह्म, श्रौर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते है। वस्तुतः देखने से यह विदित होगा कि यह श्रात्मा न तो जन्म धारण करता है श्रीर न मरता ही है; श्रयति यह नित्य श्रीर स्थायी है। परन्तु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के कारए। एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी की दूसरे नामरूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता। श्राज का कर्म कल भोगना पडता है श्रीर कल का परसो; इतना ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे ग्रगले जन्म में भोगना पडता है--इस तरह यह भव-चक्र सदैव चलता रहता है । मनुस्मृति तथा महाभारत ( मनु. ४. १७३; मभा. आ. ८०. ३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलो को न केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों 🗸 🎎 यह बात नहीं कि पुनुर्जनम् की इस कल्पना की केवल हिन्दुधर्म ने या केवल आस्तिकवादियोंने ही माना हो। यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नही मानते,

केवल आस्तिकवादियोंने ही माना हो। यद्यपि नौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिकधर्म ें वर्णित पुनर्जन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया है; और वीसवी जताव्दी में "परमेश्वर मर गया" कहनेवाले पक्षे निरीश्वर वादी जर्मन पाण्डित निट्यों ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि कर्म-जािक के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते हैं, वे मर्यादित हैं तथा काल अनन्त है; इसाल्ये कहना पडता है कि एक वार जो नाम-रूप हो चुके है, वही फिर आगे यथापूर्व कभी न कभी अवव्य उत्पन्न होते ही है, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात् वन्धन केवल आधिमौतिक हिं से ही सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है कि यह कल्पना या उपपत्ति मुझे अपनी स्फूर्ति से माल्यम हुई है। Nicizsche's Etetnal Recurrence (Complete Works Engl Trans, Vol. XVI. pp. 235-256)

कमावपाक आर आत्मस्वातन्त्र्य ।

१६७

भौर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शांतिपर्त्र में भीष्म युधिष्ठिर से कहते है:पाप कर्म कृतं किंचिद्यदि तस्मिन दृश्यते।

चपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि चं नप्तृषु ॥

चपत तस्य पुत्रषु पात्रष्वाप च नन्तृषु ॥

अर्थात् ''हे राजा ! चाहे किसी ग्रादमी को उसके पाप-कर्मो का फल उस समय मिलता। हुआ न देख पड़े; तयापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रो, पौत्रों श्रौर प्रपौत्रों

त्तक को भोगना पड़ता है" (१२९.२१)। हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते है कि कोई में कोई है कि कोई है कोई होता कार्य के स्वाप्त के प्रचित्र होता

काइ, राग वश्यरम्परा स प्रचालत रहत है। इसा तरह काइ जन्म स ही दौरद्री होता है और कोई वैभव-पूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है। इन सब बातो की उपपत्ति

केवल कर्म-वाद से ही लगाई जा सकती है; श्रीर बहुतो का मत है कि यही कर्म-चाद की सचाई का प्रमाण है। कर्म का ग्रह चक जब एक बार शास्त्र से जातर

वाद की सुचाई का प्रमाण है। क्रमें का यह चक्र जब एक बार श्रारभ्भ हो जाता है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी

सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म-फल का देने-धाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता (वेसू. ३, २. ३८; कौ. ३.८);

श्रीर इसी लिये भगवान् ने कहाँ है कि "लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्" (गी. ७.२२)—में जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इच्छित

फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे-

खोटे कर्मों की अर्थात् कर्म-ग्रकर्म की योग्यता के ग्रनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं;

इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्धमें वस्तुतः उदासीन ही है; श्रर्थात् यदि मनुष्यो में भले-बुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य (विषमबुद्धि) श्रौर

नैर्घुण्य (निर्दयता) दोषो को पात्र नहीं होता (वेसू. २. १. ३४)। इसी आशय को लेकर गीता में भी कहा है कि "समोज्हं सर्वभूतेषु" (९. २९) अर्थात्

ईश्वर सब के लिये सम है; ग्रथवा---

नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभुः ॥

परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुण्य को, कर्म या माया के स्वभाव का चक्र चल रहा है जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख भोगने पड़ते हैं (गी. ५, १४, १५)। सारांश, यद्यपि मानवी बृद्धि से इस बात का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कब हुआ और तवं-

गभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल कैसे फँस गया तथापि जब हम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिएगम या फल केवल कर्म के नियमों से ही उत्पन्न हुग्रा करते हैं, तब हम श्रपनी बृद्धि से इतना तो श्रवश्य निश्चय कर सक है कि ससार के श्राहम से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक श्रनादि कर्म की कैद में बँध सा

गया है। "कर्मणा बघ्यते जन्तुः"—ऐसा जो इस प्रकरण के ग्रारम्भ में ही चचन दिया हुग्रा है, उसका भ्रथं भी यही है।

इस अनादि कर्म-प्रवाह के और भी दूसरे अनेक नाम है, जैसे संसार, प्रकृति माया, द्व्य सुष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्यों क सृष्टि-शास्त्र के नियम नाम-हपो में होनेवाले परिवर्तनो के ही नियम है, और यदि इस दृष्टि से देखें तो सब श्राधिभौतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपत्त में ही श्रा जाते है। इस माय के नियम तथा दघा सुदृढ एवं सर्वव्यापी है। इसी लिये हेकल जैसे ग्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दृष्य-सृष्टि के मूल में श्रयवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं मानते, उन लोगो ने सिद्धान्त किया है कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिघर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता है। इन पडितो का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये ग्रथवा ग्रमुक काम करने से हमें ग्रमृतत्त्व मिलेगा-यह सब केवल भरम है; ग्रात्मा या पर-मात्मा कोई स्वतत्रपदार्थ नहीं है और अमृतत्व भी भूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु इस ससार में कोई भी मनुष्य प्रपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य ग्राज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वय उसके या उसके पूर्वजो के कर्मों का परिएाम है, इससे उक्त कार्यका करना न करना भी उसकी इच्छा पर कभी भ्रवलिम्बत नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, किसी की एक-भ्राध उत्तम वस्तु को देख कर पूर्व-कर्मों से प्रथवा वंशपरम्परागत संस्कारो से उसे चुरा 'लेने की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है और वे उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। ग्रर्थात् इन ग्राधिभौतिक पडितो के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है कि ి श्रानिच्छन् श्रपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः " (गी. ३. ३६) श्रच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप करता है--यही तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके लिये एक भी अपवाद नहीं है श्रीर इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और इच्छा माज होती है वह कल के कर्मों का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी वह परसो के कर्मों का फल था; ग्रीर ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का फभी श्रन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य श्रपनी स्वतंत्रबृद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता लाता है वह सब पूर्वकर्म प्रर्थात् दैव का ही फल है--क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग दैव कहा करते है। इस प्रकार यदि किसी कर्म को करने श्रथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर यह कहना भी ब्वर्थ है कि मनुष्य को ग्रपना ग्राचरएा ग्रमुक रीति से सुधार लेना चाहिये और श्रमुक रीति से ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करके श्रपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की वही दशा होती है कि जो नदी के प्रवाह में बहती हुई लकड़ी की हो जाती है, अर्थात् जिसे म्रोर माया, प्रकृति, मृष्टि-कम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी भ्रोर उसे चुपाचुप चले जाना

्चाहिय-फिर चाहे उसमें ग्रधोगित हो ग्रथवा प्रगति । इस पर कुछ ग्रन्य ग्राधि-भौतिक उत्क्रांति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है भ्रौर नाम-रूप क्षण-क्षण में बदला करते है; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के ब्रनुसार ये · परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाहच-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते है कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यक्ष व्यवहारो में ग्रन्नि या विद्युच्छिक्ति का उपयोग ग्रपने फायदे के लिये किया करता है। इसी तरह यह भी श्रनुभव की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन श्रवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि सृष्टि-रचना में या मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं, और करना चाहिये या नहीं; हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या नहीं। और, भ्राधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि " बुद्धिः कर्मानुसारिए। " के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सुष्टि के नियमों से पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस वाद को "वासना-स्वातन्त्र्य," "इच्छा-स्वातन्त्र्य " या "प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य " कहते है। केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शास्त्र की वृष्टि से विचार किया जाय तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य या इच्छा-स्वातन्त्र्य नहीं है--यह कर्म के ग्रछेद्य बन्धनों से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ीका पहिया चारों तरफ से लोहे की पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के श्रन्तःकरएाका श्रनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रन्तः करण में यही कहता है कि यद्यपि मुक्त में सूर्य का उदय पिश्चम दिशा में करा देने की शक्ति नहीं है, तो भी मुक्त में इतनी शक्ति अवश्य है कि मै अपने हाथ से होनेवाले कार्यों की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप भ्रीर पुण्य तथा वर्म भ्रीर भ्रवर्म के दो भागं उपस्थित हो, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हूँ। श्रब यही देखना है कि यह समक्ष सच है या क्रूठ। यदि इस समक्ष को क्रूठ कहें, तो हम देखते हैं कि इसी के ग्राधार चोरी, हत्या श्रादि श्रपराध करने-वालो को ग्रपराधी ठहरा कर सना दी जाती है; ग्रौर यदि सच माने तो कर्म-वाद, कर्म-विपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते है। श्राधिभौतिक-शास्त्रों में केवल जड़ पदार्थों की कियाश्रों का ही विचार किया जाता है; इसलिये वहाँ यह प्रक्त उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्तव्य-श्रकर्त्तव्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्षन है श्रीर इसका उत्तर देना भी अवश्यक है। क्योंकि एक बार यदि यही अन्तिम

निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है; तो फिर अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, ग्रमुक कार्य करना चाहिये, ग्रमुक नहीं करना चाहिये, ग्रमुक धर्म्य है, ग्रमुक ग्रधर्म्य, इत्यादि विधि-निषेधशास्त्र के सब भगडे ही भ्राप ही ग्राप मिट जायेंगे ( वेसू. २, ३. ३३ ), श्रीर तब परम्परा से या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का पुरू पार्थ हो जायगा। श्रयवा पुरुषार्थ ही काहे का ? अपने वश की बात हो तो पुरु-यार्थ ठीक है; परन्तु जहाँ एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता श्रीर इच्छा नहीं रह जाती वहाँ दास्य और परतंत्रता के सिवा और हो ही क्या सकता है ? हल में जुते हुए वैलो के समान सब लोगो को प्रकृति की ग्राज्ञा में चल कर, एक ग्राधुनिक कवि के कथनानुसार 'पदार्थधर्म की श्रृंखलाग्रो 'से बाँघ जाना चाहिये ! हमारे भारत-वर्ष में कर्म-वाद या दैव-वाद से श्रौर पिक्चमी देशो में पहले पहल ईसाई धर्म के भवितन्यतावाद से तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध श्राधिभौतिक शास्त्री के सृष्टि-कम-वाद से इच्छा-स्वातंत्र्य के इस विषय को ग्रोर पडितों का ध्यान ग्राकांवत हो गया है ग्रौर इसकी बहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर उसका वर्णन करना असम्भव है; इसलिये इस प्रकरण में यही बतलाया जायगा की वेदान्त-शास्त्र श्रीर भगवद्गीता ने इस पश्न का क्या उत्तर दिया है।

ेयह सच है कि कर्म-प्रवाह ग्रनादि है ग्रीर जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू ही जाता है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तकंप नहीं करता । तथापि ग्रध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि दृश्य-सृष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नाम-रूपात्मक ग्रावरए। के लिये ग्राधारभूत एक ग्रात्मरूपी, स्वतन्त्र ग्रीर ग्रविनाशी ब्रह्म-सृष्टि है तथा मनुष्य के शरीर का ग्रात्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म ही का ग्रश है। इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष में ग्रनिवार्थ दिखनेवाली उक्त ग्रङ्ग्यन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारेशास्त्रकारों का निश्चित किया हुग्ना एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक प्रक्रिया के शेष ग्रंश का वर्णान पूरा कर लेना चाहिये। 'जो जस कर सो तस फल चाखा यानी "जैसी करनी वैसी भरनी" यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र ग्रीर समस्त ससार के लिये भी उपयुक्त होता है ग्रीर चूकि प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, ग्रथवा देश में समावेश हुग्ना ही करता है इस-लिये उसे स्वय ग्रपने कर्मों के साथ कुटुम्ब ग्रादि के सामाजिक कर्मों के फलो को भी ग्रंशतः भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कर्मों का ही

र वेदान्तस्त्र के इस अधिकरण को 'जीवकर्तृत्वाधिकरण ' कहते हैं। उसका पहला ही स्त्र है ''कर्ता गास्त्रार्थवत्वात्'' अर्थात् विधि-निषेधशास्त्र मे अर्थवत्व होने के लिये जीव को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनि के ''स्वर्तत्रः कर्ता '' (पा. १.४. ५४) सूत्र के 'कर्ता ' गब्द से ही आत्मस्वातत्र्य का बोध होता है और इससे माल्म होता है कि यह अधिकरण इसी विषय का है।

विवेचन करने का प्रसंग भ्राया करता है; इसलिय कर्म-विपाक-प्रक्रिया में कर्म के विभाग प्रायः एक मनुष्यं को ही लक्ष करके किये जाते है । उदाहरणार्थं मनुष्य से किये जानेवाले प्रशुभ कर्मों के मनुजी ने-कायिक, वाचिक भौर मानसिक--तोन भेद किये है। व्यभिचार, हिंसा और चोरी—इन तीनों को कायिक; कट् मिथ्या, ताना मारना श्रीर श्रसंगत बोलना — इन चारों को वाचिक; श्रीर पर-द्रव्याभिलाषा, दूसरो का ग्रहित-चिन्तन और व्यर्थ ग्राग्रह करना, - इन तीनों को मानसिक पाप कहते है। सब मिला कर दस प्रकार के श्रशुभ या पाप-कर्म बतलाये गये हैं ( मनु, १२. ५-७; मभा अनु, १३ ) और इनके फल भी कहे गये है। परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं है; क्योंकि इसी ग्रध्याय में सब कमीं कें फिर भी—सात्विक, राजस ग्रौर तामस—त्तीन भेद किये गये है ग्रौर प्रायः भगवग्दीता में दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनो प्रकार के गुणों या कर्मी के लक्षण भी बतलाये गये हैं (गी. १४. ११-१५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४)। परन्तु कर्म विपाक-प्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, वह इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कुमें के संचित, प्रारब्ध ग्रौर ऋयमाण, ये तीन भेद किये जाते है। किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जी कर्म है ─चाहे वह इस जन्म में िकया गया हो या पूर्वजन्म में — वह सब 'सचित ' श्रर्थात् 'एकत्रित' कर्म कहा जाता है। इसी 'सचित' का दूसरा नाम 'श्रदृष्ट' भ्रौर मीमांसको की परिभाषा में 'श्रपूर्व' भी है। इन नामो के पढ़ने का कारए। यह है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है, उस समय की बीत जाने पर वह किया स्वरूपतः शेष नहीं रहती; किन्तु उसके सूक्ष्म ग्रतएव ग्रदृश्य ग्रर्थात् ग्रपूर्व ग्रौर विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते है (वेसू क्षोभा ३. २. ३९, ४०)। कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षण तक जो जो कर्म किये गये होंगें उन सब के परिएामो के संग्रह को ही 'सचित,' 'ब्रदृष्ट'या 'ब्रपूर्व' कहते है। उन सब सचित कर्मी को एकदम भोगना ब्रसम्भव है, क्योकि इनके परिएामों से कुछ परस्पर-विरोधी श्रर्थात् भले ग्रौर बुरे दोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते है। उदाहरणार्थ, कोइ संचित कर्म स्वर्गप्रद श्रीर कोइ नरकप्रद भी होते है; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना सम्भव नहीं है — इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है। श्रतएव 'सचित'में से जितने कमीं के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को ' प्रारब्ध ' श्रर्थात् श्रारम्भित ' संचित ' कहते है । व्यवहार में संचित के श्चर्य में ही ' प्रारब्ध ' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्र-दृष्टि से यही प्रगट होता है की संचित् के ग्रर्थात् समस्त भूतपूर्व कमें। के संग्रह के एक छोटे भेद को ही 'प्रारव्ध' कहते हैं। 'प्रारव्ध' कुछ समस्त संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलो का (कार्यों का ) भोगना आरम्भ हो गया हो उतना ही प्रारब्ध है ग्रौर इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नाम

श्चारब्य-कर्म है। प्रारब्ध और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाए नामक एक म्रीर तीसरा भेद हैं । 'क्रियमाण ' वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित- शब्द है ग्रीर उसका ग्रर्थ है-- 'जो कर्म ग्रभी हो रहा है ग्रथवा जो कर्म ग्रभी कीया जा रहा है। 'परन्तु वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं वह प्रारब्ध-कर्म का ही (ग्रर्यात् संचित कर्मों में से जिन कर्मी का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही ) परिएाम है; अतएव 'क्रियमाएा' को कर्म का तीसरा भैद मानने के लिये हमें कोई कारण देख नहीं पड़ता । हाँ, यह भेद दोनों मै ग्रवक्य किया जा सकता है कि प्रारब्ध कारण है और क्रियमाण उसका फल ग्रर्थात् कार्य है; पेरन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। सचित में से जिन कमी के फलो का भोगना श्रभी तक आरम्भ नहीं हुवा है उनका-श्रर्थात् सचित में से प्रारब्ध को घटा देने पर जो कर्म बाकि रह जायें उनका-बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की भ्रावक्यकता है। इसलिये वेदान्तसूत्र ( ४. १. १५ ) में प्रारम्भ ही की प्रारब्ध-कर्म श्रीर जो प्रारव्य नहीं हैं उन्हें श्रनारब्य-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार सचित कमीं के इस रीति से -पारब्ध-कार्य और अनारब्ध-कार्य-दो भेद करना हो शास्त्र की दृब्टि से ग्रधिक युक्तिपूर्ण मालूम होता है। इसलिये 'क्रियमाएा' को धातु-साधित वर्तमानकालवाचक न समभ कर 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्या ' इस पाणिनिसूत्र के ब्रनुसार ( पा. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक समभोत तो उसका ब्रर्थ / जो -म्रागे शीध्य ही भोगने की है 'किया जा सकेगा; और तब क्रियमाए। का ही श्रर्थं श्रनारव्ध कार्य हो जायगा; एवं 'प्रारब्ध 'तथा 'क्रियमाएा' ये दो शब्द कम से वेदान्तसूत्र के ' आरब्ध कार्य ' और ' अनारब्ध-कार्य ' शब्दों के सामनार्थक हो जायेंगे। परन्तु कियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका श्रयं प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह आक्षेप है कि ऐसा अर्थ लेने से प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाए। कहना पडता है ग्रीर जो कर्म ग्रनारब्ध-कार्य है उनका बोध कराने के लिये सचित, प्रारब्ध तथा ऋियमाण इन तीनो शब्दो में कोई भी शब्द पर्याप्त नही होता। इसके श्रतिरिवत कियमाण शब्द के रूढ़ार्थ को छोड देना भी ग्रच्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक किया में सचित, प्रारब्ध ग्रीर क्रियमाए। कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर हमने उनके अनारब्ध-कार्य और प्रारब्ध-कार्य यही दो वर्ग किये है स्रौर यही शास्त्र-दृष्टि से भी सुभीतेके है। 'भोगना' किया के कालकृत तीन भेद होते हैं-को भोगा जा चूका है (भूत), जो भोगा जा रहा है (वर्तमान), ग्रीर जिसे ग्रागे भोगना है (भविष्य) । परन्तु कर्म-दिपाक-क्रिया में इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि सचित में से जो कर्मप्रारब्ध हो -कर भोगे जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हूं। इसलिये कर्म-भोग का विचार करते समय सचित के यही दो भेद हो सकते हैं-- (१) वे कर्म जिनका भोगन। शुरू हो गया है अर्थात् प्रारब्ध; और (२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है प्रधात प्रतारहण हम हो भेटो से मधिक भेट करने की कोई सरकार मा की है।

इस प्रकार सब कमी के फलो का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाक-प्रित्रा यह बतलाती है, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है, इसमें से जिन कर्म-फलों का उपभोग भ्रारम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है अर्थात् सिञ्चत में से जो कर्म प्रारव्य हो गये है, उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं है— " प्रारब्धकर्मणां भोगावेब क्षयः।" जब एक बार हाथ से बाण छूट जाता है तब वह लौट कर ग्रा नहीं सकता; ग्रन्त तक चला ही जाता है; ग्रयवा जब एक बार फुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घूमता हो रहता है; ठीक इसी तरह 'प्रारब्ध' कर्मों की अर्थात् जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती है। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त हो होना चाहिये। इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्तु अनारब्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है--इन सब कमीं का ज्ञान से पूर्णतया नाज किया जा सकता है। प्रारव्य-कार्य और अनारव्य कार्य में जो यह महत्वपूर्ण भेद है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसींगक रोति से मृत्यु होने तक, अर्थात् जन्म के साथ ही प्रारब्ध हुए कर्मों का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पडती है। ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करे तो-ज्ञान से उसके ग्रनारव्य-कर्सी का क्षय हो जाने पर भी--देहारम्भक प्रारब्ध-कर्मी का भोग श्रपूर्ण रह जायगा स्रौर उन्हें भोगने के लिये उसे किर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोक्ष में भी बाधा आ जायगी । यह वेदान्त और सांख्य, दोनो शास्त्रो का निर्एय है । (वेसू. ४. १. १३- १५; तथा सां. का. ६७ )। उक्त बाधा के सिवा हट से ग्रात्म-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा और उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी श्रावश्यकता होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मशास्त्र की दिष्ट से भी श्रात्म-हत्या करना मूर्खता ही है।

कर्म-फल-भोगकी दृष्टि से कर्म भेदों का वर्णन हो चुका। ग्रब इसका विचार किया जायगा कि कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे श्रर्थात् किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे श्रर्थात् किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-बादियों की है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि श्रनारद्ध-कार्य भविष्य में भुगते जानेवाले संचित कर्म को कहते है—फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े। परन्तु इस श्रर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसको ने कर्मबन्धन से छूट कर मोक्ष पाने का श्रपने मतानुसार एक सहज मार्ग ढूष्ट निकाला है। तीसरे प्रकरण में कहे श्रनुसार मीमांसको की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषद्ध ऐसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या श्रादि नित्य-कर्मों को न करने से पाप लगता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पडते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनो कर्मों को करना हो चाहिये। बाकी रहे काम्य और निषद्ध कर्म। इनमेंसे निषद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस लिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के गी. र. १८

लिये किर भी जन्म लेना पडता है, इसिलये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिएामो के तारतम्य का विचार कश्के यदि मनुष्य कुछ कमों को छोड दे ग्रौर कुछ कमों को शास्त्रीक्त रीति से करता रहे, तो वह ग्राप ही श्राप मुक्त हो जायगा। क्योंकि, प्रारब्ध कर्मी का, इस जन्म में उपभोग कर लेने सं उनका अन्त हो जाता है; और इस जन्म में सब नित्य-नैभित्तिक कभौं को करते रहने में तया निविद्ध कर्मी से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता, एव काम्य कर्मी को छोड़ देने से स्वर्ग भ्रादि सुखो के भोगने की भी भ्रावश्यकता नहीं रहती। ग्रीर जब इहलोक, तरक ग्रीर स्वर्ग, ये तीनो गति, इस प्रकार छुट जाती है, तब ग्रात्मा के लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती। इस वाद को 'कर्म-मुवित' या 'नैष्कर्म्य-सिद्धि कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात् जब किसी कर्म के पाप-पुण्य का वंधन कर्जा को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति को 'नैष्कर्म्य' कहते हैं। परन्तु चेदान्तशास्त्र में निष्ठचय किया गया है कि मीमासकीं की उक्त युवितसे यह 'नैव्कर्म्यं' पूर्ण रीति से नहीं सथ सकता ( बसू. ज्ञाभा ४. ३. १४); ग्रीर इसी ग्रभित्राय से गीता भी कहती है कि "कर्म न करने से नैष्कम्यं नहीं होता, ग्रीर छोड देने से सिद्धि भी नहीं मिलती" (गी. ३.४)। धर्मशास्त्रो में कहा गया है कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मों का त्याग करना ही श्रसम्भव है; श्रीर यदि कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायश्चित्त से उसके सब दोषो का नाश भी नहीं होता। श्रच्छा, यदि मान लें कि उक्त वात सम्भव' है, तो भी मीमांसको के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पडता कि 'प्रारब्ध कर्मों को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के अनुसार करने या न करने से सब 'संचित' कर्मों का सग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो, 'संचित' कर्मों के फल परस्पर - विरोधी--उदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा दूसरे का फल नरक-यातना—हो, तो उन्हें एक ही समय में ग्रीर एक ही स्थल में भोगना ग्रसम्भव है; इसलिये इसी जन्म में ' प्रारब्ध ' हुए कर्मों से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कर्मों से सब 'संचित' कर्मों के फलो का भोगना पूरा नहीं हो सकता। महाभारत में पराशरगीता में, कहा है:--

> कदाचित्सुकृतं तात कृटस्थमिव तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते ॥

"कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया गया पुष्य ( उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ) चुप बैठा रहता है" (मभा. शां. २९०. १७); और यही न्याय संचित पापकर्मों को भी लागू है। इस प्रकार सचित-कर्मोपभोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु सचित कर्मों का एक भाग अर्थात् अनारव्य-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और इस जन्म में सब कर्मों को यदि उपर्युंक्त युक्ति से करते रहें तो भी बचे हुए अनारव्य कार्य-संचितों की

भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पडता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है कि मीमांसको की उपर्युक्त सरल मोक्ष-पुक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है। कर्म-चधन से छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद् में नहीं बतलाया गया है। यह केवल तर्क के श्राधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तक भी श्रन्त तक नहीं टिकता। सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पाने की आजा रखना वैसा ही व्यर्थ है, जैसे एक श्रन्धा, दूसरे श्रन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे ! श्रच्छा, श्रब यदि मीमा-सकों की इस युक्ति को मजूर न करें श्रीर कमें के बघनो से छुटकारा पाने के लिये सब कर्मी की ग्राग्रहपूर्वक छोड़ कर निरुद्योगी बन बैठें तो भी काम नहीं चल सकता; क्योंकि ग्रनारब्ध-कर्मों के फलों का भोगना तो बाकी रहता ही है, श्रीर इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना तामस कर्म हो जाता है; एवं इस तामस कर्मों के फलो को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पडता हैं (गी. १८.७, ८)। इसके सिवा गीता में अनेक स्थली पर यह भी बतलाया गया है, कि जब तक शरीर है तब तक श्वासीच्छ्वास, सोना, बैठना इत्यादि कर्म होते ही रहते है, इसलिये सब कर्मी को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही है-ययार्थ में, इस ससार में कोई क्षण भर के लिये भी कर्म करना छोड नहीं संकता (गी. ३. ५; १८. ११)।

कर्म चाहे भला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके अखंड ब्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता; सब कर्मों को छोड़ देना सम्भव नहीं है; श्रौर मीमांसको के कथनानुसार कुछ कर्मों को करैने से श्रीर कुछ कर्मों को छोड़ देने से भी कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता--इत्यादि बातों के सिद्ध हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नाम-रूप के विनाशी चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले अमृत तथा अविनाशी तत्व में मिल जाने की मनुष्य को जो स्वामाविक इच्छा होती है, उसकी तृष्ति करने का कौनसा मार्ग है ? वेद और स्मृति-ग्रंथों में यज्ञ-याग आदि पार्ली किक कल्याण के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के है; क्योंकि यज्ञ-याग आदि पुण्य-कर्मों के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्य-कर्मों के फलो का अन्त हो जाता है तब-चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो--कभी न कभी इस कर्म-भूमि में फिर लौट कर आना ही पड़ता है ( मभा. चन. २५९, २६०; गी. ८. २५ और ९. २०)। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कमें के पंजे से बिलकुल छूट कर अमृततत्त्व में मिल जानेका और जन्म-मरए। की भंभट को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है। इस भंभट को दूर करने का ग्रर्थात् मोक्ष-प्राप्ति का ग्रध्यात्मशास्त्र के कथानानुसार 'ज्ञान' ही एक सच्चा भागं है। 'ज्ञान' अब्द का ग्रर्थ व्यवहार-ज्ञान या नाम-रूपात्मक सृब्दिशास्त्र का जान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान है। इसी को 'विद्या' भी

ALCON THE PROPERTY AND INC.

कहते है; और प्रकरण के आरम्भ में 'कर्मणा बध्यते जन्तुः विदया तु प्रमु-च्यते'-कर्म से ही प्राणी बांधा जाता है और विद्यासे उसका छुटकारा होता है-यह जो बचन दिया गया है उसमें 'विद्या'का अर्थ 'ज्ञान'ही विदक्षित है। भगवान् ने अर्जुन से कहा है कि:—

जानााभ्रः सर्वकर्माणि भस्नसात्कुरतेऽर्जुन।

"ज्ञान-रूप ग्राग्न से सब कर्म भस्म हो जाते हैं" (गी. ४. ३७); और दी रथलों पर महाभारत में भी कहा गया है कि:—

वीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहित यथा पुनः । जानदग्धैस्तथा क्रेजैर्नात्मा सपद्यते पुनः ॥ 🗸

"भूना हुम्र बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के ) दलेश दग्ध हो जाते है तब वे स्रात्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते" (माभा वन १९९ १०६, १०७; शा. २११.१७) । उपनिषदो में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाल म्रानेक वचन है, -- जैसे "य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति स इद सर्व भवति" ( वृ. १. ४. १० ) -- जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही ग्रमृत ब्रह्म होता है; जिस प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते (छां. ४. १४, ३); ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष मिलता है (ते. २. १); जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है उसे पाप नहीं लग सकता (वृ. ४. ४. २३); "ज्ञान्वा देवं मुच्यते सर्वपादीः" (क्वे. ५. १३; ६.१३) — परमेरवर का ज्ञान होने पर सब पाक्षो से मुक्त हो जाता है; "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे" (मुं. २. २.८)—परबह्य का ज्ञान होने पर उसके सब कमों का क्षय हो जाता है; "विद्ययामृतमश्नुते " (ईशा. ११. मैत्र्यु. ७. ६ )——विद्या से श्रमृतत्व ियलता है; "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्य. पन्था विद्यतेऽयनाय" (इवे ३.८)—परमेश्वर को जान छेने से ग्रमरत्व मिलता है, इसको छोड मोक्ष-प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं है। ग्रीर शास्त्र-दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्धान्त दृढ़ होता है; क्यों कि दृश्य-सृष्टि में जो कुछ है वह सब यदापि कर्म-मय है, तथापि इस सृष्टि के श्राघारभूत परब्रह्म की ही वह सब लीला है, इस लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्म परव्रह्म को वाधा नहीं दे सकते—श्रर्थात् सब कर्मी को करके भी परब्रह्म श्रलिप्त ही रहता है। इस प्रकरण के श्रारम्भ में बतलाया जा चुका है कि अव्यात्मशास्त्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कमें (माया) स्रीर बम्ह दो ही वर्ग होते हैं। इससे यही प्रगट होता है कि इनमें से किसी एक वर्ग से प्रयात कर्म के छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में अर्थात् ब्रम्ह-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और दुसरा मार्ग नहीं है, वयोकि जद सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते है तब कर्म से मुक्त अवस्था निया बहा-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह आती। परन्तु बहा-स्वरूप की इस

भ्रवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है; नही तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसर्रा ही ! "विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् "-मूर्ति तो गणश की बनानी थी; परन्तु ( वह न बन कर ) बन गई बन्दर की-ठीक यही दशा होगी ! इसलिये ग्रध्यात्मशास्र के युक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य का तथा बहा की श्रिलिप्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही कर्म-पाश से मुक्त होने का सच्चा मार्ग है। गीता में भगवान् ने भी यही कहा है कि "कर्मों में मेरी कुछ भी थ्र।सक्ति नहीं है; इसलिये मुक्ते कर्मका बन्घन नहीं होता--ग्रौर जो इस तत्त्व को समभ जाता है वह कर्म-पाश से मुक्त हो जाता है " (गी. ४. १४ तथा १३. २३)।स्मरए। रहे कि यहाँ 'ज्ञान 'का अर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक किया नही है; किन्तु हर समय थ्रौर प्रत्येक स्थान में उसका अर्थ "पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियोपर जय प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थित " ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में शान के सम्बन्ध में ग्रध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त वतलाया गया है ग्रीर महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है कि--" ज्ञानेन कुरुते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत् "--ज्ञान (अर्थात् मानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है और यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महतत्त्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है (शा-३२०. ३०)। ग्रध्यत्मशास्त्र इतना ही बतला सकना है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से ग्रौर कहाँ जाना चाहिये—इससे श्रधिक वह ग्रौर कुछ नहीं बतला सकता। शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रोक्त मार्ग से स्वयं स्राप ही चलना चाहिये स्रोर उस मार्गे में जो कांटे या बाघाएँ हों, उन्हें निकाल कर श्रपना रास्ता खुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग में चलते हुए स्वयं ग्रापने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ती कर लेनी चाहिये। परन्तु यह प्रयत्न भी पातंजल योग, श्रध्यात्मविचार, भवित, कर्मफल-त्याग इत्यादि श्रनेक प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२. ८-१२), ग्रीर इस कारण मनुष्य बहुधा उलभन में फॅस जाता है। इसी लिये गीता में पहले <u>जिल्हाम कर्मयोग का मुख्य मार्ग</u> बतलाया गया है श्रीर उसकी सिद्धि के लिये छुठे श्रव्याय में यम-नियम-श्रासन-प्राणा-याम-प्रत्याहार-धारुणा-ध्यान-समाधिरूप अंगभूत साधनो का भी वर्णन किया गया हैं; तथा आगे सातवे अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मिवचार-द्वारा अथवा (इससे भी सुलभ रीति से) भित्तमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८.५६)।

कर्म-बन्धन से छुटकारों होने के लिये कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते रहने से ही अन्त में मोक्ष मिलता है; कर्म को छोड़ देना भरष्ट है, क्योंकि कर्म किसी

से छूट नहीं सकता; — इत्यादि बातें यद्यपि ग्रब निविवाद सिद्ध हो गई तथापि यह पहले का प्रश्न फिर भी उठता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये श्राव-क्यक ज्ञान-प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वह मनुष्य के वश में है? ग्रथवा नाम-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिघर खींचे उघर ही उसे चले जाना चाहिये? भगवान् गीता में कहते है कि "प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यित" (गी ३. ३३) — निग्रह से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृती के अनुसार ही चलते है; / "मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति"—तेरा निश्चय व्यर्थ है, जिघर तू न चाहेगा उघर तेरी प्रकृति तुभे सीच लेगी (गी. १८. ५६; २. ६०); श्रौर मनूजी कहते हैं कि "बलवान इन्द्रियग्रामी विद्वांसमिप कर्षति" (मनु २. २१५) —विद्वानों को भी इन्द्रियाँ श्रपने वश में कर लेती है। कर्मविपाक-प्रक्रिया का भी निष्कर्ष यही है, क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्व-कर्मों से ही उत्पन्न होती है, तब तो यही अनुमान करना पडता है कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में ग्रर्थात सदैव भव-चक्र में ही रहना चाहिये। ग्रधिक क्या कहे, कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म दोनो बाते परस्पर-विरुद्ध है। और यदि यह सत्य है, तो यह ग्रापत्ति श्रा पडती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-सृष्टि का आधारभूत जो तत्व है वहीं मनुष्य की जड़देह में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह ग्रीर ग्रात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से ग्रात्मस्वरूपी बहा मूल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता; क्योंकि किसी एक वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के द्विये एक से अधिक-कम से कम दो-वस्तुत्रों का होना नितान्त श्रावश्यक है। यहां नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्तु है; परन्तु यह कर्म श्रनित्य है और मूल में वह परब्रह्म की ही लीला है जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि, यद्यपि उसने परब्रह्म के एक अश की आच्छादित कर लिया है, तथापि वह परब्रह्म की ग्रपना दास कभी भी बना नहीं स्कता। इसके अतिरिक्त यह पहले ही वतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्म-सृष्टि के व्यापारों का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि परब्रह्म ग्रीर उसी का श्रश शरीर श्रात्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र श्रर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त है। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे श्राधिक ज्ञानं नहीं हो सकता कि वह अनन्त सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध और मुक्त है। परन्तु, इस परमात्मा ही के ग्रश-रूप जीवात्मा की बात भिन्न हैं; यद्यपि वह मूल मैं शुद्ध, मुक्तस्वभाव, निर्गुए तथा प्रकर्ता है, तथापि करीर और बुद्धि ग्रादि इन्द्रियो के बन्धन में फँसा होने के कारण, वह मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है उसका प्रत्यक्षानुभवरूपी ज्ञान हमें हो सकता है। भाफ का उदाहरण लीजिये, जब

5.0

वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुछ जोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी बर्तन में बंद कर दी जाती है तब उसका दबाव उस बर्तन पर जोर से होता हुम्रा देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरह जब प्रमात्मा का ही म्रंशभूत जीव (गी. १५. ७) ग्रनादि-पूर्व-कर्माजित जड़ देह तथा इद्रियो के बन्घनों से बद्ध हो जाता है, तब इस बढ़ावस्था से उसको मुक्त करने के लिये (मोक्षानुकूल) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेग्द्रियों में होने लगती है और इसी की व्यावहारिक वृष्टि सें " ग्रात्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति " कहते हैं। " व्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण यह है कि शुद्ध मुक्तावस्था में या "तात्विक दृष्टि से " ब्रात्मा इच्छा-रहित तथा प्रकर्ता है—सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (१३. २९; वेसू. शांभा. २. ३. ४०)। परन्तु वेदान्ती लोग सांख्य-मत की भांति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकूल कर्मं किया करती है; क्यों कि ऐसा मान लेने से यह कहना पडेगा कि जड़ प्रकृति अपने अंधेपन से अज्ञानियों को भी मुक्त कर सकती है। श्रीर यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो ग्रात्मा मूल ही में ग्रकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से, अर्थात् बिना निसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है। इसलिये ग्रात्म-स्वातंत्र्य के उदत सिद्धान्त को वेदान्तज्ञास्त्र में इस प्रकार बतलाना पड़ता है कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है तथापि बन्धनों के निमित्त से वह इतने हीं के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है, भ्रीर जब यह भ्राग-न्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तब वह कमें के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। "स्वतंत्र" का अर्थ निनिमत्तक नहीं है, श्रौर श्रात्मा श्रयनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु बार बार इस लम्बी चौडी कर्म कथा को न बतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आतमा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारणी भ्रात्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में श्रौर बाहचसृष्टि के पदार्थी के सयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता है। खाना, पीना, चैन करना-ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ है, श्रीर झात्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कर्स करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाहच अर्थात् कम-सृष्टि की है; परन्तु दूसरी प्रेरणा श्रात्मा की अर्थात् बहा-सृष्टि की है; और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर-विरोधी है जिससे इन के भगडे में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है। इनके भगड़े के समय जब मनमें सन्देह उत्पन्न होता है तब कर्म-सृष्टि की प्रेरएग को न मान कर (भाग ११ १० ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरएगा के अनुसार चलने लगे-और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते है-तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होंगे; ग्रौर ग्रन्त में--

> विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान् | विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना । स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नुते ॥

चह जीवातमा या शरीर श्रात्मा, जो मूल में स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मिल जाता है जो नित्य, शुद्ध, दुद्ध, निर्मल श्रीर स्वतन्त्र हैं" (मभा. शा. ३०८.२७-३०)। ऊपर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, उस का यही श्रर्थ है। इसके विपरीत जब जड इन्द्रियों के प्राकृत धर्म की श्रर्थात् कर्म-सृष्टि की प्रेरणा की प्रब-लता हो जाती हैं, तब मनुष्य की प्रधोगित होती है। शरीर में बंधे हुए जीवात्मा में, देहेन्द्रियों से मोक्षानुकूल कर्म करने की तथा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी श्रोर ध्यान दे कर ही भगवान् ने श्रजुंन को श्रात्म-स्वातन्त्र्य श्रर्थात् स्वातलस्वन के तत्त्वका उपदेश किया है कि:—

> उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत् । ०,५०० आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

्र ८०० "मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार श्रापही करे; वह श्रपनी श्रवनित श्राप ही न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वय अपना बन्धु (हितकारी) है और स्वय अपना शत्रु (नाशकर्ता) है " (गी. ६. ५); ग्रौर इसी हुँ से योगवासिष्ठ (२. सर्ग४-८) में देव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है कि सब प्राणियों में एक ही ग्रात्मा है, उसी के ग्राचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल ग्राचरण कहते है, ग्रीर जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे ग्राचरण की ग्रीर देहेन्द्रियो को प्रवृत्त किया करे। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का ग्रन्तःकरण भी सदाचरण हो की तरफदारी किया करता है जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होता है। ब्राधिदैवत पक्ष के पण्डित इसे सदसद्विवेक-बुद्धिरूपी देवता की स्वतन्त्र स्कूर्ति कहते है। पर्न्तु तास्विक दृष्टि से विवार करने पर विदित होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वय अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियम-बन्धनो से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म-सृष्टि के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी पण्डिडतों का "इच्छा-स्वातन्य " शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि डच्छा मन का धर्म है और श्राठवे प्रकरण में कहा जा चुका है कि बृद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी कर्मात्मक जड़ प्रकृति के श्रस्दंयवेद्य विकार है इसलिये ये दोनो स्वयं श्रापही कर्म के वधन से छूट नही सकते। यतएव वेदान्तशास्त्र का निश्चय है कि सच्चा स्वातंत्र्य न् तो दुद्धि का है श्रीर न मन का-- वह केवल श्रात्मा का है। यह स्वातंत्र्य न तो ग्रात्मा को कोई देता है ग्राँर न कोई उससे छीन सकता है। स्वतंत्र परमात्मा का ग्रंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के वबन में पड़ जाता है, तब बह स्वय स्वतत्र रीति से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। अन्त करण की इस प्रेरणा का अनादर करके कोई बर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता है कि वह स्वयं प्रयने पैरो में ग्राप कुल्हाटी मारने को तैयार है ! भगवदगीता में इसी तत्त्व का

ज्रेनेत यो किया गंत्रा है "त हिनस्त्यातमनाऽज्यात "-- जो स्वयं अपना घात आप ही नहीं करता, उसे उतम गित मिलती है (गी. १३. २८) और दासबोध में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो. १७.७.७-१०)। यद्यपि देख पड़ता है कि मनुष्य कर्म-सुब्टि के अभेग्र नियमो से जकड़ कर बँघा हुआ है, तथापि स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मै किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर . सकूंगा । श्रनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे श्रनुसार ब्रह्म-सृष्टि को जड़-सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं वतलाई जा सकती इसलिये जो। श्रध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्म दासत्व को मानना चाहिये, या प्रवृत्ति-स्वातत्र्य के प्रश्न को ग्रगम्य समक्ष कर यों ही छोड देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। (श्रद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवात्मा भ्रौर परमात्मा मूल में एकरूप है (वेसू शांभा २ ३ ४०) श्रौर इसी सिद्धांतके अनुसार प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छा-स्वातत्र्य की उवत उपपत्ति बतलाई गई है।)परन्तु जिन्हें यह ग्रद्वैत मत मान्य नहीं है, ग्रथवा जो भिवत के लिये द्वैत का स्वीकार किया करते है, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सामर्थ्य स्वयं उसका नहीं है, बल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि "न ऋते-श्रान्तस्य सख्याय देवा। " (ऋ. ४. ३३. ११)—थकने तक प्रयत्न करनेवाले भनुष्य के अतिरिक्त अध्यों की देवता लोग मदत नहीं करते-ऋखदे के इस तत्त्वा-भुसार यह कहा जाता है कि जीवात्मा की यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले स्वयंही प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात् अत्म-प्रयत्न का और पर्याय से आत्म-स्वातंत्र्य का तत्त्व किर भी स्थिर बनाही रहता है (वेसू. २. ३. ४१, ४२; गी. १०.५ ग्रीर १०)। श्राधिक क्या कहें वौद्धिधर्मी लोग श्रात्मा का या परब्रह्मका ग्रस्तित्व नहीं भानते; ग्रौर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा ग्रात्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उनके धर्मग्रन्थो में यही उपदेश किया गया है कि "ग्रत्तना (ग्रात्मना) चोदयऽत्तानं "--अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिये। इस उपदेशं का समर्थन करने के लिये कहा गया है कि:--

> अत्ता ( आत्मा ) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि गति। तस्मा सञ्जनयऽत्ताणं अस्तं ( अक्षं ) मद्दं व वाणिजो ॥

"हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक है और अपने आत्मा के सिवा हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भली भाँति करना चाहियें' (धम्मपद ३८०); और गीता की भाँति आत्म-स्वातंत्र्य के अस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो महापरिनिव्वाणमुत्त २,३३-३५)। आधिभौतिक परेंच पण्डित कोंट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योंकि यद्यित वह किसी भी आष्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि वह विना किसी उपपत्ति

के केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस बातको अवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्य अपने आचरण और परिस्थिति को सुधार सकता है।

ण <u>यद्यपि यह सिद्ध हो</u> चुका कि कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक श्रात्मा को पहचान लेने की जो सध्यात्मिक पूर्णावस्था हं उसे प्राप्त करने के लिये ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और इस ज्ञान को भाष्त कर लेना हमारे श्रिधिकार की बात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतन्त्र श्रात्मा भी श्रपनी खाती पर लदे हुए प्रकृति के बोभ को एकदम अर्थात् एक ही क्षण में अलग नहीं कर सकता। जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यो न हो परन्तु वह हिययारो के बिना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि हथियार खराब हो तो उन्हें ठीक करने में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, वैसा ही जीवातमा का भी हाल है। ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतन्त्र तो ग्रवश्य है; परन्तु वह तास्विक दृष्टि से मूल म निगुँए। ग्रीर केवल है, ग्रयवा सातवे प्रकरण में बतलाये श्रनुसार नेत्रपुरत परन्तु लॅगड़ा है (मैं ज्यु २.२, ३; गी. १३.२०), इसलिये उकत प्रेरणा के श्रनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनो की श्रावश्यकता होती है (जसे कुम्हार को चाक की ब्रावश्यकता होती है ) वे इस ब्रात्मा के पास स्वय ब्रपने नहीं होते--जो साधन उपलब्ध है, जैसे देह और बुद्धि आदि डिन्द्रियाँ, वे सब मायात्मक प्रकृति के विकार है। अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिये भी, भारब्ध कर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय श्रादि सामग्री (साधन या उपाधि ) के द्वारा ही सब काम करना पड़ता है। इन साधनो में बृद्धि मुख्य है इसलिये कुछ काम करने के लिये जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है। परन्तु पूर्वकर्मानुसार श्रीर प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा सास्त्रिक ही हो। इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपच से मुक्त हो कर यह बुद्धि अन्तमुँख, शुद्ध, सास्त्रिक या आत्मनिष्ठ होनी चाहिये; अर्थात् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरएा को माने उसकी आज्ञा का पालन करे भीर उन्हों कर्मों को करने का निक्चय करे कि जिनसे आत्मा का कल्याए। हो। ऐसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का अभ्यास करना पडता है। इतना होने पर भी भूख-प्यास ग्रादि देहवर्म ग्रौर संचित कर्मों के वे फल, जिनका भोगना श्रारम्भ हो गया है, मृत्यु-समय तक छूटते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि उपाधि-बढ़ जीवात्मा देहेन्द्रियों को मोक्षानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करने के लि र स्वतन्त्र हैं, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूकि उसे सब काम कराने पड़ते हैं, इसलिये उतने भर के लिये (बढाई, कुम्हार ब्रादि कारीगरो के समान) वह परावलम्बी हो जाता है और उमे देहेन्द्रिय श्रादि हथियारो को पहले शुद्ध करके श्रापने अधिकार में कर लेना पड़ता है (वेसू. २. ३.४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे घीरे घीरे करना चाहिये; नहीं तो चमकने और भड़कनेवाले घोडे के समान इन्द्रियां बलवा करने लगेंगी ग्रीर मनुष्य को घर दबावेगी। इसी लिये भगवान ने कहा है कि इन्द्रिय

निप्रह करने के लिये बुद्धि की धृति या धैर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. ६. २५); श्रीर श्रागे श्रठारहवे श्रव्याय (१८.३३-३५) में बुद्धि की भाति धृति के भी--सास्विक, राजस ग्रीर तामस--तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये है। इनमें से त्तामस और राजस की छोड़ कर बुद्धि को सात्त्विक बनाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करना पड़ता है; ग्रीर इसों से छठवें ग्रध्याय में इसक भी संक्षिप्त वर्णन किया है कि ऐसे इन्द्रिय-निग्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, ग्रासन ग्रीर ग्राहार कौन कौन से है। इस प्रकार गीता (६.२५) में बतलाया गया है कि "शतः शतः" अभ्यास करने पर चित स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती है स्रीर श्रामे कुछ समय के बाद (एकदम नहीं) ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान होता है, एवं फिर "ग्रात्मवत न| कर्माणि निबच्नन्ति धनंजय" -- उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता है (गी. ४.) ३८-४१) । पुरन्तु भगवान एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं (गी. ६.१०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समक लेना चाहिये कि संसार के सब च्यवहारों को छोड़ कर योगाभ्यास में हो सारी ग्रायु बिता दी जावे। जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने पास की पूंजी से ही-चाहे वह बहुत थोडी ही क्यो न हो--पहले धीरे थीरे ब्यापार करने लगता है और उसके द्वारा अन्त में अपार संपत्ति कमा लता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। अपने से जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निपह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना चाहिये और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्द्रिय-निग्रह-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; तथायि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इससे बुद्धि को एकाग्रत। की जो आदत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता है। इसलिये कर्मयोग का ग्राचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३. १७)। इसके लिये संसार के समस्त व्यवहारों को छोड़ देने का उपदेश भगवान ने कहीं भी नहीं दिया है; अन्युत सांसारिक व्यवहारों को निष्कास-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिप्रह का अभ्यास बर्वलाया गया है; श्रीर गीता का यही कथन है कि इस इन्द्रिय निग्रह के साथ साथ यथाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठ नहीं रहना चाहिये। मैत्र्युपनिषद् में श्रौर महाभारत में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् श्रौर निग्रही हो, तो वह इस-प्रकार के योगाभ्यास से छ: महिने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है (मै. ६.२८; मभा. शां. २३९.३२ श्रव्व. श्रनुगीता १९. ६६)। परन्तु भगवान् ने जिस सास्त्विक, सम या ब्रात्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन किया ह, वह बहुतेरे लोगो को छः महीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जानेके कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी शुरू से वही अभ्यास करना पड़ेगा और उस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाँति ही अधूरा रह

जायगा, इसलिये यह शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती; फनतः ऐसा भी मालूम होने लगता है कि कर्मयोग का श्रावरण करने के पूर्व पातञ्जल योग की सहायता से पूर्ण निविकल्प समाधि लगाना पहले सीख लेना चाहिये। अर्जून के मन में यही शड़का उत्पन्न हुई थी और उसने गीता के छठवें श्रव्याय ( ६.३७-३९) में श्रीकृष्ण से पूछा है कि ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिये। उत्तर में भगवान ने कहा है कि म्रात्मा म्रमर होने के कारण इस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़े बहुत संस्कार होते हैं, वे श्रागे भी ज्यों के त्यों बने रहते है, तथा यह 'योगभरष्ट' पुरुष, श्रर्थात् कर्मयोग को पूरा न साथ कर सकने के कारण उससे भरष्ट हुंदेनेवाला पुरुष, ग्रगले जन्म में प्रपना प्रयत्न वहीं से शुरू करता है कि जहाँ से उसका अभ्यास छूट गया या और ऐसा होते होते क्रम "ग्रनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परां गतिम" (गी. ६.४५) — अनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे ग्रध्याय में कहा गया है कि " स्वत्पमध्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्" (गी. २. ४० )—इस घर्म का अर्थात् कर्मयोग का स्वल्प ब्राचरण भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता है। सारांश, मनुष्य का ब्रास्मा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता, क्यों कि पूर्व कर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अर्शुद्ध होता है। परन्तु इससे " नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभ : " ( मनु. ४. १३७ )--किसी को निराश नही होना चाहिये; श्रीर एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास में ग्रर्थात् इन्द्रियो का जबंदस्ती दमन करने में ही सब श्रायु वृथा खो नहीं देनी चाहिये। श्रात्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी है, जितना आज हो सके उतने ही योगबल को पाएत करके कर्मयोग का आचरण शुरू कर देता चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक सात्त्विक तथा गुद्ध होती जायगी श्रीर कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण ही-नहीं, जिज्ञासा तक-रहेंट में बैठे हुए मनुष्य की तरह, श्रागे ढकेलते ढके्लते श्रंत में श्राज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो श्रगले जन्म में, उसके श्रात्मा को पूर्णंब्रह्म-प्राप्ति करा देगा। इसी लिये अगवान् ने गीता में साफ कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है कि उसका स्वल्प से भी स्वल्प श्राचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखी) । मनुष्य को उचित है कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान दे ग्रीर धीरज को न छोड़े, किन्तु निष्काम कर्म करने के प्रपने उद्योग को स्वतत्रता से ग्रीर घीरे घीरे यथाशिक जारी रखें। प्राक्तन-सस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति की गाँठ हम से इस जन्म में ग्राज नहीं छुट सकती। परन्तु वही बन्धन ऋम ऋम से बढ़नेवाले कर्मयोग के अभ्यास से कल या दुसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, श्रीर ऐसा होते होते "बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते " (गी. ७. १९)---कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पराधीनता छूट जाती है एवं ग्रात्मा ग्रपने मूल की पूर्ण निर्मुण मुक्तावस्था को ग्रथीत् मोक्ष-दशा को पहुँच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? जो यह कहावत प्रचलित है कि "नर करनी करे तो नर का नारायण होय" वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही श्रनुवाद है; श्रीर इसी लिये योगवासिष्ठकार ने मुमुक्ष प्रकरण में उद्योग की खूब प्रशंसा की है तथा श्रसन्दिग्ध रीति से कहा है कि श्रन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता है) (यो. २. ४. १०-१८)।

यह सिद्ध हो चुका कि <u>ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल म</u> स्वतंत्र है श्रीर स्वावलम्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के पुजे से छुटकारा मिल जाता है। ग्रब थोड़ा सा इस बात का स्पष्टीकरण ग्रीर हो जाना चाहिये, कि कुर्म-क्षय किसे कहते है और वह कब होता है। कर्म-क्षय का अर्थ है-सब कमाँ को बन्धनी से पूर्ण अर्थात् निःशेष मुक्ति होना । परंतु पहले कह ग्राये हैं कि कोई पुरष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक जारीर है तब तक सोना, बैठना, भूख, स्यास, इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते, ग्रीर प्रारब्ध कर्म का भी बिना भोगे क्षय नहीं होता, इसलिये वह ब्राग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता। इस में सन्देह नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मी का नाश ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावज्जीवन ज्ञानोत्तर-काल में भी कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा कैसे होगा? और, यदि छुटकारा न हो तो यह शडका उत्पन्न होती है कि फिर पूर्व कर्म-क्षय या आगे मोक्ष भी न होगा। इस पर वेदान्तशास्त्र का उत्तर यह है, कि जानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कर्मों से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कर्मों के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतत्र है; इसलिये यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, कर्म के विषय में शाणिमात्र की जो श्रासिक्त होती है, केवल उसका ही क्षय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म स्वभावतः ग्रन्घ, अचेतन या मृत होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही हैं; वह स्वयं न अच्छा है, न बुरा। मनुष्य अपने जीव को इन कर्मों में फँसा कर इन्हें श्रपनी श्रासिक्त से अच्छा या बुरा, श्रीर शुभ या अशुभ बना लेता है। इसलिये कहा जा सकता है कि इस समत्वयुक्त आसिकत के छ्टनेपर कर्म के बन्धन श्राप ही टूट जाते है; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चले जायें। गीता में भी स्थान-स्थान पर यही उपदेश दिया गया है कि:--सच्चा नैष्कम्यं इसी में है, कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३.४); तेरा श्रिधकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे भ्रधिकार की बात नहीं है (गी. २.४७); कर्मेंद्रियैः कर्म योगमसक्तः " (गी. ३.७)--फल की आंशा न रख कर्मेन्द्रियों को कर्म करने दे; "त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् " (गी. ४. २०) कर्मफल का त्याग कर, "सर्वभूता-हमभूतात्मा कुर्वन्निव न लिप्यते " ( गी. ५, ७ )—जिन पुरुषो की समस्त प्राणियों

में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्घन का कारण नहीं हो सकते; "सर्वकर्मफलत्यागं कुरु" (गी. १२. ११) - सब कमफलो का त्याग कर; कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते " (गी. १८. '९) — केवल कर्तव्य समऋ कर जो प्राप्त कर्म किया जाता है वही सात्त्विक है; "चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य" ( गी. १८. ५७ ) सब कर्मों को मुक्तें अपंश करके बर्ताव कर हैइन सब उपदेशों का रहस्य वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। श्रब यह एक स्वतंत्र प्रक्रन है कि ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके सम्बन्ध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार ग्रगले प्रकरण में किया जायगा। श्रभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कर्मों के भस्म हो जाने का श्रथं क्या है; ग्रीर अपर दिये गये बचनों सें, इस विषय में गीता का जो ग्री प्राय है वह, भली भारति प्रगट हो जाता है। व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य नै किसी दूसरे मनुष्य को घोले से धक्का दे दिया तो हम उसे उज्जड नहीं कहते । इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या हो जाती है तो उसे फाँजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समभते । अग्नि से घर जल जाता है अथवा पानी से सेकडो खेत बह जाते हैं, तो क्या अग्नि और पानी को कोई दोषी समऋता है ? केवल कर्मों की श्रोर देखें तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलेगा " सर्वारंभ। हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः " (गी. १८. ४८)। परन्तु यह वह दीष नहीं है कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कहती है। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तब यह भ्रच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कमें में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुढि में रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता (२. ४९-५१) में कहा है कि इन कमों के बुरेपन की दूर करने के लिये कर्ता की चाहिये कि वह अपने मन और बृद्धि को शृद्ध रखें; और उपनिषदों में भी कर्ता की बृद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसे:---

> मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । वन्धाय विषयासगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥

"मनष्य के ( कर्म से ) बधन या मोक्ष का मन ही ( एव ) कारण है; मन के विषयासकत होने से वधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात् निःसग होने से मोक्ष होता है" (मंज्युः ६,३४; अमृतिबन्दुः २)। गीता में यही बात प्रधानता से बतलाई गई है कि, ब्रह्मात्मैक्य-कान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था केंसे प्राप्त कर लेना चाहिये। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कमें करने पर भी पूर( कर्म-क्षय हो जाया करता है। निरिन्त होने से अर्थात् संन्यास ले कर अन्तिहोत्र आदि कर्मों को छोड देने से, अथवा अकिय रहने से अर्थात् किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठं रहने से, कर्म का क्षय नहीं होता (गी. ६. १) चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे

परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा धूमता ही रहता है जिसके कारण मनुष्य की भी उसके साथ श्रवश्य ही चलना पड़ेगा (गी. ३. ३३; १८. ६०)। परन्तु श्रज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न करके जो मनुष्य प्रपनी बुद्धि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है श्रीर सृष्टिकम के अनुसार अपने हिस्से के (प्राप्त) कर्मों को केवल कर्त्तव्य समभ्र कर अनासक्त बृद्धि से एवं अति पूर्वेक किया करता है, वही सच्चा विरक्त है; वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है भ्रोर उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुम्रा कहना चाहिये (गी. ३. ७; ४. २१; ५. ७-९; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावहारिक कर्म को न करके स्न्यास ले कर जंगल, में जा बैठे; तो इस प्रकार कर्मों को छोड़ देने से यह समक्रना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मी का क्षय हो गय। (गी. ३. ४)। इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु उसके कमों का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कमों को खोड़ने से या न करने से । <u>क्रम-क्षय को सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहर</u>स् दिया जाता है, कि जिस\_तरह अग्नि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से सब कर्म भस्म हो जाते है; परन्तु इसके बदले उपनिषद् में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष को—अर्थात् ब्रह्मार्पण करके अथवा आसिक्त छोड़ कर कर्म करनेवाले को—कर्मोका लेप नहीं होता (छां.४.१४.) ् ३; गी. ५ १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की - कोई म्रावश्यकता है। जब यह बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है और नाम-रूप दृश्य सृष्टि है, तब यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी कैसे ? और कवाचित् जल भी जाय, तो सत्कार्य-वाद के भ्रनुसार सिर्फ़ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल जायगा। नाम-रूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है, इसलिये मनुष्य श्रपनी रुचि के श्रनुसार नाम-रूपों में भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात की नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितन। ही ज्ञानी हो परन्तु इस नाम-रूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता। यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वेसू. ४. ४. १७) । हाँ, मूल में इन जड़ कर्मों में भलाई व्याद्य के हाथ वे हैं। तहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्व बुद्धि से उत्पन्न किया करता है, उसका नाक्ष करना मनुष्य के हाथ में है; और उसे जो कुछ जलाना है वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब व्यापारों की इस ममत्वबृद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) दिया है, वही घन्य है, वही फुत-कृत्य और मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध समझे जाते हैं (गी. ४. १६; १८. ५६)। इस प्रकार कर्मों का दग्घ होना मन की निर्विषयता पर और ब्रह्मात्मेक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अलवम्बित है; अतएव प्रगट है कि जिस तरह ग्राग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन करने का ग्रपना

धर्म नहीं छोडती, उसी तरह ब्रह्मात्मैक्य-नान के होते ही कर्मक्षय-रूप परिएगम के होने में कालाविध की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती--ज्योंही ज्ञान हुन्ना कि उसी क्षण कर्म-क्षय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरण काल इस सम्बन्ध में भ्रधिक महत्त्व का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है, भीर इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारब्य-सचित का यदि क्षय हो गया हो तो भी प्रारब्ध नब्ट नही होता। इसलिये यदि वह बहाज्ञान प्रन्त तक एक समान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध-कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म होगे वे सब सकाम हो जावेंगे और उनका फल भोगने के लिये फिरभी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता है उसे यह अय कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विषय का शास्त्र दृष्टि से विचार करना हो तब इस बात का भी विचार ग्रवश्य कर लेना पड़ता है, कि मृत्यु के पहले जो बहारान हो गया था वह कदाचित् मरणु-काल तक स्थिर न रह सके ! इसी लिये शास्त्रकार मृत्यु से पहले के काल की अपेक्षा <u>मरण-काल ही की विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं,</u> और यह कहते हैं कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मेश्य-तान का अनुभव अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी श्रमित्राय से उपनिषदीं के आधार पर गीत। में कहा गया है कि " अन्तकाल में मेरा अनन्य भाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है " (गी. ८. ५) । इस सिद्धान्त के ब्रमुसार कहना पड्ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य श्रपनी सारी श्रायु दुराचरण में व्यतीत करे और केवल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान हो जावे, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस पर कितनेही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है। परन्तु थोडासा विचार करने पर मालूम होगा कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती-यह बिलकुल सत्य और सयुन्तिक है। वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म दुराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। श्रन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ट होने के लिये मन को भ्रोंदत डालनी पड़ती है; और जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरएा-काल में ही उसका एकदम हो जाना परम दुर्घट या असम्भव ही है। इसी लिये गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कथन यह है कि मन को विषय-वासना-रहित बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सर्वेव श्रभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा कि भ्रन्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्ति भी भ्रवश्य हो जायगी (गी. ८.६,७ तथा २.७२)। परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लिये मान लीजिये कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समय में हीं ब्रह्मज्ञान हो गया निस्संदेह ऐसा उदाहरण लाखों और करोडों मनुष्यों में एक-ग्राघ ही मिल सकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिल, इस विचार को एक ओर रख कर हमें यही देखना है कि यदि ऐसी स्थित प्राप्त हो जाय ती क्या होगा। ज्ञान चाहे मरण-किल में ही वर्षों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के अनारव्ध-सचित का क्षय होता ही है;

श्रौर इस जन्म के भोग से ग्रारब्य-संचित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगवा बाकी नहीं रह जाता है; ग्रीर यही सिद्ध होता है कि वह सब कर्मों से अर्थात् संसार-चक्रसे मुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है कि " ऋषि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्" (गी. ९. ३०) —यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा तो वह भी मुक्त हो जायगा; श्रीर यह सिद्धान्त ससार के श्रन्य सब धर्मी में भी ग्राहच माना गया है। 'अनन्य भाव' का यही अर्थे है कि परमेश्वर में मन्ष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जावे। स्मरण रहे कि मुँह से तो 'राम याम ' बड़बड़ाते रहें और चित्तवृत्ति दूसरी ही ग्रोर रहे, तो इसे अनन्य भाव नही कहेंगे । सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही ऐसी है की ज्योही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब ग्रनारब्ध-संचित का एकदम क्षय हो जाता है। यह ग्रवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह है कि मृत्युं के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कम मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, झौर यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कथनानुसार, कुछ न कुछ वासना श्रवस्य ही बाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म लेना पड़ेगा ग्रौर मोक्ष भी नही मिलेगा।

इसकी विचार हो चुका कि कर्स-बन्धन क्या है, कर्स-क्षय किसे कहते है, वह कैसे स्रोर कब होता है; अब प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा कि. जिनके कर्मफल नष्ट हो गये है उनको, ग्रौर जिनके कर्म वन्धन नहीं छूटे है उनको मृत्य के अनन्तर वैदिक धर्म के अनसार कीन सी गति मिलती है। इसके सबंध में उपनिवदों में बहुत चर्चा की गई है (छां.४, १५; ५. १०; बृ. ६.२,२-१६; की.१.२-३) जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौथे श्रध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलानेकी, कोई ग्रावश्यकता नहीं है; हमें केवल उन्हीं दो मार्गों का विचार करना है जो भगवद्गीता (८. २३-२७.) में कहे गये है। वैदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड, और कर्मकाण्ड, दो प्रसिद्ध भेद है। कर्मकाण्ड का मूल उद्देश यह है कि सूर्य, ग्राग्न, इन्द्र, वरुए, रुद्र इत्यादि वैदिक देवताग्रों का यज्ञ द्वारा पूजन किया जावे, उनके प्रसाद से इस लोकमें पुत्र-पौत्र स्रादि सन्तिति तथा गौ, अश्व, धन, धान्य अादि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे और अन्त में मरने पर सइ-गति प्राप्त होने । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग ग्रादि श्रीतधर्म प्रायःलुप्त हो गया है, इसके उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्म ग्रादि शास्त्रोक्त पुण्य-कर्म किया करते है। ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम होता है कि प्राचीन काल में, लोग, न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के कल्याएं के लिये भी, यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्द्र आदि देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करना ग्रावश्यक है, उनकी स्तुति से ही ऋग्वेद के सुक्त भरे पड़े है ग्रीर स्थल-स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि "हे देव! गी. र. १९

हमें सन्तित ग्रीर समृद्धि दो, " "हमें शतायु करो ", "हमें, हमारे लड़कों-बच्चों की और हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो "\*। ये याग-यज्ञ ्तीनों वेटों में विहित है इसलिये इस मार्ग का पुराना नाम '<u>त्रयी धर्म 'है;</u> ग्रौर ब्राह्मणग्रयो में इन यज्ञो की विधियो का विस्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु भिन्न भिन्न ब्राह्मएएप्रंथो में यज्ञ करने कि भिन्न भिन्न विधियां है, इससे आगे शका होने लगी कि कौन सी विधि ग्राह्य है; तब इन परस्पर विरुद्ध वाक्यो की एकवाक्यता करने के लिये <u>जैमिनि ने अर्थ-निर्एायक नियमो का संग्रह किया</u>। जैमिनि के इन नियमों को ही सीमांसासूत्र या पूर्व-मीमांसा कहते है, और इसी कारए से प्राचीन कर्मकाण्ड को मीमांसक मार्ग नाम मिला तथा हमने भी इसी नाम का इस प्रत्य में कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित ही गया है। परन्तु स्मरण रहे कि यद्यपि "मीमांसा "-शब्द ही भ्रागे चलकर प्रचलित हो गया है, तथापि यज्ञ-याग का वह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता श्राया है। यही कारएा है कि गीता में 'मीमांसा ' शब्द कहीं भी नहीं श्राया है किन्तु इसके बदले " ऋयी. खुर्म " ( गी. ९, २०, २१ ) या '<u>जयी विद्या ' नाम</u> ब्राये हैं। यज्ञ-याग ब्रादि श्रोत-कर्म-प्रतिपादक ब्राह्मण्यंथो के वाद शारण्यक और उपनिषद बने । इनमें यह प्रति-पादन किया गया कि यज्ञ-याग आदि कर्म गौए। है और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये इनके घर्म को 'ज्ञानकाण्ड 'कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदो में भिन्न भिन्न विचार है, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की ग्राव्ह्यकता हुई; ग्रीर इस कार्य को बादरायए। चार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया। इस ग्रन्थ को बह्मसूत्र, <u>शारीरसूत्र</u> या <u>उच्चररमीमांसा कह</u>ते है। इस प्रकार पूर्वभीमांसा तथा उत्तरमीमांसा,क्रम से , कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड-संवंधी प्रधान ग्रन्थ है । वस्तुतः ये दोनो ग्रन्थ मूल में मीमांसा ही के है श्रर्थात् वैदिक वाचनो के श्रर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये गये है। तथापि भ्राज कल कर्मकाण्ड-प्रतिपादको को केवल 'मीमांसक' भ्रौर ज्ञान-काण्ड-प्रतिपादकों को 'वेदान्ती 'कहते है। कर्मकाण्डवालों का प्रर्थात् मीमांसकों का कहना है कि श्रीतधर्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ-याग ग्रादि कर्म ही प्रधान है; श्रीर जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के आज्ञानुसार मोक्ष प्राप्त होगा। इन यज्ञ-याग श्रादि कर्मों को कोई भी छोड नहीं सकता। यदि छोड देगा तो सम-भना चाहीयें कि वह श्रीत-धर्म से विञ्चत हो गया; क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई है ग्रीर यह चक्र ग्रनादि काल से चलता ग्राया है की मनुष्य यज्ञ करके देवतास्रों को तुप्त करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य स्नादि सब ग्रावश्य-

<sup>√ \*</sup> ये मंत्र अनेक स्थलों पर पाय जाते है, परन्तु उन सैंब को न दे कर यहाँ केवल एक ही मन्त्र बतलाना वस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है "मानरतों के तनये मा न आयौ मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः। वीरान्मा नो रुद्र भामितों वधीईविष्मन्तः सटीमत्वा ह्वामेहे" (ऋ. १. ११४.८)।

· कताओं को देवगए। पूरा करें। ग्राज कल हमें इन विचारो का कुछ, महत्त्व मालूम नहीं होता क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रौत-धर्म अब प्रचलित नहीं है। परन्तु गीता-) काल की स्थिति भिन्न थी, इसलिए भगवद्गीता (३. १६-२५) में भी यज्ञचक-का महत्त्व अपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारए। मोक्ष-दृब्टि से इन कर्मों को गौएाता ग्रा चुकी थी (गी. २. ४१-४६)। यही गौएाता अहिंसा-धर्म का प्रचार होने पर श्रागे श्रधिकाधिक बढती गई,। भागवतधर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ-याग वेदविहित है तो भी उनके लिये पशुवध नही करना चाहिये, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा आं ३३६. १० स्रौर ३३७) । इस कारएा (तथा कुछ अंशों में ग्रागे जैनियो के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारएा ) श्रीत यज्ञमार्ग की आज कल वह दशा हो गई है, कि काशी सरीखे बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में भी श्रौताग्निहोत्र पालन करनेवाले ग्रग्निहोत्री बहुत ही थीड़े देख पडते है, और ज्योतिष्टोम ग्रादि पशुयत्तों का होना तो दस वीस वर्षो में कभी कभी सुन पड़ता है। तथापि श्रौतधर्म ही सब वैदिक धर्मी का मूल है भौर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ ग्रादरवुद्धि पाई जाती हैं ग्रौर जैमिनि के सूत्र अर्थ-निर्णायकशास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते है। यद्यपि श्रौत-यज्ञ-याग-म्रादि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियो में विणित दूसरे यज्ञ-- जिन्हें पञ्चमहायज्ञ कहते है- अब तक प्रचलित है और इनके सम्बन्ध में भी श्रीतयज्ञ-यागचक श्रादि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, मनु आदि स्मृतिकारों ने पाँच ग्राहिसात्मक तथा विल्य गृहयज्ञ बतलायें है; जैसे वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, द्वर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बिल भूतयज्ञ है स्त्रीर स्रितिथ-सतर्पण मनुष्ययज्ञ है; तथा गाईस्थ्य-धर्म में यह कहा है कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा कमानुसार ऋषियो, पितरों, देवताग्रो, प्राणियो तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करने फिर किसी गृहस्थ को स्वयंभोजन करना चाहिये (मनु. ३. ६८-१२३)। इन यज्ञों के कर लेने पर जो श्रक्ष बच जाता है उसकी "श्रमृत" कहते हैं; श्रीर पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो ग्रन्न बचे उसे 'विघस' कहते हैं (म. ३. २८५)। यह 'श्रमृत' ग्रौर 'विघस' श्रन्न ही गृहस्य के लिये विहित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के लिये ही भोजन पका कर खावे, तो वह श्रघ श्रर्थात् पाप का भक्षए। करता है श्रीर उसे क्या मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद श्रीर गीता, सभी ग्रन्तों में 'श्रघाशी' कहा गया है (ऋ. १०. ११७, ६; मनु. ३. ११८; गी. ३. १३)। इन स्मार्त पंज्वमहायज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, श्रहिंसा श्रादि सर्वभूत हितप्रद श्रन्य धर्म भी उपनि-षदों तथा स्मृतिग्रन्थों में गृहस्य के लिये विहित माने गये है ( तै. १.११ ); ग्रीर उन्हीं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुटुम्ब की वृद्धि करके वंश की स्थिर रखो-- "प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः "। ये सब कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही मान

जाते है और इन्हें करने का कारण तैस्तिरोय संहिता में यह बतलाया गया है, कि जन्म से, ही बाह्मण अपनें ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता है— एक ऋषियों का, हसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का। इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाभ्यास से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पित से चुकाना चाहिये; नहीं तो उनकी अपछी गित न होगी (तै. स. ६. ३. १०. ५) ै। महाभारत (आ. १३) में एक कथा है कि जरत्कार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले ही उग्र तपदचर्या करने लगा, तब संतान-क्षय के कारण के उसके यायावर नामक पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े और फिर उनकी आज्ञा से उसने अपना विवाह किया। यह भी कुछ बात नहीं है कि इन सब कमों या यज्ञों को केवल बाह्मण ही करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कमं यथाधिकार स्त्रियों और शक्ती के लिये भी विहित है इसलिये स्मृतियों में कही गई चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के अनुसार जो कमं किये जार्थ सब यज्ञ ही है; उदाहरणार्थ क्षत्रियों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है; और इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक अर्थ विवक्षित है। मनु ने कहा है कि जो जिसके लिये विहित है, वही उसके लिये तप है (११. २३६); और महाभारत में भी कहा है कि:—

आरंभयजाः क्षत्रादच हविर्यज्ञा विज्ञाः स्मृताः । 🗸 परिचारयज्ञाः शुद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥

" श्रारम्भ ( उद्योग ), हिंव, सेवा श्रॉर जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रौर बाह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुक्रम विहित है ( मभा. शां. २३७. १२. )। सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है ( मभा. श्रनु. ४८. ३; श्रौर गीता ३. १०; ४. ३२)। फलतः चातुर्वर्ष्य श्रादि सब शास्त्रोक्त कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही है श्रौर यदि प्रत्येक मनुष्य अपने श्रपे कार के श्रनुसार इन शास्त्रोक्त कर्मों या यज्ञों को—धं, व्यवसाय या कर्त्तव्य-व्यव-हार को— न करे तो समूचे समाज कि हानो होगी श्रौर सम्भव है कि श्रन्त में उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक श्रथं से सिद्ध होता है कि लोकसंग्रह के लिये यह की सदैव श्रोवश्यकता होती है।

श्रव यह प्रश्न उठता है कि यदि वेद श्रीर चातुर्वर्ण्य श्रादि स्मार्त-व्यवस्था के श्रनुसार गृहस्थों के लिये वही यज्ञप्रधान-वृत्ति विहित मानी गई है कि जो केवल कर्ममय है, तो वया इन सांसारिक कर्मों को घर्मशास्त्र के श्रनुसार यथाविधि ( श्रयात् नीति से श्रीर धर्म के श्राज्ञानुसार ) करते रहने से ही काई मनुष्य

<sup>ै</sup> तित्तरीय सिहता का वचन यह है:—''जायमानो वे ब्राह्मणिक्याभिर्ऋ-णवा जायते ब्रम्हचर्यणिर्वस्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पितृस्य एषवा अनुणो यः पुत्री यज्या ब्रह्मचारिवासीति ''।

जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा? और यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बढ़ाई और योग्यता ही क्या रही? ज्ञानकांड प्रथांत् उपनिषदों का साफ यही कहना है कि जब तक ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरिक्ति न हो जाय तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं सिल सकता; और औतत्मार्त-धर्म को देखो तो यही मालूम पडता है कि प्रत्येक मनुष्य का गाईस्थ्य धर्म कर्मप्रधान या ज्यापक अर्थ में यज्ञमय है। इसके अति-रिक्त गेदो का भी कथन है कि यज्ञ. बं किये गये कर्म बन्धक नहीं होते और यज्ञ से ही स्वगंप्रात्ति होती है। स्वगं की चर्चा छोड़ दो जाय; तो भी हम देखते है कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती और यज्ञ के ब्रिंग देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी अवस्था में यज्ञ प्रथात् कर्म किये बिना मनुष्य की भलाई कैसी होगी? इस लोक के कम के विषय में मनुरम्ति, महाभारत, उपनिषद तथा गीता में भी कहा है कि:—

अभौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
अभिदत्याञ्जायते वृष्टिईष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।।

"यज्ञ में हवन किये गये सब ब्रब्य अग्नि द्वारा सूर्य को पहुँचते है और सूर्य से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है" ( मनु. ३. ७६; मभा शां-२६२. ११; मैत्र्यु, ६.३७; गी. ३. १४ )। और, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही होते है, तब कर्म को छोड देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कर्मी की छोड देने से संसार का चक बन्द हो जायगा और किसी को खाने की भी नहीं मिलेगा ? इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है कि यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों को या अन्य किसी भी स्मार्त तथा व्यावहारिक यज्ञमय कर्म को छोड देने का उपदेश हम नहीं करते; हम ती तुह्यारे ही समत्न यह भी कहने को तैयार है कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराबर चलता ग्राया है उसके बंद हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसिलये हमारा यही सिद्धान्त है कि इस कर्ममय यज्ञ को कभी नहीं छोडना चाहिये ( मभा ज्ञां ३४०; गी ३. १६)। परन्तु ज्ञानकाण्ड में श्रर्थात् उपनिषदो ही में स्पष्टरूप से कहा गया है कि ज्ञान श्रीर वैराग्य से कर्मक्षय हुए बिना मोंक्ष नहीं मिल सकता, इसलिये इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा अन्तिम कथन यह है कि सब कमों को ज्ञान से प्रार्थीत् फलाशा छोड कर निष्काम या विरक्त बुद्धि से करते रहना चाहोये (गी. ३. १७. १९)। यदि तुम स्वर्ग-फल की काम्य-बृद्धि मन में रख कर जोतिष्टोस ग्रादि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वर्ग-फल तहाँ निस्सन्देह मिलेगा; क्योंकि वेदाज्ञा कभी भूठ नहीं हो सकतो । परन्तु स्वर्ग-फल नित्य अर्थात्. हमेजा टिकनेदाला नहीं है; इसी लिये कहा गया है (बृ.४.४. ६; वसू. ३. १.८; मभा बन २६० ३९ )-

## प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यर्तिकचेह करोत्ययम् । तस्माछोकात्पुनरेत्यस्मै छोकाय कर्मणे ॥ \*

इस लोक में जो यज्ञ-याग ग्रादि पुण्य कर्म किये जाते है उनका फल स्वर्गीय उप-भोग से समाप्त हो जाता है थ्रीर तब यज्ञ करनेवाले कर्मकाण्डी मनुष्य को स्वर्ग-लोक से इस कर्मलोक अर्थात् भूलोक में फिर भी ग्राना पड़ता है। छांदोग्योगिनषड् (५. १०. ३--९) में तो स्वर्ग से नीचे श्राने का मार्ग भी बतलाया गया है। भगवद्गीता में "काम्प्रत्मानः स्वर्गपराः " तया "त्रेगुण्यविषया वेदाः " (गी. २. ४३,४५ ) इस प्रकार कुछ गौएत्व-सूच्क जो वर्णन किया गया है वह इन्हीं कर्मकाण्डी लोगों को लक्ष करके कहा गया है; ग्रीर नवें ग्रध्याय में फिर भी स्पष्ट-तया कहा गया है कि "गतागतं कामकामा लभंते" (गी. ९. २१) -- उन्हे स्वर्ग लोक गौर इस लोक में बार वार ग्राना जाना पड़ता है। यह ग्रावागमन ज्ञान प्राप्ति के बिना एक नहीं सकता। जब तक यह एक नहीं सकता तब तक श्रात्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इस लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है कि यज्ञ-याग श्रावि की कौत कहे, चातुर्वर्ण्यं के सब कर्मों को भी नुस बहाात्मैक्य-ज्ञान से तथा साम्यज्ञद्वि से आसिनत छोड कर करते रहो— दस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम मुक्त हो बने रहोगे (गी. १८. ५,६)। किसी देवता के नाम से तिल, चावल था किसी पशु को " इदं श्रमुक देवतार्य न मम " कह कर श्रांन में हवन कर देने से हो कुछ यज्ञ नहीं हो जाता । प्रत्यक्ष पशु को मारने की अपेक्षा, अत्येक मनुष्य के अरीर में काम-कोध आदि जो अनेक पशुवृतियाँ है, उनका साम्यवृद्धिरूप संय-मानि में होम करना ही अधिक अयस्कर यज है (गी. ४, ३३)। इसी अभिप्राय से गीता में तथा नारायणीय वर्म में भगवान् ने कहा है कि" में वर्जों में जपवज्ञ" प्रथात् श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २५, मभा. ग्रां ३- ३७ )। मनुस्मृति ( २. ८७ ) में भी कहा गया है कि बाह्मण श्रौर कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि ण सकता है। श्रीन में श्राहुति डालते समय 'न मम ' (यह वस्तु मेरी नहीं है ) कह कर उस वस्तु से श्रपनी ममत्ववृद्धि का त्याग दिखलाया जाता है-यही यज्ञ का मुख्य तत्त्व है और दान श्रादिक कर्मों का भी यही बीज है, इसलिये इन कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बराबर है। ग्रधिक क्या कहा जाय, जिनमें ग्रपना तिनक भी स्वार्य नहीं है, ऐसे कर्मों को शुद्ध-वृद्धि से करों पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम बृद्धि से किये जायें वे सब एक महायज्ञ ही होगे, श्रीर द्रव्यमय यज्ञ को लाग् होने-

<sup>ः</sup> इस मंत्र के दूसरे चरण को पढते समय 'पुनरेति ' और ' अस्म ' ऐसा पदच्छेद करके पढना चाहिये, तत्र इस चरण मे अक्षरों की कमी नहीं मान्द्रम होगी। वैदिक ग्रन्थों को पढते समय ऐसा बहुधा करना पडता है।

वाला मीमांसको का यह न्याय कि 'यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं हीते' उन सब निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण स्वर्ग का ग्राना-जाना भी छूट जाता है ग्रीर इन कर्मों को करने पर भी ग्रन्त में मोक्षरूपी सद्गति मिल जाती है (गी.३.९)। साराश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है तही; परन्तु कर्म करनेवालों के दो वर्ग होते है। पहले वे जो शास्त्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते है (कर्मकांडी जोग); ग्रीर दूसरे वे जो निष्काम बुद्धि से, केवल कर्तव्य समक्त कर, कर्म किया करते है (जानी लोग)। इस संबंध में गीता का यह सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग प्रान्तरूप ग्रानत्य फल मिलता है ग्रीर ज्ञान से प्रथात् निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्षरूपी नित्य फल मिलता है। मोक्ष के लिये कर्मों का छोड़ना गीता में कहीं भी नहीं बतलाया गया है। इसके विपरीत ग्रठारहवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में स्पष्टतया बतला दिया है कि 'त्याग = छोड़ना " जब्ब से गीता में कर्मत्याग कभी नहीं समक्ता चाहिये, किन्तु उसका ग्रर्थ 'फलत्याग' ही सर्वत्र विविधित है।

इस प्रकार कर्मकांडियो और कर्मयोगियो को भिन्न भिन्न फल मिलते है, इस कारण प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जाना पड़ता है। इन्हीं मार्गों को क्रम से 'पितृयाएं ' ब्रौर 'देवयान ' कहते हैं (शां. १७. १५, १६); भौर उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्ही दोनों मार्गों का वर्णंन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है---और यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२)—देहपात होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अग्नि से ज्योति (ज्वाला), दिवस, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीने में, प्रयाण करता हुआ बहायद की जा पहुँचता है तथा वहाँ उसे सोक्ष प्राप्त होता है इसके कारण वह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौटता; / धरन्तु जो केवल कर्मकांडी है अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अग्नि से बुद्धा, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छः महीने, इस कम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है और अपने किये हुए सब पुण्य-कर्मों को भोग करके फिर इस लोक में जन्म लेता है; इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गी. ८. २३-२७)। 'ज्योति' (ज्वाला) शब्द के बदले उपनिषदी में 'श्रीच ' (ज्वाला) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मार्ग को 'अर्चिरादि ' और दूसरे को ' घूम्प्रादि ' मार्ग भी कहते हैं। हमारा उत्तरायए उत्तर ध्रुवस्थल में रहनेवाल देवताओं का दिन है हमारा दक्षिणायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर घ्यान देने से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गो में से पहला श्राचिरादि (ज्योतिरादि) मार्ग श्रारम्भ से श्रन्त तक प्रकाशमय है श्रीर दूसरा धूम्प्रादि मार्ग श्रन्धकारमय है । ज्ञान प्रकाशमय है और परवहा " ज्योतिषां ज्योतिः " (गी. १३. ७)-तेजों का तेज-है इस कारए देहपात

होने के ग्रनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशमय होना उचित ही है; ग्रौर गीता में उन दोनों मार्गों को 'श्राबल 'ग्रौर 'कृष्ण ' इसी लियं कहा है कि उनका भी ग्रथं प्रकाशमय ग्रौर ग्रन्थकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्क के निरुक्त में उदगयन के बाद के देवलोंक, सूर्य, वैद्युत ग्रौर मानस पुरुष का वर्णन है (निरुक्त १४.९); ग्रौर उपनिषदों में देवयान के विषय में जो वर्णन है, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र में यह कम दिया है कि उत्तरायण के बाद संवत्सर, वायुलोंक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वरुणलोंक, इन्द्रन्तोंक, प्रजापतिलोंक ग्रौर ग्रन्त में ब्रह्मलोंक है (वृ. ५, १०; ६. २.१५; छा. ५.१०; कौषी १३; वेसू. ४.३.१—६)।

<sup>10</sup> देवयान ग्रौर पितृयाण मार्गो के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, शुवलपक्ष, उत्तरायण इत्यादि का वर्णन है उनका सामान्य श्रर्थ कालवाचक होता है, इस लिए स्वाभाविकही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या देवयान और पितृयाए। मार्गों का काल से कुछ सम्बन्ध है अथवा पहल कभी था या नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपक्ष इत्यादि शब्दों का स्रर्थ कालवाचक है; तथापि भ्रग्नि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत् ग्रादि जो अन्य सोपान हुं उनका अर्थ कालवाचक नही हो सकता; श्रीर यदि यह कहा जाय कि ज्ञानी पुरुष की दिन अथवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती है तब तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता । इसलिये <u>झग्नि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों</u> को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके अभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये है जो ज्ञानी और कमकाडी पुरुषों के श्रात्मा को भिन्न भिन्न मार्गों से ब्रह्मलोक ग्रीर चन्द्रलोक में ले जाते है (वेसू. ४. २. १९ - २१; ४. ३. ४) । परन्तु इस में सन्देह है कि भगवद्गीता को यह मत मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के बाद के सोपानों का, कि जो काल-वाचक नहीं है; गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नही; बल्कि इन मार्गों की बत-लाने के पहले भगवान् ने काल स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया है कि "मै तुभे वह काल बतलाता हूँ कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लौट कर ब्राता है या नहीं ब्राता है" (गी. ८. २३); ब्रौर महाभारत में भी यह वर्णन पाया जाता है कि जब भीष्म पितामह शरशय्या में पढ़ें थे तब वे शरीर त्याग करने के लिये उत्तरायण । की, श्रर्थात सूर्य के उत्तर की श्रोर मुड़ने की, प्रतीक्षा कर रहे थे (भी. १२०; श्रन्-१६७) । इससे विदित होता है कि दिवस, शुक्लपक्ष श्रीर उत्तरायणकाल ही मृत्यु होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे। ऋग्वेद (१०.८८. १५ ग्रीर बृ. ६. २. १५) में भी देवयान श्रौर पितृयाण मार्गो का जहां पर वर्णन है, वहाँ काल-वाचक अर्थ ही विवक्षित है। इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणी से हमने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गीलार्घ के जिस स्थान में सूर्य क्षितिज पर छः महीने तक हमेगा देख पड़ता है, उस स्थान में ग्रर्थात् उत्तर घरुव के पास या मेरुस्थान में

जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने अपने दूसरे ग्रन्थ में किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह समक्त बहुत प्राचीन काल से चली श्रांती है; श्रीर यही समक्त देव-यान तथा पितृयाए। मार्गों में-प्रगट न हो तो पर्यायसे ही-श्रन्तर्भूत हो गई है। श्रिधिक क्या कहें, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गो का मूल इस प्राचीन समक्त में ही है। यदि ऐसा न माने तो गीता में देवयान ग्रौर पितृयाए। को लक्ष्य करके जो एक बार 'काल' (गी. ८. २३) और दूसरी बार 'गिति'या 'सृति' श्रर्यात् मार्ग (गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न श्रर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वेदान्त-सूत्र के शाङकरभाष्य में देवयान ग्रौर पितृयाण का कालवाचक ग्रर्थ स्मार्त्त है जो कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, श्रीर यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी उपनिषदों में विं पत श्रीत मार्ग से, श्रर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म-लोक को जाता है, 'कालवार्चक' तथा 'देवतावाचक' अर्थी की व्यवस्था की गई है (वे. सू. जा. भा. ४. २. १८-२३)। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को किएत कर देवयान का जो देवताचक अर्थ बादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वहीं उनके मतानुसार सर्वत्र अभिन्नेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है कि गीता में विशित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र हो सकता है। परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी में पैठने की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान और पितृयाण के दिवस, रात्रि, उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक थे या नहीं, तथापि यह बात निर्विवाद है, कि ग्रागे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया। अन्त में इन दोनों पदो का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ़ हो गया है कि-काल की श्रपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे-यदि वह जानी हो तो श्रपते कर्मानुसार प्रकाशमय मार्ग से, श्रीर केवल कर्मकांडी हो तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस और उत्तरायण श्रादि शब्दो से बादरायणाचार्य के कथनानुसार देवता समिभये या उनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के कमशः बढते हुए सोपान समिक्षये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता कि यहां देवयान ग्रीर पितृयाण शब्दों का रूढ़ार्थ मार्गवाचक है।)

परन्तु क्या देवयान और क्या पितृयाएा, दोनों मार्ग शास्त्रोक्त ग्रर्थात् पुण्यकर्म करनेवाले को ही प्रान्त हुन्ना करते है, क्यों कि पितृयाएा यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को ग्रर्थात् एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट है, कि वहाँ सुख भोगनें की पात्रता होने के लिये इस लोक में कुछ न कुछ शास्त्रोक्त पुण्यकर्म ग्रवस्य ही करना पड़ता

है (गी. ९. २०,२१)। जो लोग थोड़ा भी झास्त्रोक्त पुष्यकर्म न करके संसार में अपना समस्त जीवन पापाचरए में विता देते है, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि ये लोग मरने पर एकदम पशु-पक्षी आदि तिर्थक-योनि में जन्म लेते हैं और वारंबार यमलोक अर्थात् नरक में जाते हैं। इसी को 'शीसरा' मार्ग कहते हैं (छां. ५. १०, ८; कठ. २.६,७); और भगवद्गीता में भी कहा गया है कि निषट पाषी अर्थात् आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गित आप्त होती है (गी. १६. १९.-२१; ९. १२, वेसू. ३. १. १२,१३; निरुक्त १४. ९.)।

ऊपर इस वात का निवेचन किया गवा है कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मा-नुरूप वैदिक पर्स के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस कम से प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग हो श्रोक्ष-दायक है, परन्तु यह मोक्ष कम-कम से अर्थात् अचिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते अन्त में मिलता है; इसिलये इस मार्ग को <u>'क्रममुक्ति' कहते है</u>, ग्रौर देहपात होने के ग्रनन्तर ग्रर्थात् मृत्यु के ग्रनन्तर ब्रह्मलोक में जाने से वहाँ प्रन्त में मुक्ति मिलती है, इसी लिये इसे 'विदेह-मुख्यि भी कहते' है। परन्तु इन सब वातों के प्रतिरिक्त शुद्ध ग्रध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है कि जिसके मन में ब्रह्म ग्रीर ग्रात्मा के एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा ? प्रथवा उसे मृत्यु-कालं की भी बाट वयो जोहनी पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि प्रतीको की श्रर्थात् सगुए। ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है वह पहले पहल फुछ् श्रपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती है श्रीर वे ही मरएा-समय में भी मन में न्यूनाधिक परिमाए से बनी रहती है। स्रतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोक्ष की प्राप्ती के लिये एंसे लोगो को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है (वेसू. ४. ३१५) । दयोकि ग्रध्यात्म-शास्त्र का यह श्रटल सिद्धान्त है की मरएा-समय में जिसकी जैसी भावना या क्तु हो उसे वैसी ही 'गति' मिलती है ( छां. ३. १४ .१ ) परन्तु सगुए। उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने आत्मा और बहा के बीच कुछ भी परदा या द्वैतभाव (तै. २. ७) शेय नहीं रह जाना, वह सर्देव सह्य-स्प ही है; अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष को ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान में जाने की कोई ब्रावश्यकता नहीं। इसी लिये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है कि जो पुरुष शुद्ध बहाजान से पूर्ण निष्काम हो गया हो—" न तस्य प्राणा उत्कामन्ति बहाव सन बहाय्येति "— उसके प्राण दूसरे किसी तथान में नहीं जाते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है और ब्रह्म में ही लय पाता है (तृ. ४. ४. ६); श्रीर वृहदारप्यक तथा कठ, दोनो उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुष " अत्र बहा समझ्तुते " (कट. ६. १४.) -- यहीं का यहीं बहा का अनुभव करता

है। इन्हों श्रुतियों के ब्राधार पर शिवगीता में भी कहा, कि गया है, कि <u>सोक्ष के लिये</u> स्थानान्तर करने की श्राववयकता नहीं होती। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में तही (छा ७. २५; मुं: २ २ ११)। तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक आदि मार्ग से जाने की ग्रावश्यकता ही क्यों होनी चाहिये? " इहा वेद बहाँव अवृति " (मुं. ३. २. ९) — जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह तो स्वयं यहीं का यहीं, इस लोक में ही; ब्रह्माहो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है जब 'एक ' और 'दूसरा' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद \ शेष हो; श्रीर यह भेद तो श्रन्तिम स्थिति में श्रर्थात् श्रद्धैत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभव में रह ही नहीं सकता। इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है कि " <u>मस्य सर्वमात्मैवाऽभूत्</u>" (वृ. २. ४. १४), या <u>"सर्व कित्वदं बह</u>्य" (छां: ३. १४. १), ग्रथवा में ही बहा हूँ- "घ्रहं ब्रह्मार्धस्म" (वृ. १. ४, १०), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये ग्रौर किस जगह जाता पड़ेगा ? वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त में जैसा हमने कहा है वैसा ही गीता में परम ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि " अभितो ब्रह्मनिर्जाणं वर्तते विदितात्मना " (गी. ५. २६) — जिसने हैत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को जान लिया है उसे चाहे प्रारब्ध-कर्म-क्षय के लिये देहपात होने की राह देखनी पड़े, तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योकी ब्रह्मिन-र्वाण्डप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा "हुहैव वैजित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः" (गी. ५.१९) — जिसके मन में सर्वे। भूतान्तर्गत ब्रह्मात्मैक्यरूपी साम्य प्रतिविभ्वित हो गया है; वह (देवयान मार्ग की अपेक्षा न रख) यहीं का यही जन्म-मरण को जीत लेता है अथवा " भूतपृथ-भावमेकस्यमनुपञ्चति " -- जिसकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियो की भिन्नता का नाज्ञ हो चुका भ्रौर जिसे वे सब एकस्थ भ्रर्थात् परमेञ्वर-स्वरूप दिखने लगते है, वह " ब्रह्म सम्पद्यते"— ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३. ३०)। गीता का जो वचन ऊपर दिया गया है कि "देवयान और पितृयाए। मार्गों को तत्वतः जाननेवालः कर्मयोगी मोह को प्राप्त नहीं होता " (गी. ८. २१ ), उसमें भी "तत्वतः जाननेवाला" पद का ग्रर्थ "परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को पहचाननेवाला " ही विवक्षित है ( देखो भागदत ७. १५. २६ ) । यही . पूर्ण ब्रह्मभूत या परमाविध की ब्राह्मी स्थिति है; धौर श्रीमच्छकराचार्य ने श्रपने शारीरक भाष्य ( वेसू. ४. ३. १४ ) में प्रतिपादन किया है, कि यही - ब्रध्यात्म-ज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाष्ठा है। यदि कहाँ जाय कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो कोइ ग्रतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इस रोति से जो पुरुष बहाभूत हो जाते हैं, वे कर्मसृष्टि के सब विधि-निषेघों की अवस्था से भी

परे रहते है; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सदैव जागृत रहता है; इसलिये जो कुछ वे किया करते है वह हमेशा शुद्ध श्रौर निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-पुष्य श्रलिप्त रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर बह्म-प्राप्ति के लिये किसी अन्य स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात् मरने की भी कोइ आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ हहानिष्ठ पुरुष को "जीवनमुक्त" कहते है ( यो. ३. ९ ) । यद्यपि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या श्रात्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक्त की यह निष्काम प्रवस्था ही है; ग्रीर इसी तत्व का संग्रह उन्होने कुछ शब्द-भेद से श्रपने घर्म में किया है (परिशिष्ट प्रकरण देखों)। कुछ लोगों का कथन है कि पराकारठा के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मों में स्वाभाविक परस्पर-विरोध है, इसलिये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप छट जाते है और वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु <del>गीता को यह मत मान्य</del> नहीं है; उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है जसी प्रकार ज़ीवन्मुक्त के लिये भी निष्काम-बुद्धि से, सोकसग्रह के निमित्तं, मृत्यु पर्यन्त स**ब** क्यवहारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है, क्यो कि विष्कामत्व और कर्म में कोइ विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी। गीता का यह तत्व योगवासिष्ठ (६. उ. १९९) में भी स्वीकृत किया गया है।

## ग्यारहवाँ प्रक्रण ।

## मंन्यास और कर्मयोग ।

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रंयसकरातुभौ । तयोस्त कुर्मसन्यासात् कर्मयोगो विधिष्यते ॥

गीता. ५. २ ।

पुछले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है कि <u>अनादि कर्</u>म के चक्कर से छटने के लिये प्राणिमात्र में एकत्व से रहनेवाले परबहा का श्रुनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; ग्रौर यह विचार भी किया गया है की इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतत्र है या नहीं, एवं इस ज्ञान कियाप्ति के लिये मायासुष्टि के अनित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुए। नहीं है किन्तु मन का है, इसलिये व्यावहारिक कर्मों के फल के बारे में जो अपनी आसिव होती है उसे इद्रिय-निग्रह से घीरे घीरे घटा कर, शुद्ध ग्रर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पॅर, कुछ संमय के बाद साम्यबुद्धिरूप आत्मज्ञान देहेन्द्रियों में समा जाता है ग्रौर श्रन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि मो रूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का भ्रवलम्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बर्ताव से, ग्रंथीत् यथा-शक्ति श्रीर यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बर्धन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त में पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तद यह महत्त्व का प्रश्न उप-स्थित होता है कि म्रब म्रागे म्रर्थात् सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, श्रथवा प्राप्य वस्तुं को पा कर कृतकृत्य हो, मा्या-सृष्टि के सब व्यव-हारों को निरर्थक् भ्रौर ज्ञानविरुद्ध समभ कर, एकदम उन का त्याग कर दे? क्योंकि सब कर्मों को बिलकुल छोड देना (कर्मसन्यास), या उन्हे निष्काम बृद्धि से मृत्यु पर्यंत करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संभव होते हैं। ग्रीर इन में से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की ग्रोर घ्यान दे कर पहले से ( ग्रर्थात्/

<sup>\* &</sup>quot;संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षदायक हैं; परन्तु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा-कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है।" दूसरे चरण के 'कर्म-संन्यास 'पद से प्रगट होता है, कि पहले चरण में 'सन्यास ' शब्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेश गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में गीता के यही प्रश्नोत्तर लिये गये हैं। वहाँ यह श्लोक थोड़े शब्दभेद से इस प्रकार आया है—''कियायोगो वियोगश्चाप्युमौ मोक्षस्य साधने। तयोर्मध्ये कियायोगस्यागात्तस्य विशिप्यते॥"

सायनावस्था से ही ) वर्ताव करना सुविवाजनक होगा, इसलिये उक्त दोनो पक्षो के तारतम्य का विचार किये बिना कर्म और श्रकर्म का कोई भी श्राध्यात्मिक विवेचन पूरा नहीं हो सकता। अर्जुन से सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्मो का करन। श्रौर न करना एक सा है (गी. ३. १८); क्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही की श्रेष्ठता होने के कारएा, ज्ञान से जिसकी बुद्धि सनस्त भूतो में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म के शुभाशुभत्व का लेप नही लगता (गी. ४.२०,२१)। भगवान् का तो उसे यही निश्चित उपदेश था कि-युद्ध हो कर-युद्धचस्व ! (गी.२. १८); श्रीर इस खरे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'लडाई करो तो अच्छा, न करो तो अछा ' ऐसे सन्दिग्व उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल कारणो का बतलाना आवश्यक था। ग्रौर तो क्या, गीताशास्त्र की प्रवृत्ति यह बतलाने के लियेही हुई है कि, किसी -कर्म का भयंकर परिएाम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी वृद्धिम्।न् पुरुष उसे ही क्यो करें। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म से जन्तु बँधता और ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्यो चाहिये? कर्म-यज्ञ का अर्थ कर्मों का छोड़ना नहीं है; केवल फलाशा छोड़ देने से ही कर्म का क्षय हो जाता है, सब कर्मों को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हों तथापि इससे भली भाति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कर्म छूट सकें उतने भी न छोड़े जाँय। ग्रौर, न्याय से देखने पर भी, यही ग्रर्थ निष्पन्न होता है; क्योंकि गीता ही में कहा है कि चारों ब्रोर पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मों से सित होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती (गी. २.४६)। इसी लिये तीसरे-अध्याय के आरम्म में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, की भ्रापकी सम्मति में यदि कमें की भ्रपेक्षा निष्काम श्रयवा साम्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी श्रपनी बुद्धि को शुद्ध किये लेता हूँ-बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अब फिर भी लड़ाई के इस घोर कर्म में मुक्ते क्यो फँसाते हो ? (गी. ३, १) इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने 'कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते 'इत्यादि कारण बतला कर, चौथे श्रध्याय में कर्म का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कर्म योग दोनो ही मार्ग यदि शास्त्रों से वतलाये गये है, तो यही कहना पडेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें से जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा में, पाँचवे अध्याय के आरम्भ में, अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुक्ते न बतलाइये; निश्चयपूर्वक मुक्ते एक ही बात बतलाइये कि उन दोनो में से ग्राधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५.१)। यदि ज्ञानीत्तर कर्म करना भ्रोर न करना एक ही साहै, तो फिर मै अपनी मर्जी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म करेंगा, नहीं तीन करेंगा। यदि कर्म करना ही उत्तम पक्ष हो, तो मुभो

उसका कारण समभाइये; तभी में आपके कथनानुसार आजरण करूँगा। अर्जुन का यह प्रश्न कुछ श्रपूर्व नहीं है। योगवासिष्ठ (५, ५६. ६) में श्रीरामचंद्र ने विसष्ठ से श्रीर गए। इंगीता (४.१) में वरेणय राजा ने गए। इसी प्रक्त किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, बरन यूरोप में जहाँ तत्वज्ञान के विचार पहले पहल शुरू हुए थे, उस ग्रीस देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। यह बात अरिरटाटल के ग्रन्थ से प्रगट होती है। इस प्रसिद्ध यूनानी ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिज्ञारत्र-सम्बन्धी ग्रन्थ के ग्रन्त (१०.७ ग्रौर ८) में यही प्रक्त उपस्थित किया है और प्रथम प्रयुनी यह सम्मति दी है कि संसार के या राजनीतिक मामलों में जिन्दगी बिताने की श्रुपेक्षा ज्ञानी पुरूष को शांति से तत्त्व विचार में जीवन विताना ही सच्चा ग्रीर पूर्ण ग्रानन्ददायक है। तो भी उसके अनन्तर लिखे गये अपने राजवर्म-सम्बन्धी ट्रन्य (७. २ और ३) में अरिस्टाटल ही लिखता है कि " कुछ ज्ञानि पुरुष नस्व-विचार में, तो कुछ राजनैतिक कार्यों में निमग्न देख पड़ते हैं; मौर यदि पूछा जाय कि इन दोनो मार्गो में कौन बहुत म्रछा है तो यही कहना पड़ेगा कि प्रतेक मार्ग ग्रशतः सच्चा है। तथापि, कर्म की अपेक्षा श्रकर्म को श्रच्छा कहना भूल है । क्योंकि, यह कहने में कोई हानि नहीं कि श्रानन्द भी तो एक कर्म ही है और सच्ची श्रेयःप्राप्ति भी अनेक श्रंशों में ज्ञानयुक्त तथा, नीतियुक्त कर्मों में ही है।" दो स्थानों पर अरिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कथन का महत्त्व पाठकों के ध्यान में ग्रा जावेगा, कि "कर्म ज्यायो हचकर्मण्." (गो. ३.८)—ग्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। गत शताब्दी कर प्रसिद्ध परेच पिएडत आगस्टस कोंट अपने आविभौतिक तत्त्वज्ञान में कहता है-"यह कहना भ्रान्तिमूलक है, कि तत्त्वविचार ही में निमग्न रह कर जिन्दगी विताना श्रेयस्कर है। जो तत्त्वज्ञ पुरुष इस ढडाग के ब्रायुष्यक्रम को ब्रडगीकार करता है भ्रोर श्रपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड देता है उसके विषय में यही कहना चाहिये कि वह श्रपने प्राप्त सावनों का दुरुपयोग करता है।"" विपक्ष में जर्मन तत्त्ववेत्ता शोयेन्हर ने कहा है, कि संसार के समस्त स्यवहार--- यहाँ तक कि जीवित रहना भी—हु.खमय है, इमलिये तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन सब कर्मों का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस ससार में मनुष्य का सच्चा कर्त्तव्य है। कोंट सन् १८५७ ई० में, ग्रौर शोपेनहर सन् १८६० ई० में संसार से बिदः हुए। शोपेनहर का पन्य जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है। कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर श्रीर मिल प्रमृति अंग्रेज तत्त्वशास्त्रज्ञों के मत कोंट के ऐसे हैं। परन्तु इन सृत्र के श्रागं बढ़ कर हाल ही के जमाने के श्राधिभौतिक जर्मन पण्डित निक्झेः ते

<sup>\* &</sup>quot;And it is equally a mistake to place inactivity above action for happiness is activity and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble," (Aristotle's Poetics, trans by Jowett Vol. I. P. 212. The italics are ours).

श्रपने ग्रम्यो में, कर्म छोडनेवालों पर ऐसे तीव कटाक्ष किये है कि, वह कर्म-संन्यास-पक्षवालों के लियं 'मूर्ख-शिरोप्रणि ' जब्द से अधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है कै।

रु यूरोप में अरिस्टाटल से ले कर प्रव तक जिस प्रकार इस सम्बंध में दो पक्ष हं, उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से लेकर श्रव तक इस सम्बंध के दो सम्प्रदाय एक से चले ब्रा रहे है (मभा बा ३४९.७)। इनमें से एक को सन्यास-मार्ग, साल्य-निष्ठा या केवल सांख्य ( ग्रथवा ज्ञान में ही नित्य निमग्न रहने के कारण ज्ञान-निष्ठा भी) कहते हैं; ग्रीर दूसरे को कर्मयोग, ग्रथवा संक्षेप में केवल योग या कर्म-निष्ठा कहते है। हम तीसरे प्रकरण में ही कह आये है, कि यहाँ ' सांख्य ' और 'योग' शब्दों से तात्पर्य क्रमशः कापिल-सांख्य श्रौर पातञ्जल योग से नहीं है। परन्तु 'सन्यास' शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके ग्रर्थ का कुछ ग्रधिक विवरएा. करना यहाँ भ्रावश्यक है। 'सन्यास' शब्द से सिर्फ 'विवाह न करना' श्रीर यदि किया हो तो 'बाल बच्चो को छोड़ भगवे कपड़े रेंग लेना 'अथवा ' केवल चौथे आश्रम फिहण करना 'इतना ही अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। क्यों कि विवाह न करने पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यों के उद्योग में लगे रहे; श्रीमच्छंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य से एकदम चौथा श्राश्रम ग्रहण कर, या महाराष्ट्र देश में श्रीसमर्थ रामदास ने मृत्युपर्यंत ब्रह्मचारी गोस्वामी रह कर, ज्ञान पैदा करके ससार के उद्धारार्थ कर्म किये है। यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है, कि ज्ञानोत्तर · संसार के व्यवहार केवल कर्तव्य समक्त कर लोक-कल्याए। के लिये, किये जावे भ्रयवा मिथ्या सम्भ कर एकदम छोड़ दिये जावें ? इन व्यवहारो या कमीं का करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है: फिर चाहे वह व्याहा हो या क्वारा, भगवे कपडे पहने या सफेद । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह न करना, भगवे कपडे पहनना प्रथवा बस्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही कभी कभी विशेष सुभीते का होता है। क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरएा-पोषण की भंभट अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा संमय और परिश्रम लोक-कार्यों

\* कर्मयोग और कर्मत्याग (साख्य या संन्यास) इन्हीं दो मागों को सली ने अपने Pessimism नामक प्रन्थ में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं | Pessimism हान्द्र का अर्थ "उदास, निराशावादी या रोती सूरत" होता है । परन्तु संसार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहते हैं और वे लोग ससार को आनन्द से ही छोड़ते हैं, इसिलये हमारी राय में, उनको Pessimist कहना ठीक नहीं । इसके वदले कर्मयोग को Energism और सांख्य या संन्यास मार्ग को Quactism कहना अधिक प्रशस्त होगा । वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मार्गों में ब्रह्मज्ञान एक ही सा है, इसिलये दोनों का आनन्द और शांति मी एक ही सी है । हम ऐसा भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दु:खमय है अथवा एक आगावादी है और दसरा निराशावादी ।

में लगा देन के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती। यदि ऐसे पुरुष भण से संन्यासी हो, तो भी वे तत्व-दृष्टि से कमंयोगी हो है। परन्तु वियरीत पक्ष में अर्थात् जो लोग इस ससार के समस्त व्यवहारों को निःसार समभ उनका त्याग करके चुण्चाप बैठ रहते हैं, उन्हों को सन्यासी कहना चाहिये; किर चाहे उन्होंने अत्यक्ष चौथा आश्रम प्रहण किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफेद कपड़ो पर और विवाह या अह्मचर्य पर नहीं है; अत्युत् इसी एक वात पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कमंयोग दोनो मार्गो का विभेद किया गया है कि ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार करता है या नही। श्रेष वातें गीतावर्न में महत्त्व की नहीं है। सन्याम या चतुर्याश्रम शब्दो को अपेक्षा कर्मसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ अधिक अन्वर्थक और निःसन्दिष्ध है। परन्तु इन दोनो की अपेक्षा सिर्फ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हें इस ससार के व्यवहार निःसार अतीत होते है, वे उससे निवृत्त हो अरण्य में जा कर स्मृति-धर्मानुसार चतुर्याश्रम में प्रवेश करते है, इससं कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते हैं। परन्तु इसमें प्रधान भाग कर्म-त्याग ही है, गेकवे कपड़े नहीं।

यद्यपि इस प्रकार इन दीनों पक्षो का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे कर्म करो ( कर्मयोग ) या कर्म छोड दो ( कर्मसंन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-चायिक टीकाकारो ने अब यहाँ यह प्रश्न छोड़ा है, कि क्या अन्त में मोक्ष-प्राप्ति कर देने के लिये दोनो मार्ग स्वतन्त्र श्रर्थात् एक से समर्थ है; श्रथवा, कर्मयोग केवल पूर्वाडग यानी पहली सीढी है और अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड कर सन्यास लेना हो चाहिये ? गीता के दूसरे श्रीर तीसरे अध्यायो में जो वर्णन उससे जान पड़ता है कि <u>ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र</u> है। परन्तु जिन टीकाकारों का मत है, कि कभी न कभी संग्वास श्राश्रम की ग्रद्धणीकार कर समस्त सासारिक कर्मी की छोडे विना मोक्ष नहीं मिल सकता-ग्रीर जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका-करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही वात गीता में प्रतिपादित की गई है--वे गीता का यह तात्पर्य निकालते है कि "कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग मही है, पहले चित्त की बुद्धता के लिये कर्म कर, अन्त में संन्यास ही लेना ज्वाहिये, संन्यास ही श्रन्तिम मुख्य निष्ठा है। " परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने से भगवान् ने जो यह कहा है कि 'साख्य (संन्यास) ग्रीर योग (कर्मयोग) हिविध श्रर्थात् दो प्रकार की निष्ठाएँ इस ससार में हैं (गी. ३.३), उस हिविध पद का स्वारस्य विलकुल नष्ट हो जाता है। कर्मयोग शब्द के तीन ग्रर्थ हो सकते है:--(१) पहला अर्थ यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुर्वएर्य के यज्ञ-याग आदि कर्म ग्रथवा श्रुति-स्मृति-वॉणित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। परन्तु मीमांसकों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं (गी. २. ४५)। (२) दूसरा अर्थ यह है कि चित्त-शुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की ग्रावश्यकता है, इसलिये गी. र. २०

केवन चित्तज्ञृद्धि के निमित्त ही कर्स करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वांग हो जाता है; परन्तु यह गीता में विश्त कर्मयोग नहीं है। (﴿﴿﴿﴿﴾) जो जानता है कि मेरे श्रात्मा का कल्याए। किस में है, वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मीक्त युद्धादि सासारिक कर्म मृत्युपर्यन्त करे था न करे, यही गीता में मृख्य प्रश्न है और इसका उत्तर यही है कि जानी पुरुष को भी चातुर्वर्णय के सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५) - यही 'कर्मयोग ' शस्त का तीतरा प्रश्नं है श्रीर गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वांग कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस मार्ग में कर्म कभी छूटते ही नहीं। अब प्रश्न है केवल नोक्ष-प्राप्ति के विषय में। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत संन्यास से जो मोक्ष जिलता है बही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता हैं (गी. ५. ५)। इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वांग नहीं है; किन्तु ज्ञानोत्तर ये दोनो मार्ग मोक्षदृष्टि से स्वतन्त्र अर्थात तृत्यहल के है (गी. ५. २); गीता के "लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा" (गी. ३. ३) का यही अर्थ करना चाहिये। श्रोर इसी हेतु से, भगवान् ने श्रगले चरण में— "ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगंन योगिनाम् "-इन दोनों मार्गो का पृथक पृथक स्पष्टीकरण किया है। स्रागे चल कर तेरहवें श्रघ्याय में कहा है "अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे " (गी. १३. २४) इस क्लोक के—' ब्रन्ये' (एक) ब्रॉर 'ब्रपरे' (दूसरे)—ये पद उक्त बोनो मार्गी को स्वतन्त्र माने विना, श्रन्वर्थक नहीं हो सकते। इसके सिका, जिस नारा-यणीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास महा-भारत में देखने से यही सिद्धान्त दृढ़ होता है। (सृष्टि के आरम्भ में भगवान् ने हिरणयगर्भ अर्थात् ब्रह्मा को सृष्टि रचने की श्राज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात मानस पुत्र हुए। सृष्टि-क्रम का श्रच्छे प्रकार श्रारम्भ करने के लिये उन्होने योग श्रयात् कर्मनयप्रवृत्ति मार्ग का श्रवलम्बन किया। ब्रह्मा के सनत्कुकार और कपिल, प्रभृति दूसरे सात पुत्रो ने, उत्पन्न होते ही, निवृत्तिमार्ग श्रर्यात् साख्य का व्यवलम्बन किया । इस प्रकार दोनों मार्गो की उत्पत्ति वतला कर छागे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोक्ष-दृष्टि से तुल्यवल ग्रर्थात् वासुरेव-स्वरूपी एक ही परभेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न ग्रौर स्वतन्त्रे हैं ( मभा. शां. ३४८. ७४; ३४९. ६२-७३ )। इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि <u>योग श्रर्यात प्रदृत्तिमार्ग</u> के प्रवर्तक हिरए।यगर्भ है और साख्यमार्ग के मूल प्रवर्तक कपिल है; परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि आगे हिरए।यगर्भ ने कर्मों का त्याग कर दिया । इसके विपरीत ऐसा वर्णन है, कि अगवान् ने सृष्टि का व्यवहार ग्रच्छी तरह से चलता रलने के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया श्रीर हिरणयगर्भ से तथा श्रन्य देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखी (मभा क्षां. ३४०. ४४--७५ श्रीर २३९. ६६, ६७ देखों )। इससे निविवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दीनों

मार्ग ग्रारम्भ से ही स्वतंत्र है। इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्र- दायिक ग्राग्रह का परिणाम है; ग्रीर इन टीकाग्रों में जो स्थान-स्थान पर यह तुर्रा लगा रहता है, कि कर्मयोग ज्ञानप्राप्ति ग्रथवा सन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनको मनगढ़न्त है—वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं है। गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ है उनमें हमारी समभ से, यही मुख्य दोय है। ग्रीर, टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक ग्राग्रह से छूटे विना कभी सम्भव नही, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोघ हो जावे।

यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास ग्रीर कर्मयोग दोनो स्वतंत्र रीति से भोक्षदायक है-एक दूसरे का पूर्वांग नहीं-तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता। क्योंकि, र्यदि दोनो मार्ग एक ही से मोक्षदायक है, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और फिर यह सिद्ध न हो कर कि रम्रर्जुन की युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनो पक्ष सभव होते है, कि भगवान् के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़न।--भरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले। इसी लिये ब्रर्जुन ने स्वामाविक रीति से यह सरल प्रश्न किया है, कि " इन दोनों मार्गो में जो अधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से मुक्ते बतलाओं! (गी. ५.१) जिससे ग्राचरण करने में कोई गड़बड़ न हो। गीता के पांचवें अध्याय के, ग्रारम्भ में इस प्रकार श्रर्जुन के प्रक्त कर चुकने पर अगले क्लोकों में भगवान् ने स्वब्ट उत्तर दिया है, कि 'संन्यास और कर्म-योग दोनों मार्ग निःश्रेयस ग्रर्थात् मोक्षदायक है ग्रथवा मोक्ष दृष्टि से एक सी. योग्यता के है; तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते)" (गी. ५. २); श्रीर यही क्लोक हमने इस प्रकरण के ब्रारम्भ में लिखा है। कर्मयोग की श्रेक्टता के सम्बंध में यही एक वचन गीता में नहीं है; किन्तु ग्रंनेक वचन है; जैसे " तस्माद्योगाय युज्यस्य " ( गी. २. ५० ) - इसलिये तू कर्मयोग को ही स्वीकार कर; "मा ते संगीऽस्त्वकर्माण्" (गी. २.४७) - कर्म न करने का साम्रह मतं करः

थरिंवद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विश्विष्यते ॥ 🗸

कमों को छोड़ने के अगड़ेमें म पड़ कर " इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक्त बृद्धि के द्वारा कमेंद्रियों से कर्म करनेदाले की योग्यता 'विशिष्यते' अर्थात विशेष है" (गी. ३. ७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, ''क्क्मं ज्यायो हचकर्मणः" अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है (गी. ३. ८); "इससे तू कर्म ही कर" (गी. ४. १५) अथवा "योग-मात्तिष्ठोत्तिष्ठ" (गी. ४. ४२)—कर्मयोग को अङगीकार कर युद्ध के लिये खड़ा हो; "(योगी) क्योंनिभ्योऽपि मतोऽपिक "—ज्ञान मार्गदाले (संन्यासी) की छ्रपंक्षा कर्मयोगी की योग्यता श्रधिक है; "तस्माद्योगी भवार्जुन" (गी. ६. ४६)— हमिलये, हे श्रर्जुन । तू (कर्मः) योगी हो; श्रयवा "मामनुस्मर युद्ध्य च " (गी. ८. ७)—मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि श्रनेक वचनो से गीता में श्रजुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी सन्यास या श्रकमं को श्रयेक्षा कर्मयोग की श्रधिक योग्यता दिखलाने के लिये, 'ज्यायः,' 'अधिकः,' श्रीर 'यिशिष्यते ' इत्यादि पद स्पष्ट है। श्रठारहवे श्रध्याय के उपसंहार में भी भगवान ने फिर कहा है, कि "नियत कर्मों का संस्थास करना उचित नहीं है, श्रातिक्त-विरिहत सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित श्रीर उत्तम मत है" (गी. १८. ६. ७)। इससे निविवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास-मार्ग को श्रयेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है।

परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि सन्यास या भिक्त ही अन्तिम अो थें अ कर्तव्य है, कर्म तो निरा जिल्लाहि का साधन है—वह मुख्य साध्य या कर्तव्य नहीं हो सकता--उन्हे गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसद होगा ? यह नहीं कहा ज सकता कि उनके ध्यान में यह बाबत श्राई ही न होगी, कि गीत। में संन्यास मार्ग के अपेक्षा कर्मयोग को स्पब्ट रीति से ब्रधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु यदि यह बात मान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती । इसी से पाँचवे अध्याय के आरम्भ में , अर्जुन के प्रक्रन और भगवान् के उत्तर सरल, सयुक्तिक ग्रीर स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर म पड़ गये हैं कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय । पहली ग्रड़चन यह थी, वि ' संन्यास भ्रीर कर्मयोग इन दोनों मार्गो में अंष्ठ कीन है ?;' यह प्रश्न ही दोने मार्गों को स्वतन्त्र माने विना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि , टीकाकारी वे कथानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूर्वाग हो, तो यह बात स्वयंसिद्ध है वि पूर्वाग गीए है और ज्ञान भ्रथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है। फिर प्रक्त करने के लिए गुंजाइश ही कहाँ रही ? श्रच्छा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लें, तो यह स्वीका करना पड़ता है, कि ये दोनो मार्ग स्वतन्त्र है; श्रीर तब तो यह स्वीकृति इस कथ का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही मोक्षका मार्ग है ! इस ग्रह्च को टूर करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यह तुर्रा लगा दिया है कि श्रर्जु का प्रश्न ठीक नहीं है; ग्रीर फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवा के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवा के इस स्पष्ट उत्तर—'कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष हैं' (गी.५.२) का श्रर्य टीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं! तब ग्रन्त में श्रपने मन का, पूर्वापार संद के विरुद्ध, दूसरा यह तुर्रा लगा कर इन टीक्राकारो को किसी प्रकार अपना समाधा कर लेना पड़ा, कि " कर्मयोगो विशिष्यते "-कर्मयोग की योग्यता विशेष है-यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये वानी ग्रर्थवादात्मक है , वास्त में भगवान के मत में भी सन्यासमार्ग ही श्रेष्ट है (गी. शाभा ५. २, ६ १, २

१८. ११ देखो ) । शांकरभाष्य में ही क्यो, रामानुजभाष्य में भी यह इलोक कर्म-योग की केवल प्रशसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है (गी राभा ५. १.) । रामानुजाचार्य यद्यपि ग्रहेती न थे, तो भो उनके मत मे भवित ही मुख्य साध्य बस्तु है; इललिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त भितत का साधन ही हो जाता है (गी. राभा. ३. १ देखों ) । सूल ग्रन्थ से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार इस दढ़ समभ के उस प्रन्थ की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूल ग्रन्थ में वांणत है। पाठक देखें, कि इससे मूल ग्रन्थ की कैसी खींचातानी हुई है। भगवान् श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत भाषा में स्वष्ट शब्दो के द्वारा, वदा यह कहना न आता था, कि ' प्रर्जुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ''? परन्तु ऐसा न करके जब अनेक स्थली पर स्पष्ट रीति से यही कहा है कि "कर्भयोग ही विशेष योग्यता का है " तब कहना पडता है कि साम्प्रदायिक टीकाकारो का उल्लिखित अर्थ सरेल नहीं है और, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ़ होता है। क्योंकि गीता में ही, अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास न कर ज्ञान-प्रांप्ति के अनन्तर भी अ अनासक्त बुद्धि से अपने सब व्यवहार किया करता है (गी. रे. ६४; ३. १९; ३. २५; १८. ९ देखो)। इस स्थान पर श्री शंकराचार्य ने प्रपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है या ज्ञान और कर्म के समुख्यय से; और फिर यह गीतार्थ, निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कमें दग्ध हो कर मोक्ष-प्राप्ति होती है, मोर्क-प्राप्ति के लिये कर्म की श्रावश्यकता नहीं। इससे आगे यह अनुसान निकाला है, कि ' जब गीता की दृष्टि से भी मोक्ष के लिये कर्म की ग्रावश्यकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने पर सब कर्म निरर्थक है ही; श्रौर वे स्वभाव से ही बन्धक ग्रर्थात् ज्ञानविरुद्ध है, इस-लिये ज्ञान प्राप्ति के ग्रनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड देना चाहिये' —यही मत भगवान् को भी गीता में ग्राह्य है। 'ज्ञान के ग्रनन्तर ज्ञानी पुरुष की भी कर्म करना' चाहिये 'इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुच्चय-पक्ष ' कहते हैं; श्रीर 'श्रीशकराचार्य की जपर्युक्त दलील ही उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य आक्षेप है। ऐसा ही युद्तितवाद मध्वाचार्य में भी स्वीकृत किया है (गी. माभा. ३. ३१ देखो ) हमारी राय में यह युक्तिवाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है। वयोकि, (१) यद्यपि काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध है, तथापि यह न्याय निष्काम कर्म को लॉगू नहीं; श्रीर (२) ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर मोक्ष के लिये कर्म श्रनावश्यक भले हुआ करें; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाबा नहीं पहुँचती कि ' ग्रन्य सवल कारणो से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कर्म करना ग्राव-क्यक हैं । मुमुक्षु का सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का उपयोग नहीं है और न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए है। इसलिये कहा जा सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्मसृब्टि के समस्त व्यवहार निष्काम बुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को

भी जुरुरत है। इस प्रकरण में ग्रागे विस्तार सहित विचार किया गया है, कि ये ग्रन्य कारण कोन से है। यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि जो ग्रर्जुन संन्यास लेने के लिये तैयार हो गया था उसको ये कारण वतलाने के निमित्त ही गीताशास की प्रवृति हुई है; ग्रीर ऐसा ग्रनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के पश्चात मोक्ष के लिये कर्यों की श्रनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शाङकरसम्प्रदाय का यह मत है सही कि ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सन्यासाश्रम ले कर कनों को छोड़ ही देना चाहिये; परन्त उससे यह नही सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; ग्रौर न यही बात सिद्ध होती है कि श्रकेले शांकरसम्प्रदाय को या श्रन्य किसी सम्प्रदाय को 'वर्म 'मान कर उसी के अनुकुल गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये। गीता का क्षी यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पदचात् भी संन्यासमार्ग ग्रहण करने की प्रपेक्षा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्र-दाय कहो या और कुछ उसका नाम रखो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ जान पडता है, तथापि श्रन्य परमत श्रस-हिष्णु सन्प्रदायो की भाँति उसका यह आग्रह नहीं, कि सन्यास-मार्ग को सर्वथा त्याज्य मानना चाहिये । गीता में संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी श्रनादर-भाव नहीं दिसलाया गया है। इसके विरुद्ध, भगवान् ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास ग्रीर कर्मयोग दोनो मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर—मोक्षदायक—ग्रयवा मोक्षदृष्टि से समान मृत्यवान् है। ओर आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन् दो भिन्न भिन्न मार्गी की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि "एकं सांख्य च योगं चं यः पश्यति स पश्यति " (गी. ५. ५ ) — जिसे यह मालुम हो गया कि, ये दोनो मार्ग एक ही है प्रयात समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुन्ना; या 'कर्मयोग' हो, तो उसमें भी बलाशा का संन्यास करना ही पडता है—" न हचसंन्यस्तसंकल्पो। योगी भवति कश्चन" (गी. ६. २) । यद्यपि ज्ञान-प्रात्यि के अनंतर (पहले ही नहीं) कर्म का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोक्षदृष्टि से एक सी हो योग्यता के हैं; तथापि लोकव्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं, कि वृद्धि में सन्यास रख कर अर्थात् निष्काम वृद्धि से देहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रह-कारक सब कार्य किये जाये। क्योंकि भगवान् का निश्चित उपदेश है कि इस उपाय से संन्यास और कर्म दोनो स्थिर प्रहते है एक तदनुसार ही, फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी ग्रीर श्रज्ञानी में यहीं तो इतना भेद हैं किवल शारीर अर्थात् देहेन्द्रियों के कर्म, देखें तो दोनों के एक से होगं हो; परन्तु श्रज्ञानी मनुष्य उन्हें श्रासक्त बुद्धि से श्रोर ज्ञानी मनुष्य श्रना-सत्क बुद्धि से किया करता है (गी. ३, २५) ।) भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने नाटक में इस प्रकार किया है--

भाजस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्येति तनुर्ने बुद्धिः ॥

"जानी और मूर्ख मन्ष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परंतु बुद्धि. में भिन्नता रहती है" ( अविमार- ५. ५ )।

🗢 कुछ फुटकल संन्यास-मार्गवालो का इस पर यह भ्रीर कथन है कि " गीता में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु भगवान् ने यह उपदेश इस बात पर व्यान दे कर किया है, कि ग्रज्ञानी ग्रर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कर्म करने का ही ग्रविकार था। सिद्धावस्था में भगवान् के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। " इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान यह कह देते कि " अर्जुन! तू अज्ञानी है," तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिये आग्रह करता, जिसे प्रकार कि कठोपनिषद में निचकेता ने किया था; श्रीर फिर तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एव यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे बतलाया जाता तो वह युद्ध छोड़ कर सन्यास ले लेता और तब तो भगवान् का भारतीय-युद्ध-संबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता-इसी भय से ध्रपने ग्रत्यन्त प्रिय भक्त को घोखा देने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो लोग सिर्फ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान् के मत्थे भी अत्यन्त प्रिय भक्त को धोखा देने का निन्छकर्म महने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके सार्य किसी भी प्रकारका बाद न करना ही भ्रच्छा है। परन्तु सामान्य लोग इन अामक युक्तियों में कहीं फेंस न जार्ये, इसलिये इतना ही कह देते है कि श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये, इरने का कोई कारण न था, कि न तू अज्ञानी हैं, इसलिये कमें कर; " और इतर्ने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गडबट करता, तो उसे ग्रज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के ग्रनुसार युद्ध कराने का सामर्थ्य श्रीकृष्ण में या ही (गी. १८. ५९ ब्रीर ६१ देखो) । परन्तु ऐसा न कर बारवार 'ज्ञान 'झौर 'विज्ञान 'बतला कर ही (गी. ७. २; ९. १; १०. १; १३. २;, १४.१), पन्द्रहर्वे अध्याय के अन्त मं भगवान् ने अर्जुन से कहा है कि "इस शास्त्र को समझ लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है" (गी. १५. २०)। इस प्रकार भगवान ने उसे पूर्ण ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से ही उस से युद्ध करवाया है (गी. १८. ६३) । इससे भगवान् का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात भी, निष्काम कमें करते हो रहना चाहिये और यही सर्वोत्तम पक्ष है। इसके ग्रतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय कि मर्जुन मज्ञानी या, तथापि उसकों किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक अभृति प्राचीन कर्मयोगियो का और ग्रागे अगवान् ने स्वय ग्रपना भी जवाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी नहीं कह सकते। इसी से कहना पडता है कि सान्प्रदायिक आग्रह, की यह कोरी दलील सर्वथा त्याच्य और अनुचित है, तथा गीता में जानयुदत ' कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है।

अब तक यह बतलाया गया कि सिद्धावर्था के व्यवहार के विषय में भी, कर्मत्याग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनो सार्च न केवल हमारे ही देश में, वरन ग्राम्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनंतर, इस विषय में, गोताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये गये:-(१) ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् मोक्ष की दुष्टि से परस्पर निरपेक्ष और तुल्य बतलाते हैं, एक दुसरे का अञ्चग नहीं ; और (रे) उनमें कर्मयोग ही अविक प्रशस्त है। और, इन दोनों सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस प्रकार ग्रीर क्यो किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। श्रव, गीता में दिये हुए उन कारणो का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मुख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेक्षा ग्रामरएगन्त कर्म करते रहने का मार्ग ग्रर्थात् कर्मयोग ही ग्रधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ बातो का खुलासा तो सुख-दु.ख-विवेक नामक प्रकरण में पहले ही हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुल-दुःख का, इसलिये वहाँ इस विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी। अतएव इस विषय की चर्चा के लिये ही यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग है-कर्मकाणुड और ज्ञानकाणुड । पिछले प्रकरए। में उनके भेद बतला दिये गये है । कर्मकाणुड़ में श्रयात् ब्राह्मण श्रादि श्रोत ग्रंथो में श्रोर श्रशतः उपनिषदो में भी ऐसे स्पष्ट बचन है, प्रत्येक गृहस्य-फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय-ग्रग्निहोत्र करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम श्रादिक यज्ञ -याग करे और विवाह करके वंश वढ़ावे। उदा-हरणार्थ, " एतद्दे जरामर्थं सत्रं यदग्निहोत्रम्"-इस अग्निहोत्ररूप सत्र को मरण पर्यंत जारी रखना चाहिये ( का ब्रा. १२.४.१.१) ; प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः "--वंश के धागे को टूटने न दो (तै. उ. १. ११. १); अथवा" ईशावास्यमिदं सर्वम्" -- संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित करे अर्थात् ऐसा समझे कि मेरा कुछ नहीं उसी का है, श्रीर इस निष्काम बृद्धि से-

कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्येत नरे।

" फर्म करते रह कर ही सी वर्ष अर्थात् आयुष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की इच्छा रखे, एव ऐसी ईशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कर्मों का तुर्के (पुरुष को) लेप (वन्यन) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त (लेप अथवा वन्धन से बचने के लिये) दुसरा मार्ग नहीं है (ईश. १ और २); इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु जब हम कर्मकाए। इसे जानकाए। इमें जाते हैं, तब हमारे वैदिक ग्रंन्थों में ही अनेक विरुद्ध पक्षीय वचन भी मिलते हैं, जैसे "अह्मविदारनीति परम् " (त. २. १. १)— कह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता हैं, "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " (श्वे. ३. ८ )— (विना ज्ञानके) मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है; "पूर्वे विद्वांसः प्रजां न काम-यन्ते। कि प्रजया करिष्यामो येयां नोऽयमात्माऽय लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकंपणायाश्च लोकंपणायाश्च व्युत्यायार्थ भिक्षाचर्य चरंति " (वृ.४. २२ और ३. ५. १ )—प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यह समक्ष

कर कि जब समस्त लोक ही हमारा आतमा हो गया है, तब हमें '( दूसरी ) संतान किस लिये चाहिये, वे लोग सन्तति, सपति, और स्वर्ग आदि में से किसी की भी 'एषए।। ' प्रर्थात् चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष भिक्षाटर्न करते हुए घूमा करते थे; श्रयवा "इस रीति से जो लोक विरक्त हो जाते है उन्हीं को मोक्ष मिलता है" ( मुं. २. ११ ); या ग्रन्त में " यदहरेव विर. जेत् तदहरेव प्रवजेत् " ( जाबाः ४ )-जिस दिन-बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास ले ले। इस प्रकार वेद की आजा द्विविघ अर्थात् दो प्रकार की होने से (मभा शां २४०.६ ) प्रवृति और निवृत्ति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या नहीं। श्राचार अर्थात् शिष्ट लोगों के व्यवहार या रोति-भौति को देख कर इस प्रश्न का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्य में शिष्टाचार भी उभयविष अर्थात् दो प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक् और याज्ञवल्क्य प्रमृति ने तो संन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीकृष्ण भीर जैगीयव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही, श्रवलम्बन किया था। इसी, श्रिभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष की दलील में बादरायणाचार्य ने कहा है। " तुल्यं तु दर्शनम् " ( वेसू. ३. ४. ९ )--- प्रर्थात् स्राचार की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान् है। स्मृति बचन " भी ऐसा है --

> विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता। 🛩 अलेपवादमाभित्य श्रीकृष्णजनकी यथा।।

श्रयांत् "पूर्ण बह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म, करके भी श्रीकृष्ण श्रीर जनक के समान श्रकत्तां, श्रालिप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है "। ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्म-योग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इक्वाकु श्रादि के नाम बतला कर कहा है कि "एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिय मुसुक्षुभिः " (गी. ४. १५)—एसा जान कर प्राचीन जनक श्रादि ज्ञानी पुरुषों ने कर्ने किया। योगवासिष्ठ श्रीर भागवत में जनक के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये है (यो. ५. ७५; भाग. २. ८. ४३-४५.)। यदि किसी को शंका हो, कि जनक श्रादि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न थे; तो योगवासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये सब 'जीवन्मुक्त 'थे। योगवासिष्ठ में ही क्यों महाभारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने श्रपने पुत्र शुक्त को मोक्षवर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये श्रन्त में जनक के यहाँ भेजा था (मभा. शां. ३२५ श्रीर यो. २. १ देखो )। इसी प्रकार उपनिषदों में भी कथा है कि श्रव्यपित केकेय राजा ने उद्दालक ऋषि को (छां. ५. ११—२४) श्रीर काशिराज श्रजातशत्र ने गार्ग्य बालाकी को (बृ. २. १) ब्रह्मज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कही नहीं मिलता, कि श्रव्यपित या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास लें

<sup>\*</sup> इस स्मृतिवचन मान कर आनन्दगिरि ने कठोपनिषद् (२. १९) के शांकरभाष्य की टीका में उद्धृत किया है। नहीं माछुम यह कहा का वचन है।

लिया। इसके विपरीत, जनक-सुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं श्रपने विषय में कहा है कि "हम मुक्तसदग हो कर — प्रासिक्त छोड कर-राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाय को जन्दन लगाग्रो ग्रौर दूसरे को छील डालो, तो भी उसका सुख ग्रौर दु.ख हमें एक सा ही है। " ग्रपनी स्थित का उस प्रकार वर्शन कर (भक्षा शा. ३२०. ३६) जनक ने ग्रागे सुराना से कहा है —

नोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा हटा ऽ न्येमोंथवित्तमेः ।

हान लोकोत्तर यच्च सर्थत्यागश्च कर्मणाम् ॥

हाननिष्ठां वदंत्येके मोक्षदास्त्रविदो जनाः ।

कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः स्क्ष्मदर्शिनः ॥

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम् ।

तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥

श्रयांत् मोक्षजाल के जाता मोध-प्राप्ति के लिये तीन प्रकार की निष्ठाएँ वतलाते हैं;—(१) ज्ञान प्राप्त कर सब कमों का त्याग कर देना—इसी को कुछ मोक ज्ञास्त्रज्ञ ज्ञानिक्ठा कहते है; (२) इसी प्रकार दूसरे सूक्ष्यदर्शी लोग कर्मनिष्ठा वतलाते है; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म—इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, (३) यह तीसरी (अर्थात् ज्ञान से श्रासित का क्षय कर कर्म करने की ) निष्ठा (मुक्ते) उस महात्मा (पञ्चित्रक्त) ने वतलाई है" (ममा ज्ञा ३२० ३८-४०)। निष्ठा ज्ञान्द का सामान्य अर्थ श्रीतम स्थित, आधार या श्रवस्था है। परन्तु इस स्थान पर और गीता में भी निष्ठा ज्ञान्द का अर्थ "मनुष्य के जीवन का वह आर्ग, हैंग, रीति या उपाय है, जिससे श्रायु विताने पर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है।" गीता पर जो ज्ञाङकरमाध्य है, उसमें भी निष्ठा—अनुष्टेयतात्पर्य—इर्थात् श्रायुष्य या जीवन में जो कुछ श्रमुष्ठेय (श्राचरण करने योग्य) हो उसमें तत्परता (निम्पन रहना)—यही अर्थ किया है। प्रायुष्य-क्रम या जीवन—श्रम के इन गागों से जैमिनि प्रमुख मीमाँसकों ने ज्ञान को महत्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है कि यज्ञ-याग श्रादि कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है—

ईजाना बहुमिः यजैः बाह्मणा वेदपारगाः। बास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमा गतिम्।

स्योकि, ऐसा न मानने से, जास्त्र की ग्रर्थात् देद की ग्राज्ञा व्यर्थ हो जादेगी (जै. सू. ५. २. २३ पर जांकरभाष्य देखो)। ग्रीर, उपनिपत्कार तथा बादरायणाचार्य ने यह निश्चय कर कि यज्ञ-याग ग्रादि तभा कर्म गीए। है, सिद्धान्त किया है कि मोक्ष की प्राप्त ज्ञान से ही हे ती है, ज्ञान के सिद्धा ग्रीर किसी से भी मोक्ष का मिलना शक्य नहीं (वेसू. ३. ४. १, २)। परन्तु ब्यक्क कहते है कि इन दोनी निष्ठा श्रीको छोड़ कर ग्राहित-दिरहित वर्म वरने की एक तांसरी ही निष्ठा परन्वित्स ने (स्वयं कार्य स्टाहरी हो कर भी) हमें दतलाई है। "दोनो निष्ठाश्री को छोड़

कर" इन शन्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निब्छा, पहली दो निज्छात्रों में से, किसी भी निष्ठा का श्रंग नहीं--प्रत्युत स्वतन्त्र रीति से विणित है। वेदान्तसूत्र (३.४.३२-३५) म भी जनक की इस तीवरी, निष्ठा का उल्लेख किया गया है और भगवद्गीता म जनक की इसी तिसरी निष्ठा का-इसी में भनित का नया योग करके-वर्णन किया गया है। परन्तु गोता का तो यह सिद्धांत है, कि मोमांसकों का केवल कर्मयोग अर्थात् ज्ञान-विरहित कर्मपार्ग मोझदाय्क नहीं है, वह केवल स्वर्गप्रद है (गी. २. ४२--४४; ९. २१); इसलिये जो मार्ग मोअप्रद नहीं, उसे 'निज्ञा' नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि, यह ज्याख्या सभी की स्वीकृत। है, कि जिससे ग्रन्त में मोझ पिले उसी मार्ग को 'निब्छा' कहता चाहिये । श्रत-एत, सब मतीं का सामान्य विवेजन क्रते सनय, यथि जनक ने तीन निष्ठाएँ वतलाई है, लपापि मोतांसकों का केवन (प्रयान् ज्ञानविरहित) कर्मनार्ग 'निष्ठा' में से पूर्य के कर सिद्धान्त-रक्ष में स्थिर होने यालो दो निच्छाएँ ही गीता के तीसरे 'त्रव्याय के प्रारम्भ में कही गई है (-गी. ३.३)। केवल ज्ञाग (सांख्य ) और ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्न (योग) यही दो निष्ठाएँ है; ग्रीर, सिद्धांतपक्षीय इन दोनों निष्ठाम्रो में से, दूसरी (अर्थात्, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थुनार्थ यह प्राजीन उदाहरण दिया गया है कि "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता | जनकाउथ."--जनक प्रभृति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है। जनक मादिक क्षत्रियो की बात छोड़ दें, तो यह सर्त्रश्रुत है ही कि व्यास ने विचित्रवीर्यं के वंज की रक्षा के लिये घृतराव्यु ग्रीर पाण्डु, वो क्षेत्रज पुत्र निर्माण किये थे ग्रीर तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके मंसार के उद्धार के निमुत उन्होंने महाभारत भी लिखा है; एवं कलियुग में स्मार्त अर्थात् संन्यासमार्ग के प्रवंत ह श्रीशं हरावार्य ने भी अपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्थापना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें, जब स्व्य बहादेव कर्न करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सुब्दि का श्रारम्भ हुत्रा है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रमृति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर सन्यास न ले, सृष्टिकन को जारी रखने के लिये मरण पर्यंत प्रवृत्तिमार्ग को ही अंडगीकार किया; ग्रीर सनत्कुमार प्रभृति दूसरे सात मानंस पुत्र जन्म से ही विरवत ग्रथीत् `निवृत्तिपयी हुए—इस कथा का उल्लेख महाभारत में वर्णित नारायणीयधर्म-निरूपण र्षे हैं ( समा जां. ३३९ म्रोर ३४० )। ब्रह्मकानी पुरुषों ने म्रीर ब्रह्मदेव ने भी, कुर्व करते रहने के ही इस प्रवृत्तिनार्ग की क्यो अंगीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्त सूत्र में इस त्रकार दि है " यावदिवकारमवस्थितिराधिकारिएगम् " ( वेसू. ३. ३. ३२ ) -- जिसका जो ईश्वरिनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से छुटी नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जाँच म्नागं की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यो न हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पन्य , दहानानी पुरुषों में संतार के आरम्भ से अचलित है। इससे, यह भी प्रगट है, कि इनमें से किसी की श्रेष्ठता का निर्एंत्र सिर्क ग्रोचार की ग्रोर व्योन दे कर किया नहीं जा सकता।

इस प्रकार, पूर्वाचार द्विविघ होने के कारण केवल आचार ते ही यद्यिष यह निर्णय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तथायि सन्वासमार्ग के लोगों की यह दूसरी दलील है कि—यदि यह निर्विवाद है कि बिना कर्म-बन्य से छूटें मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर तृष्णामूलक कर्मों का ऋगड़ा, जितनी जल्दी हो सके, तोडने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशासन में—इसी को 'शुकानुप्रवन' भी कहते है—संन्यासमार्य का ही प्रतिपादन है। वहाँ शुक ने व्यासजी से पूछा है—

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । कां दिश विद्यया यान्ति का च गच्छन्ति कर्मणा ।।

"वेद, कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब मुक्ते बत-लाइये, कि विद्या से अर्थात् कर्मरहित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन सी गती मिलती है ?" ( ज्ञां. २४०. १ ) इसके उत्तर में व्यासजी ने कहा है—

> कर्भणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वेति यतयः पारदर्शिनः ॥

"कर्म से प्राणी बँघ जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शी यित श्रयवा संन्यासी कर्म नहीं करते" ( शां. २४०. ७ ) । इस श्लोक के पहले चरण का विवेचन हम पिछले प्रकरण में कर श्राये हैं। " कर्मणा बच्यते जतुर्विद्यया तु प्रमुच्यते" इस सिद्धांत पर कुछ बाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ यह दिखलाया है, कि "कर्मणा बच्यते" का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ श्रयवा चेतन कर्म किती को न तो वाँध सकता है और न छोड सकता है; मनुष्य फलाशा से श्रयवा अपनी श्रासित से कर्मों में वाँध जाता है; इस श्रासित से श्रवग हो कर धह यदि केवल बाहच इन्द्रियो से कर्म करे, तब भी वह मुक्त ही हैं। रामचन्द्रजी, इसी अर्थ को मन में ला कर, श्रध्यात्म रामायण ( २. ४. ४२. ) में लक्ष्मण से कहते है, कि

प्रवाहपातेतः कार्ये कुर्वन्निप न लिप्यते । वाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्निप राघव ॥

"कर्ममय संसार के प्रवाह में पड़ा हुग्रा मनुष्य वाहरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके भी श्रालिप्त रहता है। " श्रध्यत्मशास्त्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से देख पड़ता है, कि कर्मों की दु.खमय मान कर उनके त्यागने की श्रावश्याकता ही नहीं रहती; मन को शुद्ध ग्रीर सम करके फलाशा छोड़ देने से ही सब कान हो जाता है। तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, तथापि निष्काम-कर्म ग्रीर ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से श्रनुगीता में "तत्मात्कर्म न कुर्वन्ति "—-श्रतएव कर्म नहीं करते—-इस वाक्य के बदले,

तस्मात्कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिनः ।

" इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में श्रासक्ति नहीं रखते " (श्रव्व. ५१. ३३), यह वाक प्राप्ता है। इससे पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है जैसे —

कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्दधानां विपश्चितः।

अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः सायुदर्शिनः ॥

भ्रथीत् " जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-) योगमार्ग क भ्रयतम्ब करके, कर्म करते हैं, वे ही साघुदर्शी है " (ग्रक्व ५०. ६,-७)। इसी प्रका

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्मे त्यजेति च।

इस पूर्वीर्घ में जुड़ा हुआ ही, वनपर्व में युधिष्ठिर को शौनक का, यह उपदेश है -

तस्माद्धर्मानिमान् सर्वात्राभिमानात् समाचरेत्। श्रर्थात् " वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है; इसलिये (कर्तृत्व का

अभिमान छोड़ कर हमें अपने सब कर्म करना चाहिये" (वन. २. ७३)। शुकानुप्रध में भी व्यासजी ने शुक से दो बार स्पष्ट कहा है कि:-

बतलाया है -

एषा पूर्वतरा इत्तिर्वाह्मणस्य विधीयते । ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥

" ब्राह्मण की पूर्व की, पुरानी (पूर्वतर) बृत्ति यही है कि ज्ञानदान हो कर, सर्काम करके ही, सिद्धि प्राप्त करे" (मभा ज्ञां २३७. १; २३४. २९)। यह भी प्राप्त है कि यहाँ "ज्ञानवानेव" पदसे ज्ञानोत्तर प्रौर ज्ञानयुक्त कर्म ही विवक्षित है अव यदि दोनो पक्षों के उक्त सब वचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जाय ते मालूम होगा कि "कर्मणा बध्यते जंतुः" इस दलील से सिर्फ कर्मत्याग-विषय यह एक ही अनुमान निष्यन्न नहीं होता कि "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति" (इससे कार्म

नहीं करते); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम् कर्मयोग विषयक दूसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है कि " तस्मात्कर्मसु नि.स्नेहाः"—इसरे कर्म में ग्रासिक्त नहीं रख । सिर्फ हम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं करते, बल्कि व्यासजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रक्त के निम्न क्लोक में स्पष्टतय

> द्वाविमावय पन्यानौ यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रदृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥ \*

" इन दोनों मार्गो को वेदो का (एक सा ) ग्राधार है-एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर का और दूसरा निवृत्ति अर्थात् संन्यास लेने का है" ( मभा आं २४० ६ )

# इस अन्तिम चरण के 'निवृत्तिश्च सुमाषितः' और 'निवृत्तिश्च विभावितः' ऐं पाठभेद भी हैं। पाठभेद कुछ भी हो; पर प्रथम ' द्वाविमी ' यह पद अवस्य जिससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनो पन्थ स्वतन्त्र है। पर्ने निख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों पत्यीं का पृथक पृथक स्वन्त रीति से, एव सृष्टि के ब्रारम्भ से प्रचलित होने का नर्शन किया गया है। परन्तु समर्श रहें, कि महाभारत में प्रवंगानुसार इन दोशों पत्थी न्या नर्शन पारा जाता ह, इनलिये प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक वजन भी उसी महाभारत में हो पाये जाते हैं। गीता को संन्यासमार्गीय टीकाओं में, निवृत्तिमार्ग के इन वचनों को हो सुख्य समक्तर, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है, माना इसके सिजा और दूसरा पत्य ही नहीं है और यदि हों भी तो वह गीश है प्रयात् संन्यासमार्ग का केवल ब्रग है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्यज्ञानिक व्यापत् से हैं। योता का घर्य सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, ब्राल कन वह बहुतों को दुर्वोच हो गया है। "लोकेडिलनिइ विद्या निष्ठा" (गी. इ.३) इस बनोत की वराजरी का ही "हाविमावय पत्थानी" यह बलोक है; इसमें प्रयट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है। परन्तु, इस स्पष्ट प्रर्थ की ओर झयबा पूर्वापर सन्दर्भ की ब्रोर ध्यान न दे कर, कुछ लोग इसी हलोक में यह विद्यताने का यत्न किया करते हैं, कि दोनो मार्गों के बदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है!

इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कर्मसंन्यास (सांख्य) स्रोर निष्काम् कर्म (योग), दीनी वैदिक धर्म के स्वतंत्र मार्ग है और उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है कि वे वैकल्पिक नहीं हैं, किन्तु "संन्यास की श्रपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है। " अब कर्मयोग के सम्बन्ध में गीता में, आगे कहा है, कि जिस संसार में हम रहते हैं, वह ससार श्रीर उसमें हमारा क्षण भर जीवित रहना भी जब कर्म ही है; तब कर्म छोड़ कर जावें कहां ? और, यदि इस संसार में अर्थात् कर्मभूमि में हो रहना हो, तो कर्म छूटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब तक देह हैं, तब तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छूटते है (गी. ५. ८, ९) ग्रीर जनके निवारणार्थ भिक्षा माँगना जैसा लिज्जित कर्म करने के तिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतंत्रता है, तो अनासक्तबुद्धि से अन्य च्यावहारिक शास्त्रीक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन सा है ? यदि कोई इस टर से अन्य कर्मों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में कैंस कर ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेगे श्रयवा ब्रह्मात्मैक्य-रूप ग्रह्मैतवृद्धि विचलित हो जायगी, तो कहना चाहिये कि श्रव तक उसका मनोनिग्रह कच्चा है; श्रीर मनोनिग्रह के कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोहका अर्थात् तामस अथवा मिय्याचरेण हैं (गी. १८. ७; ३.६) । ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप ही आप प्रगट होता हैं, कि ऐसे कच्चे मनोनिग्रह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के तिये, निष्काम चुिंद बढ़ानेवाले यज्ञ दान प्रभृति गृहस्थाश्रम के श्रौत या स्मार्त कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये । सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कहे, कि मन निविषय है और वह उसके श्रदीन है, तो फिर उसे कर्म का डर ही किस लिये है अथवा, कर्मों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह स्थों करे? बरसाती छले की परीक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती है उसी प्रकार या-

विकारहेतौ सति विकियते, येषा न चेतांसि त एव घीराः। -

"जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पजे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष धैर्य-शाली कहे जाते हैं" (कुमार १. ५६ )—कालिदास के इस व्यापक न्याय से, कर्मों के द्वारा ही मनोनिग्रह की जाँच हुआ करती है और स्वय कार्यकर्ता को तथा श्रीर लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनियह पूर्ण हुत्रा या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त (ग्रर्थात् प्रवाह-पंतित) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८.-६)। अच्छा, यदि कही, कि "मन वश में है और यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह कर्म करने से बिगड़ जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्स करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि जो मोक्ष-प्राप्ति के लिये ब्रावश्यक है, "तो यह कर्मत्याग राजस कहलावेगा, वयोकि यह काय बलेश का भय कर केवल इस क्षुत्र दुद्धि से किया गया है कि देह को कव्ट होगा; श्रीर त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे 'राजसें कर्मस्यागी को नहीं मिलता (गी. १८ ८)। फिर यही प्रश्न है कि कर्म छोड़े ही क्यों? यदि कोई कहे, कि 'सब कर्म माया-सृष्टि के है, अतएव अनित्य है, ईससे इन कर्नी की कंभट रों पड़ जाना, ब्रह्म-सृष्टि के नित्य ग्रात्मा को उचित नहां 'तो यह भी ठीन नहीं है; क्यों कि जब स्वयं परब्रहाही माया से आच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी उसी के अनुसार माया में व्यवहार करे तो क्या हानि है ? मायासृष्टि और हह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत् के दो भाग किये गये है; उसी प्रकार ग्रात्मा धार देहेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग है। इनमें से, प्रात्मा धीर नहा का सयोग करके बह्म में आत्मा का लय कर दो भ्रौर इस ब्रह्मा-स्मैक्य-कान से चुढ़ि को निःसंग रख कर केवल माधिक देहेन्द्रियो द्वारा मायासूध्टि के व्यवहार किया करो । बसं; इस प्रकार बर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिवन्ध न म्रादेगा; भ्रीर उनत दीनों भागों का जोड़ा श्रापस में मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा या विच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा ब्रह्मसृष्टि एवं भाया-सृष्टि---परलोक और इहलोक--दोनो के कर्तव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद् में इसी तस्व का प्रतिपादन है (ईश. ११)। इन श्रुतिवचनो का ग्रागे विस्तार सिह्त विचार किया जावेगा। यहाँ इतना ही कह देते है, कि गीता में जो कहा है कि " बह्मात्मैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा केवल इन्द्रियो से ही किया करते हैं " (गी. ४ २१; ५. १२) उसका तात्पर्य भी वही है; श्रीर, इसी उद्देश से अठारहवें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि " निरसंग बुद्धि से, फलाशा छोड कर, केवल कर्तन्य समभ कर, कर्म करना ही सच्चा 'सास्त्रिक ' कर्मत्याग है "--कर्म छोड्ना सच्चा कर्मत्याग नहीं है

(गी. १८. ९)। कर्म मायासृब्टि के ही क्यो न हों, परन्तु किसी आगम्य उद्देश से परमेश्यर ने हो तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनुष्य के अधिकार की बात नहीं, वह परमेश्वर के ग्रयीन है, ग्रतएव यह बात निविवाद है, कि बुद्धि निःसङ्ग रख कर केवल शरीर कर्म करने से वे मोक्ष के बाधक नहीं होते। तब चित्त को विरक्त कर केवल इन्द्रियो से शास्त्र-सिद्ध कर्न करने में हानि ही क्या है ? गीता में कहा ही है कि-" न हि कश्चित् क्षणमिप जातु तिष्ठत्यकर्मकृत" (गी. ३. ५; १८. ११) - इस जगत् में कोई एक क्षण भर भी विना कर्म के रह नहीं सकता; श्रीर ध्रनुगीता में कहा है " नैश्कर्म्य न च लोकेऽस्मिन् मुहर्तमिष लभ्यते" ( श्रश्व. २०: ७) — इस लोक में (किसी से भी) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूटते। मनुष्यो की तो विसात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रभृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते है ! श्रधिक क्या कहे, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि श्रीर सृष्टि ही कर्म है; इसी लियं हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सुष्टि की घटनाओं की (अथवा कर्म की) क्षणभर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता। देखिये, एक स्रोर भगवान् गीता मे कहते हैं, "कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा" (गी. ३.८); दूसरी ओर वनपर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है " श्रकर्मणा व भूताना वृत्तिः स्यानहि काचन " यन ३२.८) अर्थात् कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं और इसी प्रकार दासवीय में, पहले ब्रह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते है "यदि प्रपञ्च छोड़ कर परमार्थ करोगे, तो लाने के लिये अन्न भी न मिलेगा" (दा. १२.१.३)। श्रच्छा, भगवान् का ही चरित्र देखो; मालूम होगा कि आप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत् में साधुग्रो की रक्षा और दुष्टों का वित्तनाशस्य कर्म करते श्रा रहे हैं (गी. ४. ८ श्रीर मभा शां. ३३६. १०३ देलो )। उन्हीं ने गीता में कहा है, कि यदि में ये कर्म न करूँ तो संसार उजड़ कर नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४)। इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान जगत् के धारणार्थ कमें करते है, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कमें निरर्थक है ? श्रतएव "यः क्रियावान् स पण्डितः " (मभा वन ३१२ १०८) —जो क्रियावान् है, वही पण्डित है—इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान् सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत् में कर्म किसी से छूट नहीं सकते, कमों की बाध। से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार प्राप्त कर्तव्य को फलाशा त्याग कर ग्रर्थात् निष्काम वृद्धि से सदा करता रहे-यही एक मार्ग (योग) मनुष्य के अधिकार में है और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी; परन्तु उसमें कर्तृ त्व के ग्रिभमान की बृद्धि छोड देने से मनुष्य मुक्त ही है (गी. ३. २७; १३. २९; १४. १९; १८. १६)। मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने, या सांख्यो के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य, की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना जनय ही नहीं है।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं - हाँ, साना कि कर्मबन्ध तोड्ने के लियं कम

छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता है; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तब सब वासनाओं का क्षय हो जाता है और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नहीं रह जाता; तब ऐसी अवस्था में अर्थात् वासना के क्षय से-कायक्लेश-भप से नहीं-सब कर्म आप ही आप छूट जाते है। इस ससार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। जिसे ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति अयवा स्वर्गीदि लोकों के सुख में से किसी की भी "एषणा" (इच्छा) नहीं रहती (बृ. ३. ५. १ और ४.४.२२); इसलिये कर्मों को न छोड़ने पर भी अन्त में उसन्तान का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप ही आप छूट जाते है। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता में कहा है —

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

न चारित किंचित्कर्त्तव्यमस्ति चेत्र स तत्त्ववित् ॥

" ज्ञानामृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुष का फिर ग्रागे कोई कर्तव्य नहीं रहता; स्रोर, यदि रह जाय, तो वह तस्विवत् स्रर्थात् ज्ञानी नहीं है" (१.२३) । यदि किली को शका हो, कि यह जानी पुरुष का दोषे है, तो ठीक नहीं; क्योंकि श्रीशंकराचार्य ने कहा है " अलंकारो हययमस्माकं यद्वह्यात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्त-व्यताहानिः " ( वेसू. शां. भा. १. १. ४ ) - प्रयीत् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का एक अलडाकार ही है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन है, जैसे "तस्य कार्य न विद्यते " (गी. ३. १७) – ज्ञानी को अगो करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे समस्त वैदिक कर्नो का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २. ४६); अथवा "योगारूढस्य तस्यैव शमः कारएामुच्यते" (गी. ६.३ )-जो योगारूढ़ हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त "सर्वारम्भपरित्यागी" (गी. १२, १६) अर्थात् समस्त उद्योग छोड्नेवाला और " श्रनिकेतः " (गी. १२.१९) श्रर्थात् विना घर-द्वार का, इत्यादि विशेषए। भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए है। इन सव वातो से कुछ लोगों की यह राय है--भगवद्गीता को यह मान्य है कि ज्ञान के पश्चात् कर्म तो श्राप ही श्राप छूट जाते है। परन्तु, हुमारी समक्ष में, गीता, के वाक्यों के ये श्रर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं । इसी से, इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना है उसे अब संक्षेप में कहते है।

सुख-दु:ख-विवेक प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस वात को नहीं मानती कि 'ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ वा वासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दु:ख नहीं, दु.ख की सच्ची जड

<sup>\*</sup> यह समझ ठीक नहीं, कि यह श्लोक श्रुति का है। वेदान्तसुत्र के शाकर-भाष्य में यह श्लोक नहीं है। परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है; और वहाँ कहा है, कि यह लिंगपुराण का श्लोक है। इसमें सन्देह नहीं कि यह श्लोक संन्यासमार्गवालों का है, कर्मयोगियों का नहीं। बौद्ध धर्मग्रन्थों में भी ऐसे ही वचन हैं (देखों परिशिष्ट प्रकरण)

है उसकी ग्रासित । इसके गीता का सिद्धान्त हैं, कि सब प्रकार की वासनाग्रों की नय्द करने के बदले जाता को उचित है कि केवल ग्रासिक्त को छोड़ कर कर्म करे। यह नहीं, कि इस ग्रासिक्त के छूटने से उसके साथ ही कर्म भी छूट जावें। और तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मों का छूटना शक्य नहीं। वासना हो या न हो, हम देखने हैं कि, क्वासोच्छ्वास प्रभृति कर्म नित्य एक से हुवा करते हैं। और ब्राखिर क्षण भर जीवित रहन। भी तो कर्म ही है एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी ग्रपनी वासना से ग्रथवा वासना के क्षय से छट नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्राए। नहीं खो बैठता स्रोर, इसी से गीता में यह बचन कहा है "न हि करिचतक्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्म-कृत्" (गी. ३. ५ ,-कोई क्यो न हो, विना कर्म किये रह नहीं सकता। गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही प्राप्त, प्रवाह-पतित और श्रपरिहार्य है, वे मनुष्य की वासना पर श्रवलम्बित नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म श्रीर वासना का परस्पर नित्य मम्बन्ध नहीं है, वासना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो नाता है। फिर यह प्रक्रन सहज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी शानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति से करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर गीता के तीसरे ब्रध्याय में दिया गया है (गी. ३. १७-१९ और ऊस पर हमारी टीका देखों)। गीता को यह मत मान्य है कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात् स्वयं अपना कोल कर्तव्य नहीं रह जाता । परन्तु इसके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन है कि कोई भी गयी न हो, यह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगो को ये दोनो सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते है, क्रि ज्ञानी पुरुष को कर्त्तच्य नहीं रहता फ्रीर कर्म नहीं छूट सकते; परंतु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यो भेई मिलाया है:-जब कि कर्म श्रपरिहार्य है, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष की, कर्म करना ही चाहिये। चूकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता' इसलिये अब उसे अपने सब कर्म निष्कामवृद्धि से करना ही उचित है। सारांश-तीतरे ग्रध्याय के १७ वे इल्लोक के "तस्य कार्यं न विद्यते" वाक्य में, 'कार्य न विद्यते, इन शब्दों की अपेक्षा, 'तस्य' (अर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिये शब्द अधिक महत्त्व का है; और उसका भावार्थ यह है कि 'स्वय उसको ' अपने लिये कुछ प्राप्त नहीं करना होता, इसी लिये अब (ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्त्तव्य निर पेस बुद्धि से करना चाहिये। आगे १६ वे श्लोक में, कारण-बोधक 'तस्मात' पद का प्रयोग कर, ग्रर्जुन को इसी भ्रर्थ का उपदेश दिया है "तस्मादसदतः सतत कार्य कर्म समाचर" (गी. ३. १९)—इसी से तू शास्त्र से प्राप्त अपने कर्तव्य की, श्रासिवत न रख कर, करता जा; कर्म त्याग मत कर। तीसरे श्रय्याय के १७ से १९ तक, तीन इलोकों से जो कार्य-कारएए-भाव व्यक्त होता है उस पर और श्रध्याय के समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पड़ेगा कि, सन्यास

मानियों के कथनानुसार 'तस्य कार्यं न विद्यते ' इसे स्वतंत्र सिद्धांत माद लेना जिलत नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाएा, श्रागे दिये हुए उदाहरए। है। 'ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् कोइ कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पड़ते ह'—इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगवान् कहते है —

न मे'पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लेकेपु किंचन । नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

' हे पार्थ ! 'मेरा' इस त्रिभुन में कुछ भी कत्तेंच्य ( बाकी ) नहीं है, श्रयवा कोई ब्रप्राप्त वस्तु पाने की ( बासना ) रही नहीं है; तथापि मै कमें ही करता हूँ " (गी. ३. २२)। "न मे कर्त्तव्यमित" (मुम्मे कर्त्तव्य नहीं रहा है ) ये शब्द पूर्वोक्त क्लोक के "तस्य कार्यं न विद्यते" (उसको कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता ) इन्हीं शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये है । इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाँच इलोकों का भावार्थ यही है:-- "ज्ञान से कर्तव्य के शेष न रहने पर भी, किबहुना। इसी कारण से शांस्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार ग्रनासक्त बुद्धि से करना ही चाहिये।" यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्यं न विद्यते' इत्यादि इलोकों में वतलाये हुए सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान् ने जो श्रपना उदाहरण दिया है वह (अलग) प्रसंबद्ध सा हो जायगा और यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; ग्रीर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ ग्रीर ही है। उस ग्रनयस्था को टालने के लिये संन्यासमार्गीय टीकाकार "तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर 'तस्मात्' शब्द का अर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं। उनका कथन है कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु पर्जुन ऐसा ज्ञानी नही था इसलिये-तस्मात्-भगवान् ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। हम ऊपर कह अाये है कि 'गीता के उपदेश के पश्चात् भी अर्जुन अज्ञानी ही था ' यह युक्ति ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्त, यदि 'तस्मात्' शब्द का इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो " न मे पार्याऽस्ति-कर्त्तव्यम्" प्रभृति इलोकों में भगवान ने- "अपने किसी कर्तव्य के न रहने पर भी मै कर्म करता हूँ" यह जो अपना उदाहरए। मुख्य सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल भी इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता। इसलिये "तस्य कार्यं न विद्यते "वादय में 'कार्यं न विद्यते 'शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द को हो प्रयान सानना चाहिये; श्रौर ऐसा करने से " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर " का श्रर्थ यहि करना पड़ता है कि " तू ज्ञानी है, इसलिये यह सच है, कि तुभी प्रपने स्वार्थ के लिये कर्म अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक है, इसी लिये श्रव तू उन कर्मों को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए है 'मुक्ते आवश्यक नहीं' इस दुद्धि से श्रर्थात् निष्काम वृद्धि से, कर। "थोड़े में यह अनुमान निकलता है, कि कर्म छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि 'वह हमें अनावश्यक है।' किन्तु कर्म अपरिहार्य है इस कारण, शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मी की, स्वार्थ-त्याग बुद्धि से

करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन है और यि प्रकरण की समता की दृष्टि से देखें, तो भी यही अयं लेना पड़ता है। कर्म-संन्यास और कर्म-योग, इन दोनों में जो बढ़ा अन्तर है, वह यही है। सन्यास पक्षवाले कहते है कि " तुभे कुछ कर्तव्य शेप नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर; " श्रौर गीता (श्रर्थात् कर्मयोग) का कथन है कि "तुझे कुछ कर्त्तव्य शेष नहीं बचा है, इसलिये श्रब तुर्भे जो कुछ करना है वह स्वार्थ सम्बन्धी वासना छोड़ कर ग्रनासक्त वृद्धि से कर।" ग्रव प्रक्त यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से स प्रकार भिन्न भिन्न दो ग्रनुमान क्यों निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कर्मों को अपरिहार्य मानती है, इस-लिये गीता के तत्त्विवचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं सकता कि 'कमं छोट दो'। अतएव 'तुभे अनावश्यक है' इस हेतु-वाक्य से ही गीता में यह श्रनुमान किया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर। वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ में श्रीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्काम कर्म की ग्रोर प्रवृत्त करनेके लिये जो युक्तियाँ वतलाई है, वे भी इसी प्रकार की है। योगवासिष्ठ के अन्त में भगवे-द्गीता का उपर्युवत सिद्धान्त ही ग्रक्षरशः हूबहू ग्रा गया है (यो. ६. उ. १९९ श्रीर २१६. १४; तथा गी. ३. १९ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखी )। योग-वासिष्ठ के समान ही वौद्धधर्म के महायान पन्थ के ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में गीता का श्रनुवाद किया गया है। परन्तु विषयान्तर होने के कारएा, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती; हमने इसका विचार श्रागे परिशिष्ट प्रकरएामें कर दिया है।

आत्मज्ञान होने से 'मैं' श्रीर 'मेरा' यह अहंकार की भाषा ही नहीं रहती (गी. १८. १६ श्रीर २६) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निर-मम' कहते हैं। निर्मम का श्रथं 'मेरा—मेरा (मम) न कहनेवाला है,' परन्तु भूल न जाना चाहिये, कि यदाप ब्रह्मज्ञान से 'मैं' श्रीर 'मेरा' यह अहंकार—दर्शक भाव छट जाता है, तथापि उन दो जन्दो के बदले 'जगत्' श्रीर 'जगत् का'—श्रथवा भितत पक्ष में 'परमेश्वर श्रीर परमेश्वर का'—ये शब्द श्रा जाते हैं। ससार का प्रत्येक सामान्य मनुष्य अपने समरत व्यवहार 'मेरा 'या 'मेरे लिये' ही समभ कर किया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छट जाने के कारण, वह इस बुद्धि से (निर्मम बुद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है कि ईश्वर-निर्मित ससार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं, श्रीर उनको करने के लिये ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। श्रज्ञानी श्रीर ज्ञानी में यही तो भेद हैं (गी. ३. २७. २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर घ्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि 'योगारूढ पुरुष के लिये शम ही कारण होता हैं" (गी. ६. ३ श्रुर उस पर हमारी टिप्पणी देखो), इस क्लोक का सरल अर्थ वया होगा। गीता के टीकाकार कहते ह—हस क्लोक में पहा गया है, कि योगारूढ पुरुष श्रागे (ज्ञान हो जाने पर). ज्ञाम श्रर्थात् ज्ञानित को स्वीकार करे, श्रीर कुछ न करे। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। ज्ञाम सन की

झान्ति है; उसे ग्रन्तिम 'कार्य' न कह कर इस क्लोक में यह कहा है, कि झम श्रथवा शान्ति दूसरे किसी का कारए। है—शमःकारए।मुच्यते । श्रब शम् को 'कारए।' मान कर देखना चाहिये कि श्रागे उसका 'कार्य' क्या है। पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार . करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही हैं। और तब इस इलोक का ग्रर्थ ऐसा होता है, कि योगारूढ़ पुरुष ग्रपने चित्त को शांत करे तथा उस शान्ति या शम से ही प्रपने सब ग्रगले व्यवहार करे-टीकाकारो के कथनानुसार यह ग्रर्थ नहीं किया जा सकता कि 'योगारूढ़ पुरुष कर्म छोड़ दे'। इसी प्रकार ' सर्वारम्भ परित्यागी' और ' अनिकेत.' प्रभृति पदों का अर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं फलाशा-त्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के ग्रनुवाद में, उन स्थलो पर जहाँ ये पद आये है, हमने टिप्पणी में यह बात खोल दी है। भगवान् ने यह सिद्ध, करने के लिये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वर्ण्य ग्रादि सब कर्म यथाशास्त्र करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का विया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वार्थ-बुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के मुख से यो है-' मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दहचिति किञ्चन ' (शां २७५. ४ और २१९. ५०) – मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं ! इस प्रकार अपना स्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी, राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते है —

> देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिभिः सह । इत्यर्थे सर्वे एवेते-समारम्भा भवंति वै ।।

"देव, पितर, सर्वभूत (प्राणि) और अतिथियों के लिये समस्त व्यवहार जारी, हैं, मेरे लिये नहीं" (मभा अक्व ३२ २४)। अपना कोई कर्तव्य न रहने पर, अथवा स्वयं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी, यदि जनक-श्रीष्ट्रष्ण जैसे महात्मा इस जगत् का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होगे, तो यह ससार उत्सन्न (ऊजड़) हो जायगा—उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गी. ३. २४)।

कुछ लोगों का कहना है कि गोता के इस सिन्द्वान्त में कि 'फलाशा छोड़नी चाहिये, सब प्रकार की इच्छाश्रों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं,' श्रीर वासना-क्षय के सिद्धांत में, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे वासना छूटे, चाहे फलाशा छूटे; दोनों श्रोर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कुछ भी कारण नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करे, श्रान्तम परिणाम-कर्म का छूटना-दोनों श्रोर बराबर है। परन्तु यह श्राक्षेप श्रज्ञानमूलक है क्योंकि 'फलाशा' शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुश्रा है। फलाशा छोड़ने का श्र्यं यह नहीं कि सब प्रकार की इच्छाश्रों को छोड़ देना चाहिये, श्रयवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये कि मेरे कर्मों का फल किसी दो कभी न निले श्रीर यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवे प्रकरण में पहले ही हम कह श्राये हैं, कि ' अमुक फल पाने के लिये ही मै यह कर्म घरता हूँ'-इस

प्रकार की फलविषयक समतायुक्त आसक्ति को या बुद्धि के आग्रह को 'फलाजा,' 'नजन' या 'काम' नाम गीता में दिये गये हैं। यदि कोई मनुष्य फल पाने की इच्छा आग्रह या वृथा आसक्ति न रखे; तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता कि वह अपने प्राप्त-कर्म को, केवल कर्तव्य समक्त कर, करने की वृद्धि ग्रौर उत्साह को भी, इस श्राग्रह के साय ही साथ, नष्ट कर डाले। अपने फायदे के सिवा इस ससार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पडता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने में मस्त रहते हैं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न जैंचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम श्रौर विरक्त हो गई है, उनके लिये कुछ कठिन नहीं है। पहले तो यह समभ ही गुलत है, कि हमें किसी काम का जो फल मिला करता है, वह केवल हमारे ही कमें का फल है। यदि पानी की व्रवता ग्रांर श्रान्त की उष्णता की सहायता न सिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न तपाव, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सकेगी-भोजन पकेगा ही नहीं श्रीर श्रीन श्रादि में इन गुणु-धर्मों को मौजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के वस या उपाय की वात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयसिद्ध विश्वध व्यापारों श्रयवा धर्मी का पहले यथोइक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी देंग से श्रपने व्यवहार करने पड़ते हैं, जिससे कि वे ज्यापार श्रपने प्रयत्न के अनुकूल हो इससे कहना चाहिये, कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता हैं, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है, वरन् उसके कार्य श्रोर कर्मसृष्टि के तदनुकूल श्रनेक स्वयंसिद्ध धर्म-इन दोनों-के सयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस प्रकार जिन नानायिय सृष्टि व्यापारों की अनुकूलता आवश्यक है, कई बार उन सब का मनुष्य को यथायं ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी नहीं है, इसे ही 'दैव' कहते हैं। यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे सृष्टि-व्यापारों की सहायत। ग्रत्यंत ग्रावश्यक है जो हमारे श्रधिकार में नहीं ग्रीर जिन्हे हम जानते है, तो त्रागे कहना नहीं होगा कि ऐसा श्रिभमान करना मूर्खता है कि " केवल भ्रपने प्रयत्न से ही में श्रमुक बात कर हूँ गा" (गी. १८. १४-१६ देखो)। क्यों कि, कर्म-सूर्वट के ज्ञात श्रीर श्रज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल की श्रमिलाया करें या न करें फल-सिद्धि में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता; हमारी फलाशा श्रलवत हमें दुःखकारक हो जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि मनुष्य के लिये ग्रावश्यक वात श्रकेले सृष्टि व्यापार स्वयं श्रपनी ग्रोर से संघटित हो कर नहीं कर देते। चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार म्राटे में थोड़ा सा नमक भी मिलाना पट्ता है, उसी प्रकार कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारों की मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिलानी पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की मासिंकत ग्रयवा ग्रमितावा तो नहीं रखते; किन्तु वे लोग जगत् के व्यवहार की

सिद्धि के लिये, प्रवाह-पतित कर्म का ( ग्रर्थात् कर्म के ग्रनादि प्रवाह में शास्त्र से प्राप्त यथाधिकार कर्म का ) जो छोटा-बड़ा भाग मिले उसे हो, शान्तिपूर्वक कर्तव्य समझ कर किया करते हैं। श्रीर, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर ( श्रथवा भिवतदृष्टि से परमेश्वर की हुँच्छा पर) निर्भर हो कर निश्चित रहते है। "तेरा ग्रिधकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं" (गी. २. ४७) इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, श्रागे कुछ कारएो से कदाचित् कर्म निष्फल हो जायँ; तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारए। ही नहीं रहता, क्योकि हम तो ग्रपने अधिकारका काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्यकशास्त्र का मत है, कि श्रायु की डोर ( शरीर की पोषण करनेवाली नैसर्गिक धानुश्रों की शक्ति ) सबल रहे बिना निरी श्रोषियो से कभी फायदा नहीं होता; और इस डोर की सबलता अनेक प्राक्तन अथवा पुस्तैनी संस्कारों का फल है। यह बात वैद्य के हाथ से होने योग्य नहीं; और उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को स्रोषधि देना अपना कर्तव्य समझ कर केवल परोपकार की बुद्धिसे, वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हजारो रोगियो को दवाई दिया करते है। इस प्रकार निष्काम बुद्धि से काम करने पर, यदि कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्विग्न नहीं होता; विल्क बड़े शान्त वित्त से यह शास्त्रीय नियम ढूंड निकालता है, कि अमुक रोग में अमुक ओषि से फी सैकडे इतने रोगियों को छाराम होता है। परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब, वीमार पड़ता है, तब उसे स्रोषिध देते समय वह आयुष्य की डोर-वाली बात भूल जाता है और इस ममतायुक्त फलाशा से उसका चित्त घवड़ा जाता है कि "मेरा लड़का ब्रच्छा हो जाय।" इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य बुलाना पडता है, या दूसरे वैद्य की सलाह की आवश्यकता होती है ! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा, कि कर्मफल में ममतारूप ब्रासित क्से कहना चाहिये और फलाशा न रहने पर भी निरी फर्तव्य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायतासे मन में वैराग्य का भाव भ्रटल होना चाहिये; परन्तु किसी कपड़े का रडम (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं समझता, उसी प्रकार यह कहने से कि 'किमी कर्म में आसित, काम, सङ्ग, राग अथवा प्रीति न रखों उस कर्म को ही छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अज्ञवय हो, तो दात निराली है। परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते है कि वैराग्य से भली भांति कर्म किये जा सकते है; इतना ही क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से छूटते ही नहीं। इसी लिये ग्रज्ञानी लोग जिन कर्मों को फलाजा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्रान्त के बाद भी लाभ-ग्रलाभ तथा दुख-दुःख को एक सा मान कर (गी. २. ३८) धर्य एवं उत्साह से, किन्तु शुद्ध-दृद्धि से, फल के विषय में विरक्त या उदासीन रह कर

(गी. १८. २६) केवल कर्तव्य मान कर, ग्रपने ग्रपने ग्रथिकारानुसार ज्ञान्त चित्त से करते रहें (गी. ६. ३) । नीति ग्रौर मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही सच्चा तत्व है। श्रनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्भक्त श्रीर परम ज्ञानी पुरुषों ने-एवं स्वयं भगवान ने भी-इसी मार्ग को स्वीकार किया है। भगवव्गीता पुकार कर कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराकाण्ठा का पुरुषार्थ या परमार्थ है, इसी 'योग ' से परमेश्वरका भजन-पूजन होता है और अन्त में सिद्धि भी मिलती है (नी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वृक्ष कर गैर-समक कर ले, हो उसे दुरवी कहना चाहिये। स्पेन्सर साहब को यद्यपि अध्यात्म दृष्टि सम्मत न थी, तथापि उन्होंने भी अपने 'समाजशास्त्र का अभ्यास ' नामक ग्रन्थ के अन्त में, गीता के समान ही, यह सिन्द्वात किया है; —यह बात आघि भौतिक रीति से भी सिंख है कि इस जगत् में किसी भी काम को एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस क लिये कारणीभूत और म्रावश्यक दूसरी हज़ारों वार्ते पहले जिस प्रकार हुई होगी उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुआ करते हैं; इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत होते है, तथापि बुद्धिमान् पुरुष को शान्ति और उत्साह से , फल-संबंधी आग्रह छोड़ कर, प्रपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये \*।

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस ससार में अपने प्राप्त कर्मी की फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से आमरणांन्त अवश्य करता रहे, तथापि यह बतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किससे और किस लिये प्राप्त होते है ? अतएव भगवान् ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है कि '' लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्नुमहिंसि,"

<sup>&</sup>quot;Thus admitting that for the fanatic, some wild anticipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly moderated expectations while he perseveres with undiminished He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worth while to do that little; so uniting philanthropic energy with philosophic calm. "-Spencer's Study of इस वाक्य में Sociology, 8th Ed p. 403 The Italics are ours. fanatics के स्थान में 'प्रकृति के गुणों से विमूद ' (गी.३.२९) या 'अहंकार विमूद ' (गी. ३. २७) अथना मास किन का 'मूर्ख ' शब्द और man of higher type के स्थान में 'विद्वान ' (गी. ३. २५) एवं greatly moderated expectations के स्थान में 'फलौदासीन्य 'अथवा 'फलाशात्याग ' इन समानार्थी शब्दों की योजना करने से ऐसा देख पड़ेगा कि स्नेन्सर साहत में मानों गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है।

(गी. ३. २०) - लोकसग्रह की श्रोर दृष्टि दे कर भी तुक्षे कर्म करना ही उचित है। लोकसंग्रह का यह ग्रर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष ' मनुष्यों का केवल जनघट करें श्रथवा यह भ्रर्थ नहीं कि 'स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने परं भी इस लिये कर्म करने का ढोंग करे कि श्रज्ञानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड़ बैठें ग्रौर उन्हें अपनी (ज्ञानी पुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छी लगे। क्यों कि, गीता का यह सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग श्रज्ञानी या मूर्ख बने रहें, श्रथवा उन्हे ऐसेही बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का डोंग किया करे। ढोग तो दूरही रहा; परन्तु ' लोग तेरी भ्रपकीर्ति गावेंगे ' (गी. २. ३४ ) इत्यादि सामान्य लोगो को जैंचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान् उन युक्तियों से भी भ्रधिक जोरदार भ्रौर तत्वज्ञानकी दृष्टि से श्रधिक बलवान् कारण श्रब कह रहे है। इसलिये कोश में जो 'सग्रह ' शब्द के जमा करना, इकट्ठा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति अर्थ है, उन सब को यथासम्भव ग्रहण करना पड़ता है; ग्रौर ऐसा करने से 'लोगों का संग्रह करना 'यानी यह श्रर्थ होता है कि "उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषएा ग्रीर नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमें आ जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेय प्राप्ति के मार्ग में लगा दे।"' राष्ट्र का संग्रह का संग्रह का संग्रह से अर्थ में मनुस्मृति (७. १४) में आया है और शांकरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों है — " लोकसंग्रह—लोकस्यो-न्मार्गप्रवृत्तिनिवारएाम् ।'' इससे देख पड़ेगा कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा भ्रयं करते है- श्रज्ञान से मनमाना वर्त्ताव करनेवाले लोगो को ज्ञानवान् बना कर सुस्थिति में एकत्र रखना श्रोर श्रात्मोन्नति के मार्ग में लगाना—वह श्रपूर्व या निराधार नहीं है। यह संग्रह अञ्च का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी वतलाना चाहिये, कि 'लोकसंग्रह 'में 'लोक ' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है। यद्यपि यह सच है, कि-जगत् के अन्य प्राणियों की अपेक्षा सनुष्य श्रेष्ठ है श्रीर इसी से मानव जाति के ही कल्याए। की प्रधानता से 'लोकसंग्रह' शब्द में समावेश होता है; तथापि भगवान् की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और देवलोक प्रभृति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् भगवान् ने बनाये है, उनका भी भली भाँति धारण-पोषण हो और वे सभी ग्रच्छी रीति से चलते रहें; इसलिये कहना पड़ता है कि इतना सब व्यापक श्रर्थ ' लोकसंग्रह ' पद से यहाँ विविक्षत है कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले (लोका्नां संग्रहः)। जनक के किये हुए अपने कर्त्तव्य के वर्णन में, जो अपर लिखा जा चुका है, देव ग्रीर पितरो का भी उल्लेख है, एवं भगवद्गीता के तीसरे ग्रध्याय में तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में जिस यज्ञ चक्र का वर्णन है उसमें भी कहा है, कि देवलोक ग्रीर मनुष्यलोक दोनों ही के घारए-पोषए के लिये ब्रह्मदेव ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२)। इससे स्पष्ट होता है कि भगवद्गीता

में 'लोक्नंग्रह' पद ने इतना अर्थ विवक्षित है कि—अकेले मनुष्यलोक का ही नहीं, किन्तु देवलोक श्रादि सब लोकों का भी उचित घारण-पोषण होवे और वे परस्पर एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का जो यह श्रिवकार भगवान का है, वही ज्ञानो पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्रा'त हुत्रा करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जँचती है, अन्य लोक भी उसे प्रमाण मान कर तदनुकूल व्यवहार किया करते हैं (गी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण लोगों की समझ है, कि ज्ञान्त चित्त और समबुद्धि से यह विचारने का काम ज्ञानी हो का है, कि संसार का घारण और पोषण कैसे होगा एवं तदनुसार धर्म-प्रबन्ध की मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समझ में कुछ भूल भी नहीं है। और, यह भी कह सकने हैं कि सामान्य लोगों की समक्ष में ये वार्ते भली भाँति नहीं श्रा सकर्ती, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते है। इसी अभिप्राय को मनमें लाकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा है—

लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहित पुरा । सूक्ष्मधर्मार्थनियत सतां चरितमुक्तमम् ॥

ग्रयीत् " लोकसंत्रहकारक ग्रौर सुक्ष्म प्रसंगो पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला साधु पुरुषो का, उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया है" ( मभा शा. २५८. २५)। 'लोकसग्रह 'कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला या लोगों को श्रज्ञान में डाले रखने की तरकीय नहीं है; किन्दु ज्ञानयुक्त कर्म के संसार में न रहते से जगत् के नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मदेय-निर्मित साधु पुरुषो के कर्त्तव्यों में से 'लोकसंग्रह एक प्रधान कर्त्तव्य है। श्रीर, इस भग्वद्वचन का भावार्थ भी यही है, कि ''मै यह काम न करूँ तो ये समस्त लोक प्रयात् जगत् नष्ट हो जावेगे'' (गी. ३. २४ )। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र है; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी भ्रोर इस संसार का सर्वतोपरि नाज हुए विना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि लोगो को ज्ञानवान् कर उन्नत बनावें। परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हीला देने से श्रयांत् कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जिन्हे सदाचरण की श्रादत नहीं त्रौर जिनकी वृद्धि भी पूर्ण श्रुट नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरपयोग इस प्रकार करते देखे गये हैं—
"तेरा सो मेरा, ग्रीर मेरा तो मेरा है ही।" इसके सिवा, किसी के उपदेश की
सत्यता की जाँच भी तो लोक उसके ब्राचरण से ही किया करते हैं। इसलिये, यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगो को ग्रालसी बनाने का एक बहुत वड़ा कारए। हो जायगा। इसे ही ' दुढिभेद ' कहते हैं; भ्रीर यह वुद्धि-भेद न होने पावे तथा सब लोग, सबमुच निष्काम हो कर अपना कर्तच्य करने के लिये जागृत हो जावे इसिलये, ससार में ही रह कर श्रपने कर्मों से सब लीगो को सजवरण की- निष्काम बुद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुपका कर्तव्य (ढोंग नहीं) हो जाता है। श्रतएव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुवको) कर्म छोड़ने का श्रिधकार कभी प्राप्त नहीं होता; श्रपने लिये न सही, परन्तु लोकसंग्रहार्थ चातुर्वर्ध के सब कमें श्रिधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यासमार्गवालो का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वर्थ्य के कमें निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं—यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका-कार गीता के " ज्ञानी पुरुवको लोकसंग्रहार्थ कर्म करना चाहिये" इस सिद्धान्त का कुछ गड़बड़ अर्थ कर प्रत्यक्ष नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिये तैयार से हो गये है, कि स्वयं भगवान् ढोग का उपदेश क्रते है। पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह दिलमिल या पोचा श्रर्थ सच्चा नहीं। गीता को यह मतही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुषको कर्म छोड़ने का ग्रधिकार प्राप्त है; धौर, इसके सबूत में गीता में जो कारण दिये गये है, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है। इसलिये, यह मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते है, लोक-संग्रह पद का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा अन्याय्य है। इस जगत् में मनुष्य केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमभी से स्वार्थ में ही फॅसे रहते हैं; परन्तु "सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" (गी. ६.२९)-भें सब भूतों में हूँ श्रीर सब भूत मुक्त मं है-इस रीतिसे जिसको समस्त संसार ही श्रात्मभूत हो गया है, उसका श्रपने मुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि " मुझे तो मोक्ष मिल गया, अब यदि लोग दुःखी हो, तो मुझे इसकी क्या परवा ?" ज्ञानी पुरुषका श्रात्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यक्ति है ? उसके ग्रात्मा पर जब तक ग्रज्ञान का पर्दा पड़ा था, तब तक 'श्रपना' ग्रीर 'पराया' यह भेद कायम था परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का ब्रात्मा ही उसका ब्रात्मा है। इसी से योग-वासिष्ठमें राम से वसिष्ठ ने कहा है --

> यावक्रोकपरामर्शे निरूढो नास्ति योगिनः। तावद्रूढसमाधित्व न भवत्येव निर्मलम्॥

"जब तक लोगो के परामशं लेने का ( अर्थात् लोकसंग्रह का ) काम थोड़ा भी बाकी है—समाप्त नहीं हुन्रा है—तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारुढ़ पुरुष की स्थिति निर्दोष है" (यो. ६. पू. १२८. ९७ )। केवल अपने ही समाधि—सुख में डूब जाना मानों एक प्रकारसे अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमार्गवाले इस बात की श्रोर दुर्लक्ष करते है, यही उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का मुख्य दीष है। भगवान् की श्रपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या श्रियक योगा- खड़िशों का सरेक्षए, दुष्टों का नाश और धर्म-संस्थापना" ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय समय पर श्रवतार लेते हैं (गी. ४.८) तब लोक संग्रह के कर्तव्य को छोड़ देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा श्रनुचित है कि "जिस परनेश्वर ने इन

सब लोगों को उत्पन्न किया. है, वह उनका जैता ,चहिगा वैसा घारण-नोवण करेगा, उघर देखना मेरा काम नहीं है। " क्योंकि ज्ञान-प्राप्ति के बाद, 'पश्में स्वर' 'में' ग्रीर 'लोग'-यह भेद ही नहीं रहता; ग्रीर यदि रहे, तो उसे ढोगी कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता ह, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रर्थात् निस्सङ्ग बुद्धि से करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोड़ेगो ? ('गी. ३. २२ और ४. १४ एवं १५) इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानो पुरुष के रूप या द्वारा से ही करेगा । श्रतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूपका ऐका श्रपरोक्ष ज्ञान हो गया है, कि " सब प्राणियो में एक आत्मा है, " उसके मन में सर्वभूतानुकम्पा म्रादि उदाल वृक्तियां पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवृक्ति लोककल्याए। की भ्रोर हो जानी चाहिये। इसी भ्रभिप्राय से तुकाराम महाराज साधु पुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं-"जो दीन दुखियों को अपनाता है वहीं साधु है-ईश्वर भी उसी के पास है;" अथवा "जिसने परीपकारमें अपनी शक्ति फा व्यय किया है उसी ने आत्म स्थिति को जाना है; " श्रीर, अन्त में संतजनों के ( श्रयात् भक्तिसे परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाले महात्माश्रों के ) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है "संतों की विभूतियां जगत् के कल्याए। ही के लिये हुआ करती है, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर की कब्ट दिया करते है।" भतं हरि ने वर्एन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष साधुत्रों में श्रेष्ठ है,-"स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः।" क्या मनु श्रादि शास्त्रप्रऐता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्हों ने तृष्णा-दुःख को बडा भारी होवा मानकर तृष्णां के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि भ्रादि सभी उदात्तवृत्तियो को नष्ट नहीं कर दिया—उन्होने लोकसंग्रहकारक चातुर्वर्ण्य प्रभृति शास्त्रीय मर्यादा बना देनेका उपयोगी काम किया है। ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वैश्यको खेती गोरक्षा और व्यापार प्रथवा शूद्र को सेवा-ये जो गुए, कर्म और स्वभाव के प्रनु-रूप भिन्न भर्म शास्त्रों में वॉणत है, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये नहीं है; प्रत्युत मनुस्मृति (१.८७) में कहा है, की चातुर्वर्ण्य के च्यापारों का विभाग लोकसग्रह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है; सारे समाज के बचाव के लिये कुछ पुरषो को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये श्रीर कुछ लोगोको खेती, व्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रमृति उद्योगो से समाज की श्रन्यान्य श्रावश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता (४. १३; १८. ४१) का

दं इसी भाव को कविवर वावू मैथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त. किया है:—
वास उसी में है विभुवर का है वस सच्चा साधु बही—
जिसने दुखियों को अपनाया, वढ कर उनकी बाह गहीं।
आत्मिरियित जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही,
परहितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही।।

श्रभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चार्तुवंण्यंधर्म में से, यदि कोई एक भी घर्म डूब जाय तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा स्रोर ऋत में उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है। स्मरण रहे कि उद्योगों के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती। प्राचीन यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक अपने ग्रन्थ में और अर्वाचीन परेञ्च शास्त्रज्ञ कोट ने अपने " श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञान " में, समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था सुचित की है, वह यद्यपि चातुर्वर्ण्य के सदृश है; तथापि उन ग्रन्थो को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में वैदिक घर्म की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कुछ न कुछ भिन्नता है। इनमें से कौन सी समाजव्यवस्था श्रच्छी है, श्रथवा यह ग्रन्छापन सापेक्ष है, ग्रीर युगमान से इसमें कुछ फर फार हो सकता है या नहीं, इत्यादि भ्रनेक प्रश्न यहाँ उठते है; भ्रौर भ्राज कल तो पश्चिमीदेशों में ' लोकसंग्रह ' एक महत्त्व कां शास्त्र वन गया है। परन्तु गीता का तात्पर्य-निर्णय ही हमारा प्रस्तुत विषय है, इसलिये कोई ब्रावश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करे। यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था जारी थी और 'लोक-संग्रह ' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्ति की गई थी। इसलिये गीता के 'लोकसंग्रह' पद का अर्थ यही होता है, कि लोगो को प्रत्यक्ष दिखला दिया जाने कि चातुर्वर्थ की व्यवस्था के अनुसार अपन अपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये। यही बात मुख्यता से यहाँ बतलानी है। ज्ञानी पुरुष समाज के न सिर्फ नंत्र है, बरन् गुरु भी है। इससे आप ही आप सिद्ध हो जाता है कि उपर्युक्त प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हें अपने समय की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जैंचे, तो वे उसे इवेतकेतु के समान देशकालानुरूप परिमाणित करें और समाज की स्थिति तथा पोषणुशक्ति की रक्षा करते हुए उसको उन्नतावस्था में ल जाने का प्रयत्न करते रहे। इसी प्रकार का लोकसग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और मनु ने पहला राजा बनना 'स्वीकार किया; एवं इसी कारण से "स्वधर्भमिष चावेक्य न विकम्पितुमर्हसि " (गी. २ ३१)-स्वर्धमं के अनुसार जो कर्म प्राप्त है, उनके लिये रोना तुभे उचित नहीं-, ग्रथवा " स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् " (गी. १८.४७)--स्वभाव ग्रीर गुणो के अनुरूप निश्चित चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के अनुसार नियमित कर्म करने से तुभी कोई पाप नहीं लगेगा-, इत्यादि प्रकार से चातुर्वर्थ्य-कर्म के श्रनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जुन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेश्वर का यथाशस्ति ज्ञान प्राप्त न करो। गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य का इस जगत् में इतिकर्तव्य है। परन्तु इसके श्रागे वढ़ कर गीता का विशेष कथन यह है कि, श्रपने श्रात्मा के कल्याएा में ही समिटक्प श्रात्मा के कल्याएार्थ यथाशदित प्रयत्न करने का भी समावेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्य-

ज्ञान का सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नही, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने से ही मब प्रकार के ब्यावहारिक ब्यापार ग्रपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जाता हो। भीष्म ग्रीर व्यास दोनो महाज्ञानी ग्रीर परन भगनव्भक्त थे; परन्तु यह कोई नहीं कहता, कि भीष्म के सनान व्यास ने भी लडाई का काम किया होता। देवताश्रों की स्रोर देखें, तो वहां भी ससार के संहार करने का काम शंकर के बदले विष्णुं की सोंपा हुया नहीं देख पड़ता। मन की निविषयता की, सम और शुद्ध वृद्धि की, तथा ग्रन्यात्मिक उन्नति की ग्रन्तिम सीढ़ी जीवनमुक्तावस्था है; दह कुछ ग्राधिभौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं हैं। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष उपदेश दुवारा किया गया है कि स्वभाव और गुणों के श्रनुरूप प्रचलित चातुर्वर्थ ग्रादि ध्यवस्थात्रों के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले आ रहे है, स्वनाव के अनसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोकसग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुए होने की सम्भावना है, वह यदि कोई श्रीर ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३ ३५; १८. ४७)। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरनिमित प्रकृति, स्वभाव और गुणो के अनुरूप जो शिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही श्रधिकार कहते है; श्रीर वेदान्तसूत्र में कहा है कि "इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोक-संग्रहार्थ मरण पर्यंत करता जावे, छोड़ न दे- यावदिवकारमवस्थितिराधिकारिएााम्" (वेसू. ३. २. ३२) । कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तसूत्रकर्ता का यह नियम केवल वड़े श्रधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी है; श्रीर इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थ-नार्य उदाहरण दिये गये है, उनसे जान पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रभृति बड़े वड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। परन्तु मूल सूत्र में अधिकार की छुटाई वड़ाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, इससे " श्रिधिकार " शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी श्रिध-कारों से है; श्रीर यदि इस बात का सुक्स तथा स्वतन्त्र विचार करे कि ये श्रधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथही समाज और समाज के सायही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिय़े जिसे जितना वृद्धि-वल, सत्तावल, द्रव्यवल या शरीरवल स्वभाव ही से हो प्रयंवा स्वधमं से प्राप्त कर लिया जासके, उसी हिसाव से यथाशदित संसार के घारण और पोषण करने का थोड़ा बहुत श्रधिकार (चातुर्वएर्य श्रादि श्रयवा श्रन्य गुण श्रीर कर्म-विभागरूप सामाजिक व्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल की, अच्छी रीति से चलाने के लिये वड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे से पहिये की भी भ्रावश्यकता रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलसिले को व्यवस्थित रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े अधिकार के समान ही इस बात की भी आवश्यकता है कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूर्ण और योग्य शीति से अमल में लाये जावें। यदि कुमार घड़े और जुलाहा कपड़े तैयार न करेगा,

सी राजां के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; म्रथवा यदि रेलं का कोई म्रदवा भण्डीवाला या पाइंट्समेन म्रपना कर्त्तव्य ना करे, तो जो रेलगाडी आज कल वायु की चाल से रात दिन बेलटके दौड़ा करती है, वह फिर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उल्लिखित युक्ति-प्रयुक्तियों से थ्रब यह निष्पन्न हुया, कि व्यास प्रभृति बड़े बड़े श्रिषकारियों को ही नहीं, प्रत्युत म्रत्य पुरुषों को भी-फिर चाहे वह राजा हो या रडक-लोकसंग्रह करने के लिये जो छोटे बड़े भ्रविकार यथान्याय प्राप्त हुए है, उनको ज्ञान के पश्चात् भी छोड़ नहीं देना चाहिये, किन्तु उन्हीं श्रधिकारो को निष्काम बृद्धि से श्रपना कर्तव्य समझ यथाशिक्त, यथामित और यथासम्भव जीवनपर्यन्त करते जाना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं कि मै न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्यों कि ऐसा करने से समूच काम में जितने पुरुषों की भ्रावश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है भ्रौर संघशदित कम ही नहीं हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा, उतनी ग्रन्छी रीति से और के द्वारा उसका होना शक्य नहीं; फलतः इस हिसाब से लोकसँग्रह भी अधूरा ही रह जाता है । इसके अतिरिक्त, कह आये है, कि जानी पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि भी विगड़ती है। कभी कभी संन्यासमार्गवाले कहा करते है, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात् श्रपने भ्रात्मा की मोक्ष-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश भले ही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये-" लोकसंग्रहधर्मञ्च नैव कुर्यान्न कारयेत् "-ग्रर्थात् न तो लोकसंग्रह करे ग्रौर न करावे ( सभा भ्रद्भव अनुगीताः ४६. ३९) । परन्तु ये लोग व्यास प्रमुख महात्माग्रों के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते है, उससे, ग्रौर वसिष्ठ एव पञ्चिशिख प्रभृति ने राम तथा जनक ग्रादि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारए। पोपए। इत्यादि के काम ही मरएा पर्यंत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता है कि कर्म छोड़ देने का संन्यासमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय है-सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपक्षीय उपदेश की भ्रोर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान् के ही उदाहरण के श्रनुसार ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी श्रपने श्रविकार को परख कर, तदनुसार लोकसंग्रह कारक कर्म जीवन भर करने जाना ही ज्ञास्त्रोक्त ग्रीर उत्तम मार्ग है; तथापि इस लोकसंग्रह को फलाज्ञा रख कर न करे । क्योंकि लोकसंग्रह की ही क्यों न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख हुए विना न रहेगा । इसी से में 'लोकसंग्रह करूँगा' इस अभिमान या फलाशा की बुद्धि को मन में न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्तव्य-बृद्धि से ही करना पडता है। इसलिये गीता में यह नहीं कहा कि 'लोकसंग्रहार्थ' अयित् लोकसंग्रह रूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि लोकसंग्रह की ग्रोर दृष्टि दे कर (संपन्यन्) तुर्के कर्म करना चाहिये - 'लोकसंग्रहमेवापि

सपरयन् ' (गी. ३. २०)। इस प्रकार गीता में जो ज़रा लंबी चौड़ी शब्दयोजन।
की गई है, उसका रहस्य भी वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। लोकमंग्रह सचमुच महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके पहले
इलोक (गी. ३. १९) में अनासक्त वृद्धि से कर्म करने का भगवान् ने अर्जुन को जो
उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त हैं।

ज्ञान ग्रौर कर्म का जो विरोध है, वह ज्ञान और काम्य कर्मों का है; ज्ञान ग्रीर निष्काम कर्म में श्राध्यात्मिक इष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म श्रपरिहार्य है और लोकसंग्रह की दृष्टि से उनकी श्रावश्यकता भी बहुत है, इसलिये ज्ञानी पुरुष को जीवनपर्यंत निस्संग बृद्धि से यथाधिकार चातुर्वर्ण्य के कर्म करते ही रहना चाहिये। यदि यही बात शास्त्रीय युक्ति-प्रयुक्तियों से सिद्ध है ग्रीर गीता का भी यही इत्यर्थ है, तो मन में यह शंका सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के स्मृतिग्रन्थो में विशित चार ग्राश्रमो में से संन्यास श्राश्रम की क्या दशा होगी ? मनु श्रादि सब स्मृतियों में ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यासी-ये चार ग्राश्रम वतला कर कहा है कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुर्वर्ण्य-धर्म के अनुसार प्राप्त ग्रन्य कर्मी के शास्त्रीक्त ग्राचरए। द्वारा पहले तीन ग्राश्रमीं में धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अन्त में समस्त कर्मी की स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्ष-प्राप्त करना चाहिये ( मनु. ६. १ श्रीर ३३-३७ देखो ) । इससे सब स्मृतिकारो का यह श्रिभप्राय प्रगट होता है, कि यज्ञ-याग और दान प्रभृति कर्म गृहस्थाश्रम में यद्यपि विहित है, तथापि वे सब चित्त की शुद्धि के लिये है, ग्रर्थात् उनका यही उद्देश है कि विषयासिकत या स्वार्यपरायएा-बुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी बढ़ जावे कि प्राणियों में एक ही श्रात्मा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय; ग्रौर, यह स्थिति प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कर्मी का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम हो लेना चाहिये। श्रीशंकाराचार्य ने कल्थिया में जिस सन्यास-धर्म की स्यापना की, वह मार्ग यही है; और स्मार्तमार्गवाले कालिदास ने भी रघुवंश के आरम्भ में ---

शैशवेऽम्यस्तविद्यानां यावने विषयेषिणाम् । 📈 वार्थके मुनिवृत्तीनाम् यागेनान्ते तनुत्वजाम्॥

" वालपन में श्रभ्यास ( ब्रह्मचर्य ) करनेवाले, तक्णावस्था म विषयोपभोगरूपी संतार ( गृहस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती श्रवस्था में मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ धर्म से रहनेवाले, ग्रोर श्रन्त में (पातञ्जल) योग से संन्यास धर्म के प्रनुसार ब्रह्माण्ड में श्रात्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले" – ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाम्रो का वर्णन किया है ( रघु. १.८) ऐसे ही महाभारत के शुकानुप्रश्न में यह कह कर, कि –

चतुप्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । एतामारुह्म निःश्रेणी ब्रह्मलोके महीयते ॥ " चार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों का यह जीना अन्त में ब्रह्मपद की जा पहुँचा है; इस जिने से, श्रर्थात् एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में—इस प्रकार चढते जाने पर, अन्त में मनुष्य ब्रह्मलीक में बड़प्पन पाता है " (शां. २४१. १५), आगें इस कम का वर्णन किया है—

> क्रशायं पाचियत्वाशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । प्रत्रजेच परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तमम् ॥

"इस जीने की तीन सीढियों में मनुष्य अपने किल्बिष (पाप) का अर्थात स्वार्थ-प्रायण-आर्नवृद्धि का अथवा विषयासिक्त रूप दोष का जीघा ही क्षय करके फिर सन्यास लेः पारिवाज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ठस्थान है" (जा.२४४.३)। एक आश्रम से-दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६.३४)। परन्तु यह बात मनु के घ्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम अर्थात् संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिजूल अवृत्ति होने से संसार का कर्तृत्व नष्ट ही जायगा और समाज भी पंगु हो जायगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में गृहधर्म के अनुसार पराक्रम और लोक-संग्रह के सब कर्म अवद्य करे; इसके पश्चात्—

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ 🗸

"जब शरीर में क्युरियाँ पड़ने लगें श्रीर नातीका में ह देख पड़े तब गृहस्थ वानप्रस्थ हो कर संन्यास ले ले (मनु.६. २)। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्यों कि मनुस्पृति में हो लिखा है, कि प्रयेक मनुष्य जन्म के साथ ही श्रपनी पीठ पर ऋषियों, पितरो श्रीर देवताश्रों के (तीन) ऋएा (कर्तव्य) ले कर उत्पन्न हुग्रा है। इस लिये वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का श्रीर यज्ञकर्मों से देवता श्रादिश्रों का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना मनुष्य संसार छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करेगा ( श्रर्थात् संन्यास लेगा ), तो जन्म से ही पाये हुए कर्जें को बेबाक न करने के कारण वह श्रघोगित को पहुँचेगा ( मनु. ६. ३५–३७ श्रीर पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र. देखो )। प्राचीन हिन्द्र-धर्मशास्त्र के श्रनुसार बाप का कर्ज, मियाद गुज़र जाने का सबब न बतला कर, बेटे या नानी को भी चुकाना पड़ता था श्रीर किसी का कर्ज चुकाने से पहले ही मर जाने में बड़ी दुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर घ्यान देने से पाठक सहज ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त श्रीर उल्लिखित महत्त्व के सामाजिक कर्त्तव्य को 'ऋएा' कहने में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्मृतिकारो की बतला हुई इस मर्यादा के श्रनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते थे श्रीर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गद्दी पर बिठला कर (पहले से ही नहीं) स्वयं गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे ( रघु. ७. ६८ )। गी. र. २२

भागवत में लिखा है, कि पहले दक्ष प्रजाप्रति के ह्यंश्वतंत्रक पुत्रो को श्रीर फिर शवलाश्वतंत्रक दूसरे पुत्रो को भी, उनके विवाह से पहले हो, नारद ने निवृत्तिमांगें का उपदेश दे कर भिक्षु बना डाला; इससे इस श्रश्मस्त्रश्चीर गहर्य व्यवहार के कारण नारद को निर्शतंना करके दक्ष प्रजापित ने उन्हें शाप दिया (भाग ६.५. ३५-४२)। इससे ज्ञात होता है, कि इस श्राश्मन-व्यवस्था का मूल-हेतु यह था, कि श्रपना गाहंन्थ्य जीवन यथाशास्त्र पूरा कर गृहन्थी चलाने योग्य, लड़को के, समाने हो जाने पर, बृढ़ाये की निर्थक श्राशाश्रो से उनकी उमझ्य के श्राड़े न श्रा निरा मोक्ष परायण हो मनुष्य स्वयं मानंद पूर्वक संसार से निवृत्त हो जावे। इसी हेतु से विदुरनीति में घृतराष्ट्र से विदुर ने कहा है —

उत्पाद्य पुत्राननृणाश्च कृत्वा दृत्तिं च तेम्योऽनुविधाय काचित् । स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थोऽय मुंनिर्वुभूषेत् ॥

"गृहस्थाश्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ और उनकी जीविका के लियं कुछ थोड़ा सा प्रन्वध कर, तथा सब लड़िकयों को योग्य स्थानों में दे चुकने पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करे" (मभा उ दिः ३९)। श्राज कल हमारे यहाँ साधारण लोगों की ससार-सम्बंधी समक्ष भी प्रायः विदुर के कथनानुसार ही है। तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्मृतिप्रणेताशों ने जो पहले तीन श्राश्रमों की श्रेयस्कर मर्पादा नियत कर दी थी, वह धीरे धीरे छूटन लगी; और यहाँ तक स्थिति श्रा पहुँची, कि यदि किसी को पैदा होते ही अथवा अल्प श्रवस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीढियों पर चढ़ने की श्रावत्थकता नहीं है, वह एकदम संन्यास ले ले तो कोई हानि नहीं—'ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेदगृहाद्वा बनाद्वा' (जावा ४)! इसी श्रिभप्राय से महाभारत के गोकाणि लीय संवाद में कपिल ने स्यूमरिकम से कहा है—

शरीरपक्तिः कर्माणि शानं तु परमा गतिः।

कषाय कर्मीमः पके रसज्ञाने च तिष्ठति ॥ \*

"सारे कर्म शरीर के (विषयासिक्तरूप) रोग निकाल फेकने के लिये हैं, ज्ञान ही सब उत्तम और अन्त की गित है; जब कर्म से शरीर का कवाय अथवा अज्ञान रूपी रोग नष्ट हो जाता है तब रस-ज्ञान की चाह उपजती है " (शां. २६९.३८)। इसी प्रकार मोक्षधर्म में, पिडगलगीता में भी कहा ह, कि " नैराश्यं परमं सुखं " अथवा " योऽसी प्राण्निको रोगस्तां तृष्णां स्यजतः सुखम् "—तृष्णां रूप प्राणा-

<sup>#</sup> वेदान्तस्त्रों पर जो शांकरमाध्य है, (३.४.२६) उसमें यह श्लोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है:—'' कषायपिक्तः कर्माणि ज्ञानं उ परमा गतिः। कपाय कर्मभिः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवर्तते।।'' महाभारत में इमें यह श्लोक जैसा मिला है इसने यहाँ वैसा ही ले लिया है।

न्तर्स रोग छूटे बिना सुख नहीं है (जां. १७४. ६५ और ५८)। जाबाल और बृह दारण्यक उपनिषदों के बबनों के अतिरिक्त कैवल्य और नारायणोपनिषद में वर्णन है, कि "न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानजुः"— कर्म से, प्रजा से अथवा घन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) कुछ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं (के. १. २; नारा. उ. १२. ३. और ७८ देखो)। यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि जानी पुष्प को भी अन्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये कि इन बचनों को व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शंका के होने से ही अर्जुन ने अठारहवे अध्याय के आरम्भ में भगवान् से पूछा है कि " तो अब मुक्ते अलग अलग बतलाओ, कि संन्यास के मानी क्या है; और त्याग से क्या समक्तूं" (१८. १)। यह देखने के पहले, कि भगवान् ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृति-प्रन्थों में प्रतिगदित इस आअन-मार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबल के वैदिक मार्ग का भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है।

बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अन्त में संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों की इन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जीने को ही 'स्मार्त 'अर्थात ' स्मृतिकारों का प्रतिपादन किया हुआ मार्ग कहते हैं। 'कमं कर ' और 'कमं छोड़ '—वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आजाएँ है, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के भेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताओं ने की है; और कमों के स्वरू पतः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय मान लें, तो उस ध्येय की सिद्धी के लिय स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीढ़ियोंवाले इस आश्रममार्ग को साधन छप समक्ष कर अनुचित नहीं कह सकते। आयुष्य बिताने के लिये इस प्रकार चढती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर यद्यपि वैदिक कुमें और औपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि अन्य तीनों आश्रमों का अन्यदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारण, मनुस्मृति और महाभारत में भी, अन्त में उसका ही महत्व स्पष्टत्या स्वीकृत हुआ है —

यथा मातरमाश्रित्यं सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गाईस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमा: ॥

" माता के ( पृथ्वी के ) आश्रय से जिस अकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी अकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम है ( शां. २६८. ६; और मनु. ३. ७७ देखो )। मनु ने तो अन्यान्य आश्रमों को नदी और गृहस्थाश्रम को सागर कहा है ( सनु. ६. ९०; मभा. शां. २९५. ३९ )। जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर ' कर्म-संन्यास ' करने का उपदेश देने से लाभ ही क्या है ? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्म करना अशक्य है ? नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो ? थोड़ी बहुत स्वार्थबृद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगो की अपेक्षा पूर्ण निष्काम बृद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में अधिक समर्थ और पात्र

रहते है। ग्रतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, उस समाज की हो ग्रत्यन्त हानि हुम्रा करती है, जिसकी भलाई के लिये चातुर्वर्ष्य-ध्यवस्था की गई है। शरीर-सामर्थ्य न रहने पर यदि कोई अशक्त मनुष्य समाज को छोड़ कर बन में चला जावे तो वात निराली है-उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पड़ता है कि संन्यास-आश्रम को बुढापे की मर्यादा से लपेटने में , मनु का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह चुके है, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवहार से जाती रही । इसलिये ' कर्म कर ' और ' कर्म छोड़ ' ऐसे द्विविध वेद-वचनो का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकर्ताश्रों ने ग्राश्रमों की चढ़ती हुइ श्रेणी बांधी हो, तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवानयों की एकवानयता करने का-स्मृतिकारों की बराबरी का ही--और तो क्या उनसे भी श्रविक--निविवाद श्रधिकार जिन भगवान् श्रीकृष्ण को है, उन्हों ने जनक प्रभृति के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुच्चया स्मक-मार्ग का भागवत-धर्म के नाम से पुनरूजीवन और पूर्ण समर्थन किया है। भागवत-धर्म में केवल श्रध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर वासुदेव-भिकत रूपि सुलभ साघन को भी उसमें मिला दिया है । इस विषय पर आगे तेरहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा । भागवत-धर्म भितप्रधान भले ही हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्व-पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवन निष्काम वृद्धि से करते रहना चाहिये; अतः कर्मदृष्टो से ये दोनों मार्ग एक से अर्थात् ज्ञान-कर्म समुच्चयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साक्षात् पर बहा के ही प्रवतार, नर ग्रीर नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक है और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम 'नारायणीय धर्म 'है। ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे श्रीर लोगो को तिएकाम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( मभा. उ. ४८. २१); श्रीर इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- "प्रवृत्ति-लक्षणुक्वैव घर्मो नारायणात्मकः " (मभा ज्ञा ३४७.८१), श्रयवा " प्रवृत्ति-लक्षणं धर्मं ऋषिर्नारायणोऽब्रवीत् "--नारायण ऋषि का श्रारम्भ किया हुआ धर्म श्रामरएगन्त प्रवृत्तिप्रधान है ( मभा शा २१७ २) । भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधर्म है ग्रीर इस सात्वत या भूल भागवतवर्म का स्वरूप ' नैष्कर्म्यलक्षण ' श्रर्थात् निष्काम प्रवृत्तिप्रधान था ( भाग-१. ३. ८ ग्रीर ११. ४. ६ देखों ) । ग्रनुगीता के इस इलोक से "प्रवृत्तिलक्षणो योग. ज्ञानं संन्यासलक्षए।म् " प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति मार्ग का ही एक ग्रीर नाम 'योग 'या (मभा. ग्रव्व. ४३. २५) । ग्रीर इसी से नारायण के श्रव-तार श्रीकृष्ण ने, नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म, का उपदेश दिया है, उसको गीता में ही 'योग ' कहा है। आज कल कुछ लोगो की समक्ष है कि

भागवत और स्मार्त, दोनो पुन्थ उपास्य भेद के कारए। पहले उत्पन्न हुए, थे; पर हमारे मत में यह समक्ष ठीक नहीं । क्योंकि इन दोनों मार्गो के उपास्य भिन्न भले ही हो, किन्तु उनका ग्रध्यात्मज्ञान एक ही है। ग्रीर ग्रध्यात्म-ज्ञान की नीव एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारखगत प्राचीन ज्ञानी पुरुष केवल उपास्य के भेद को ले कर झगड़ते रहे। इसी कारणसे भगवद्गीता (९०१४) एवं शिवगीता (११२.४) दोनों ग्रन्थो में कहा है कि, भिक्त किसी की करो, पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धर्म में तो इन दोनों देवताम्रो का घ्रभेद यों बतलाया गया है, कि नारायण श्रीर रुद्र एक ही है, जो च्द्र के भक्त है वे नारायण के भक्त है और जो च्द्र के द्वेषी है, वे नारायण के भी द्वेषी है (ममा. ज्ञां. ३४१. २०–२६ श्रौर ३४२. १२९ देखो)। हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में जाँव ख्रौर बैष्णुवो का भेद ही न था; पर हमारे कथन का तात्त्पर्य यह है, कि य दोनो-स्मार्त और भागवत-पन्थ शिव और विष्णु के जपास्य भेद-भाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए है; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृत्ति, कर्म छोड़े या नहीं, केवल इसी महत्त्व के विषय में मत-भेद होने से ये दोनों पन्थ प्रथम उत्पन्न हुए है। ग्रागे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतवर्म का प्रवृत्ति मार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया ग्रौर उसे भी केवल विष्णु-भिक्तप्रधान ग्रथीत् अनेक अंशों से निवृत्तिप्रधान आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण जव वृथाभिमान से ऐसे भगड़े होने लगे कि तेरा देवता 'शिव ' है ग्रौर मेरा देवता 'विष्णु'; तव 'स्मार्त' श्रीर 'भागवत' शब्द क्रमशः 'शैव' श्रीर ं वैष्णव ' शब्दो के समानार्थक हो गये और अन्त में आधुनिक भागवतर्घामयो का वेदान्त (द्वैत या विशिष्टाद्वैत) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष श्रयात् एकादशी और चन्दन लगाने की रीति तक स्मार्त मार्ग से निराली हो गई। किन्तु 'स्मार्त' शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा और मूल का (पुराना) नहीं है। भागवतधर्म भगवान् का ही प्रवृत्त किया हुआ है; इसलिये इसमें कोई आक्चर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 'स्मार्त' शब्द का घात्वर्थ 'स्मृत्युक्त' --- केवल इतना ही --होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि स्मार्त-धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। क्योंकि मनु श्रादि प्राचीन धर्मग्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक ज्ञिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन अधिक पाया जाता है भ्रौर कुछ स्थलों पर तो गणपित प्रभृति को भी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक है अर्थात् वेद में ही इनका वर्णन किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशंक-राचार्य स्मातं मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शांकर मठ में उपास्य देवता शारदा है श्रीर शांकर भाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; व्यहाँ वहाँ श्राचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम श्रर्थात् विष्णु-प्रतिमा

का ही उल्लेख किया है (वेयू. शांभा. १. २. ७; १. ३. १४ ग्रीर ४. १. ३; छां. शाभा ८. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी पहले शंकराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि पहले पहले स्नार्त ग्रीर भागवत प्रन्थों में 'शिवभित ' या 'विञ्णुभित ' जैसे जपास्य में दो के कोई भगड़े नहीं थे; किन्तु जिनकी दृष्टि से स्मित-प्रत्यों में स्पन्ट रीति से बॉलत ग्राश्रम-न्यवस्या के अतुसार तर्ला ग्रवस्या में ययाशास्त्र ससार के सब कार्य करके, बुढ़ापे में एकाएक कर्म छोड़ चतुर्याश्रम या संन्यास लेना ग्रन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते ये ग्रौर जो लोग भगवान के उपदेशानुसार यह समऋते ये कि ज्ञान एवं उड़ज्जल भगवद्भिकत के साथ ही साथ मरण पर्यन्त गृहस्याश्रम के ही कार्य निष्काम, बुद्धि से करते रहना चाहिये उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूल अर्थ यही है; और, इसी से ये दोनो शब्द, सांख्य ग्रौर योग ग्रथवा संन्यास ग्रौर कर्मयोग के क्रमशः समानार्यक होते है। भगवान् के अवतारकृत्य से कहो, या ज्ञानयुक्त गार्हस्थ्य-धर्म के महत्त्व पर ध्यान दे कर कहो, संन्यास-ग्राश्रम लुप्त हो गया था; ग्रौर किलवर्ज्य प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; अर्थात् कलियुग में जिन बातों को जास्र ने निषिद्ध माना है उनमें सन्यास की गिनती की गई थी है। फिर जैन और बौद्ध धर्म के प्रव--तंकों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार किया कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध है, कि बुद्धिने स्वयं तरुए अवस्था में हो राज-पाट, स्त्री और बाल बच्चो को छोड़ कर संन्यास दीक्षा ले ली थी। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने जैन ग्रीर बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन स्रोर बोद्धो ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीतस्मार्त संन्यास कह कर ब्राचार्य ने कायम रखा श्रीर उन्हीं ने गीता का इत्यर्थ भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासघमं गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वास्तव में -गीता स्मार्त-मार्ग का प्रत्य नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्ग से ही गीता का श्रारंभ हुत्रा है, तो भी श्रार्गे सिद्धान्तपक्ष में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उसमें प्रतिपादित है। यह स्वयं महाभारतकार का बचन है, जो हम पहले ही प्रकरए। में दे श्राये है। इन दोनों पन्थों के वैदिक ही होने के कारएा, सब श्रंशों में न सही तो अनेक श्रंशो में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकवाक्यता करना एक बात है; श्रीर यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यास मार्ग ही

<sup>ै</sup> निर्णयिसिन्धु के तृतीय परिच्छेद मे कालिवर्ज्य-प्रकरण देखा। इसमे " अग्नि-होत्रं गवा लम्मं संन्यासं पलपैतृकम्। देवराच्च सुतीत्पत्तिः कलो पञ्च विवर्जयेत् " और " संन्यासश्च न कर्तव्यो त्राक्षणेन विजानता " इत्यादि स्मृतिवचन हैं। अर्थः—अग्निहोत्र, गोवध, सन्यास, श्राद्ध में मांसमक्षण और नियोग, कलियुग मे ये पाँचो निपिद्ध है। इनमें से संन्यास का निषिद्धत्व मी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल हाला।

प्रतिपाद्य है, यदि कही कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ प्रर्थदाद या पोली स्तुति है। रुचिवैचित्रय के कारण किसी की भागवतपूर्व की अपेक्षा, स्मार्तधर्म ही बहुत प्यारा जॅंवेगा, ग्रथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः बतलाये जाते है वे ही उसे अधिक बलवान् प्रतीत होगे; नहीं कौन कहे। उदाहरणार्थ इसमें किसी को शका नहीं, कि श्रीशकराचार्य को स्मार्त या संन्यास धर्म ही मान्य था, भ्रन्य सब मार्गी को वे भ्रज्ञानमूलक मानते थे। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि सिर्फ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वहीं होना चाहिये। यदि तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु यह उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ में जो यह कहा है कि " इस संसार में ग्रायु बितान के दो प्रकार के स्वतंत्र मोक्षप्रद मार्ग प्रथवा निष्ठाएँ है " इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि "संन्यासनिष्ठा ही एक; सच्चा और श्रेष्ठ मार्ग है। " गीता में विश्वत ये दोनों मार्ग, वैदिक धर्म में, जनक श्रोर याज्ञ-वल्बय के पहले से ही, स्वतंत्र रीति से चले ग्रा रहे है। पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारए। श्रीर पोषए। करने के श्रधिकार क्षात्रधर्म के श्रनुसार वंश-परम्परा से या अपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रखकर जगत् का कल्याए। करने में ही अपनी सारी श्रायु लगा देते थे। समाज के इस श्रिधकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में श्रिध-कार भेद से दुहरा वर्णन ग्राया है, कि " सुख जीवन्ति मुनयो भैक्ष्यवृत्ति समाश्रिताः" (शां. १७८. ११) — जंगलो में रहनेवाले मुनि ग्रानन्द से भिक्षावृत्ति को स्वीकार करते हैं — ग्रौर "दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मों न मुण्डनम् " । (ज्ञा. २३. ४६) – दण्ड से लोगो का घारएा-पोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म है, मुण्डन करा लेना नहीं। परन्तु इससे यह भी न समक्त लेना चाहिये, की सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रियों को ही, उनके अधिकार के कारण, कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उर्लिखित व्यन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कम के करने का प्रधि-कारी हो, वह बान के पश्चात् भी उस कर्म को करता रहे; श्रौर इसी कारण से महाभारत में कहा है, कि " एवा पूर्वतरा वृत्तिर्वाह्मणस्य विघीयते" (शां. २३७)-शान के पश्चात् बाह्मण भी श्रपने अधिकारानुसार यज्ञ-याग आदि कर्म प्राचीन काल. में जारी रखते थे। मनुस्मृति में भी संन्यास ग्राथम के बदले सब वर्णों के लिये चैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहित माना गया है (मनु. ६. ८६-९६)। यह कहीं नहीं लिखा है कि भागवत घर्म केवल क्षत्रियों के ही लिये है; प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है, कि स्त्री भ्रौर शूद्र भ्रादि सव लोगो को वह युलभ है (गी. ९. ३२)। महाभारत में ऐसी कथाएँ है, कि तुलाघार (वैश्य) ग्रीर व्याघ ( बहेलिया ) इसी धर्म का ग्राचरए करते थे, ग्रौर उन्हों ने ब्राह्मणो को भी उसका उपदेश किया था ( शां. २६१; वन. २१५ । नि-काम कर्मयोग का ग्राचरण करने-वाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत-वर्भग्रन्थों में दिये जाते हैं, वे देवल

जनम-श्रीकृष्ण श्रादि क्षत्रियों के ही नहीं है; प्रत्युत उनमें बितष्ठ, जैगीवन्य श्रीर ग्यास प्रमृति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है।

यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद है, तो भी निरे कमें श्रर्यात् ज्ञानरहित कमें करने के मार्ग को गीता मोक्षपद नहीं मानती। ज्ञान-रहित कर्म करने के भी दो भेद है। एक तो दम्भ से या श्रासुरी बुद्धि से कर्म करना, और दूसरा श्रद्धा से । इनमें दम्भे के मार्ग या श्रासुरी मार्ग को गीता ने (१६. १६ ग्रीर १७. २८ ) ग्रीर मीमांसकों ने भी गहर्च तथा नरकप्रद माना है; एवं ऋग्वेद में भी, अनेक स्थलो पर श्रद्धा की महत्ता वर्णित है (ऋ. १०. १५१; ९. ११३. २ और २.१२.५) । परन्तु दूसरे मार्ग के विषय में श्रर्थात् ज्ञान-व्यति-रिक्त किन्तु शास्त्रो पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में मीमांसको का कहना है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न हो तो भी ज्ञास्त्रों पर विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग श्रादि, कर्म मरएा पर्यन्त करते जाने से अन्त में मोक्ष ही मिलता है। पिछले प्रकरए। में कह चुके है, कि कर्मकाण्ड रूप से मीमांसको का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेदसिहता श्रीर बाह्मणो में सन्यास श्राश्रम श्रावश्यक कहीं नहीं कहा गया है; उलटा जैमिनी ने वेदो का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है (वेसू. ३. ४. १७-२० देखो ) ग्रोर उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गौए। मानने का श्रारम्भ उपनिषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिषद् वैदिक है, तथापि उनके विषय-प्रतिप्रादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता और बाह्मणों के पीछे के है। इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुन्ना ही न था। हाँ; उपनिष-त्काल में ही यह मत पहले पहल ग्रमल में ग्रवश्य ग्राने लगा, कि मोक्ष पाने के लिये ज्ञान के पश्चात् वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; और इसके पश्चात् सहिता एवं ब्राह्मएरो में वर्णित कर्मकाण्ड की गौएत्व आ गया। इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनियत्काल में वैराग्य-युक्त ज्ञान ग्रर्थात् संन्यास की इस प्रकार वढती होने लगने पर, यज्ञ-याग प्रभृति कर्मी की ओर या चातुर्वर्ण्य-घमं की श्रोर भी ज्ञानी पुरुष यों ही दुर्लक्ष करने लगे, श्रौर तभी से यह समक मन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है। स्मृतिप्र्णेताभ्रों ने अपने श्रपने प्रन्यो में यह कह कर, कि गृहस्थाश्रम में यज्ञ-याग श्रादि श्रौत या चातुर्वर्ध के स्मातं कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की बड़ाई गाई है सही; परन्तु स्मृति-कारों के मत में भी, अन्त में वैराग्य या सन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रवाह से कर्मकाण्ड को जो गौएाता प्राप्त हो गई थी उसको हटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारो की ग्राश्रम-व्यवस्था में नहीं रह सकता था। ऐसी अवस्या में ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड में से किसी को गौण न कह कर, भिक्त के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, गीवा की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषत्-

प्रिंगताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है; कि ज्ञान के बिना मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती श्रीर यज्ञ-याग श्रादि कर्नों से यदि बहुत हुआ तो स्वर्ग-प्राप्ति हो जाती है ( मुंड. १. २. १०; नी. २. ४१-४५ )। परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि सृष्टि-ऋम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये--कर्मों को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्खता है। इसलिये गीता का उपदेश है कि यज्ञ-याग ग्रादि श्रीत कर्म ग्रथवा चातुर्वण्यं ग्रादि व्यावहारिक कर्म श्रज्ञानपूर्वक श्रद्धा से न करके ज्ञान-वैराग्य-युक्त बुद्धि से निरा कर्तव्य समस्कर करो; इसंसे यह चक्र भी नहीं बिड़ने पायगा और तुम्हारे किये हुए कर्म मोक्ष के आड़े भी नहीं स्रावेगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड स्रोर कर्मकाण्ड ( संन्यास श्रौर की ) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली स्मृतिकर्ताश्रो की श्रपेक्षा श्रिधिक ्सरस है। क्योंकि व्यव्टिरूप ग्रात्मा का कल्यांण यत्किञ्चित् भी न घटा कर उसके साथ सृष्टि के समष्टिरूप ग्रात्मा का कल्याए। भी गीतामार्ग से साघा जाता है। मीमा-सक कहते हैं, कि कर्म अनादि और वेद-प्रतिपादित हैं इसलिये तुहों ज्ञान न हो तो भी उन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं ) उपनिपत्प्रणेता कर्मों को गौए। मानते है और यह कहते है-या यह मानने में कोई क्षति नहीं कि निदान उनका भुकाव ऐसा ही है--कि कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये। और, स्मृति-कार, श्रायु के भेद श्रर्थात् श्राश्रम-व्यवस्था से उक्त दोनो मतो की इस प्रकार एक-वाक्यता करते है, 'कि पूर्व आश्रमो में इन कर्मी को करते रहना चाहिये और चित्तशुद्धि हो जाने पर बुढापे में वैराग्य से सब कर्मी को छोड़ कर संन्यास ले लेना चाहिये। परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्थो से भिन्न है। ज्ञान श्रीर काम्य कर्म के बीच यदि विरोध हो तो भी ज्ञान श्रौर निष्काम-कर्म में कोई विरोध नही; इसी लिये गीता का कथन है, कि निष्काम-बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो, उन्हें कभी मत छोड़ो। श्रब इन चारों मतो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदी और गीता का कथन है कि ऐसी स्थीति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता । इसके आगे, अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर-कर्म किये जावे या नहीं—इस विषय में, उपनिषत्कर्त्ताक्रो में भी मत भेद है। कइ एक ... उपनिषत्कर्तात्रो का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का न्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मौक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्य कुर्म करने का कुछभी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिषदों में विंएात इन दो मार्गों में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी. ५. २) । परन्तु यद्यपि यह कहें कि मोक्ष के प्रधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब व्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न ग्राप ही होता है, कि जिन

यत-याग आदि कमों का फल स्वर्ग-प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करे हा क्यों?,इसी से अठारहवे अव्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान ने स्पट्ट निर्ण्य कर दिया है, कि '' यज्ञ, दान, तप " आदि कुर्म सदैव चित्तशुद्धि कारक है, प्रर्थात् निष्काम-बुद्धि उपजाने और बढ़ानेवाले है; इसिलये 'इन्हें भी' (एतान्यिप) अन्य निष्काम कर्मों के समान लोकसग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाशा और सद्धग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८. ६)। परमेश्वर को प्रपंण कर इस प्रजार सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ में, यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है वह बन्धक नहीं होता (गी. ४. २३), किन्तु सभी काम निष्काम-बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से जो स्वर्ग-प्राप्तिक्प बन्धक फल मिलनेवाला था वह भी नहीं मिलता और ये सब काम मोक्षके आड़े आ नहीं सकते। सार्राश, मीमांसकों का कर्मकाण्ड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इस रीति से रखा गया है कि उससे स्वर्ग का आना-जाना छूट जाता है और सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करने के कारण अन्त में मोक्ष-प्राप्ति हुए विना नहीं रहती। ध्यान रखना चाहिये, कि मीमासकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यहीं महत्त्व का भेद है—दोनो एक नहीं है।

यहाँ वतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म या कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, स्रोर इस कर्मयोग में तथा मीमांसको के कर्मकाण्ड में कौनसा भेद है। श्रव तास्विक दृष्टि से इस वात का थोड़ा सा विचार करते हैं कि गीता के कर्म योग में और ज्ञानकाण्ड को ले कर स्मृतिकारो की वर्णन की हुई ग्राश्रम-व्यवस्था में क्या भेद है। यह भेद बहुत ही सूक्ष्म है और सच पूछो तो इसके विषय में वाद करने का कारए। भी नहीं है। दोनों पक्ष मानते हैं, कि ज्ञान-प्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो ब्राश्रमो (ब्रह्मचारी और गृहस्थ ) के कृत्य सभी को करना चाहिये। मतभेद सिर्फ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करे या सन्यास ले ले । सम्भव है कुछ लोग यह समर्भें कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी पुरुषों का कर्म कराना या न फरना एक ही सा है, इस विषय में विशेव चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह समभ ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के वर्ताव को और लोग प्रमाए। मानते हैं श्रीर श्रपने श्रन्तिम साध्य के श्रनुसार ही मनुष्य पहले से श्रादत डालता हैं, इसिलये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न ग्रत्यत महत्व का हो जाता है कि '' ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये? "स्मृतिग्रन्थो में कहा तो है, कि. ज्ञानी पुरुष अन्त में संन्यास ले ले; परन्तु अपर कह आये है कि स्मार्त के अनुसार ही इस नियम के कुछ त्रपनाद भी है। उदाहरण लीजिये; वृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जनक को दह्यज्ञान का वहुत उपदेश किया है, पर उन्हों ने जनक से यह कहीं हीं कहा, कि " ग्रव तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो " । उलटा यह महा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात् संसार को छोड़ देते है, वे इसालयें उसे छोड़ देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते (वृ. ४.४.२२) । इससे बृहदारण्यकोपनिषद् का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात् संन्यान का लेना और न लेना अपनी अपनी खुशो की अर्थात् वैकल्पिक बात है, जहाज्ञान भीर सैंन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं; श्रौर वेदान्तसूत्र में बृहदारण्यकोपिन्षद् के इस वचन का ग्रर्थ वैसा ही लगाया गया है ( विसू ३.४.१५) । शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म संन्यास किये बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिये अपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिषदों की भ्रमुक्लता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकरांचीर्य ने भी स्वीकार किया हैं कि जनक श्रादि के समान ज्ञ'नोत्तर भी श्रिधकारानुसार जीवन भर कर्म करते रहने से कोई क्षति नहीं है ( वेसू. शांभा. ३.३.३२; और गी. शांभा. २. ११ एवं ३. २० देखी ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त मार्गवाले को भी ज्ञान के परचात् कर्म बिलकुल ही त्याज्य नहीं जेंचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को श्रपवाद मान श्रिघिकार के श्रनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मार्ग में भी दी भई है। इसी श्रपवाद को ग्रीर व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वर्ण्य के लिये विहित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंग्रह के निमित्त कर्सव्य समभ कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीता धर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्त्व संन्यास मार्गवालों की दृष्टि से भी निर्दोष है; और वेदान्तसूत्रों को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेंगा कि जनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समक्ष कर ग्राहच माना गया है (वेसू. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-३५)०। ग्रब यह बतलाना ग्रावश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मर्रण पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्थों में चिंप्रित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ श्राश्रम या संन्यास न्नाश्रम की क्या दशा होगी। अर्जुन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान् कभी न कभी कहेंगे हो, कि कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता; और तब भगवान के मुख से ही युद्ध छोडने के लिये मुक्ते स्वतंत्रता मिल जावेगी । पर्न्तु जब ब्रर्जुन ने देखा, कि सत्रहवे अघ्याय के अन्त तक भगवान् ने कर्मत्यागरूप संन्यास-आधम की चात भी नहीं की बारंबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब प्रठा-रहवे श्रध्याय के ब्रारम्भ में श्रर्जुन ने भगवान् से प्रश्न किया है, कि "तो फिर मुभे बतलाम्री, सन्यास भीर त्याग में क्या मेद है ?"। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते । " अर्जुन! यदि तुमने समका हो, कि नै ने इतने समय तक जो कर्मयोग मार्ग वतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समभ गलत

<sup>\*</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थ शांकरमाष्य में कुछ निराला है। परन्तु 'विहित्तावाच्चश्रम कर्मीण '( ३. ४. ३२) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि '' शानी पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है।" सारांश, हमारी समझ से वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्वीकृत है, कि शानी पुरुष कर्म करे, चाहे न करे।

हं। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मों के दो भेद करते है--एक को कहते हैं 'काम्य' ग्रर्थात् ग्रासक्त बृद्धि से किये गये कर्म, ग्रीर दूसरे को कहते हैं 'निष्काम' ग्रर्थात् ग्रासिकत छोड़ कर किये गये कर्म । ( मनुस्मृति २३.८९ में इन्हीं कर्मों को ऋम से 'प्रवृत्त' श्रीर निवृत्त 'नाम ' दिये हैं ) । इनमें से 'काम्य ' वर्ग में जितने कर्म है उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, श्रर्थात् वह उनका 'संन्यास' करता है। बाकी रह गये ' निष्काम ' या ' निवृत्त कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का 'त्याग' सर्वयैव रहता है। साराश, कर्मयोगमार्ग में भी 'संन्यास ' ग्रीर ' त्याग ' छूटा कहाँ है ?स्मार्त मार्गवाले कर्म क। स्वरूपतः संन्यास करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते हैं। संन्यास दोनो ग्रोर कायम ही है " (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखो)। भागवत धर्म का वह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष अपने सभी कर्म परमेश्वर को अर्पए। कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्याश्रमी हो, तो भी उसे ' नित्यं संन्यासी ' ही कहना चाहिये (गी. ५.३); और भागवतपुराएा में भी पहले सब आश्रम-धर्म वतला कर प्रन्त में नारद ने युधिष्ठिर को इसी तत्त्व का उपदेश किया है। वामन पण्डित ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका लिखी है, उसके (१८. २) कथनानुसार '' शिखा बोडुनि तोडिला दोरा, "-मून्डमून्डाय भये सन्यासी-या हाथ में दण्ड ले कर भिक्षा मांगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं हो जाता । संन्यास ग्रौर वैराग्य बुद्धि के धर्म है; दण्ड, चोटी या जनें के नहीं। यदि कहो, कि ये दण्ड ग्रादि के ही धर्म है, बुद्धि के ग्रर्थात् ज्ञान के नहीं, तो राजछत्र श्रयवा छतरी की डोड़ी पकडनेवाले को भी वह मोक्ष मिलना चाहिये, जो सन्यासी को प्राप्त होता है; जनक-सुलभा-संवाद में ऐसा ही कहा है ---

त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित् । छत्रादियु कथं न स्याचुल्यहेतौ परिग्रहे ॥

( शां. ३२०. ४२ ); क्योंकि हाथ में दण्ड घारण करने में यह मोक्ष का हेतु दोनो स्यानो में एक ही है। तात्पर्य, कायिक, वाचिक और मानिसक सयम ही सच्चा त्रिदण्ड है (मन्. १२.२०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का सन्यास है (गी.१८.२); एवं वह जिस प्रकार भागवतधर्म में नहीं छूटता (गी. ६.२), उसी प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन ग्रादि कर्म भी सांस्थमार्ग में ग्रन्त तक छूटता ही नहीं है। फिर ऐसी क्षुद्र शंकाएँ करके भगवे या सफेद कपडों के लिये भगड़ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या कर्मत्यागरूप सन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है इसलिये वह मार्ग स्मृतिविक्द्य या त्याज्य है। भगवान् ने तो निरिभमानपूर्वक वृद्धि से यही कहा है:—

एकं साख्यं च योग च यः पश्यति न पश्यति ।

श्रियांत्, जिसने यह जान लिया कि सांख्य ग्रीर कर्मयोग मोक्षदृष्टि से दो नहीं, एक ही है, वही पण्डित है (गी. ५. ५)। ग्रीर महाभारत में भी कहा है, कि एकान्तिक ग्रियांत् भागवत धर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है—'' सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्मएकान्तसेवितः" (शां. ३४८. ७४) सारांज्ञ, सब स्वार्थ का परार्थ में लय कर ग्रुपनी ग्रुपनी योग्यता के श्रनुसार व्यहवार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के हितार्थ मरण् पर्यन्त निष्काम बुद्धिसे केवल कर्त्तव्य समक्त कर करते जाना ही सच्चा वैराग्य या 'नित्यसन्यास 'है (५.३); इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म क्ला संन्यास कर भिक्षा कभी भी नहीं माँगते। परन्तु बाहरी ग्राचरण से देखने में यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास ग्रीर त्याग के सच्चे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में भी कायम ही रहते हैं। इसलिये गीता का ग्रान्तम सिद्धान्त है, कि स्मृतिग्रन्थों को ग्राश्रम-व्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं।

, सम्भव है इस विवेचन से कुछ लोगो की कदाचित् ऐसी समक्त हो जाय, कि सन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना दड़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारण यह है कि स्मार्त या संन्यास धर्म प्राचीन होगा और कर्म-य्रोग उसके बाद का होगा। परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा कि सक्ची स्थिति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक ही था। आगे चल कर उपनिषदों के ज्ञान से कर्मकाण्ड को गौएाता प्राप्त होने लगी और कर्मत्यागरूपी संग्यास घीरे धीरे प्रचार में ग्राने लगा। यह वैदिक धर्म-वृक्ष की वृद्धि की दूसरी सीढ़ी है। परन्तु, ऐसे समय में भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाण्ड से मैल मिला कर, जनक प्रभृति ज्ञाता पुरुष ग्रपने कर्म निष्काम बुद्धिसे जीवन भर किया करते थे--अर्थात् कहना चाहिये, कि वैदिक धर्म वृक्ष की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी-एक जनक ग्रादि की, ग्रीर दूसरी याज्ञवल्क्य प्रभृति की। स्मार्त ग्राश्रम-व्यवस्था इससे अगली अर्थात् तीसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं। स्मृति ग्रन्थो में कर्मत्यागरूप चौथे ग्राश्रम की महत्ता गाई तो ग्रवञ्य गई है, पर उसके साथ ही जनक ग्रादि के ज्ञान युक्त कर्मयोग का भी- उसको सन्यास ग्राश्रम का विकल्प समक कर-स्मृतिप्रणेतांग्रो ने वर्णन किया है । उदाहरणार्थ, सव स्मृतिग्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को ही लिजिये; इस स्मृति के छठे श्रम्याय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मर्चर्य, गार्हस्थ्य ग्रौर वानप्रस्य श्राश्रमो से चढ़ता चढ़ता कर्मत्यागरूप चौथा श्राश्रम हे । परन्तु संन्यास श्राश्रम श्रर्थात् यतिधर्म का निरुपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि " यह यितयों का श्रर्थात् संन्यासियों का धर्म वतलाया, श्रव वेद-संन्यासिको का कर्मयोग कहते हं" श्रीर फिर यह वतला कर कि ग्रन्य ग्राश्रमो की ग्रपेक्षा ग्रहस्थाश्रम ही श्रेप्ठ कैसे है, उन्हों ने सन्यास श्राश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गाईस्थ्यवृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु.६.८६--९६; ) ग्रीर ग्रागे बारहवे श्रध्याय

में उसे ही ''वैदिक कर्मयोग " नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चेतुर्थ ग्राध्यम के समान ही निःश्रेयस्कर ग्रयीत् मोक्षप्रव है ( मनुः १२८.६—९० )। मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्य-समृति में भी ग्राया है। इस स्मृतिके तीसरे ग्रध्याय में यतिषर्म का निरूपण हो चुकनेपर 'अथवा' पद का प्रयोग करके लिखा है, कि आगे ज्ञानिक्ठ और सत्यवादी ग्रहस्य भी ( संन्यास न ले कर ) मुक्ति पाता है, (याज्ञ. ३. २०४ ग्रीर २०५)। इसी प्रकार यास्क ने भी ग्रपने निस्कत में लिखा है, कि कर्म छोडनेवाले तपस्वियो और सानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मधोगियों को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि. १४.९) । इसके म्रतिरिक्त, इस विषय म दूसरा प्रमाण धर्मसूत्र कारों का है। ये धर्मसूत्र गद्य में है ग्रीर विद्वानो का मत है कि इलोकों में रची गईं स्मृतियो से ये पुराने होगे। इस समय हमें यह नहीं देखना है, कि यह मत सही है या गलत । चाहे वह सहीं हो या गुलत; इस प्रसग पर मुख्य बात यह है, कि ऊपर मनु ग्रौर याज्ञवल्क्य-स्मृतियों के क्वनों में गृहस्या-श्रम या कर्मयोग का जो महत्त्व दिलाया गया है उसते भी श्रधिक महत्त्व धर्मसूत्रो में विं चिं त है। मनु ग्रीर योज्ञवल्स्य ने कर्मयोग को चतुर्थ ग्राश्रम का विकल्प कहा है; पर वीधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह-स्थाश्रम ही मख्य है श्रीर उसी से श्रागे श्रमृतत्व मिलता है। बीधायन धर्मसूत्र म " जायमानो नै नाह्मणस्त्रिभिऋंणवा जायते"—जन्म से ही प्रत्येक बाह्मण अपनी पोठ पर तीन ऋएा ले **आता है—इत्यादि तैत्तिरीय संहिता** के वचन पहले दे कर कहा है, कि इन ऋ एो को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-शादि-पूर्वक गृहस्थाश्रम का श्राश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है और ब्रह्मचंदें या संन्यास की प्रशसा करनेवाले अन्य लोग घूल में मिल जाते हैं ( वौ. २. ६. ११. ३३ और ३४ ); एवं थ्रापस्तम्बसूत्र में भी ऐसा ही कहा है ( ग्राप. २.९.२४.८ । यह नहीं, कि इन दोनों धर्म सूत्रों में संन्यास-ग्राश्रम का वर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन करके गृहत्थाश्रम का ही महत्त्व श्रधिक माना है। इससे और विशेषतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'वैदिक' विशेषए। देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मृति के समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यास आश्रम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोगरूपी गृह-स्याश्रम प्राचीन समका जाता था, श्रौर मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थे श्राथम के बरावर ही गिनी जाती थी । गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या कर्मत्याग-युक्त भिवत पर ही होने के कारण उपर्युक्त स्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी टीका में नहीं पाया जाता। परन्तु उन्हों ने इस द्रीर दुर्लक्ष भले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण, स्मृतिकारों को यति-धर्म का विकल्प, कर्मयोग मानना पड़ा । यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक श्रादि सो का श्राचरण करते थे। परन्तु श्रागे इसमें भगवान् ने भित को भी मिला दिया ग्रीर उसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही 'भागवत वर्म 'नाम प्राप्त

हो गया है। यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को ही अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को आगे गौएाता क्यों प्राप्त हुई अौर संन्यास-मार्ग का ही बोलबाला क्यों हो गया—इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से आगे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चात् । का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

भगवद्गीता के प्रत्येक श्रघ्याय के श्रन्त में "इति श्रीमभ्दगवद्गीतासु उपनि-, षत्सु बर्ह्यावद्यायां योगशास्त्रे " यह जो संकल्प है, इसका मर्म पाठको के घ्यान में श्रब पूर्णतया श्रा जावेगा । यह सकल्प बतलाता है, कि अगवान् के गाये हुए उप-निषद् में ग्रन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं; प्रत्युत ब्रह्मविद्या में 'सांख्य ' और 'योग ' (वेदान्ती संन्यासी ग्रीर वेदान्ती कर्मयोगी ) ये जो दो पन्य उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रति-पार्वन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीतोपनिषद् कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ है। क्योंकि यद्यपि वैदिक कृति से ही कर्मयोग चला आ रहा है, तथापि " कुर्वन्नेवेह कर्माणि " (ईज्ञ. २), या " आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि " ( इवे.६. ४ ) श्रथवा " विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय म्रादि कर्म करना चाहिये " (तै . १ · ९ ), इस प्रकार के कुछ थोड़े से उल्लेखों के श्रतिरिक्त, उपनिषदो में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इस विषय पर भगवदगीता ही मुख्य श्रीर प्रमाए।-भूत ग्रंथ है; श्रीर काव्य की दृष्टि से भी यही ठीक जँचता है, कि भारत-भूमि के कर्ता पुरुषो के चरित्र जिस महा-भारत में वर्णित है; उसी में ग्रध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जावे। इस बात का भी अब श्रम्छी तरह से पता लग जाता है, कि प्रस्थानत्रयी में भगवदगीता का समावेश वयी किया गया है। यद्यपि उपनिषद मूलभूत है; तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कार्एा उनके विचार संकीएं और कुछ स्थानों में परस्पर-विरुद्ध भी देख पड़ते है। इसलिये उपनिषदो के साथ ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्री की भी, प्रस्थानत्रयी सं गणना करना आवश्यक था। परन्तु उपनिषद् और वेदान्तसूत्र, दोनों की अपेक्षा यदि गीता में कुछ श्रधिकर्ता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संप्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिषदों का भुकान प्रायः संन्यास मार्ग की ओर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवदगीता में इस ज्ञान को ले कर भितत्युक्त कर्मयोग का समर्थन है- बस , इतना कह देने से गीता ग्रंथ की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनो भागों की सार्थकता भी व्यक्त हो जाती है। क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमाणभूत ग्रंथ में 'यदि ज्ञान और कर्म ( सांख्य और योग ) दोनों वैदिक मार्गों का विचार न हुआ ' होता, तो प्रस्थानत्रयो उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समभ है कि जब उपनिषद् सामान्यतः निवृत्तिविषयक है, तब गीता का प्रवृत्तिविषयक अर्थ

लगाने से प्रत्यानत्रयों के तीनो भागों में विरोध हो जायगा और उनकी प्रामाणिकता में भी न्यूनना श्रा जावेगी । यदि सांस्य श्रर्थात् एक संन्यास ही सच्चा वैदिक मोक्षमागं हो, तो यह शंका ठीक होगी। परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका है, कि कम ने कम ईशावास्य आदि कुछ उपनिषदो म कर्मयोग का स्पष्ट उल्लेख है । इस लिये वैदिक-धर्म-पुरुष को केवल एकहृत्थी अर्थात् सन्यासप्रधान न समक कर यदि गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि उस वदिक-घर्म-पुरुष के ब्रह्मविद्यारूप एक ही मस्तक हैं स्रोर मोक्षदृष्टि से तुल्य वलवाले सांख्य स्रोर कर्मयोग उसके दिहनेवाएँ दो हाथ है, तो गीता श्रीर उपनिषदो में कोई विरोध-नही रह जाता। उपनिषदोः प में एक मार्ग का समर्थन है, ग्रौर गीता में दूसरे मार्ग का; इसलिये प्रस्थानत्रथी के ये दोनो भाग भी दो हाथों के समान परस्पर-विरुद्ध न हो, सहायकारी देख पड़ेंगे। ऐसे ही, गीता में केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से, पिष्टपेषए। का जो वैयर्थ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नही होता । गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारो ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण साख्य और योग, दोनो मार्गो के पुरस्कर्ता ग्रपने ग्रपने पन्थ के समर्थन में जिन मुख्य कारएगे को बतलाया करते है, उनकी समता ग्रीर विषमता चटपट ध्यान में आ जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो खानों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये है। स्मृतिग्रन्थो में प्रतिपादित स्मार्त त्राश्रम-व्यवस्था श्रौर मूल भागवत-धर्म मुख्य मुख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जावेगे --

### ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान । प्राप्त होने पर।

कर्मसंन्यास ( सांख्य )।

(१) मोक्ष ग्रात्मज्ञान से ही मिलता है, कम से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग ग्रादि कर्मों से मिलदेवाला स्वर्गमुख ग्रनित्य है।

(२) श्रात्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से वृद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त ग्रीर सम करना पड्ता है।

(३)इमलिये इन्त्रियो के विषयो का पारा तोट्कर मुक्त(स्वतन्त्र)हो जाग्रो। कर्मयोग (योग)।

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग आदि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख श्रनित्य है।

(२) ग्रात्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरदत श्रीर सम करना पडता है।

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों को न छोड़ कर उन्हों में वैराग्य से अर्थात् निष्काम बुद्धि से ब्यवहार कर इन्द्रिय-निग्रह की जाँच करो। निष्काम के मानी निष्किय नहीं।

(४)तृष्णामूलक कर्म दुःखनय ग्रार वंधक है।

(४) यदि इसका खूब विचार करें कि दुःख ग्रौर बन्यन किसमें है, तो देख पड़ेगा कि अचेतन कर्म किसी को भी बाँघते या छोडते नहीं है, उनके सम्बन्ध में कर्त्ता के मन में जो काम या . फलाशा होती हैं, वही बन्धन ग्रीर दुःख की जड़ है।

(५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कर्म करे, तो भी अन्त में छोड़

(६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्म बंधक

न होने के कारण, गृहस्थाश्रम में उनके

करने से हानि नही है।

भिक्षा माँगना बुरा नहीं।

देना चाहिये।

(५) इसलिये चित्त शुद्धि हो चुकने पर भी फलाशा छोड़ कर, घैर्य श्रीर

उत्साह के साथ सब कर्म करते रही।

यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो वे छूट नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्म

है, उसे विश्राम है ही नहीं।

(६) निष्काम्-बुद्धि से या ब्रह्मार्पएा-

विधि से किया गया समस्त कर्म एक ' भारी 'यज्ञ हो है । इसलिये स्वधर्म

विहित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से केवल कर्त्तव्य समभ कर सदैव करते

(७) देह के धर्म कभी छूटते नहीं, इस कारण संन्यास लेने पर पेट के लिये

रहर्ना चाहिये ।

(७) पेट के लिये भीख मांगना भी तो कर्म ही है; ग्रीर जुब ऐसा ' निर्ल-

ज्जता ' का कर्म करना ही है तब अन्या न्य कर्मभी निष्काम बुद्धि से क्यो न

किये जावें ? गृहस्थाश्रमी के श्रतिरिक्त भिक्षा देगा ही कौन?

(८) ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर अपना निजी कर्त्तव्य कुछ शेष नहीं रहता और

लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता

(८) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने लिये भले कुछ प्राप्त करने को न रहे

परन्तु कर्म नहीं छूटते । इसलिये जो

कुछ शास्त्र से प्राप्त हो, उसे ' मुभ नही चाहिये ' ऐसी निर्मम बुद्धि से

लोकसंग्रह की ग्रोर दृष्टि रख कर करते जाम्रो । लोक संप्रह किसी से भी नहीं छूटता; उदाहरणार्थ भगवान् का चरित्र

देखो ।

नही ।

(९) परन्तु यदि ग्रपनाद-स्वरुप कोई ग्रिविकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात् भी ग्रपने व्यवहारिक ग्रधिकार जनक ग्रादि के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, तो कोई हानि नहीं।

(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्याग रूपी संन्यास ही श्रेष्ठ है। अन्य आश्रमों के कर्म चित्त शुद्धि के साधनमात्र है, ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही विरोध है इसलिये पूर्व आश्रम में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्यागरूपी संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते ही या पूर्व आयु में हो जावे, तो गृह-स्थाश्रम के कर्म करते रहने की भी आव- श्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना हो सच्चा संन्यास-श्राश्रम है।

(११) कर्म-संन्यास ले चुकने पर भी शम-दम ग्रादिक धर्म पालते जाना चाहिये।

- (९) गुण्विभाग-रूप चातुर्गण्यव्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े अधिकार
  सभी को जन्म से ही अप्त होते है;
  स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले इन अधिकारों को लोकसंग्रहार्थ नि.संग बुद्धि से
  सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना
  चाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत् को
  धारण करने के लिये परमेश्वर ने हीं
  बनाया है।
- (१०) यह सच है कि शास्त्रोक्त रीति से सासारिक कर्म करने पर चित्तशृद्धि होती है। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि ही कमं का उपयोग नहीं है। जगत् का व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म की आवश्यकता है। इसी प्रकार काम्य-कर्म स्रोर ज्ञान का विरोध भले ही हो, पर निष्काम कर्म ग्रौर ज्ञान के बीच विलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त की शुद्धि के पश्चात् भी फलाशा का त्याग कर निष्काम बुद्धि से जगत् के संग्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म ग्रामरणान्त जारी रखो। यही सच्चा सन्यास है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी भी उचित नहीं ग्रीर शक्य भी नहीं है।
- (११) ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् फलाञ्ञात्याग-रूप सन्यास ले कर, शम-दम
  श्रादिक धर्मो के सिवा श्रात्मीपम्य
  दृष्टि से प्राप्त होनेवाले सभी धर्मो का
  पालन किया करे। ग्रीर, इस शम
  श्रयात् शान्तवृत्ति से ही, शास्त्र से प्राप्त
  समस्त कर्म, लोकसंग्रह के निमित्त
  मरएा पर्यन्त करता जावे। निष्काम कर्म
  न छोड़े।

( १२ ) यह मार्ग स्रनादि ग्रौर श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

र् १३) शुक-याज्ञवल्क्य स्रादि इस मार्ग से गये है। । १२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

(१३) व्यास-विसन्ध-जैगीषव्य आदि और जनक-श्रोकृष्ण प्रभृति इस मार्ग से ग्रे गर्य है।

# अन्त में मोक्ष |

य दोनों मार्ग ग्रथवा निष्ठाएँ बहाविद्यामूलक है; दोनो ओर मन की निष्काम श्रवस्था श्रीर शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मार्गों से ग्रन्त में एक ही मोक्ष प्राप्त हुआ करता है (गी. ५. ५)। ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड़ बैठना, श्रीर काम्य/ कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है।

ऊपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने ग्रीर कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक है श्रर्थात् ज्ञान के पृश्चात् ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत श्रीर श्राचरित है। परन्तु कर्म छोड़ना और कर्म करना, दोनो बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती है। इसलिये श्रेज्ञान-मूलक कर्म का भ्रौर कर्म के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना भ्रावश्यक है। गीता के ब्रठारहवें ब्रध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये है, उनका रहेस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्लेश-भय से कर्म छोड़ विया करते है। इसे गीता में 'राजस त्याग' कहा है (गी. १८.८)। इसीं प्रकार, ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रभृति कर्म किया करते . है। परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नहीं-केवल स्वर्गप्रद है (गी. ९. २०)। कुछ लोगीं की समक्र है, कि आज कल यज्ञ-याग प्रभृति श्रौतधर्म का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनो विशेष उपयोगी नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रौत यज्ञ –याग भले ही डूब गये हो पर स्मार्त यज्ञ श्रर्थात् चातुर्वर्ण्य के कर्म अब भी जारी है। इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धा-सिहित चातुर्वर्ण्य श्रादि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण-तया उपयुक्त है , जगत् के व्यवहार की स्रोर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में इसी प्रकार के लोगो की श्रर्थात् शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से श्रपने-श्रपने कर्म करनेवालो की ही विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गिणतशास्त्र की पूरी उपपत्ति समभे बिना ही केवल मुखाप्र गिएत की रीति से हिसाब लगानेवाले लोगों के समान, इन श्रद्धाल

ग्नांर कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी कर्म ज्ञास्त्रीयत विधि से ग्रोर श्रद्धापूर्वक करने के कारण निर्श्नान्त (शुद्ध) होते हैं एवं इसी से वे पुष्यप्रद अर्थात् स्वर्गं के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त है , कि विना ज्ञान के बोक्ष नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेक्षा अधिक महत्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को मिल नहीं सकता। ग्रतएव जो ग्रमृ-तत्व, स्वगं-सुल से भी परे हैं, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो-ग्रीर यही एक परम पुरुषार्थ है-उसे उचित है, कि वह पहले साधन समक कर, श्रौर आगे सिद्धावस्या में लोकसंग्रह के लिये श्रर्थात् जीवनपर्यन्त "समस्त प्राशिमात्र में एक ही श्रात्मा है" इस ज्ञानयुवत बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार करे। श्रायु विताने के सब मार्गों में यही मार्ग उत्तम है। गीता का श्रनुसरए कर क्रपर दिये गये नवशे में इस मार्ग को कर्मयोग कहा है और इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों भावों मे एक दोप है-वह यह कि उनसे ज्ञानिवरहित किन्तु श्रद्धा सहित कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य बोघ हुम्रा करता है। इसलिये ज्ञान-विरहित किन्तु थद्वायुक्त कर्म, और ज्ञातयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनी का भेद दिखलाने के लिये दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। श्रीर, इसी कारण से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात् ज्ञानविरहित कर्म को 'त्रवृत्त कर्म' धाँर दूसरे प्रकार के अर्थात् ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को 'निवृत्त-कर्म ' कहा है (मनु. १२. ८९; भाग ७. १५. ४७) । परन्तु हमारी राय में ये कहद भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग्ध नहीं हं; वयोकि 'निवृत्ति 'शब्द का सामान्य श्रर्थ 'कर्म से परावृत्त होना 'है। इस शका को दूर करने के लिये 'निवृत्त' शन्द के आगे 'कर्म' विशेषण जोड़ते हैं; और ऐसा करने से 'निवृत्त' दिशेषण का अर्थ 'कर्म से परावृत्त ' नहीं होता, और निवृत्त कर्म = निष्काम कर्म, यह अर्थ-निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक ' निवृत्त ' शब्द उसमें है, तब तक कर्मःयाग की कल्पना मन में आये विना नहीं रहती। इसी लिये ज्ञानयुक्त निष्काम कर्न करने के मार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म 'न कह कर 'कर्मयोग' नाम देना हमारे मत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः उसका अर्थ 'मोक्ष में वाघा न दे कर कर्म करने की युदित ' होता है; श्रीर श्रतानयुक्त कर्म का तो श्राप हो से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है ग्रौर यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रवृ-तिमार्ग कहना किसी को श्रभीष्ट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्यल-विशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन शब्दों को योजना की है। अस्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान-मूलक श्रीर श्रज्ञानमूलक जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशास्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है:--

| शायु विताने का मार्ग। श्रेणी।  १. कामोपभोग-को ही पुरुषार्थ मान कर झहं- कार से, आधुरी वृद्धि से, इस्भ से या लोभ से केवल आत्मधुंख के लिये कम करना (गी. १६. १६) —आधुर अथवा राक्षसी मार्ग है।  १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने पर भी, कि प्राण्मित्र में एक ही आत्मा है, वेदो की आज्ञा या शास्त्रों की आज्ञा (मीमांसकी के मत में काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१–४४, और ९– २०)-केवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक मार्ग है।  १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृष्त हो रहना (गी. ५.२)—केवल ज्ञान, साख्य अथवा स्मार्त मार्ग है  १. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान पर परमेश्वर का कान मार्ग है।  श. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान परण पर्यंत भगवान के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)— ज्ञान-कर्म-समुच्चय,कर्मयोग या भागवत मार्ग है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| कार से, श्रासुरी वृद्धि से, इस्म से या लोभ से केवल श्रात्मसुख के लिये कर्म करना (गी. १६. १६)  -आसुर अयवा राक्षसी मार्ग है।  १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही आता वा शास्त्रों की श्राज्ञा (मीमांसकों के अनुसार श्रद्धा ग्रीर नीति से प्रपने-अपने के मत में काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१-४४, ग्रीर ९-उत्तम)  २०)-केवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक नार्ग है।  १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना उत्तम कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना उत्तम कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना उत्तम कर्म छोड़, केवल ज्ञान साख्य अथवा स्मार्त मार्ग है  १. पहले चित्त की शृद्धि के निमित्त, ग्रौर उससे परमेश्वर का ज्ञान पर कर सर्वीत्तम केवल लोकसग्रहार्थ, मरण पर्यंत भगवान के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)-                      | आयु विताने का मार्ग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रेणी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ं गति,। 🗠                       |
| सात न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही सध्यम । सातमा है, वेदो की प्राज्ञा या शास्त्रों की प्राज्ञा (मीमांसकों के प्रनुसार श्रद्धा और नीति से प्रपन-त्रपने के मत में काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१-४४, थ्रौर ९-उत्तम) ने साथ । उत्तम । साथ । अध्या मीमांसक ने मत में मोश्र । उत्तम हो जाने पर प्रन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृष्त हो रहना उत्तम । हि । पि । पे १ )-केवल ज्ञान, साख्य प्रयंवा स्मात मार्ग है । पहले चित्त की शृद्धि के निमित्त, और उसमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर सर्वोत्तम के समस्त को कान पर कर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फर सर्वोत्तम के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)-                                                                                                                                                                                                                                                       | कार से, श्रासुरी वृद्धि से,दम्भ से या लोभ से केवल<br>श्रात्मसुख के लिये कर्म करना (गी. १६. १६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं<br>अधम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नरक                             |
| समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही आतमा है, वेदो की आज्ञा या ज्ञास्त्रों की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और नीति से अपने-अपने काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१-४४, और ९-१०)-केवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक मार्ग है।  १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृष्त हो रहना (गी. ५.२)केवल ज्ञान, साख्य अथवा स्मार्त मार्ग है | मध्यम )<br>(मीमांसको<br>के मत में<br>उत्तम)   भूबिध् । मुष्टे । भूबिध् । भूबिध्यम् । भूबि | (मीमासकों<br>के मत मे<br>मोक्ष) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मोध्स   हि                      |

सारांश, यही पक्ष गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों के लिये—अर्थात, एक तो अपिरहार्य समक्ष कर, और दूसरे जगत् के घारणपोषण के लिये आवश्यक मान कर—निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतवृद्धिषु कर्तारः कर्तु षु-न्ह्य-वादिनः" (मनु. १. ९७) मनु, के इस वचन के अनुसार कर्तु रच और ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सब में उत्तम है, और निरा कर्तु रच या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि गोता का तिद्वान्त श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित हैं, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन रह्मृत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। क्योंकि उपनिषदों पर जो साम्प्रदायिक भाष्य है, उनसे बहुतेरों की यह समक्त हो गई है, कि समस्त उपनिषद् सन्यानप्रयान या निवृत्तिप्रयान है। हमारा यह कथन नही कि उपनिषदो में सन्यासमार्ग है ही नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है; --यह श्रनुभव हो जाने पर, कि परब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है; " कुछ ज्ञानी पुरुष पुत्रेपएा, वित्तेपएा ग्रीर लोकंषएा की परवा न कर, हमें सन्तित से क्या काम ? संसार ही हमारा ग्रान्मा है 'यह कह कर ग्रानन्द से भिक्षा माँगते हुए घुमते हैं " ( ४. ४. २२ ) । परन्तु बृहदारण्यक में यह नियम कहीं नहीं लिखा कि समस्त ब्रह्मशानियों को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। ग्रीर क्या कहें; जिमे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद् में वर्णन है कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के जिखर पर पहुँच कर ब्रमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नही बतलाया है, कि उसने याज्ञयल्क्य के समान जगत् को छोड़ कर संन्यास ले लिया। इससे स्वव्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवल्क्य का कर्मसन्यास-दोनो-वृहदारण्यकोपनिषद् को विकल्प रूप से सम्मत है और वेदान्तसूत्र कर्त्ता ने भी यही श्रनुमान किया है ( बेसू. ३.४. १५ )। कठोपनिषद् इससे भी श्रागे वढ गया है। पाँचवे प्रकरण में हम यह दिखला श्राये है कि हमारे मत में कठोप-निषद् में निष्काम कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है। छान्दोग्योपनिषद् (८. १५. १) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, ग्रीर अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि " गुरु से अध्ययन कर, फिर, कुटुम्ब में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुष बह्यलोक को जाता है, वहाँ से फिर, नहीं लौटता । " तैतिरीय तथा व्वेताव्वतर उपनिषदो के इसी श्रर्थ के वाक्य ऊपर दिये गये है (तै. १. ९ ग्रौर इवे. ६. ४) । इसके सिवा, यह भी घ्यान देने योग्य बात है, कि उपनिषदी में जिन जिन ने दूसरो की ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है उसमें, या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यों में, याजवल्क्य के समान एक-ग्राब दूसरे पुरुप के ग्रतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप सन्यास लिया हो। इसके विपरीत उनके वर्णनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे श्रतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिपद् संन्यास-प्रधान नहीं है। इनमें से कुछ में तो संन्यास श्रीर कर्मयोग का विकल्प है और कुछ में सिर्फ ज्ञान-कर्म समुच्चय, ही प्रतिपादित है। परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाष्यों में ये भेद नहीं दिखलाये गये है, किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उपनिषद् केवल एक ही प्रर्थ-विद्या-पतः सन्यास-प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारो के हाथ से गीता की श्रीर उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; श्रयाँत गीता के कुछ इलोकों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की भी इन भाष्यकारों को खींचातानी करनी पड़ी है। उदाहरएगर्च, ईशावास्य उपनिषद् को लीजिये। यद्यपि यह उपनि-

पद् छोटा अर्थात् सिर्फ अठारह क्लोको का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिषदो की अपेक्षा अधिक समभी जाती है। क्योंकि यह उपनिषद् स्वयं वाजसनेयी सहिता म-ही कहा गया है भ्रीर श्रन्यान्य उपनिषद् श्रारण्यक ग्रन्थ में कहे गये हैं। यह बात सर्वमान्य है, कि संहिता की अपेक्षा बाह्मण, जीर बाह्मणों की अपेक्षा आर ण्यक ग्रन्थ, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के हैं। यह समूचा ईशावास्योपनिषद्, ग्रथ से ले कर इति पर्यन्त , ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक है । इसके पहले मन्त्र क्लोक) में यह कह कर, कि " जगत् में जो कुछ है, उसे ईशावास्य ग्रर्थात् परमेश्वराधिष्ठित समऋना चाहिये, " दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि " जीवन भर सी वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो।" वेदान्तसूत्र में कर्मयोग के विवे-चन करने का जब समय ग्राया तब, श्रीर ग्रन्थान्य ग्रन्थों में भी, ईशावास्य का यही वचन ज्ञान कर्म-समुच्चय पक्ष का समर्थक समक्ष कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु ईशाबास्योपनिषद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र में कही गई बात का समर्थन करने के लिये थ्रागे ' अतिब्रा' (कर्म) थ्रार ' विद्या' (ज्ञान) के विवेचन कर धारम्भ कर, नवे मन्त्र में कहा है कि ''निरि अविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरेष अन्धकार में घुसते हैं, और कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं। " केवल श्रविद्या कर्म) भ्रीर केवल विद्या (ज्ञान) की भ्रलग म्रलग प्रत्येक की--इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहवे मन्त्र में नीचे लिखे श्रनुसार 'विद्या 'श्रीर ' श्रविद्या " दोनो के संमुख्यय की आवश्यकता इस उपनि-पद् में वर्णन की गई है-

> विद्यां चाँऽविद्या च सक्तद्वेदो भय सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जूते ॥

प्रयात् '' जिसने विद्या (ज्ञान) ग्रीर ग्रविद्या (कर्म) दोनो को एक इसरी के साथ जान लिया, वह श्रविद्या (क्मों) से मृत्यु को ग्रथंत् नाशवन्त माया-मृद्धि के प्रयञ्च को (भली भांति) पार कर, विद्या (ब्रह्मज्ञान से) ग्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। "इस मन्त्र का यही स्पष्ट ग्रौर सरल श्रयं है। ग्रीर यही अर्थ, विद्या को 'सम्ति' (जगत् का ग्रादि कारण) एवं उससे भिन्न ग्रविद्या को 'असंभूति' या 'विनाश' ये दूसरे नाम दे कर इसके ग्रागे के तीन मन्नो में फिर से दुहराया गया है (ईश. १२-१४)। इससे व्यवत होता है, कि सम्पूर्ण ईशावास्योपनिषद् विद्या ग्रीर श्रविद्या का एककालीन (उभय सह) समुच्चय प्रतिपादन करता है। उल्लिखित मन्नं में 'विद्या' ग्रीर 'ग्रविद्या' शब्दों के समान हो मृत्यु ग्रीर ग्रमृत शब्द परस्पर प्रतियोगी है। इनमें श्रमृत शब्द से 'ग्रविनाशी ब्रह्म 'ग्रयं प्रगट है, और इसके विपरीत मृत्यु शब्द 'से 'नाशवन्त मृत्युलोक या ऐहिक संसार यह ग्रथं निष्पन्न होता है। ये दोनो जब्द इसी ग्रर्थं में ऋग्वेद के नासदीय सूर्वत में भी ग्राये हैं (ऋ. १०. १२९. २)। विद्या ग्रादि

शब्दों के ये सरल श्रर्य ले कर (श्रर्थात् विद्या = ज्ञान, श्रविद्या = कर्म, श्रमृत = ब्रह्म भीर मृत्यु = मृत्युलोक, ऐसा समक्त कर) यदि ईशावास्य के उल्लिखित ग्यारहवें मत्र का श्रर्थ करें, तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र के पहले चरण में विद्या ग्रीर अविद्या का एककालीन समुच्चय र्दाणत है, और इसी बात को वृढ़ करने के लिये दूसरे चरण में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया है। ईशावास्योपनिषद् को ये दोनो फल इष्ट है, ग्रौर इसी लिये इस उपनिषद् में ज्ञान ग्रौर कर्म दोनो का एक कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है। मृत्युलोक के प्रपंच को श्रच्छी रीति से चलाने या उससे भली भांति पार पड़ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह ' नाम दिया गया है। यह सच है कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है; परन्तु उसके साथ ही साथ उसे लोकसंग्रह करना भी आवश्यक है। इसी से गीता का सिद्धान्त है, कि ज्ञानो पुरुष लोकसग्रहकारक कर्म न छोडे और यही सिद्धान्त शब्द-भंद से " श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्नुते " इस उल्लिखित मत्र में श्रा गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों की पकड़े ही नहीं है, प्रत्युत ईशानास्योप-निपद् में स्पष्टतया विंपात अर्थ ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुन्ना है । ईशावास्योपनिषद् जिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी सहिता का भाग शतपथ ब्राह्मण है। इस शतपथ ब्राह्मण के ब्रारण्यक में वृहदारण्यकीपनि-पद श्राया है, जिसमें ईशावास्य का यह नवां मंत्र श्रक्षरशः ले लिया है, कि "कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं" (वृ. ४. ४.१०) । उस वृहदारण्यकोपनिषद् में ही जनक राजा की कथा है, और उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०) । इससे ईशावास्य का, श्रीर भगवद्गीता के कर्मयोग का जो संबन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही अधिक दृढ और निःसंशय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है—और वह भी वराग्यका या संन्यास का ही है, उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,—उन्हें ईशावास्योपनि-पद् के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला प्रयं लगाना पड़ता है। ऐसा न करे, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल होते हैं, ग्रार ऐसा होने देना उन्हें इष्ट नहीं। इसी लिये ग्यारहवे मत्रं पर व्याख्यान करते समय शांकर भाष्य में 'विद्या 'शब्द का अर्थ 'ज्ञान 'न कर 'उपासना 'किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो। शाण्डिल्यविद्या प्रभृति स्यानों में उसका अर्थ उपासना हो होता है; पर वह मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के ध्यान में वह बात ग्राई न होगी या ग्राई न थी; ग्रार तो क्या, उसका ध्यान में न ग्राना शक्य हो न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन है—" विद्या विन्दतेऽमृतम् " (केन. २. १२), ग्रथवा " प्राणस्याध्यात्मं विज्ञायामृतमइनुते " (प्रदन-३-१२)। मैत्रयुपनिषद् के सातवें प्रपाठक में ''विद्यां चा-

विद्यां च "इ० ईशावास्य का उल्लिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही अक्षरशः ले लिया है; श्रीर उससे सट कर ही, उसके पूर्व में कठ. २. ४ श्रीर श्रागे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये है। अर्थात् ये तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात् एक दिये गये है, और े विचला मंत्र ईशावास्य का है। तीनों में 'विद्या र शब्द वर्तमान है, इसलिये कठोप-निषद् में विद्या शब्द का जो अर्थ है, वही (ज्ञान) अर्थ ईशावास्य में भी -लेना चाहिये--मैत्र्युपनिषद् का ऐसा ही अभिप्राय प्रगट होता है। परन्तु ईशावास्य के शांकरभाष्य में कहा है, कि " यदि विद्या = ग्रात्मज्ञान ग्रौर ग्रमृत = मोक्ष, ऐसे ग्रयं ही ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र में ले लें, तो कहना होगा कि ज्ञान (विद्या ) श्रीर कर्म (-म्रविद्या ) का समुच्चय इस उपनिषद् में वर्णित है; परन्तु जब कि यह समु च्चय न्याय से युक्त नहीं है, तब विद्या = देवतीपासना श्रीर श्रमृत = देवलोक, यह ंगौए। श्रर्थ ही इस स्थान पर लेना चाहिये। " सारांश, प्रगट है कि " ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान और कर्म का समु-च्चय कभी भी न्याय्य नहीं"-शांकर सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का मंत्र न होने पावे, इसलिये विद्या अब्द का गौए। अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रुतिव-चनों की अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का ऊपर लिखे ग्रनुसार ग्रर्थ किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टि से देख, तो ये अर्थ महत्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी है। परन्तु जिन्हें यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों में एक ही अर्थ प्रतिपादित रहना चाहिये,-वो मार्गो का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हें उल्लिखित मंत्र में विद्या श्रीर श्रमृत शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी अवश्यकता नहीं रहती । यह तस्व मान लेने से भी, कि परब्रहा 'एकमेवा<u>द्वितीयं' है, यह</u> सिद्ध नहीं होता कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहे। एक ही. भ्रटारी पर चढ़ने के लिये दों जीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार , हो मार्ग हो सकते है, उसी प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के उपायों कि या निष्ठा कि बात है; थ्रौर इसी श्रमिप्राय से भगवद्गीता में, स्पष्ट कह दिया है- ' लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा।" दो निष्ठाओं का होना सम्भवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञान-निष्ठा का, तो कुछ में ज्ञान-कर्म-समुच्चयनिष्ठा का वर्णन आना कुछ अज्ञक्य नहीं है। प्रर्थात्, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद् के शब्द का सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहने के लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्य का घ्यान सरल ग्रर्थ की ग्रपेक्षा संन्यासनिष्ठा प्रधान एकवाक्यता की ओर विशेष था, एक और दूसरा कारण भी है। तैं तिरीय उपनिषद् के शांकरभाष्य (तै. २. ११) में ईशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि "अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्नुते", और उसके साय हो यह मनुवचन भी दे दिया है--"तपसा' कल्मर्ष हन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जूते" ( मनु. १२. १०४ ) और इन दोनों वचनों में "विद्या" शब्द का एक ही मुख्यार्थ ( प्रर्थात् ब्रह्मज्ञान )

श्राचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ ग्राचार्य का कथन है, कि "तीर्त्वा= तर कर या पार कर " इस पद से पहले मृत्युलोक को तर जाने की किया पूरी हो लेने पर, फिर (एक साथ ही नहीं) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संघटित होती है। किन्तु फहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्घ के " उभय सह " शब्दों के विरुद्ध होता है और प्राय इसी कारण से ईशावास्यके शांकरभाष्य में यह अर्थ छोड भी दिया गया हो । कुछ भी हो, ईज्ञाबास्य के ग्यारहवें मंत्र का ज्ञांकर भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो जाता है। यह कारण साम्प्रदायिक है; और भाष्यकर्त्ता की साम्प्रदाधिक दृष्टि स्वीकार न करते-वालों को प्ररतुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह बात हमें भी मजूर है, कि श्रीमच्छकर (चार्य जैसे श्रली) कक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए श्रर्थ की छोड़ देने का प्रसंग जहाँ नक टले, बहुाँ तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो आवेगे ही और इसी कारण हमसे पहले भी, ईशावास्यमन्त्र का अर्थ शांकरभाष्य से विभिन्न (अर्थात् जैसा हम कहते है, वैसा ही ) अन्य भाष्य-कारो ने लगाया है। उदाहरणार्थं, वाजसनेयी संहिता पर अर्थात् ईशावास्योप-निवद् पर भी उवटाचार्य का जो भाष्य है उसमें " विद्यां चाविद्यां च " इस मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि "विद्या = आत्मज्ञान और प्रविद्या = फर्म, इन दोनों के एकीकरए। से ही ग्रमृत ग्रर्थात् मोक्ष मिलता है।" अनन्ताचार्यं ने इस उपनिषद् पर अपने भाष्य में इसी ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक श्रयं को स्वीकार कर अन्त में साफ़ लिख दिया है कि "इस मन्त्र का सिद्धान्त श्रौर 'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरिप गम्यते ' (गी. ५. ५ ) गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस इलोक में जो 'सास्य स्त्रीर 'योग 'शब्द है वे कम से ' ज्ञान ' श्रीर 'कर्म ' के द्योतक है " । इसी प्रकार श्रपराकंदेव ने भी याज्ञवल्क्य-समृति (३.५७ श्रीर २०५) की श्रपनी ट्रीका 😕 में ईशावास्य का ग्यारहवाँ मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान ही, उसका ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक ग्रथं किया है। इससे पाठको के ध्यान में ग्रा जावेगा, कि ग्राज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न ग्रर्थ नहीं

यह तो हुया स्वय ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। श्रव शांकर-

<sup>ै</sup> पूने के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद् की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी भाष्य हैं; और याज्ञवल्क्यस्मृति पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक् छपी है। प्रो. मेक्समूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शाकर भाष्य के अनुसार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण बतलाये हैं (Sacred Books of the East Series, Vol. I. PP 315-320). अनन्तान्वार्य का भाष्य मेक्समूलर साहव की उपलब्ध न हुआ था: और उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं पड़ती कि शाकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है।

भाष्य में जो '' तपसा कल्मवं हिन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जूते" यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते है। मनुस्मृति के बारहवे अध्याय में यह १०४ नम्बर का क्लोक है; और मनु १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन में—

तपा विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्।

तपसा करूमंष इन्ति विद्ययाऽमृतमञ्तुते ॥ 🛩

पहले चरण में यह बतला कर, कि '' तप ग्रीर (च) विद्या (ग्रर्थात् वोनो) न्नाह्मण को उत्तम मोक्षदायक है," फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरण में कहा है, कि '' तप से दोष नंष्ट हो जाते हैं ग्रीर विद्या से अ्रमूंत अर्थात् मोक्ष मिलता है।" इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुच्चय ही मनु को ग्रिभियत है ग्रीर ईशावास्य के ग्यारहवे मंत्र का ग्रथ ही मनु ने इस क्लोक में वर्णन कर दिया है। हारीतस्मृति के वचन से भी वही अर्थ अधिक दृष्ट होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नृश्तिहपुराण (ग्र. ५७-६१) में भी ग्राई है। इस नृश्तिहपुराण (६१. ९-११ में ग्रीर हारीत स्मृति ७. ९-११) में ज्ञान-कर्म समुच्चय के सम्बन्ध में ये क्लोक है—

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्वैर्विना यथा।

एवं तपश्च विद्या च उमावीप तपित्वनः ॥

यथानं मधु संयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्।

एव तपश्च विद्या च संयुक्त भेषजं महत्॥

द्याभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पिक्षणां गतिः।

तथैव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यते ब्रम्ह शाश्वतम्॥

अर्थात् " जिस प्रकार रथ बिना घोडे छौर घोडे के बिना रथ ( नहीं चलते ) उसी प्रकार तपस्वी के तप छौर विद्या की भी स्थिति है । जिस प्रकार छन्न शहद से संयुक्त हो और शहद अन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप छौर विद्या के संयुक्त होने से एक महौषधि होती है। जैसे पिक्षयों की गित दोनों पंखों के योग से हो होती है, वैसे ही ज्ञान छौर कर्म ( वोनों ) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है। " हारीतस्मृति के ये वचन वृद्धात्रयस्मृति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते है। इन वचनों से, श्रीर विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से, प्रगट हो जाता है कि मनुस्मृति के वचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके है, कि मनु तप शब्द में ही चातुर्वर्ण्य के कर्मों का समावेश करते है ( मनु ११०२६ ); ग्रीर अब देख पडेगा, कि, तैत्तिरीयोपनिषद् में "तप ग्रीर स्वाध्याय-प्रवचन " इत्यादि का जो ग्राच-रण करने के लिये कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है, क्योंकि इस ग्रन्थ के आरम्भ में मुतीक्ष्ण ने पूछा है, कि भुभे बतलाइये, कि मोक्ष कैसे

मिलता है ? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनो के समुच्चयं से ? श्रीर उसे उत्तर देते हुए हारीतस्मृति का, पक्षी के पर्खोवाला दृष्टान्त ले कर, पहले यह बत-लाया है कि " जिस प्रकार ग्राकाश में पक्षी की गति बोनो पंखो से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान ग्रोर कर्म इन्हीं दोनो से मोक्ष मिलता है, केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती। " ग्राँर ग्रागे इसी ग्रर्थ की विस्तार-सिहत दिखलाने के लिये सनूचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया है (यो. १.१.६-९)। इसी प्रकार विसष्ठ ने राम को मुख्य कया में स्थान-स्थान पर बार बार यही उपदेश किया है, कि "' जीवन्मुवत के समान वृद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो " ( यो. ५. १८. १७--२६ ), या " कर्मों का छोड़ना मरण-पर्यन्त उचित न होने के कारण) (यो. ६. ई.२.४२), स्वधमं के ब्रनुसार प्राप्त हुए राज्य की पालने का काम करते रही" / (यो. ५.५. ५४ और ६. इ. २१३.५०)। इस ग्रन्थ का उपसहार और श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार है। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्षी के दो पखोवाली उपया के स्पष्ट होने पर भी, उन्हों ने श्रन्त में श्रपने पास से यह तुर्रा लगा ही दिया कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत श्रर्यात् एक ही समय में विहित नहीं है। विना टीका मूल ग्रन्थ पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही ग्रा जावेगा, कि टीकाकारो का यह ग्रर्थ खींचातानी का है, एव क्लिप्ट ग्रीर साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में <u>योगवासिष्ठ सरीखा ही गुरु</u> ज्ञानवासिष्ठतत्त्वसार (यए। नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासना-काण्ड ग्रीर कर्मकाण्ड—ये तीन भाग है। हम पहले कह चुके है, कि यह ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही न हो; पर जव कि ज्ञान-कर्म-समुच्चय पक्ष, हो इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस स्थान पर उसका उल्लेख करना ग्रावश्यक है। इसमें ग्रहैत वेदान्त है ग्रीर निकाम कर्म पर ही बहुत जोर दिया गया है इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं कि इसका सम्प्रदाय शकराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। मद्रास की ग्रोर इस सम्प्रदाय . का नाम ' अनुभवाद्देत ' हैं; श्रीर वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कर्म योग की यह एक नकल ही है। परन्तु केवल भगवदगीता के ही भ्राधार से इस सम्प्र-दाय की सिद्ध न कर, इस ग्रन्थ में कहा है कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही श्रर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई है। कुछ लोगों की जो यह समऋ है, कि श्रद्धैत मत को श्रंगीकार करना मानो कर्म-सन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ से दूर हो जायगी। ऊपर दिये गयं प्रमाणों से भ्रव स्पष्ट हो जायगा कि सहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मसूत्र, मनु-याजवल्क्य-स्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ट भ्रौर मन्त में तत्त्वसारायण-प्रमृति प्रन्यों में भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको श्रुति-स्मृति प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कहना सर्वथा निर्मुल है।

इस मृत्युलोक का ब्यवहार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्थ यथाधिकार | निष्काम कर्म, श्रोर मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समु-च्चय ही, श्रथवा महाराष्ट्र काँव शिवदिन केसरी के वर्णनानुसार—

प्रपंच साधान परमार्थाचा लाहो ज्याने केलां।

तो नर मला मला रे मला मला ॥ \*

यही अर्थं, गीता में प्रतिपाद्य है। क्रसंयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ =

रहा है; जनक प्रभृति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान् के द्वारा

इसका प्रसार और पुनरुज्जीवन होने के कारण इसे ही भागवत धर्म कहते है। ये

सब बाते अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं। अब लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी
आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना अपञ्च-जगत् का

स्यवहार-किस रीति से चलाते है। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इस-

लिये इस विषय का स्पर्ध्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे।

\* '' वही नर भला है जिसने प्रपंच साध कर ( संसार के सब कर्तव्यो का यथोचित '

पालन कर ) परमार्थ यानी माक्ष की प्राप्ति भी कर ली है। । "

## वारहवाँ प्रकरण ।

#### सिद्धावस्था और व्यवहार ।

सर्वेषा यः सुदृत्रित्यं सर्वेषां च हिते रतः। कर्मणा मनसा चाचा स धर्मे वेद जाजले ॥ \*

महाभारत, शांति २६१. ९ ।

ित मार्ग का यह मत है कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि श्रत्यन्त सम ग्रीर निक्काम हो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्लव्य आगे के लिये रह नहीं जाता; और इसी लिए, विरक्त बुद्धि से, ज्ञानी पुरुष को इस क्षण-भगुर संसार के दु. समय और शुक्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के प डित इस वात को कदापि नहीं जान सकते कि कर्मयोग अयुता गृहस्थाश्रम के बर्ताव का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि हो कर ज्ञान-प्राप्ति हो जानी चाहिये, इसी लिय उन्हें मंजूर है कि संसार-दुनिया-दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-वृत्ति शुद्ध होवे श्रयात् वह सास्विक बने । इसी लिये ये समभते हैं कि संसार में ही सदैव बना रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य सन्यास, ले ले, इस जगत् में उसका यही परम कर्तव्य है। ऐसा मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता; ग्रीर इसी लिपे संन्यासमार्ग के पण्डित सांतारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासंगिक विचार करके गाईस्थ्यधर्म के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते कि मनु ग्रादि ज्ञास्त्रकारों के बतलाये हुए चार ग्राश्रमरूपी जीने से चढ़ कर संन्यास श्राश्रम की श्रन्तिम सीक्षी पर जल्दी पहुँच जाओं । इसी लिये कलियुग में संन्यास मार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशंकराचार्य ने श्रपने गीता भाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनों की उपेक्षा की है; श्रथवा उन्हें कैवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) क्लिपत् किया है; ग्रीर ग्रन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है कि कर्म-संन्यास धर्म ही गीता भर में प्रतिपाद्य है। श्रीर यही कारण है कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने ग्रपने ग्रपने सम्प्रदाय के श्रनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है कि भगवान् ने रएभूमि पर श्रर्जुन को निवृत्तिप्रधान श्रर्थात् निरी भिनत, या पीतञ्जल योग श्रथवा नोक्षमार्गं का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संन्यासमार्ग का यव्यात्मज्ञान निर्दोष है; ग्रीर उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यवृद्धि ग्रथवा

<sup>ं</sup> हे जाजले ! (कहना चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से अंदि जाणी से सब का हित करने में लगा हुआ है और जो सभी का नित्य स्नेही है।

निष्काम ग्रवस्था भी गीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्यासमार्ग का यह कर्म-सम्बन्धी मत ग्राहच नहीं है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये ग्रन्त में कर्मी की एकदम ें छोड़ ही बैठना चाहिये। पिछले प्रकरण में हमने विस्तार-सहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि बहाज्ञान से प्राप्त होनेवाले वैराग्य प्रथवा समता से ही ज्ञांनी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत् से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया भ्रन्थी हुई जाती है श्रौर इससे उसका नाश हो जाता है; जब कि भगवान् की ही इच्छा है कि इस रीति से उसका नाश न हो, वह भली भाँति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत् के सभी कमं निष्काम बुद्धि-से करते हुए सामान्य लोगों को ग्रन्छे वर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर शौर ग्राहच कहें, तो यह देखने की ज़रूरत पड़ती है कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार किस प्रकार करता है। क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है; उसके कर्म करने की रीति को परख लेने से घर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य अथवा कर्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्ण्य कर देनेवाला साधन या युक्ति—जिसे हम खोज रहे थे—ग्राप ही श्राप हमारे हात लग जाती है। संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक वृद्धि स्थिर हो कर " सब भूतो में एक आत्मा " इस साम्य को परख लेनें में समर्थ हो जाय, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है; और इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के जुढ़, सम, निर्मम ग्रौर पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोक्षके लिये अतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता। क्यों कि पहले वासना है फिर सदनुकूल कर्म; जब कि कम ऐसा है तब शुद्ध वासना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, और जो शुद्ध है वही मोक्ष के लिये अनुकूल है। अर्थात् हमारे आगे जो 'कर्म-अकर्म-विचिकित्सा 'या 'कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति 'का विकट प्रश्न था कि पार-लांकिक कल्याएा के मार्ग में आहे न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र की कैसा बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब हमें मिल गया (तै. १. ११. ४; गी. ३ २१) । अर्जुंन के आगे-ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा था। जब ऋर्जुन को यह शंका हुई कि 'वया ज्ञानी पुरुष युद्ध श्रादि कर्मों को वन्धनकारक समक्ष कर छोड़ दे; तब उसको इस गुरु ने दूर बहा दिया और ग्रध्यात्मशास्त्र के सहारे भ्रर्जुन को भली भांति समभा दिया कि जगत् के व्यवहार किस युवित से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह यद्ध के लिये प्रवृत्त हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान सिखा देनेंवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य जो जब चाहे तव नहीं मिल सकते; और तीसरे प्रकरण के अन्त में, "महाजनी येन गतः स पन्थाः " इस वचन का विचार करते हुए हम बतला आये है कि ऐसे महापुरुषो के निरे अपरी बर्ताव पर विलकुल अवलम्बित रह भी नहीं सकते। अतएव जरत् को अपने ब्राचरण से शिक्षा देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बर्ताव की बड़ी वारीकी

मे जांच कर विचार करना चाहिये कि इनके बर्ताव का यथार्थ रहस्य या मूल तस्व क्या है। इते ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; ग्रीर अपर जो ज्ञानी पुरुष बतलाये गये हैं, उनकी स्थिति ग्रीर कृति ही इस शास्त्र का ग्राचार है। इस जगत् के सभी पुरुष यदि इस प्रकार के भ्रात्मज्ञानी ग्रीर कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की ज़रूरत ही न पड़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है—

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्छभा बहवो नृप । यद्येकान्तिभिराकीण जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥ अहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभृतहिते रतैः । भवेत् कृतयुगप्राप्तिः आशीः कर्मविवर्जिता ॥

<sup>O n</sup> एकान्तिक श्रर्थात् प्रवृत्तिप्रवान भागवतधर्म का पूर्णतया श्राचरए करनेवाले पुरुषों े का अधिक मिलना कठिन है। श्रात्मज्ञानी, श्रीहसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी श्रीर प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत् भर जावे तो श्राशी:--कर्म अर्थात् काम्य अथवा स्वार्थबृद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत् से दूर हो कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा " (शां. ३४८. ६२, ६३ )। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी पुरपो के ज्ञानवान् रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर घ्यान दे कर, तदनुसार ही शुद्ध श्रन्तःकरण स्रोर निष्काम बुद्धि से स्रपना बर्ताव करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है कि बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी श्रीर वह फिर कभी न कभी प्राप्त होगी हो (मभा शां. ५९, १४); परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली बात को नहीं मानते - वे श्रवीचीन इतिहास के श्राधार से कहते है कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुघारों की बदौलत ऐसी स्थिति का मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो, यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नहीं है। हाँ, यह कहने में कोई हानि नहीं कि समाज की इस ग्रत्युत्कृष्ट स्थिति प्रथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, ग्रीर वह -जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्य श्रथवा कर्त्तव्य ही पराकाष्ठा मानना चाहिये। इस मत को दोनो ही मानते है। प्रसिद्ध अंप्रेज़ सृष्टिशास्त्र-ज्ञाता स्पेन्तर ने इसी मत का अपने नीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ के श्रन्त में प्रतिपादन किया है; ग्रौर कहा है कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने यही सिद्धान्त किया था ! उदाहरणार्थ, यूनानी तस्ववेत्ता एलेटो अपने ग्रन्थ में लिखता है -तत्त्व-ज्ञानी पुरप को जो कर्म प्रशस्त जैंचे, वही शुभकारक और न्याय्य है; सर्व साधारए मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्त्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय को प्रमाए मान लेना चाहिये। ग्रिरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्त्वज्ञ ग्रपने नीतिशास्त्र-

Spencer's Data of Ethics, Chap XV pp 275 278 स्पेन्सर ने इस की Absolute Ethics नाम दिया है।

विषयक ग्रन्थ ( ३. ४. ) में कहता है कि जानी पुरुषों का किया हुग्रा फैसला सदैव इसलिये अबूक रहता है, कि वे सच्चे तत्व को जान रहते है और ज्ञानी पुरुष का यह निर्णय या व्यवहार ही औरों को प्रमाणभूत है। <u>एपिक्यरस नाम</u> के एक और क्षेत्र के त्रांन के एक और के प्रोक्त तत्वशास्त्रवेता ने इस प्रकार के प्रावाणिक परम ज्ञानी पुरुष के वर्णन में कहा है कि, वह " शान्त, समबुद्धिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा श्रानन्दमय रहता है; तथा उसकी लोगों से अथवा उससे लोगों को ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता "\*। पाठकों के घ्यान में थ्रा ही जावेगा कि भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत अथवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी समता है। "यस्माभ्रीद्विजते लोको लोकाभ्रोद्विजते च यः" (गी. १२. १५)— जिससे लोग उद्धिग्न नहीं होते, और जो लोगों से उद्घिग्न नहीं होता, ऐसे ही जो हर्ष-लेद, भय, विवाद, सुल-दुल ग्रादि बन्धनों से मुक्त है, सदा ग्रपने ग्राप में ही सन्तुष्ट है ( ब्रात्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ५५ ) त्रिगुणों से जिसका ब्रन्तः-करण चञ्चल नहीं होता (गुण्यों न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, भीर मान या अपमान जिसे एक से है, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को परत कर (१८. ५४) साम्यबुक्ति से आसिक्त छोड़ कर, धैर्य और उत्साह से अपना कर्त्तव्य कर्म करनेवाला अथवा सम-लोष्ट-अश्म-कांचन (१४. २४),-इत्यादि प्रकार से भगवव्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं। इसी अवस्था को सिद्धावस्था या बाह्यी स्थिति कहते हैं। और मोगवासिक्ठ म्रादि के प्रऐता इसी स्थिति को, जोवन्मुक्तावस्था कहते हैं। इस स्थिति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दुर्घट है, अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि, ग्रीक पण्डितों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक वास्तविक पुरुष का वर्णन नहीं है, बल्कि शुद्ध नीति के तस्वों की, लोगों के मन में भर देने के लिये समस्त नीति की जड़ 'शुद्ध वासना ' को ही मनुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परले सिरे के ज्ञानी और नीतिमान पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मत है कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल सच्ची है और मने का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी हमारे देशवालो को प्राप्त है। तथापि यह बात सांघारण नहीं है, गीता ( ७. ३ ) में ही स्पष्ट कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ब्राध मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हजारों प्रयत्न करनेवालों में किसी

<sup>\*</sup>Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undis turbed, innocuous noncompetitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," who "neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's Data of Ethics, P. 278; Bain's Mental and Moral Science Ed. 1875, p 530 sti को Ideal wise Man कहा है!

विरले को ही ग्रनेक जन्मों के ग्रनन्तर परमावधि की यह स्थिति श्रन्त में प्राप्त होती है। स्थितप्रज्ञ-श्रवस्था या जीवन्मुक्त-श्रवस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो, पर जिस पुरुष को यह परमावधि की सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाय उसे कार्य-ग्रकार्य के श्रयवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी श्रावश्यकता नहीं रहती । अपर इसके नो लक्षण वतला श्राये हैं, उन्हों से यह बात श्राप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि परमाविध की शुद्ध, सम और पवित्र युद्धि ही नीति का सर्वस्व हैं, इस कारण ऐते स्यितप्रज्ञ पुरुषो के लिये नीति-नियमो का उपयोग करना मानी स्वयंप्रकाश सूर्य के समीप श्रन्धकार होने की कल्पना करके उसे मजाल दिखलाने के समान, श्रसमंजस में पड़ना है। किसी एक-ग्राध पुरुष के, इस पूर्ण भ्रवस्था में पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पाप-पुण्य के सम्बन्ध में, श्रम्यात्मशास्त्र के उल्लिखित सिद्धान्त की छोड़ श्रीर कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती (क्रुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतत्र पुरुष में या पुरुषसमूह में राजसत्ता श्रिधिटिंठत रहती है, श्रौर राजनियमो से प्रजा के येथे रहने पर भी राजा उन नियमो से श्रकूता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्थितप्रज्ञ पुरुषो का श्रधिकार रहता है। उनके मन में कोई भी काम्य बुद्धि नहीं रहती, त्रतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्त्तंथ्यों को छोड़ और किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते; अतएव अत्यन्त निर्मल और शुद्ध वासनावाले इन पुरुषो के व्यवहार को पाप या पुण्य, नीति या स्रनीति शब्द कदापि लागु नहीं होते; वे तो पाप और पुण्य से बहत दूर, ग्रागे पहुँच जाते है। श्रीशडकरा-चायं ने कहा है ---

निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः।

"जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि निषेधरूपी नियम बाँध नहीं सकते" और बौद्ध प्रन्थकारों ने भी लिखा है कि " जिस प्रकार उत्तम हीरे को धिसना नहीं पड़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, उसके कर्म को दिधि नियमों का अड़ंगा लगाना नहीं पड़ता" (मिलिन्दप्रश्न ४. ५.७)। कौषीतकी उपनिषद् (३.१) में, इन्द्र ने प्रतर्दन से जो यह कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष को "मात्हत्या, पितृहत्त्या अथवा भूणहत्या आदि पाप भी नहीं लगते," अथवा गीता (१८.१७) में, जो यह वर्णन है कि आहंकार-बुद्धि से सर्वथा विमुक्त पुरुष यदि लोगों को मार भी डाले तो भी वह पाप-पुण्य से सर्वद्रा विलाग ही रहता है, उसका तात्पर्य भी यही है (देखो पञ्चद्रशी १४. १६ ग्रीर१७)। 'धम्मपद नामक बौद्ध प्रन्य में इसी तत्त्व का अनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, इलोक २९४ अगेर २९५) का नई बाइबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है कि "मुक्ते

<sup>#</sup> कौषीतकी उपनिषद् का वाक्य यह है—''यो मा विजानीयानास्य केनिचत् कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न म्हणहत्यया" धम्मपद का स्ठोक इस प्रकार है:—

सभी बार्ने (एक ही सी) घम्ये हैं '(१ कारि. ६. १२; रोम. ८.२) उसका आग्रय या जान के इस वाक्य का आग्रय भी कि '' जो भगवान के पुत्र (पूर्णभक्त ) हो गरे, उनके हाय से पाप कभी नहीं हो सकना" (जा. १. ३. ९) हमारे मत में ऐसा हो है। जो शुद्ध बुद्धि की प्रवानता न दे कर केवल अवरी कमें। से ही चीतिमता का निर्ण्य करना सीखे हुए है, उन्हे यह सिद्धान्त श्रद्भुत सा मालूम होता है, ग्रीर "विधि-नियम से परे का मनमाना भला बुरा करनेवाला "-ऐसा श्रपने ही मन का कुतर्क-पूर्ण श्रयं करके कुछ लोग उल्लिखित सिद्धान्त का इस प्रकार विपर्यास करते हैं कि " स्थितप्रज्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता" है."। पर ग्रन्धे को खम्भान देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं हु उसी. प्रकार पक्षाभिमान के ग्रन्थे इन ग्राक्षेप-कर्ताग्रो को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठीक अर्थ अवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं थोपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहले पहल उसके ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है; और जो इस कसोटी पर चौकस सिद्ध होने में अभी कुछ कम है, उन अपूर्ण अवस्था के लोगो की उक्त सिद्धान्त लागू करने \ की इच्छा प्रध्यातम-वादी भी नहीं करते। पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ और निःसीम निष्काम होने में तिल भर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्ण ग्रवस्था में पहुँचे हुए सत्पुच्य की बात निराली हो जाती है। उसका कोई एक-आध काम यदि लौकिक वृष्टि से विपरीत देख पड़े, तो तत्त्वतः यही कहना पड़ता है कि उसका चीज निर्दोष हो होगा श्रथवा वह शास्त्र की वृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से ही हुआ होगा, या साधारण मनुब्यो के कामों के समान उसका लोभमूलक या श्रनीति का होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसकी बृद्धि की पूर्णता, शुद्धता और समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइबल में लिखा है कि ग्रबाहाम ग्रपन पुत्र का बलिदान देना चाहता था, तो भी उसे पुत्रहत्या कर डालने के प्रयतन का पाप

> मातर पितर हन्त्वा राजानो हे च खित्ये । — रष्ट सानुचरं हन्त्वा अनीधो याति ब्राह्मणा ॥ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो हे च सोत्थिये । वेय्यम्प्यश्चमं हन्त्वा अनीधो याति ब्राह्मणो ॥

प्रगट है कि धम्मपद में यह कल्पना कौषीतकी उपनिषद् से ली गई है। किन्तु बौद प्रन्थकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न करके 'माता' का तृष्णा और 'पिता' का अभिमान अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे मत में इस श्लोक का नीतितत्त्व बौद प्रन्थकारों को मली माँति ज्ञात नहीं हो पाया, हसी से उन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौषीर्तकी उपनिषद में "मातृवधन पितृवधेन" मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि "यद्यपि में ने पुत्र अर्थात् प्राह्मण का वध किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता; " इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विवक्षित है। धम्मपद के अङ्ग्रेज़ी अनुवाद में (SB.E Vol X pp 70.71) मेक्समूलर साहब ने इन स्लोकों की जो टीका की है, हमारे मत में वह भी ठीक नहीं है।

नहीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया तो भी उसे मनुष्यहत्या का पातक छ तक नहीं गया; अयवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हात से मातहत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वही तत्त्व है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। गीता में अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि '' तेरी बृद्धि यदि पवित्र और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल क्षात्रधर्म के प्रनुसार युद्ध में भोध्म श्रीर द्रोण को मार डालने से भी, न तो तुक्के पितामह के बघ का पातक स्तांगा ग्रीर न गुरुहत्या का दोख; क्योंकि ऐसे समय ईस्वरी संकेत की सिद्धि के लिये तू तो केवल निमित्त हो गया है " (गी. ११. ३३), इसमें भी यही तत्त्व भरा है। व्यवहार में भी हम यही देखते हैं कि यदि किसी लखपती ने, किसी भिखमड़्यों के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा यही समभ लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराघ किया होगा कि जिसका लखपती ने उसकी दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्पक रीति से या पूर्णता से स्थितप्रज्ञ, श्रह्त और भगवद्भक्त के बर्ताव को उपयोगी होता है । क्यों कि लक्षाघीश की बुद्धि एक बार भले ही डिंग जाय, परन्तु यह जानी बूझी बात है कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। सूध्टि कर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पूण्य से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पूरुषो की स्थिति सदैव पवित्र और निअपाप रहती है। ग्रीर तो क्या, समय समय पर ऐसे पुःष स्वेच्छा ग्रर्थात् अपनी मर्जी से जो व्यवहार करते है, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वन्थ वन जाते है; श्रीर इसी से कहते है कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमो के जनक ( उपजानेवाले ) है--वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत वौद्ध भ्रीर किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचिन ग्रीक तत्त्व ज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था; श्रौर श्रवीचीन काल में कान्ट ने \*

<sup>\* &</sup>quot;A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will; ought is here out of place, because the volition is alread of itself necessarily in unison with the law." Kant's Metaphysic of Morals, p 31 (Abbott's trans, in Kant's Theory of Ethics, 6th Ed.) निद्शे किसी भी आध्यासिक उपपत्ति की स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अन्य में उत्तम पुरुष का (Supermen) जो वर्णन किया है उसमें उसने कहा है कि उिछाखित पुरुष भले और बुरे से परे रहता है। उसके एक अन्य का नाम भी Beyond Good and Evil है।

श्रपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में उपपत्ति-सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है। इस प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गँदले न होनेवाले मूल भिरने या निर्दोष पाट (सबक)का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति-शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे श्रभिलाषा हो, उसे इन उदार श्रीर निष्कलङक सिद्ध पुरुषों के 'चरित्रो का ही सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिये। इसी ग्रभि प्राय से भगवदगीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि " स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम् (गी. २.५४)-स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना श्रीर चलना कैसा होता है; अथवा "कैर्लिङगैस्त्रीन् गुणान् एतान् श्रतीतो भवति प्रभो, किमाचार:" (गी. १४.२१ )-पुरुष त्रिगुणातीत कैसे होता है, उसका आचार क्या है और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये। किसी सराफ के पास सोने का जेयर जैंचवाने के लिये जाने पर वह ग्रपनी दूकान में रेखे हुए १०० टब्च के सोने के टुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है उसी प्रकार कार्य-प्रकार्य का या धम अधर्म का निर्एाय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का बर्ताव ही कसौटी है, ब्रतः गीता के उक्त प्रश्नो में यही ब्रर्थ गिंभत है कि, मुक्ते उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ श्रयवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये है उन्हें, कुछ लोग संन्यास मार्गवाले ज्ञानी पुरुषों के बतलाते है; उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते। कारण यह बतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश कर ही 'निराश्रयः' (४. २०) विशेषण का गीता में प्रयोग हुन्ना है और बारहवे ब्रध्याय में स्थितप्रज्ञ भगवदभवतो का वर्णन करते समय " सर्वारम्भपरित्यागी" (१२.१६) एवं 'अनिकेतः' (१२.१९) इस 'स्पष्ट पदो का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय श्रथवा श्रनिकेत पदो का अर्थ 'घर द्वार छोड़ कर जडगलों में भटकनेवाला विवक्षित नहीं है, किन्तु इसका ग्रर्थ, "ग्रनाश्रितः कर्नफलं " (६.१)के समानार्थक ही करना चाहिये-तब इसका अर्थ, 'कर्मफल का आश्रय न करनेवालां अथवा 'जिसके मन में उस फल के लिये ठीर नहीं 'इस ढँग का हो जायंगा। गीता के अनुवाद में इन क्लोको के नीचे जो टिप्पिएयां दी हुई है, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके अतिरिक्त स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा है कि "इन्द्रियों, को अपने काबू में रख कर व्यवहार करनेवाला " अर्थात् वह निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २. ६४), और जिस क्लोक में यह 'निराश्रय 'पद स्राया है, वहाँ यह वर्णन है कि "कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः" ग्रर्थात् समस्त कर्म करकें भी वह ग्रलिप्त रहता है। बारहवे अध्याय के अनिकेत ग्रादि पदों के लिये इसी न्याय का उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर (गी. १२.१२), फलाशा त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन कराने के लिये आगे भगदद्भक्त के लक्षण बयलाये है और ऐसे ही अठारहर्ने अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि

ग्रामन्ति-विरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रह्मभूत पुरुष का पुनः वर्णन ग्रामा है (गी. १८.५०)। ग्रतएव यह सानना पडता है कि ये सब वर्णन सन्यास मार्गवालों के नहीं है, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के ही है। कर्मयोगी स्थितज्ञ श्रीर सन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, ज्ञान्ति, ज्ञात्मीपम्य श्रीर निष्काम वृद्धि श्रथवा नीतितत्व पृथक पृथक नहीं है। दोनों ही पूर्ण बहाजानी रहते है, इस कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है; इन दोनों में कर्मदृष्टि से महत्त्व का भेद यह है कि पहला निरी ज्ञान्ति में ही डूबा रहता है श्रीर किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा श्रपनी शान्ति एवं श्रात्मीपम्य-वृद्धि का व्यवहार में ययासमभव नित्य उपयोग किया करता है। ग्रतः यह न्याय से सिद्ध हैं कि व्यावहारिक धर्म-श्रधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रमाएा मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहियै; यहाँ कर्मत्यागी साधु प्रथ्वा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं है। गीता में ग्रर्जुन को किये गये समग्र उपदेश का सार यह है, कि कर्मों के छोड़ देने की न तो ज़रूरत है और न वे छूट ही सकते है; ब्रह्मात्मेवयं का शान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मकवृद्धि को साम्यान वस्था में रातना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वासनात्मक-बृद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मम स्रोर पवित्र रहेगी, एवं कर्म का बन्धन न होगा। यही कारए हैं कि इस प्रकरण के स्रारम्भ के क्लोक में, यह धर्मतत्त्व बतलाया गया है कि "केवल वाणी श्रोर मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से सब का स्नेही श्रोर हितू हो गया हो, उसे ही धर्मज कहनी चाहिये।" जाजिल को उक्त धर्मतत्त्व बतलाते समय तुलाधार ने वाणी ग्रोर मन के साथ हो, बल्कि इससे भी पहले उसमें कर्म का भी प्रधानता से निदश किया है।

कमंयोगी स्थितप्रज्ञ की श्रथवा जीवन्सुक्त की बृद्धि के श्रनुसार सब प्राणियों में जिसकी साम्य बृद्धि हो गई श्रीर परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय हो गया, उसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो श्राप ही स्वण्प्रकाश श्रथवा 'वृद्ध 'हो गया । श्रजुंन का श्रधकार इसी प्रकार का था; उसे इससे अधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी कि "तू श्रपनी बृद्धि को सम और स्थिर कर," तथा "कर्म को त्याग देने के व्यर्थ भ्रम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी बृद्धि रख श्रार स्वधम के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर । " तथापि यह साम्य-वृद्धि रूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से साधारएण लोगो के लिये स्थितप्रज्ञ के वर्ताव का श्रीर थोड़ा सा विवेचन करना चाहिये । परन्तु विवेचन करते समय यूव स्मरण रहे कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का विचार करेगे, वह कृतयुग के, पूर्ण श्रवस्थाम पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है, बरिक जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही डूवे रहते हैं उसी कलियुगी समाज में यह वर्ताव करना है। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण क्योंन हो गया हो श्रीर उसकी बृद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्योंन पहुँच गई

हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगोंके साथ बर्ताव करना है जो काम-क्रोध ग्रादि के चक्कर में पड़े हुए है और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगो के साथ व्यवहार करते समय, यदि वह ग्रहिंसा, दया, शान्ति, ग्रीर क्षमा ग्रादि नित्य एवं परमाविध के सद्गुएों को हो सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करते तो उसका निर्वाह न होगा "। अर्थात् जहाँ सभी स्थितप्रक्ष है, उस समाज की बढ़ी-चढ़ी हुई नीति श्रीर धर्म-ग्रधमं से उस समाज के घर्म-ग्रधमं कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी पुरुषों का ही भारी जत्था होगा; वर्ना साधु पुरुषको यह जगत् छोड़ देना पड़ेगा श्रौर सर्दत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि साधु पुरुष को ग्रपनी समता-बुद्धि छोड देनी चाहिये; फिर भी समता-समता में भी भेद है। गीता में कहा है कि "आहाएो गिव हस्तिनि" (गी. ५.१८) -- बाह्मएा, गाय और हाथी में पिंडतों की समबुद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के लिये लाया हम्रा चारा बाह्मण को, और बाह्मण के लिये बनाई गई रसोई गाय को खिलानें लगे, तो क्या उसे पण्डिल कहेंगे ? सन्यास मार्गवाले इस प्रवन का महत्त्व भले न मानें, पर कर्र्योग शास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होगे कि सतयुगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थ-परायण लोगो के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके बर्तता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन फ़र्क कर देना चाहिये, भ्रीर कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थ परायण लोगो पर नाराज नहीं होते श्रथवा उनकी लोभ-बृद्धि देख करके वे श्रपने मन की समता को 'डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याएं के लिये वे अपने उद्योग केदल कर्त्तव्य सम्भ कर वैराग्य से जारी रखते है। इसी तरव को मनमें ला कर श्रीसमर्थ

<sup>\* &</sup>quot;In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin." Spencer's Data of Ethics, Chap. XV-p. 280. र्पेन्सर ने इसे Relative Ethics कहा है; और वह कहता है कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another; and only when-they co exist; can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from, right, or degrees of wrong."

रामशास स्वामी ने दासबीय के पूर्वार्थ में पहले बहाज्ञान बतलाया है और फिर (दाम. ११. १०; १२.६-१०; १५. २) इसका वर्णन आरम्भ किया है कि स्थितप्रज्ञ या उत्तम पुरुव सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात् नि स्पृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किसी प्रकार किया करते है; ग्रीर ग्रागे ग्रठारहवें दशक (दास. १६. २) में कहा है कि सभी को ज्ञानी पुरुष ग्रयांत् जानकार के ये गुण् क्या, बातचीत, युक्ति, दाव-पैंच, प्रसंग, प्रयत्न, तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीक्ष्णता, उदारता, ग्रध्यात्मज्ञान, भित्त, ग्रिल्प्तता, वैराग्य, धेयं, उत्साह, दृढ्ता, निग्रह, सम्ता ग्रीर विवेक ग्रादि—सोखना चाहिये। परन्तु इस निःस्पृह साधु को लोभी मनुष्यो में हो बर्तना है, इस कारण ग्रन्त में (दास. १९. ९. ३०) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, कि "लठठ का सामना लठ्ठ हो से करा देना चाहिये, उजडु के लिये उजडु चाहिये और नदखट के सामने नटखट की हो ग्रावश्यकता है।" तात्पर्य, यह निर्विवाद है कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उतरने पर ग्रत्युच्च श्रेणी के धर्म-ग्रधमं में थोड़ा बहुत ग्रन्तर कर देना पड़ता है।

इस पर श्राधिभोतिक-वादियों की शंका है कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे उतरने पर अनेक बातो के सार-असार का विचार करके परमाविध के नीति-धर्म में यदि थोड़ा बहुत फ़र्क करना ही पड़ता है,तो नीति-धर्म की नित्यता कहाँ रह गई और भारत-सावित्री में क्यास ने जो यह ' धर्मों नित्यः" तत्व बतलाया है, उसकी क्या दशा होगी? वे कहने हैं कि श्रध्यात्मदृष्टि से सिध्द होनेवाला धर्म का नित्यत्व कल्पना-प्रसूत है, श्रीर प्रत्येक समाज की स्थिति के श्रनुसार उस उस समय में " श्रिधिकांश लोगों के अधिक सुख " -वाले तत्त्व से जो नीतिधर्म प्राप्त होंगे, वेही चोले नीति-नियम है। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। भूमितिशास्त्र के नियमानु-सार यदि कोई विना चौड़ाई की सरल रेखा श्रयवा सर्वांश में निर्दोष गोलाकार न लींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की शास्त्रीय व्यास्या गलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल श्रीर शुद्ध नियमो की वात है। जब तक श्रिसी बात के परमाविधके शुध्द स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जावे तव तक व्यवहार में देख पड़नेवाली उस बात की ग्रनेक सूरतो में सुधार करना ग्रयवा सार-ग्रसार का विचार करके ग्रन्त में उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है; ग्रोर यही कारण है जो शराफ़ पहले ही निर्णय करता है कि १०० टञ्च का सोना कौन है। दिशा-प्रदर्शक घ्रुवमत्स्य यन्त्र श्रयवा ध्रुव नक्षत्र की श्रोर दुर्लक्ष्य कर श्रपार महोदधि की लहरों श्रीर वायु के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलासी बराबर अपने जहाज की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीति-नियमों के पर-माविध के स्वरूप पर घ्यान न दे कर केवल देश-काल के श्रनुसार बर्तनेवाले मनुष्यो की होनी चाहिये। ग्रतएव यदि निरी ग्राधिभौतिक-दृष्टि से ही विचार करें तो

भी यह पहले ग्रवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है कि ध्रुव जैसा ग्रटल और नित्य नीति-तत्त्वे कौने सा है; और इस ग्रावश्यकता को एक बार मान लेने से ही समुचा श्राधिभौतिक पक्ष लेंगड़ा हो जाता है। क्योंकि सुख-दुःख श्रादि संभी विषयोपभोग नाम-रूपात्मक है, अतएव ये अनित्य और विनाशवान् याया की ही सीमा में रह जाते हैं; इसलिये केवल इन्ही बाहच प्रमाणीं के श्राधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीति-नियम नित्य नहीं हो सकता । श्रीषिभौतिक बाहच सुख-दुःख की कल्पना जैसी जैसी वदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी वुनियाद पर रवे हुए नीति-धर्मी को भी बदलते रहना चाहिये। श्रतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति-धर्म की इस स्थिति -को टालने के लिये माया स्ंिव्ट के विषयीपभाग छोड़ कर, नीति-धर्म की इमारत इस "सब भूतों में एक ग्रात्मा"-वाले प्रघ्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी करनी ेपड़ती है। क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह ग्राये है कि ग्रात्मा को छोड़ जगत् में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पर्य व्यासजी के इसं वचन का है कि, " वर्मी नित्यः मुखदुःखे त्वनित्ये "—नीति ग्रथवा सदाचरए।का धर्म नित्य है और सुंखदुः स प्रनित्य है। यह सच है कि, दुष्ट और लोभियों के समाज में प्राहिसा एवं सत्य प्रमृति नित्य नीति-धर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका दोष इन नित्य नीति-धर्मी को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरएों से किसी पदार्थ की पर-छाई चौरस मैदान पर सपाट श्रौर ऊँचे नीचे स्थान पर ऊँची-नीची पड़ती देख जैसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह परखाई पूल में ही ऊँची-नीची 'होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म का पराकाष्ठा का शुध्द स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि श्रपूर्ण अवस्था के समाज में पाया जानेवाला नीति-धर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा मूल का है। यह दोष समाज का है, नीति का नहीं। इसी से चेतुर पुरुष शुद्ध और नित्य नीति-धर्मों से भगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते है कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे। लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बर्तते समय ही नित्य नीति-थर्मों के कुछ प्रपवाद यद्यपि प्रपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में बतलाये गये है, तथापि इसके लिये शास्त्रों में प्रायश्चित भी बतलाये गये है। परन्तु पश्चिमी श्राधिभौतिक नीतिशास्त्रज्ञ इन्हीं अपवादों को मूछो पर ताव दे कर प्रतिपादन करते हैं, एवं इन प्रपर्वादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में प्रानेवाले बाहच फलो के तारतम्य के तत्व को ही भ्रम से नोति का मूल तत्व मानते हैं। श्रव पाठक समक जायेंगे कि पिछले प्रकरणो में हमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है।

यह बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि और उसका वर्ताव ही नीतिशास्त्र का आधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों को—उनके नित्य होने पर भी—समाज की अपूर्ण अवस्था में थोडा बहुत बदलना पड़ता है; तथा इस रीती से बदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन से कोई बाधा नहीं आती। अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं कि श्यितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष ग्रपूर्ण ग्रवस्या के समाज में जो बर्ताव करत

है, उसका मूल ग्रयवा बीज तत्त्व क्या है। चीथे प्रकरण में कह श्राये है कि य विचार दो प्रकार से किया जा सकता है; एक तो कर्त्ता की बुध्दि को प्रधा मान कर और दूसरे उसके ऊपरी वर्ताव से। इनमें से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करे तो विदित होगा कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्रार सब लोगों के हित के ही होते हैं। गीता में दो वार कहा गया है कि परम जानी सत्पृष् 'सर्वभूतहिते रताः'--प्राणिमात्र के कल्याए में निमग्न रहते हैं (गी. ५. २५; १२.४) ग्रीर महाभारत में भी यही अर्थ अन्य कई स्थानो में ग्राया है। हम ऊपर कह चु है कि स्थितप्रज्ञ सिघ्द पुरुष श्रहिसा श्रादि जिन नियमो का पालन करता है, व घर्म ग्रयवा सदाचार का नमूना है। इन ग्रीहंसा ग्रादि नियमों का प्रयोजन, प्रथवा इ धर्म का लक्षण बतलाते हुए महाभारत में धर्म का वाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐ श्रनेक वचन है,-- " श्रहिंसा सत्यवचन सर्वभूतिहतं परम " ( वन. २०६. ७३ )-श्रीहंसा श्रीर सत्यभावण की नीति श्राणिमात्र के हित के लिये है; " घारणाध्य मित्याहुः " ( ज्ञां १०९. १२ )—जगत् का धारण करने से वर्त है; " धर्म हि श्रे इत्याहः" ( अनु. १०५. १४ )—कल्याण ही धर्म है; " प्रभवार्थीय भूताना ध प्रवचन कृतम् " (ज्ञां. १०९. १०) -- लोगों के अभ्युदय के लिये ही धर्म-अयर्मशास वता है; प्रथवा " लोकयात्रार्यमेवेह धर्मस्य नियमः कृत. । उभयत्र सुखोदकः " (श २५८. ४) - धर्म-प्रवर्म के नियम इसलिये रचे गये हैं कि लोकव्यवहार चले औ दोनो लोकों में कल्याए। हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा है कि धर्म-स्रधर्म-संशय समय ज्ञानी पुरुष की भी---

#### लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्रात्मिहतानि च ।

''लोकव्यवहार, नीतिधर्म श्रीर श्रपना कल्याएा—इन बाहरी वार्तो का तारतम्य विचार करके" (श्रनु. ३७. १६; बन. २०६. ९०) फिर जो कुछ करना हो, उसर निश्चय करना चाहिये; श्रीर वनपर्व में राजा शिवि ने धर्म-श्रधमं के निएंपार्थ इन युक्ति का उपयोग किया है (देखो बन. १३१. ११ श्रीर १२)। इन वचनो से प्रश् होता है कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की 'बाहचू.नीति' होती है श्रीर यदि यह ठीक है तो श्रागे सहज ही प्रश्न होता है कि श्राधिभौतिक वादि के इस श्रिषकांश लोगो के श्रिषक सुख श्रथवा ( सुख शब्द को व्यापक करके हित या कल्याएावाले नीतितत्त्व को श्रध्यात्म-वादी भी क्यो नहीं स्वीकार कर लेते चोथे प्रकरए में हमने दिखला दिया है कि, इस श्रधिकांश लोगो के श्रधिक सुसूत्र में बुद्धि के श्रात्मप्रसाद से होनेवाले सुख का श्रथवा उन्नति का श्रीर पारलीवि कल्याएा का श्रन्तर्भाव नहीं होता—इसमें यह बड़ा भारी दोष है। किन्तु 'स् शब्द का श्रथं श्रीर भी श्रधिक व्यापक करके यह दोष श्रनेक श्रशो में निकाल डा जा सकेगा; श्रीर नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में उपर दी हुई श्राध्यात्म

उपर्यत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महत्त्व की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशास्त्र

श्राध्यात्मिक श्रौर श्राधिभौतिक मार्ग में जो महत्त्व का भेद है, उसका यहाँ श्रौर थोड़ा सा खुलासा फिर कर देना श्रावदयक है।

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यतां, अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है:--(१) उस कर्म का केवल बाह्च फल देख कर अर्थात् यह देख करके कि उसका दृश्य परिएाम जगत् पर क्या हुआ है या होगा; और (२) यह देख कर कि उस कर्म के करनेवाले की बुद्धि श्रर्थात् वासना कैसी थी। पहले को आधि-भौतिक मार्ग कहते है। दूसरे में फिर दो पक्ष होते है श्रीर इन दोनों के पृथक् पृथक् नाम है। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके है कि, शुद्ध कर्म होने के लिये वासनात्मक-बृद्धि शुद्ध रखनी पड़ती है और वासनात्मक बृद्धि को शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निर्एय करनेवाली बुद्धि भी स्थिर, सम और शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के अनुसार किसी के भी कर्मी की शुद्धता जांचने के लिये देखना पड़ता है कि उसकी वासनात्मक-बृद्धि शुद्ध है या नहीं, श्रीर वासनात्मक बुंद्धि की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त में देखना ही पड़ता है कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या श्रशुद्ध । सारांश, कर्ता की बुद्धि श्रर्थात् वासना की शुद्धता का निर्णय, अन्त में व्यवसायात्मक बुद्धि की शुद्धता से ही करना पड़ता है ( गी. २.४१ ) । इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसिंद्विचन-श्रवित के रूप में स्वतंत्र देवता मान लेने से यह आिवदैविक मार्ग हो जाता है । परन्तु यह बुद्धि स्वतंत्र दैवत नहीं है, किन्तु श्रात्मा का एक श्रन्तरिन्द्रिय है; श्रतः बुद्धि को धानता न दे कर, आतमा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। हमारे शास्त्रकारो का ्मत है कि इन सब मार्गों में श्राध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिद्ध जर्मन तस्व-वेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धबुद्धि से प्रयात् एक प्रकार से, अध्यात्म-बुध्टि से ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है कि ऐसा क्यों करना चाहिये "। ग्रीन का श्रभिप्राय भी ऐसा ही है। परन्तु इस विषय की पूरी पूरी छानबीन इस छोटे से ग्रन्थ में नहीं की जा सकती। हम चौथे प्रकरए। में दो एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निर्णय करने के लिये कर्म के बाहरी फल की अपेक्षा कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लक्ष देना पड्ता-है; ग्रौर इस सम्बन्ध का अधिक विचार ग्रागे, पन्द्रहवें प्रकरण में पाश्चात्य ग्रौर पौरत्स्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा । श्रभी इतना ही कहते है कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार भी सभी अंशों में

<sup>\*</sup> See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed. especially Metaphysics of Morals therein.

विद्व की शुद्धता-श्रशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्धि बुरी होगी, तो कम भी बुरा होगा; परन्तु केवल वाहच कम के बुरे होने से ही यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वृद्धि भी वृरी होनी ही चाहिये। क्यों कि भूल से, फुछ णा जुछ समक्त लेने से, ग्रयवा ग्रसान से भी वैसा कर्म हो सकता है, ग्रौर फिर उसे नीतिज्ञास्त्र की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते। 'श्रधिकांज्ञ लोगों के श्रधिक सुख ' वाला नीतितत्त्व केवल बाहरी परिएामो के लिये ही उपयोगी होता है; स्रोर जब कि इन मुख-दु-स्नात्मक बाहरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का वाहरी साधन ग्रव तक नहीं मिला है, तव नीतिमता की इस कसौटी से सबैव यथार्थ निर्एाय होने का भरोता भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते की वह प्रत्येक प्रवसर पर धर्म से ही वर्तेगा । विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ श्रा डटा, वहाँ तो फिर फहन। ही वया है, स्वार्थे सर्वे विमुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः ( मभा वि. ५१. ४ )। सारांश, मनुष्य कितना ही वड़ा ज्ञानी धर्मवेत्ता ग्रीर सयाना क्यो न हो किन्तु, यदि उसकी दृद्धि आणिमात्र में सम न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध ग्रथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष ही रहेगा। अतएव हमारे बास्त्रकारों ने निश्चित कर दिया है कि नीति का विचार करने में कर्ष-के बाहच फल की अपेक्षा, कर्त्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; साम्यबृद्धि ही ऋछे वर्ताव का चोखा बीज है। यही भावार्थ भग-वद्गीता के इस उपदेश में भी है:---

दूरेण ह्यवरं कर्भ बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फल्रहेतवः ॥ 🕍

मुखं लोग इस (गी. २. ४९) क्लोक में बृध्दि का अर्थ ज्ञान समक्ष कर कहते हैं कि कमं और ज्ञान दोनों में से, यहां ज्ञान को ही अंग्र्यता दी है। पर हमारे मत में यह अर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर क्ञाकरभाष्य में बृध्दियोग का अर्थ 'समत्व बृध्दियोग 'दिया हुआ है, और यह क्लोक कमंयोग के अकरण में आया है। अतएव वास्तव में इसका अर्थ कमंत्रघान ही करना चाहिये; और वही सरल रीति से लगता भी है। कमं करनेवाले लोग दो अकार के होते है; एक फल पर—उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना मुख होगा, इस पर—इध्टि जमा कर कमं करते हैं; और दूसरे बृध्दि को सम और निष्काम रख कर कमं करते हैं, किर कर्म-धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ करे। इनमें से 'फलहेतवः 'अर्थात् "फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले " लोगो को नैतिक

<sup>\*</sup> इस श्लोक का सरल अर्थ यह है—" हे घनंजय ! (सम-) बुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म विलक्षुल ही निकृष्ट है। अतएव (सम-) बुद्धि का ही आश्रय कर। फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले (पुरुष) कृपण अर्थात् ओडे दर्ज के है।"

दृष्टि से क्रेंपण प्रर्थात् कनिष्ठ श्रेणी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवालों को इस क्लोक में श्रेष्ठता दी है। इस क्लोक के पहले दो चरणों में, जो यह कहा है कि दूरेण हंचवरं कर्म बुध्वयोगाद्धनञ्जय '-हे वनञ्जय! समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा कोरा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है-इसका तात्पर्य यही है; भ्रौर जब श्रर्जुन ने यह प्रश्न कियां कि "भीष्म-द्रोण को कैसे मुद्दें ? " तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका भावार्थ यह है कि मरने या मारने की निरी किया की ही श्रीर ध्यान न दे कर देखना चाहिये कि 'मनुष्य किस चुद्धि से उस कर्म को करता है; ' श्रतएव इस इलोक के तीसरें चरण में उपदेश है कि '' तू वृद्धि अर्थात् समबुद्धि को शरण जा " भ्रीर ग्रामें उपसंहारात्मक ग्रठारहवें ग्रध्याय में भी भगवान् ने फिर कहा है कि, " बुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कर्म कर । " गीता के दूसरे अध्याय के एक श्रीर इलोक से व्यक्त होता है कि गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समभ कर उस कर्य की प्रेरक बुंद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है। श्रठारहवे श्रध्याय में कर्म के भले-बुरे अर्थात् सात्विक, राजस श्रीर तामर्स, भेद बतलाये गये है। यदि निरे कर्मफल की ग्रोर ही गीता का लक्ष्य होता, तो भगवान् ने यह कहा होता कि जो कर्म बहुतेरों को सुखदायक हो, वही सास्विक है। परन्तु ऐसा न बतला कर भ्रठारहवें भ्रध्याय में कहा है कि "फलाजा छोड़ कर निस्संग नुद्धि से कियान हुम्रा कर्म सात्त्विक म्रथवा उत्तम है " (गी. १८. २३) । म्रथीत् इससे प्रगट होता है कि कर्म को बाहच फल की अपेक्षा कर्त्ता की निष्काम, सम और निस्सग बुद्धि को ही फर्म-ग्रकर्म का विवेचन करने में गीता श्रधिक महत्त्व देती है। यही न्याय स्थित-प्रज्ञ के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता है कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्य बुद्धि से अपनी बराबरीवालों, छोटों श्रीर सर्व साधारण के साथ बर्तता हैं, वही साम्यबुद्धि उसके भ्राचरए का मुख्य तत्व है और इस भ्राचरए से जो प्राणिमात्र का मंगल होता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी और आनुषंगिक परिएाम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल म्राधिभौतिक मुख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब व्यवहार न करेगा। यह ठीक है कि वह दूसरों का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है। स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है जिनसे तमाज के लोगों की बुद्धि अधिक अधिक शुद्ध होती जावे श्रौर वे लोग श्रपने समान हो अन्त में श्राध्यात्मिक पूर्ण श्रवस्था में जा पहुँचें। मनुष्य के कर्सव्यों में यही श्रेष्ठ और सास्विक कर्सव्य हैं। केवल श्राधिभौतिक सुल-वृध्दि के प्रयत्नों को हम गौए। श्रयवा राजस समभते है।

गीता का सिद्धान्त है कि कर्म-अकर्म के निर्णयार्थ कर्म के बाहच फल पर ध्यान -न दे कर कर्ता की शुद्ध-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह तर्क-पूर्ण मिथ्या आक्षेप है कि यदि कर्य-फल को न देख कर केवल शुद्धवुध्दि का ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा कि शुध्द-बुध्दिवाला सनुष्य कोई भी , खुरा काम कर सकता है ! और तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिये

स्वतन्त्र हो जायगा ! इस ग्रांक्षेप को हमने ग्रपनी ही कल्पना के बल से नहीं धर घसीटा है; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पादड़ी बहादुरी के किये हुए इस ढ़ेंग के आक्षेप हमारे देखने में भी श्राये है । किन्तु हमें यह कहने में कोई भी दिक्कृत नहीं जान पडती कि ये ग्रारीप या आक्षेप विलकुल मुर्खता के ग्रथवा दुराग्रह के हैं। ग्रीर यह कहने में भी कोई हानि नहीं है कि आफ्रीका का कोई काला-कलूटा जगली मनुष्य सूचरे हुए राष्ट्र के नीतितत्वो का आकलन करने में जिस प्रकार ग्रपात्र श्रीर श्रसमर्थ होता है, उसी प्रकार इन पादड़ी भलेमानसो की वृध्वि वैदिक धर्म के स्थितप्रज्ञ को श्राध्यात्मिक पूर्णावस्या का निरा भ्राकलन करने में भी स्वधर्म के व्यर्थ दूरा-ग्रह श्रयवा ग्रीर कुछ ग्रीछे एवं दृष्ट मनीविकारी से ग्रसमर्थ हो गई है। उन्नी-सवीं सदी के प्रसिष्ट जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थमें अनेक स्थलो पर लिखा है कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्धा-यार्थ कर्त्ता की बुध्द का ही विचार करना उचित है \*\*। किन्तु हमने नहीं देखा, कि कान्ट पर किसी ने ऐसा आक्षेप किया हो। फिर वह गीतावाले नीतितत्व को ही उपयुक्त कैसे होगा? प्राणिमात्र में समवुध्य होते ही परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही वन जाता है; और ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुध्वबृध्वि-वाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्भव है जितना कि अमृत से मृत्यु हो जाना। कर्म के बाहच फल का विचार न करनें के लिये जब गीता कहती है तद उसका यह अर्थ नहीं है कि जो दिल मे श्रा जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता कहती है कि जब बाहरी परोपकार करने का ढोंग पाखण्ड से या लोभ से कोई भी कर सकता है; किन्तु प्राणिमात्र में एक ग्रात्मा को पहचानने से बुध्दि में जो स्थिरता श्रीर समता श्रा जाती है उसका स्वांग, कोई नहीं बना सकता; तब किसी भी

<sup>\*</sup> कलकत्ते के एक पादडी की ऐसी करत्त का उत्तर मिस्टर बुक्स ने दिया है जो कि उनके Kurukshetra (करुक्षेत्र) नामक छपे हुए निवंध के अंत में है। उसे देखिये, (Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52).

duty derives its moral worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined."

...The moral worth of an action "cann t lie anywhere but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action." Kant's Metaphysics of Morals (transby Abbott in Kant's Theory of Etihes p 16. The Italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do-not see" p. 24, Ibid.

काम की योग्यता-श्रयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाहच परिएाम की श्रपेक्षा कर्त्ता की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संक्षेप, में यह सिद्धान्त कहा जा सकता है कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्त्ता की बुद्धि पर वह सर्वेथा अवलम्बित रहती है। आगे गीता (१८० २५) में ही कहा है कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिध्दान्त को न समक्त कर, यदि कोई मनमानी करने लगे, तो उस पुरुष को राक्षस, या तामसी वृध्दिवाला कहना चाहिये। एक बार समवुध्दि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्त्तव्य-ग्रकर्त्तव्य का श्रौर श्रिधिक उपदेश नहीं करना पडता; इसी तत्त्व पर घ्यान दे कर साघु तुकाराम ने शिवाजी महाराज को जो यह उपदेश किया कि " इसका एक ही कल्याएकारक अर्थ यह है कि प्राणि मात्र में एक स्रात्मा को देखो, " इसमें भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग का एक ही तत्त्व वतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित हैं कि यद्यपि साम्यवुद्धि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना चाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुध्दबुध्दि न हो जावे तब तक कर्म करनेवाला चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। स्थितप्रक्ष के समान बुध्दि कर लेना तो परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरम्भ (२.४०) में ही यह उपदेश किया गया है कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिध्द होने तक प्रतीक्षा न करके, जितना हो सके उतना ही, निष्का-मबुध्दि से प्रत्येक मनुष्य प्रपना कर्म करता रहे; इसी से बुध्दि अधिक ग्रधिक शृद्ध होती चली जायगी और ग्रन्त में पूर्ण सिध्दि हो जायगी। ऐसा आग्रह करके समय को मुफत न गर्वां दे कि जब तक पूर्ण सिध्दि पा न जाउँगा तब तक के करूँगा ही नहीं।

'सर्वं भूतिहत 'श्रयवा 'श्रिषकांश लोगों के अधिक कत्याएा'-वाला नीतितत्त्व केवल बाहच कर्म को उपयुक्त होने के कारए शाखाप्राही और कृपए है; परन्तु यह 'प्रािएमात्र में एक श्रात्मा ' वाली स्थितप्रज्ञ की 'साम्य-वृद्धि 'मूलप्राही है, और इसी को नीति-निर्ण्य के काम में अंध्व मानना चाहिये। यद्यिप इस प्रकार यह बात सिद्ध हो चुकी, तथापि इस पर कई एकों के श्राक्षेप है कि इस सिद्धान्त से व्यावहा-रिक बर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये श्राक्षेप प्रायः संन्यासमार्गी स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगो को सुक्षे है। किन्तु थोड़ा सा विचार करनें से किसी को भी सहज ही देख पड़ेगा कि ये श्राक्षेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं होते। श्रीर तो क्या, यह भी कह सकते है कि प्रािए-सात्र में एक श्रात्मा श्रयवा श्रात्मीपम्य-बृद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी श्रच्छी उपपत्ति लगती है, वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं लगती। उदा-हरण के लिये उस परोपकार धर्म को ही लीजिये कि जो सब देशों में श्रीर सब नीतिशास्त्रों में प्रधान माना गया है। 'दूसरे का श्रात्मा ही मेरा श्रात्मा है' इस श्रध्यात्म तत्त्व से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी विसी भी श्राधिभौतिक-वाद से नहीं लगती। बहुत हुश्रा तो, श्राधिभौतिक शास्त्र इतना

ही कह सकते हैं कि, परोपकार-बुद्धि एक नैसर्गिक गुए है श्रौर वह उत्क्रान्ति-वाद के श्रनुसार वह रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं हो जाती; यहीं नहीं वित्क स्वार्थ और परार्थ के ऋगड़े में इन दोनो घोड़ो पर सवार होने के लालची चतुर स्वाधियों को भी अपना मतलव गाँठने में इसके कारए। अवसर मिल जाता है। यह बात हम चौथे प्रकरण में बतला चुके है। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, परोपकार-बुध्दि की नित्यता सिध्द करने में लाभ ही क्या है ? प्राण्-मात्र में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सर्वदा प्राणिमात्र का ही हित करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी ? और जब वह इस प्रकार श्रपना ही योग-क्षेम नहीं चला सका, तब वह और लोगो का कल्याए। कर ही कैसे सकेगा ? लेकिन ये शंकाएँ नती नई ही है और न ऐसी है कि जो टाली न जा सके। भगवान् ने गीता में ही इस प्रश्न का यो उत्तर दिया है - ' तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम् " (गी. ९. २२); ग्रीर श्रम्यात्मशास्त्र की युक्तियों से भी यही श्रयं निष्पन्न होता है। जिसे लोक-कल्याण करने की बुध्दि हो गई, उसे कुछ जाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी वृध्दि ऐसी होनी चाहिये कि मे लोकोपकार के लिये ही देह घारए। भी करता हैं। जनक ने कहा है (मभा, अरव, ३२) कि जब ऐसी बुध्व रहेगी तभी इन्द्रियाँ काबू में रहेंगी और लोककल्याए। होगा; ग्रीर मीमासको के इस सिध्दान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेष बचा हुम। भ्रप्त ग्रहण करनेवाले को 'भ्रमृताशो ' कहना चाहिये (गी. ४. ३१)। क्योकि, उनकी दुष्टि से जगत् को धारएा-पोषएा करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, ग्रतएव लोक-कल्याएा-कारक कर्म करते समय उसी से श्रपना निर्वाह होता है और करना भी चाहिये, उनका निश्चय है कि शपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को बुड़ा देना अच्छा नहीं है। दासबोध (१९. ४. १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है कि "वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को जुरूरत बनी रहती है, ऐसी दशामें उसे भूमण्डल में किस बात की कमी रह सकती है? " व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा कि यह उपदेश बिलकुल यथार्थ है। साराश, जगत् में देखा जाता है कि लोककल्याए में जुटे रहनेवाले पुरुष का योग-क्षेम कभी श्रटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम बुध्वि से तैयार रहना चाहिये। एक बार इस भावना के दृढ हो जाने पर, कि 'सभी लोग मुक्त में है और में सव लोगों में हूँ, फिर यह प्रश्न ही नहीं हो सदता कि परार्थ स्वार्थ से भिन्न है। 'में 'पृथक् ग्रौर 'लोग 'पृथक् इस म्राधि-भौतिक हैत वृध्दि से ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' करने के लिये जो प्रवृत्त होता है उसके मन में ऊपर लिख़ी हुई भामक शहका उत्पन्न हुन्ना करती है। परन्तु जो 'सर्व छिल्विद व्रह्म देस ग्रहैत वृध्दि से परोपकार करने में प्रवृत हो जाय, उगके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती। सर्वभूतात्मैक्यवृध्दि से निष्पन्न होनेवाले सर्वभूतिहत के इस प्राध्यात्मिक तत्व में, और स्वार्थ एवं परार्थ रूपी हैत के

श्रर्शात् श्रीवकात्र लोगों के सुख के तारतम्य से निकलनेवाले लोककत्याए के श्राधि-भौतित तत्त्र में इतना ही भेर है, जो न्यान देने योग्य है। साधु पुरुष मन में लोककल्याए करने का हेतु रख कर, लोककल्याए। नहीं किया करते। जिस प्रकार प्रकाश फनाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मर्न में सर्वभूतात्मैक्य का पूर्ण परिचन हो जाने पर लोक करना लो इन साधु पुरुषों का सहज स्वभाव हो जाता है; और ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्व जैसे दूसरों की प्रकाश देता हुया प्रयने आप को भी प्रकाशित कर लेता है वैसे ही साधु पुरुष के परार्थ उटोग से ही उसका योग-क्षेम भी आप ही आप सिद्ध होता जाता है। परोपकार करने के इस देह-स्वभाव और श्रनासन्त-दुद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्य बुद्धि-वाले सायु पुरुष अपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सङ्कट पयों न चले आवे, चे उनकी विलकूल परवा नहीं करते; श्रीर न यही सोचते है कि सडकटो का सहना भला है या जिस लोककत्याएं की बदौलत ये सहकट आते हैं, उसकी छोड़ देना भला है; तथा यदि प्रसङ्ग आ जाय तो आत्मविल दे देने के लिये भी तैयार रहते है; उन्हें उसकी कुछभी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग स्वार्थ थ्रौर परार्थ को बो भिन्न वस्तुएँ समझ, उन्हे तराजू के दो पलड़ों में डाल, काँटे का भुकाव देख कर धर्म-प्रधम का निर्णय करना सीखे हुए है, उनकी लोककल्याएा करने की इच्छा का इतना तीन्र हो जाना कदापि सम्भव नहीं है। ग्रतएव प्राणिमात्र के हित का तस्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति ग्रिविकाँश लोगों के ग्रधिक बाहरी मुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगो की संख्या श्रया उनके पुर्लों की न्यूनाधिकता के विचारों की श्रागन्तुक श्रतएव कृपण कहा है; तथा शुद्ध व्यवहार को भूलभूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशास्त्र के नित्य अद्भागन के आधार पर बतलाई है।

इससे देख पड़ेगा कि प्राणिमात्र के हिलार्थ उद्योग करने या लोककर्याण अथवा परोपकार करने की युक्तिप्रसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से क्योंकर लगती है। अब समाज में एक दूसरे के साथ बर्तने के सम्बन्ध में साम्य-वृद्धि की दृष्टि से हमारे वास्त्रों में जो मूल नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते है। "यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत" (वृह. २.४., १४)—िजसे सर्व आत्ममय हो गया, वह साम्यवृद्धि से ही सब के साथ बर्तता है—यह तत्त्व वृहदारएयक के सिवा ईशा-वास्य (६) ग्रीर कैवल्य (१.१०) उपनिषदों में, तथा मनुस्मृति (१२. ९१ ग्रीर १२५) में भी हैं, एवं इसी तत्त्व का गीता के छठे प्रध्याय (६. २९) में "सर्व-भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" के रूप में अक्षरकाः उल्लेख है। सर्वभूता-त्मैक्य प्रथवा साम्यवृद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मीपम्यदृद्धि है। क्योंकि इससे सहज हो यह अनुमान निकलता है कि जब में प्राण्मित्र में हूँ ग्रीर मुक्त में सभी प्राण्मे हैं, तब में अपने साथ जैसा बर्तता हूँ वैसा ही अन्य प्राण्मि के साथ भी मुक्ते बर्ताव करना चाहिये। अतएव भगवान ने कहा है कि इस "आत्मीपम्य-

दृष्टि ग्रयांत् समता से जो सब के साय बर्तता है" वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रक्ष है श्रीर फिर ग्रजुंन को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. ६. ३०—३२)। श्रजुंन ग्रधिकारो या, इस कारण इस तत्त्व को खोल कर समभाने की गीता में कोई ज़रूरत न थी। किन्तु साघारण जन को नीति का ग्रीर धर्म का बोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत में ग्रनेक स्थानो पर यह तत्त्व बतला कर (मभा शा. २३८. २१; २६१. ३३), व्यासदेव ने इसका गम्भीर ग्रीर व्यापक ग्रयं स्पष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिये, गीता ग्रीर उपनिषदो में संक्षेप से बतलाय हुए ग्रात्मीपम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समभाया है—

आत्मीपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः । न्यस्तदण्डो जितकोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥

"जो पुरुष भ्रपने ही समान दूसरे को मानता है ग्रॉर जिसने कोध को जीत लिया है, वह परलोक में सुख पाता है " (मभा भ्रनु ११३ ६)। परस्पर एक दूसरे के साथ वर्ताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कहा है—

> न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः। एष संक्षेपता धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते।।

" ऐसे बर्ताव श्रीरो के साथ न करे कि जो स्वय ग्रपने को प्रतिकूल श्रथित् हु.ख-कारक जैंचे। यही सब धर्म श्रीर नीतियों का सार है, श्रीर वाकी सभी व्यवहार लोभ मूलक है" (मभा श्रनु, ११३ =)। श्रीर श्रन्त में बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा ह—

प्रत्याख्याने च टाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ।। यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन् । तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा धर्मो निपुणेनोपदिष्टः ॥

"सुत या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा निषेध—हन सब बातो का अनुमान दूसरों के विषय में वैसा हो करे, जैसा कि अपने विषय में जान पड़े। दूसरों के साथ मनुष्य जैसा वर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं; अतएव यही उपमा ले कर इस जगत में आत्मीपम्य की दृष्टि से वर्ताव करने को सयाने लोगों ने धमं कहा है" (अनु. ११३. ९, १०)। यह "न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः" इलोक विदुरनीति (उद्यो. ३८. ७२) में भी है; और आगे शान्तिपर्व (१६७.९) में विदुर ने फिर यही तत्त्व यूधिष्टिर को वतलाया है। परन्तु आत्मीपम्य नियम का यह एक भाग हुआ कि दूसरों को दुःख न दो, वयोकि जो हैं दुःखवायी है वही और लोगों को भी दुःखदायी होता है। अब इस पर कदा-

चित् किसी को यह दीर्घशद्धका हो कि, इससे यह निश्चयात्मक अनुमान कहाँ निकलता है कि तुम्हें जो सुखदायक जैंचे, बही श्रीरों को भी सुखदायक है और इसिलये ऐसे ढँग का बर्ताव करो जो औरों को भी सुखदायक हो ? इस शंका के निरसनार्थ भोष्म ने युधिष्ठिर को घर्म के लक्षण बतलाते समय इससे भी श्रियक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है —

यदन्यैर्निहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः । न तत्परेषु कुर्वीत जाननिषयमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रधात्येत् । यद्यदात्मिन चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

श्रथीत् "हम दूसरों से श्रप्ने साथ जैसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते— यानी श्रपनी पसन्दगी को समक्त कर—वैसा बर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना चाहिये। जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरी को कैसे मारेगा? ऐसी इच्छा रखे कि जो हम चाहते है, वही श्रीर लोग भी चाहते है।" (शां. २५८. १९, २१)। और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 'श्रनुकूल' ध्रथवा 'प्रतिकूल' विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के श्राचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है—

> तस्माद्धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना। तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि॥

" इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से बर्तना चाहिये; श्रीर श्रपने समान ही सब प्रियों से बर्ताव करे," ( शां १६७. ९ )। क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते है — यावानात्मनि वेदात्मा नावानात्मा परात्मनि ।

य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

"जो सदैव यह जानता है कि हमारे शरीर में जितना आत्मा है उतना ही दूसरे के शरीर में भी है, वही अमृतस्व अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेने में समर्थृ होता है" (मभा शां. २३८.२२)। बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था; कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है कि आत्मिवचार की व्यर्थ उलक्षन में न पडना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलाने में कि बौद्ध भिक्षु लोग औरों के साथ कैसा बर्ताव करें, आत्मौपम्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है —

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्।

अत्तान (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्य न घातये ॥
"जैसा में, वैसे ये, जैसे ये वैसा में, (इस प्रकार) अपनी उपमा समक्ष कर न तो
(किसी को भी) मारे और न मारवावे" (देखो सुत्तिनपात, नालकसुत्त २७)। घम्मपद
नाम के दूसरे पाली बौद्धग्रन्थ (घम्मपद १२९ और १३०) में भी इसी क्लोक का
दूसरा चरण दो बार ज्यो का त्यों आया है और तुरन्त ही मनुस्मृति (५.४५) एवं
महाभारत (ग्रनु. ११३. ५) इन दोनों ग्रन्थों में पाये जानेवाले क्लोकों का पाली
भाषा में इस प्रकार ग्रनुवाद किया गया है —

मुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति । अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन् ) पेच्य सो न रूभने सुखम् ॥

" ( ग्रपने समान सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणाियों की जो श्रपने (ग्रतनो) सुख के लिये दण्ड से हिंसा करता है, उसे मरने पर (पेच्य = रिय) सुरा नहीं मिलता " (घम्मपद १३१)। ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को न मानने पर भी श्रान्मीपन्य की यह भाषा जब कि बौद्ध ग्रन्थो में पाई जाती है, तब यह प्रगट ही है कि बौद्ध ग्रन्थकारो ने ये विचार वैदिक धर्नग्रन्थों से लिये है। ग्रस्तु, इसका ग्रिविक विचार ग्रागे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पडेगा कि, जिसकी " सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन " ऐसी स्थिति हो गई, यह ग्राँरो से वर्तने में ग्रात्मीपम्य वृद्धि से ही सदैव काम लिया करता है; ग्रीर हम प्राचीन काल से समभते चले आ रहे है कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्व है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पारतपरिक व्यवहार का निर्णय करने के लिये ब्रात्मीपम्य-दृष्टि का यह सूत्र, श्रिवकांश लोगो के श्रिवक हित "-वाले श्राधिभौतिक तत्त्व की ग्रपेक्षा ग्रधिक निर्दोष, निस्तिन्दिग्ध, व्यापक, स्वल्प, श्रीर विलकुल श्रपढों की भी समक्त में जल्दी श्रा जाने योग्य है ち धर्म-श्रधर्मशास्त्र के इस रहस्य (एव सक्षेपती घर्मः ) श्रथवा मूलतत्त्व की श्रध्यात्मदृष्टचा जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नजर देनेवाल प्राधिमातिक-वाद से नहीं लगती । श्रीर इसी से घर्म-अधर्मशास्त्र के इम पदान नियम की, उन पश्चिमी पण्डितो के ग्रन्थों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो प्राधि-भौतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। श्रीर तो क्या, श्रात्मीपग्य दृष्टि के सूत्र को ताक में रख कर, वें समाजवन्धन की उपपत्ति " श्रिधिकांश लोगो के श्रिधिक सुख " प्रभृति केवल दृश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते है। परन्तु उपनिषदीं मं, मनुस्मृति में, गीता में महाभारत के अन्यान्य प्रकरणो में ग्रीर केवल वीद्ध घर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एव धर्मों में भी, श्रात्मीपम्य के इस सरल . नीतितत्त्व को ही सर्वत्र श्रग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और ऋश्चियन धर्मपुस्तको में जो यह ग्राज्ञा है कि " तू अपने पडोसियों पर अपने ही समान प्रीति कर " ( लेवि. १६. १५; मेथ्यू. २२. ३६ ), वह इसी नियम का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का श्रर्थात् सोने सरीखा मुल्यदान् नियम कहते है; परन्तु श्रात्मैक्य की उपपत्ति उनके घर्म में नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी श्रात्मी-पम्य-सूत्र का एक भाग है कि "लीगो से तुम ग्रपने साथ जैसा इर्ताव करना पसन्द

<sup>\*</sup>सूत्र गव्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है—"अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वता मुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः॥" गाने के सुभीते के लिये किसी भी मन्त्र में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं। स्व में ऐसे अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस लक्षण में यह 'अस्तोभ'पद आया है।

करते हो, उनके साथ तुम्हें स्वयं भी वसा ही बर्ताव करना चाहिये" (मा. ७.१२; ल्यु. ६. ३१), श्रौर यूनानी तत्त्ववेत्ता श्ररिस्टॉटल के ग्रन्थ में मनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्त्व अक्षरशः बतनाया गया है । अरिस्टॉटल ईसा से कोई दो-तीन सो वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी लगभग दो सौ वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खूँ-फू-त्से ( ग्रंग्रेजी ग्रपभ्रंश कानक्यूशियस ) उत्पन्न था, इसने म्रात्मीपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा की प्रशाली के म्रनुसार एक ही शब्द में बतला दिया है! परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कानप्यूशियस से भी बहुतं पहले से, उपनिषदो (ईश. ६. केन. १३) में और फिर महाभारत में, गीता में, एव " पराये को भी श्रात्मवत् मानना चाहिये " ( दास. १२. १०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तो के प्रन्थों में विद्यमान है तथा इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि " श्राप बीती सो जग बीती " । यही नहीं, बल्कि इसकी आध्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस दात पर घ्यान देते हैं कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मों में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपित नहीं बतलाई गई है; श्रीर जब हम इस बात पर घ्यान देते हैं कि इस सूत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान को छोड़ और दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के आव्यात्मिक नीतिशास्त्र का ग्रयवा कर्मयोग का महत्त्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मनुष्यो के पारस्परिक व्यवहार के विषय में 'ग्रात्मौपम्य ' बुद्धि का नियम इतना सुलभ, व्यापर्क, सुबोध ग्रौर विश्वतोमुख है कि जब एक बार यह बतला दियां कि प्राणिमात्र में रहनेवाले ग्रात्मा की एकता को पहचान कर "ग्रात्मवत सम बृद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाग्रो," तब फिर ऐसे पृथक् पृथक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि लोगो पर दया करो, उनकी यथाशक्ति मदत करो उनका कल्याण करो, उन्हे ध्रभ्युदय के मार्ग में लगाग्रो, उन पर प्रीति रखो, उनसे मंमता न छोड़ो, उनके साथ न्याय थ्रीर समता का बर्त्ताव करो, किसी को घोखा मत दो, किसी का द्रव्य हरण अथवा हिंसा न करो, किसी से भूठ न वोलो, अधिकांश लोगों के श्रधिक कल्याए। करने की बुद्धि मन में रखो; श्रथवा यह समभ कर भाई चारे से वर्ताव करो कि हम सब एक ही पिता की सन्तान है। प्रत्येक मनुष्य की स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है कि मेरा सुख दु ख और कल्याण किस में है; श्रीर सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की व्यवस्था से इस वात का अनुभव भी जसको होता रहता है कि " श्रात्मा वै पुत्रनामासि " अथवा " श्रर्घ भार्या शरीरस्य " का भाव समभ कर ग्रपने ही समान ग्रपने स्त्री पुत्रो पर भी हमें प्रेम करना चाहिये । किन्तु घरवालो पर प्रेम करना आत्मीपम्य वृद्धि सीखने का पहला ही पाठ है; सदैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालो के बाद इंप्ट-मित्रों, फिर आप्तो, गोत्रजों, ग्रामवासियों, जाति-भाइयो, धर्म-बन्धुग्नों ग्रौर अन्त में सब मनुष्यो श्रयवा प्राणिमात्र के विषय में आत्भीपम्य वृद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार

प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी श्रात्मापम्य-वृद्धि अधिक श्रधिक व्यापक बना कर पहचानना चाहिये कि जो ग्रात्मा हम में है वही सब प्राणियो में है, ग्रीर ग्रन्त में इसी के अनुसार वर्ताव भी करना चाहिये -- यही ज्ञान की तथा आश्रम-व्यवस्था की पर-माविध श्रथवा मनुष्यमात्र के साध्य की सीमा है। आत्मीपम्य-बुद्धिरूप सूत्र का श्रन्तिम श्रीर न्यापक अर्थ यही है। फिर यह आप ही सिद्ध हो जाता है कि इस परमावधि की स्थिति की प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कर्मी से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, धर्म्य श्रौर श्रतएव गृहस्थाश्रम में कत्तंव्य हैं। यह पहले ही कह आये है कि चित्त-शुद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थवृद्धि का छूट जाना और ब्रह्मात्मेक्य को पहचानना है एवं इसी लिये स्मृतिकारों ने गृह-स्याध्यम के कर्म विहित माने है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी का जो ''आत्मा वा अरे द्रपटच्य: " ब्रादि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है। अध्यात्मज्ञान की नीव पर रचा हुआ कर्मयोगशास्त्र सब से कहता है कि, "आत्मा व पुत्रनामासि" में ही म्रात्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को पहचानो कि " लोको व अयमात्मा ", और इस समक से बर्ताव किया करो कि " उदारचरितानां तु वसुर्धेव कुटुम्बकेम् "—यह सारी पृथ्वी ही बड़े लोगों की घर-गृहस्थी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है। हमारा विश्वास है कि, इस विषय में हमारा कर्मयोग-शास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी भी कर्म-शास्त्र से हारनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रख कर परमेश्वर के समान 'दश भ्रंगुल 'दचा रहेगा।

इस पर भी कुछ लोग कहते है कि, ग्रात्मीपम्य भाव से 'वसुधैव कुटुम्बकम्" हपी वेदान्ती ग्रीर व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिर्फ उन सद्गुणों को हो न लो बैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान ग्रीर धर्माभिमान ग्रादि सद्गुणों से कुछ वंश प्रयवा राष्ट्र ग्राज कल उन्नत ग्रवस्था में है, प्रत्युत यदि कोई हमें मारने या कष्ट देने श्रावेगा तो, "निवेर: सर्व भूतेषु" (गी. ११. ५५) गीता के इस वाक्यानुसार, उसको दुष्ट्वद्वि से लीट कर न मारना, हमारा धर्म हो जायगा (देलो धम्मपद ३३८), श्रतः दुष्टों का प्रतीकार न होगा और इस कारण उनके बुरे कामों में साधु पुरुषों की जान जोखिम में पड़ जावेगी। इस प्रकार दुष्टों का दव-दवा हो जाने से, पूरे समाज श्रयवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जावेगा। महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि "न पापे प्रतिपापः स्पात्साधुरेश्व सदा भवेत्" (वन. २०६. ४४)—दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साधुता से वर्ते; क्योंकि दुष्टता से श्रयवा वर भेजाने से, वर कभी नष्ट नहीं होता—'न चापि वर्र वर्रेण केशव वर्युपशाम्यति । इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते है वह, स्वभाव से ही दुष्ट होने के कारण पराजित होने पर ग्रार भी ग्रधिक उपद्रव मचाता रहता ह तथा वह फिर वदला छने का मौका खोजता रहता है—"जयो वर प्रसृजित;"ग्रत• एव ग्रान्ति से ही दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( मभा. उद्यो. ७१. ५९ ग्रॉर

६३) भारत का यही इलोक बौद्ध ग्रन्थों में है (देखो घम्मपद ५ ग्रौर २०१; महावरग १०. २ एवं ३), और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरए। इस प्रकार किया है "तू अपने शत्रुद्धो पर प्रोति कर" (मेथ्यू. ५. ४४), और "कोई एक कनपटी में मारे तो तू दूसरी भी आगे कर दे" (मेथ्यू. ५.३९; ल्यू. ६. २९)। ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-आने-त्से का भी ऐसा ही कथन है और भारत की सन्त-मण्डली में तो ऐसे साधुश्रों के इस प्रकार श्राचरण करने की बहुतेरी कथाएँ भी है। क्षम्। प्रथवा ज्ञान्ति की पराकाष्ठा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन जवाहरणीं की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलकुल इरावा नहीं है। इस में कीई सन्देह नहीं कि सत्य समान ही यह क्षमा-धर्म भी श्रन्त में श्रर्थात् समाज को पूर्ण ग्रन्था में अपवाद-रहित और नित्य रूपसे बना रहेगा। ग्रीर बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण ग्रवस्था में भी श्रनेक ग्रवसरो पर देखा जाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता है, वह क्रोब से नहीं होता। जब अर्जुन देखने लगा कि दुष्ट दुर्योघन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं। तब उनमें पितामह और गुरु जैसे पूज्य मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही उसके ध्यान में यह बात थ्रा गई कि दूर्योधन की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिये उन गुरु जनो को ज्ञास्त्रों से मारने का दुष्कर कर्म भी मुक्ते करना पड़ेगा कि जो केवल कर्म में ही नहीं, प्रत्युत श्रयं में ही आसक्त हो गये हैं (गी. २. ५); श्रीर इसी से वह कहने लगा कि यद्यिप दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि "न पापे प्रतिपापः स्यात् " याले न्याय से मुक्ते भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, "यदि वे मेरी जान भी ले लें तो भी (गी. १. ४६)मेरा 'निर्वेर' अन्तःकरण से चुपचाप बैठे रहना ही उचित है।" अर्जुन की इसी शंका की दूर बहा देने के लिये गीताशास्त्र कि प्रवृत्ति हुई ग्रीर यही कारण है कि गीता में इस विषयका जैसा खुलासा किया गया है वैसा धौर किसी भी धर्मप्रन्थ में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ, बौद्ध भीर किश्चियन धर्म निर्वेरत्व के तत्त्व को विदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते है; परन्तु इनके धर्मग्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि (लोकसग्रह की श्रथवा धात्मसंरक्षा की भी परवा न करनेवाल) सर्व कर्मत्यागी संन्यासी पुरुष का व्यवहार, धीर (बुद्धि के अनासक्त एवं निर्वेर हो जाने पर भी उसी अनासक्त और निर्वेर बुध्दि से सारे बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवहार-ये दोनो सर्वांश में एक नहीं हो सकते। इसके विपरीत पश्चिमी चीतिशास्त्रवेत्ताओं के आगे वह बेढ़ब पहेली खडी है कि ईसा ने जो निवेरत्व का उपदेश किया है उसका जगत् की नीति से समृचित मेल कैसे मिलावें • श्रौर निट्शे नामक श्राधुनिक जर्मन पण्डित ने घ्रपने ग्रन्थों में यह मत डाँट के साथ लिखा है कि निवरत्व का यह धर्मतत्व गुलामिंगरी का और धातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म न

<sup>\*</sup> See Paulsen's System of Ethics, Book III. chap. X, (Eng. Trans.) and Nietzsche's Anti-Christ.

युरोपसंट को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रन्थो को देखने से ज्ञान होगा िन न केवल गीता,को प्रत्युत मनु को भी यह बात पूर्णतया अवगत ऋोर सम्मत यो कि सन्यास और कमयोग दोनों घर्ममार्गी में इस दिख्य में भेद करना चाहिये। क्योंकि मनु ने यह नियम " कुच्यन्तं न अतिकुच्येत्"-कोधित होनेवाले पर फिर क्षीय न करो ( मनु. ६, ४८ ) न गृहस्थवर्म में बतलाया है श्रीर न राजधर्म में; बतलाया है केवल यतिधर्म में हो । परन्तु प्राज कल के टीकाकार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इनमें कीन वचन किस मार्ग का है अथवा उसका कहां उपयोग फरना चाहिये; उन लोगो ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिध्दान्तो को गहुनगहु कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली ते प्रायः कर्न-योग के सच्चे सिध्दान्तो के सम्बन्ध में कैसा भ्रम पड़ जाता है, इसका वर्णन हम पाँचवे प्रकरण में कर श्राये है। गीता के टीकाकारों की इस भ्रामक पध्दित को छोड़ देने से सहज ही ज्ञान हो जाता है कि भागवतवर्मी कर्मयोगी 'निवेर'शब्द का बया अर्थ करते हैं। क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्थ को जैसा वर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्भक्त प्रत्हाद ने ही कहा है कि " तस्मानित्यं क्षमा तात ! पण्डितैरपवादिता " ( मभा. वन. २८. ८ ) –हे तात ! इसी हेतु से चतुर पुरुषो ने क्षमा के लिये सदा अपवाद बतलाये है। जो कर्म हमें दु.खदायी हो, वहीं कर्म करके दूसरो को दुःख न देने का, ग्रात्मीपम्य-दृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु बहाभारत में निर्णय किया है कि जिस समाज में श्रात्मीपम्य-दृष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-कि हमें भी दूसरे लोग दु.ख न दे-पालनेवाले न हो, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धर्म को पालेगा तो कोई लाभ न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियो से संबद्ध श्रर्थात् सापेक्ष है। श्रतएव श्राततायी पुरुष को मार डालने से जैसे श्रीहंसा धर्म में बट्टा नहीं लगता, वैसे ही दुष्टो को उचित शासन कर देने से साधुस्रो की स्नात्मीपम्य वृद्धि या निश्शत्रुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती। बल्कि दुष्टो के ग्रन्याय ना प्रतिकार कर दूसरो को बचा लेने का ध्येय ग्रवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर कि अपेक्षा किसी की भी बृंद्धि अधिक सम नहीं है, जब वह परमेश्वर भी साधुंओ कि रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर लोक-संग्रह किया करता है (गी. ४.७. थ्रोर ८) तव थ्रोर पुरुषों की वात ही क्या है! यह कहना भ्रमपूर्ण है कि " वसुषैव कुटुम्वकम् " रूपी बुद्धि हो जाने से श्रथवा फलाशा,छोड़ देने से पात्रता-ग्रपात्रता का ग्रथवा योग्यता-ग्रयोग्यता का भेद भी मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की श्राशा में ममत्ववृद्धि प्रधान होती है, श्रोर उसे छोडे विना पाप-पुण्य से छूटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुष को ग्रपना स्वार्थ साधने की ग्रावश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी श्रयोग्य त्रादमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो उस सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदिमियो की सहायता करने का, तथा योग्य साधुम्रो

एवं समाज की भी हानी करने का पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेर से, टक्कर लेनेवाला करोड्पित साहूकार यदि बाजार में तरकारीभाजी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह हरी घिनयां की गिंडु की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था में पहुँचा हुन्ना पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह ग्रर्थ नहीं है कि गाय का चारा मनुष्य को भ्रोर मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान ने गीता (१७. २०) में भी कहां है कि जो 'दातव्य' समभ कर सात्त्विक दान करना हो, वह भी '' देशे काले च पात्रे च " अर्थात् देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये। साथु पुरुषों की साम्यबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराजन उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम '<u>सर्वसहा '' है;</u> किन्तु यह ' सबँसहा ' भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवे मे उतने ही जोर का धक्का दे कर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है ! इससे भली भौति समभा जा सकता है कि मन में वैर न रहने पर भी ( अर्थात् निर्वेर ) प्रति कार कैसे किया जाता है। कर्मविपाक-प्रक्रिया में कह आये है कि इसी कार्ए से 'भगवान् भी " ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजान्यहम् " ( गी. ४. ११ )-जो मुभे जैसे भजते हैं, उन्हें में वैसे ही फल देता हुँ-इस प्रकार व्यवहार तो करते है परन्तु फिर भी " वैषम्य-नैर्धृण्य " दोषो से अलिप्त रहते है। इसी प्रकार व्यवहार भ्रथना कानून कायदे में भी खुनी आवमी को फाँसी की सजा देनेवाले न्यायाधीश को कोई जसका दुश्मन नहीं कहता। भ्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि जब बुद्धि निष्काम हो कर साम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसी का नुकसान हो ही जाय तो सम-'भाना चाहिये कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नही; भ्रथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर -जो काम करता है-फिर देखने में वह मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयडकर क्यों न हो-- उसके शुभ-श्रशुभ कल का बन्धन अथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४. १४; ६. २८ श्रीर १८. १७) । फौजदारी कानून में श्रात्मसंरक्षा के जो नियम है, वे इसी तत्त्व पर रचे गये है । कहते है कि जब लोगो ने मनु से राजा होने की प्रार्थना की, तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि " ग्रनाचार से चलनेवालों का शासन करने के लिये, राज्य को स्वीकार करके मैं पाप में नहीं पड़ा चाहता। " परन्तु जब लोगों ने यह वचन दिया कि, " तमबुवन् प्रजाः मा भीः कर्तृ नेनो गमिष्यित्" ( मभा शां ६७. २३ )-इरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, श्रापको तो रक्षा करने का पुर्व्य ही मिलेगा: और प्रतिज्ञा कि, '' प्रजा की रक्षा करने में जो खर्च लगेगा उसे हम लोग 'कर ' दे-कर पूरा करेंगे, " तब मनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे अचेतन सुष्टि का कभी न बदलनेवाला यह नियम है कि ' स्राघात के बराबर ही प्रत्याघात ' हुम्रा करता है; वैसे ही सचेतन

मृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि " जैसे को तैसा" होना चाहिये। वै साधा-रए। लोग, कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है, इस कर्मविपाक के नियम के विषय में अपनी ममत्व वृद्धि उत्पन्न कर हेते है, और क्रोध से अथवा हेप से ग्राघात की ग्रंपेक्षा अधिक प्रत्याघात करके ग्राघात का बदला लिया करते है; ग्रयवा ग्रपने से दुवले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक श्रपराध के लिये प्रतिकार-वृद्धि के निमित्त से उसको लूट कर ग्रपना फायदा कर लेने के लिये सदा प्रवृत्त होते हैं। किन्तु साधारए मनुष्यों के समान बदला भँजाने की, वैर की, ग्रभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या हुँव ते दुईलों को लूटने की ग्रथवा टेक से अपना श्रभिमान, शैली, सत्ता, श्रीर शक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे, उसकी शान्त, निर्वेर थ्रोर मनबुद्धि वैसे ही नहीं विगड़तो है जैसे कि अपने क्रपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लौटा देने से बुद्धि में, कोई भी बिकार नहीं उर-जता; ग्रीर छोकसग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघात स्वरूप कर्म करना उनका धर्म ग्रर्थात् फर्तव्य हो-जाता है कि, जिसमें दुव्हों का दबदबा बढ़ कर कहीं गरीबों पर प्रत्याचार न होने पावे (गी. ३. २४.)। गीता के सारे उनदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग पर समबुध्व से किया हुया घोर युध्द भी धर्म्य ग्रीर श्रेयस्कर है। वैरभाव न रख कर सब से वर्तना दुध्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर ख़का़ न होना श्रादि घर्मतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता कि 'निवेर 'शब्द का श्रयं केवल निष्क्रिय श्रथवा प्रतिकार-शून्य है; किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिर्फ इतना ही अर्थ मानता है कि वैर अर्थात् मन की दुष्ट वृध्दि छोड़ देनी चाहिये; ग्रीर जब कि कर्म किसी के छूटते हैं ही नहीं, तब उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये श्रथवा प्रतिकारार्थ जितने कर्म श्रावश्यक श्रीर शक्य हों, उतने कर्म मन में दुण्टवृध्दि को स्थान न दे कर केवल कर्त्तव्य समभ वैराग्य और निःसङ्ग वृध्वि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६)। श्रतः इस क्लोक (गी. ११. ५५) में सिर्फ 'निर्वेर र पद का प्रयोग न करते हुएं→

मत्कर्मकृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः।

निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 🛩

उसके पूर्व ही इस दूसरे महत्त्व के विशेषण का भी प्रयोग करके—िक, 'मत्कर्म-कृत्' ग्रर्थात् 'मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ परमेश्वरार्पण बृध्दि से सारे कर्म करने-वाला '—भगवान् ने गीता में निर्वेरत्व ग्रीर कर्म का, भिक्त की दृष्टि से, मेल मिला दिया है। इसी से शाडकरभाष्य तथा ग्रन्य टीकाग्रों में भी कहा है कि, इस इलोक में पूरे गीताशात्र का निचोड़ ग्रा गया है। गीता में यह कहीं भी नही बत-लाया कि बृध्दि को निर्वेर करने के लिये, या उसके निर्वेर हो चुकने पर भी सभी प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वेरत्व ग्रीर परमेश्वरार्पण बृध्दि से करने पर, कर्ता को उसका कोई भी पाप या दोष तो लगता ही नहीं। जलटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुव्हों का प्रतिकार किया गया है, उन्हों का ग्रात्मीयम्य-दृष्टि से कल्याए मनाने की बुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदा-हरए लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को, निर्वेर ग्रीर निष्पाप रामचंद्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब विभीषण हिचकने लगा तब रामचंद्र ने उसकी समकाया कि-

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्। 🗡 क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव॥

"(रावण का मन का) वैर मौत के साथ ही गया। हमारा (दुव्हों का नाश करने का) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा ही मेरा भी है। इसलिये इसका अग्नि-संस्कार कर "(वाल्मीकिरा. ६. १०९. २५) रामायण का यह तत्त्व भागवत (८. १९. १३) में भी एक स्थान पर बतलाया गया ही है, और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथ एँ है, कि भगवान ने जिन दुव्हों का संहार किया, उन्हों को फिर दयाल हो कर सद्यति वे जली, उनका रहस्य भी यही है। इन्हों सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है कि " उद्धत के लिये उद्धत होना चाहिये;" और महाभारत में भोज्म ने परशुराम से कहा है —

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेचं प्रवर्तयन् । नाधमें समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥

" अपने साथ जो जैसा बर्ताव करता है, उसके साथ वैसे ही बर्तने से न तो अधर्म (अनीति) होता है और न अकल्याए " (मभा उद्यो १७९ २०)। फिर आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश यूधिष्ठिर को किया है -

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घर्मः । 
मायाचारो मायया बाधितच्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

"अपने साथ जो जैसा बर्तता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है; मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिये" (मभा बां. १०९. २९ और उद्यो ३६. ७) ऐसे ही ऋग्वेद में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि — " त्वं माया-भिरनवद्य मायिनं ..... वृत्रं अदंयः।" (ऋ. १०. १४७. २; १. ८०. ७)— हे निष्पाप इन्द्र! मायावी वृत्र को तू ने माया से ही मारा है। और भारिव ने अपने किरातार्जुनीय काव्य मं भी ऋग्वेद के तत्त्व का ही अनुवाद इस प्रकार किया है —

X >

्र<sup>ह्म</sup> '

**赋**.

रापर

त्रजन्ति ते मुढिधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 🗸
"मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते है " (किरा.१.३०)

परन्तु यहाँ एक बात पर भ्रौर घ्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साचुता

से हो सकता हो, तो पहले साघुता से ही करे। क्यों कि दूसरा यदि दुप्ट हो तो उसी के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये—यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गांव का गांव श्रपनी नाक नहीं कटा लेता! श्रीर क्या कहे, यह घर्म है भी नहीं। इस "न पापे प्रतिपापः स्यात्" सुत्र का ठीक भावार्थ यही है; श्रीर इसी कारण से विदुरनीति में घृतराष्ट्र को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है कि "न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः "—जैसा व्यवहार स्वयं श्रपने लिये प्रतिकूल मालूम हो, वैसा वर्ताव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात् ही विदुर ने कहा है ~

अकोधेन जयेत्कोधं असाधुं साधुना जयेत्। 
जयेत्कदर्ये दानेन जयेत् सत्येन चानृतम् ॥

"(इसरे के) क्रोध को (अपनी) शान्ति से जीतै, हुष्ट को साधुता से जीतै, कृपए। को दान से जीतै और अनृत को सत्य से जीतै "(मभा उद्यो ३८. ७३, ७४)। पाली भाषा में बौद्धों का जो घम्मपद नामक नीतिग्रन्थ है, उसमें (२२३) इसी इलोक का हूवहू अनुवाद है —

अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने ।

शान्तिपर्व में युधिटिंठर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तत्त्व के गीरव का वर्णन इस प्रकार किया है—

कर्म चैतदसाधूना असाधुं साधुना जयेत्। धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥

" दुष्ट की ग्रसाधृता, ग्रथांत् दुष्ट कर्म, का साधृता से निवारण करना चाहिये; क्योंकि पाप कर्म से जीत लेने की अपेक्षा धर्म से ग्रथांत् नीति से मर जाना भी अयस्कर है" (शां. ९५. १६)। किन्तु ऐसे साधृता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मों का निवारण न होता हो, ग्रथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टो को नापसन्व हो तो, जो कांटा पुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको "कुण्टकेन्त्र कुण्टकम्" के न्याय से साधारण कांटे से ग्रथवा लोहे के कांटे—सुई—से ही बाहर निकाल डालना ग्रावश्यक है (दास. १९. ९. १२—३१)। क्योंकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान् के समान, धर्म की दृष्टि से साधु पुरुषों का भी पहला कर्त्तंट्य है। "साधृता से दुष्टता को जीते" इस वाक्य में ही पहले यही बात मानी गई है कि दुष्टता को जीत लेना ग्रथवा उसका निवारण करना साधु पुरुष का पहला कर्त्तंट्य है, फिर उसकी सिद्धि के लिये बतलाया है कि पहले किस उपाय को योजना करे। यदि साधृता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीधी श्रेगुलो से घी न निकले—तो " जैसे को तैसे " बन कर दुष्टता का निवारण करने से हमें, हमारे धर्मग्रन्थकार कभी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं करते कि दुष्टता के ग्रागे साधु पुरुष ग्रपना बितदान खुशी से किया करे। सदा

ष्त्रान रहे कि जो पुरुष अपने बुरे काओं से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता कि भ्रौर लोग मेरे साथ साधुता का बर्ताव करें। घर्मशास्त्र में स्पष्ट आ्राज्ञा है (मनु. ८.१९ ग्रीर ३५१) कि इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोई श्रसाधु काम लाचारी से करना पडे, तो उसकी जिम्मेदारी शुद्ध-बुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती; किन्तु इसका जिम्मेदार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है कि जिसके दुष्ट कर्मी का यह नतीजा है। स्वयं बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी इसी तत्त्व पर -लगाई है (देखो मिलिन्दप्र. ४. १. ३०-३४) । जड़ सृष्टि के व्यवहार में ये ग्राघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य और बिलकुल ठीक हीते हैं। परन्तु मनुष्य के व्यवहार - उसके इच्छाघीन है; भ्रौर ऊपर जिस त्रैलोक्य-चिन्तामिए। की मात्रा का उल्लेख किया है, उसके दुब्टों पर प्रयोग करने का निश्चिन विचार जिस धर्मज्ञान से होता हैं, वह बर्मज्ञान भी ग्रत्यन्त सूक्ष्म है; इस कारण विशेष प्रवसर पर बड़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुबिधा में पड़ जाते है कि, जो हम किया चाहते है वह योग्य है या अयोग्य, अथवा धर्म्य है या अधर्म्य-कि कर्म किनकर्मेति कवयोऽन्यत्र मोहिताः (गी. ४. १६) । ऐसे प्रवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा सदैव थोडे-बहुत स्वार्थ के पञ्जे में फँसे हुए पुरुषो की पण्डिताई पर, या केवल अपने सार-असार विचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बैठे; बल्कि पूर्ण ग्रवस्था में पहुँचे हुए पर-मावधि के साधुपुरुष की शुद्धबृद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरुके निर्एाय को प्रमाण मान । वयोकि अनरा ताकिक पाण्डित्य जितना अधिक होगा, दलीलें भी उतनी ही श्रधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धवृद्धि के कोरे पाण्डित्य से ऐसे विकट प्रदनो का कभी सच्चा और समाधानकारक निर्णय नहीं हो पाता; अतएव उसकी शुद्ध भ्रौर निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये। जो शास्त्रकार भ्रत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है और यही कारण है जो भगवान् ने प्रर्जुन से कहा है-"तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ" (ंगी. १६. २४) <sup>©</sup>कार्य-श्रकार्य का निर्एय करने में तुके शास्त्र को प्रमाए मानना चाहिये। तर्थापि यह न भूल जाना चाहिये कि कालम।न के अनुसार इवेत-केतु जैसे भागे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों में भी फुर्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है।

निवेंर और ज्ञान्त साध पुरुषों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो गैर-समभ देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त-हो गया है, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का आज कल चारो और दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि निवेंर होने से निध्यतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा ही नहीं है उसे, जगत् में दुप्टो की प्रबलता फैले तो और न फैले तो, करना ही क्या है, उसकी जान रहे चाहे चली जाय, सब एक ही सा है। किन्तु पूर्णविस्था

में पहेंचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में ग्रात्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि सभी के साय निवरता का व्यवहार किया करे, तथापि अनासक्त-बुद्धि से पात्रता-अपात्रता का सार-ग्रसार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नही चूकते; श्रीर कर्मयोग कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की साम्य बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं ब्राने देते। गीताधर्न-प्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्त्व को मान लेने पर कुलाभिमान ग्रीर देशाभिमान ग्रादि कर्त्तव्य-धर्मो की भी कर्मयोग-शास्त्र के श्रनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है। यद्यपि यह श्रन्तिम सिध्दान्त है कि समग्र मानव जाति का-प्राणिमात्र का-जिससे हित होता हो वही धर्म है, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, धर्मा-भिमान भ्रौर देशाभिमान भ्रादि चढ्ती हुई सीड़ियों की भ्रावश्यकता तो कभी भी नष्ट होने की नहीं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार श्रगुणोपासना श्रावश्यक है, उसी प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की ऐसी वृध्दि पाने के लिये कुलाभिमान जात्यभिमान और देशाभिमान ग्रादि की ग्रावश्यकता है; एवं समाज की प्रत्येक पीढी इसी जीने से ऊपर चढ़ती है, इस कारण इसी जीने को सदैव ही स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही जब अपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे की सीढ़ी पर हो, तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि में अकेला ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है कि परस्पर व्यवहार में "जैसे को तैसा" न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेणी नालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के ग्रन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसद्भग पर आवश्यक रहता है। इसमें कोई शब्दका नहीं, कि सुधरते-सुधरते जगत् के सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ,ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि वे प्राणिमात्र में म्रात्मा की एकता को पहचानने लगें; म्रन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने की ग्राशा रखता कुछ ग्रनुचित भी नहीं है। परन्तु ग्रात्मोन्नति की परमा-विश्व की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्रों श्रयवा समाजो की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान श्रादि धर्मी का ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो श्रपने-श्रपने समाजों को उन-उन समयों में श्रेयस्कर हो । इसके श्रतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी घ्यान देना चाहिये कि मञ्जिल दर मञ्जिल तैयारी करके इमारत वन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाली की, या सूर्य होने से अग्नि की, ग्रावश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूतहित की श्रन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, बरन् कुलाभिमान की भी श्रावश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें तो, कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; श्रौर देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मैक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं होता । श्रर्थात् सम्राज की पूर्ण श्रवस्या में भी साम्यवृद्धि के ही समान, देशाभिमान और कुलाभिमान आदि

धर्मों की भी सदैव ज़रूरत रहती ही है। किन्तु केवल ग्रपने ही देश के ग्रिममान को परम साध्य मान लेने से, जैसे एक राष्ट्र ग्रपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का मन-माना नुकसान करने के लिये तैयार रहता है, वैसी बात सर्वभूतिहत को परमसाध्या मानने से नहीं होती। कुलाभिसान, देशाभिमान ग्रीर ग्रन्त में, पूरी मनुष्यजाति के हित में यदि विरोध ग्राने लगे तो साम्यबुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का, यह महत्त्वपूर्ण श्रीर विशेष कथन है कि उच्च अेणी के धर्मों कि सिध्दि के लिये निम्न श्रेणी के धर्मों को छोड़ दे। विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है कि युध्द में कुल का क्षय हो जावेगा, ग्रतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाण्डवों को राज्य का भाग न देने की श्रपेक्षा, यदि दूर्योधन न सुने तो उसे - (लड़का भले ही हो) ग्रवेले को छोड़ देना ही उचित है, ग्रीर इसके समर्थन में यह इलोक कहा है —

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥

" कुल के ( बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को ग्रौर पूरे लोकसमूह के लिये गाँव को , एवं आत्मा के लिय पृथ्वी को छोड़ दे " ( मभा-आदि. ११५. ३६; मभा. ६१. ११ ) । इस इलोक के पहले और तीसरे चरेए का सात्पर्य वही है कि जिसका उल्लेख अपर किया गया है और चौथे चरण में आत्म-रक्षा का तत्त्व बतलाया गया है। ' ग्रात्म ' शद्ध सामान्य सर्वनाम है, इससे यह आत्मरक्षा का तत्त्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोक-समूह को, जाति को, देश को प्रथवा,राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है; ग्रीर कुल के लियं एक पुरुष की, ग्राम के लिये कुल की, एवं देश के लिये ग्राम की छोड़ देने की क्षमञः चढ़ती हुई दश् प्राचीन प्रणाली पर जब हम घ्यान देते है तव स्पष्ट देख पड़ता है कि आत्म कह का अर्थ इन सब की अपेक्षा इस स्थल पर अधिक महत्त्व का है। फिर भी कुछ मतलबी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का कसी कभी विपरीत अर्थात् निरा स्वार्थप्रघान अर्थ किय। करते है; अतएव यहाँ कह देना चाहिये कि श्रात्मरक्षा का यह तत्त्व ग्रापमतलबीपन का नहीं है। क्योंकि, जिन शास्त्रकारों ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाक-पन्य को राक्षसी बतलाया है (देखो गी. अ. १६ ), सम्भव नहीं है कि वे ही , स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत् की डुबाने के लिये कहें। ऊपर के क्लोक में 'श्रर्थें' शह का श्रर्थ सिर्फ स्वार्यप्रधान नहीं है, किन्तु " सङ्कट भ्राने पर उसके निवारणार्थ " ऐसा करना चाहिये; और कोशकारों ने भी यही अर्थ किया है। आपमतलबीपन सौर आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर हैं। कामोपभोग की इच्छा श्रथवा लोभ से श्रपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 🗸 नुक्सान करना आपमतलबीपन है। यह अमानुषी और निन्छ है। उक्त क्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है कि एक के हित की अपेक्षा अनेंको के हित पर सड़ैव ध्यान देना चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही धात्मा रहने के कारण , प्रत्येक मनुष्य को इस जगत में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है; श्रीर इस

मर्वमान्य महत्त्र के नैसर्पिक स्वत्व की ग्रीर दुर्लक्ष्य कर जगत् के किसी भी एक स्त्रक्ति की या समाज की हानि करने का आधिकार, दूतरे किसी व्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कदानि प्राप्त नहीं हो सकता—िकर चाहे वह समाज बल ग्रीर मंट्या में कितना ही चड़ा-खड़ा क्यो न हो, अथवा उसके पास छोना-कपटी करने के माधन दूसरों से श्रधिक क्यो न हो । यदि कोई इस युक्ति का श्रवलम्बन करे कि एक की अपेक्षा, ग्रयवा थोड़ो की ग्रपेक्षा बहुतों का हिंत ग्रधिक योग्यता का है, श्रीर इस युक्ति मे, सत्या में अधिक बढे हुए समाज के स्वायी बर्ताव का समर्थन करे, तो यह युक्ति-वाद केवल राक्षसी सममा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि श्रन्याय से वर्तने लगें तो बहुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेक्षा भी,श्रात्म-रक्षा ग्रयात् श्रपने बचाव का नैतिक हक और भी ग्रधिक सबल हो जाता है; यही उक्त चीये चरण का भावार्थ है; ग्रीर पहले तीन चरणो में जिस ग्रर्थ का वर्णन है, उसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते से उसे उनके साथ ही बतला दिया है। इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि हम स्वयं जीवित रहेगे तो लोक-कल्याएा भी कर सकेगे। श्रतएव लोकहित की वृष्टि से विचार करें तो भी विक्वामित्र के समान यही कहना पड़ता है कि " जीवन धर्ममवाध्नुयात् "-जियेंगे तो धर्म भी करेंगे; श्रयवा कालिदास के श्रनुसार यही कहना पड़ता है कि / " र्रारीरमाछ खलु धर्मसायनम् " ( कुमा ५. ३३ )-शरीर ही सब धर्मों का मूल साधन है; या मनु के कथनानुसार व्हना पड़ता है कि " आत्मान सततं रक्षेत् " स्वय अपनी रक्षा सदा-सर्वदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरक्षा का हक सारे जगत् के हित की श्रवेका इस प्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे प्रकरण में कह बाये है कि कुछ अवसरी पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अथटा परोपकार के लिये स्वयं अपनी ही इच्छा से सायु लोग अपनी जान पर खेल जाते है । उनत क्लोक के पहले तीन चरणो में यहि तत्त्व वर्णित है। एसे प्रसङ्ग पर मनुष्य श्रात्मरक्षा के श्रपने श्रेष्ठ स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समभी जाती है। तथापि श्रचूक यह निश्चय कर देने के लिये, कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते है, निरा पाण्डित्य या तर्कशिक्त पूर्ण समर्थ नहीं है; इसलियं, धृतराष्ट्र के उल्लिखित कथानक से यह वात प्रगट होती है कि विचार करनेवाले मनुष्य का ग्रन्तःकरण पहले से ही शुद्ध ग्रीर सम रहना चाहिये। महाभारत में ही कहा है कि घृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे विदुर के उपदेश को समभ न सके, परन्तु पुत्र-प्रेम उनकी वृद्धि को सम होने कहाँ देता था। कुचेर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलात्मैनय, देशात्मैक्य या धर्मा-त्मैक्य श्रादि निम्नश्रेणी की एकताश्रों का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। ब्रह्मात्मैक्य में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशवर्म, कुलवर्म आदि सकुचित वर्मी का श्रयवा सर्वभूतिहत के व्यापक धर्म का-अर्थात् इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के

अनुसार, अथवा ब्रात्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, उसको उसी धर्म का—उपदेश करके जगत् के धारण-पोषण का, काम साधु लोग करते रहते है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा-भिमान ही मुख्य सद्गुए। हो रहा है, ग्रौर सुघरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों ग्रौर तैयारियों में ग्रपने ज्ञान का, कुशलता का ग्रीर द्रव्य का उपयोग किया करते है कि पास-पड़ोस के शत्रु-देशीय बहुत से लोगों को प्रसंग पड़ने पर थोड़े ही समय में हम क्यों कर जानसे मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर ग्रीर कोन्ट प्रभृति पण्डितों ने ग्रपने ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को ही नीतिदृष्टचा मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; श्रौर जो श्राक्षेप इन 🔭 लोगों के प्रतिपादित तत्व पर हो नहीं सकता, वही ग्राक्षेप हम नहीं समकते कि श्रध्यात्म-दृष्टचा प्राप्त होनेवाले सर्वभृतात्मैक्य-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार--बहुत हुआ तो ज़रा कुशादह श्रर्थातु बाढ़ के लिये गुञ्जायंश रख कर--जैसे ब्योंताना पड़ते है, वैसे ही सर्वभूता-हमैक्य-बृद्धि की भी बात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूताहमैक्य बृद्धि से उसके आगो जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा उसकी अपेक्षा ज़रा सा और आगे का, होगा तभी वह उसकी श्रेयस्कर हो सकता है; उसके सामर्थ्य की अपेक्षा बहुत अञ्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। परबह्म की कोई सीमा न होने पर भी उपनिषदों में उसकी 'उपासना की कम-कम से बढती हुई सीढ़ियां बतलाने का यही कारण है; और जिस समाज में सभी स्थितप्रज्ञ हों, वहाँ क्षात्र धर्म की ज़रूरत नि हो तो भी जगत् के अन्याग्य समाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके " आत्मानं सततं रक्षेत् " के ढरें पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था में क्षात्र धर्म का संग्रह किया गया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने अपने ग्रन्थ में जिस समाज-व्यवस्था को अत्यन्त उत्तम बतलाया है, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास से युद्धकला में प्रवीण वर्ग की समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही देख पड़ेगा कि तत्वज्ञानी लोग परमाविध के शुद्ध श्रौर उच्च स्थित के विचारों में ही डूबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन अपूर्ण समाज-व्यवस्था का विचार करने से भी कभी नहीं चूकते।

उपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, ज्ञान्त ब्रौर प्राणिमात्र में निर्वेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य ब्रज्ञानी लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी कर्म-संन्यास-ग्राश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल ब्रौर परिस्थिति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हे उपदेश देवे; ग्रपने निष्काम कर्त्तव्य-ग्रावरण से सद्व्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष ग्रादर्श दिखला

गी. र. २६

कर, सब को धीरे घीरे ययासम्भव झान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगावे; बस यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा घर्म है। समय-समय पर श्रवतार ले कर भगवान् भी यही काम किया करते हैं; श्रौर ज्ञानी पुरुष को भी यही श्रादर्श मान फल पर ध्यान देते हुए इस जगत् का अपना कर्त्तंब्य शुद्ध अर्थात् निष्काम-बुद्धि से सदैव ययाशक्ति करते रहना चाहिये। गीताशास्त्र का सारांश यही है कि इस प्रकार फे फर्तंच्य-पालन में यदि मृत्यु भी श्रा जावे तो वड़े आनन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये (गी. ३. ३५)-ग्रपने कर्तव्य ग्रर्थात् धर्म को न छोडना चाहिये। इसे ही लोकसंग्रह ग्रथवा कर्मयोग कहते है। न केवल वेदान्त ही, बरन् उसके श्राधार पर साथ ही साथ कर्म-ग्रकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख मांगने की तैयारी करनेवाला म्रजुंन आगे चल कर स्वधर्म-म्रनुसार युद्ध करने के लिये-सिर्फ इसी लिये नहीं कि भगवान् कहते हैं, बरन् अपनी राजी से—प्रवृत्त हो गया । स्थित-प्रज्ञ की साम्यवृद्धि का यही तस्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुन्ना है, कर्मयोगशास्त्र का मूल श्राघार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके श्राघार से हमने बतलाया है कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है। हमते इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी बातो का संक्षिप्त निरूपण किया है कि श्रात्मीपम्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये; 'जैसे को तैसीं'-वाले न्याय से अथवा पात्रता-ग्रपात्रता के कारण सब से बडे-चढे हुए नीति-धर्म में कीन से भेद होते है, ग्रथवा श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में बतंनेवाले साधु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म फैसे स्वीकार करने पढ़ते है। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, झींहसा, सत्य श्रीर श्रस्तेय श्रादि नित्य धर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता है। श्राज कल की श्रपूर्ण समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के श्रनुसार इन नीति-धर्मों में कहाँ श्रीर कीन सा फ़र्क करना ठीक होगा, यदि इन धर्मों में से प्रत्येक पर एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्य लिखा जाय तो भी यह विषय समाप्त न होगा; भ्रौर यह भगवद्गीता का मुख्य उद्देश भी नहीं है। इस ग्रन्थ के दूसरे ही प्रकरणमें इसका विग्दर्शन करा श्राये है कि श्रहिंसा श्रीर सत्य, सत्य श्रीर श्रात्मरक्षा, श्रात्मरक्षा श्रीर शान्ति श्रादि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्त्तव्य-स्रकर्त्तव्य का सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निविचाद है कि ऐसे अवसर पर साधु पुरुष " नीति-धमं, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थ श्रीर सर्वभूतहित" श्रादि बातो का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-श्रकार्य का निर्णय किया करते है श्रीर महाभारत में श्येन ने शिबि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी है। सिज्विक नामक अंग्रेज ग्रन्थ-कार ने श्रपने नीतिशास्त्र विषयक ग्रन्थ में इसी श्रर्थ का विस्तार-सिंहत दर्शन श्रनेक उदाहरए। ले कर किया है । किन्तु कुछ पिक्वमी पिण्डित इतने ही से यह ग्रनुमान मान करते हैं कि स्वार्य और परार्थ के सार-ग्रसार का विचार करना ही शीति-

निर्णय का तत्त्व है, परन्तु इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का कथन है कि यह सार-ग्रसार का विचार ग्रनेक बार इतना सूक्ष्म ग्रौर प्रनेकान्तिक, ग्रर्थात् ग्रनेक श्रनुमान निष्पन्न कर देने-वाला, होता है कि यदि यह साम्यबुद्धि "जैसा मै, वैसा दूसरा" ही मन में सोलहों ग्राने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-ग्रसार के विचार से कर्त्तव्य-ग्रकर्त्तव्य का सदैव अचुक निर्णय होना सम्भव नहीं है भ्रौर फिर ऐसी घटना हो जानें की भी सम्भावना रहती है जैसे कि ' मोर नाचता है, इसलिये मोरनी भी नाचने लगती है। ' अर्थात् " देखा-देखी सार्ध ्जोग, छीजै काया, बाढ़ै रोग " इस लोकोक्ति के 'श्रनुसार ढोग फैल सकेगा श्रौर समाज की हानी होगी । मिल प्रभृति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों के उपपादन में यही तो मुख्य श्रपूर्णता है। गरुड़ अपट कर श्रपने पञ्जे से मेमने को श्राकाश में उठा ले जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कौवा भी ऐसा ही करने लगे तो बोखा खाये बिना न रहेगा। इसी लिये गीता कहती है कि साधु पुरुषों की निरी अपरी युक्तियों पर ही अवलम्बित मत रहो, अन्तःकरण में संदैव जागृत रहनेवाली साम्यबुद्धि की ही अन्त में शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कर्मयोगशास्त्र की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि ही है। अर्वाचीन आधिभौतिक पण्डितों में से कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात् 'अधिकांश लोगों के आधिक सुख ' को नीति का मूलतृत्व वतलाते है। परन्तु हम चौथे प्रकरण में यह दिखला थ्राये है कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों की उप-योगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी ब्रवहय ही करना पड़ता है कि कर्त्ता की बुद्धि कहाँ तक शुद्ध है। कमें के बाह्य परिएएमों के सार-ग्रसार का विचार करना चतुराई का और दूरदर्शिता का लक्षण है सही; परन्तु दूरदिर्शिता और नीति दोनों शब्द समानार्थंक नहीं है । इसी से हमारे शास्त्र कार कहते है कि निरे बाह्य कर्म के सार-ग्रसार-विचार की इस कोरी व्यापारी किया में सद्वर्ताव का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का मूल ग्राधार है। मनुष्य की ग्रर्थात् जीवात्मा की पूर्ण अवस्था का योग्य विचार करे तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे द्यादमी होशियार होते है; परन्तु इस बात के जानने योग्यं कोरे ब्रह्मज्ञान को ही— कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगो का अधिक सुख, काहे में है-इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता । जिसका मन या अन्तः करण शुद्ध ह, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। और तो क्या, यह भी कह सकते है कि जिसका अन्तः करण निर्मल, निर्वेर भ्रीर शुद्ध नहीं है वह यदि बाहच कर्मों के दिखाऊ बर्ताव में पड़ कर तदनुसार बर्ते तो उस पुरुष के ढोंगी बन जाने की भी सम्भावना है (देखों गी. ३.६)। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्य बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पड़ता है कि कठिन समस्या ग्राने पर धर्म-श्रधर्म का निर्ण्य कराने

के लिये ज्ञानी साधू पुरुषो की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भयडकर रोग होने पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सहायता के उसके निदान ग्रीर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धर्म-श्रधर्म-निर्णय के विकट प्रसद्धग पर यदि कोई सत्पुरुषों की मदद न ले, श्रीर यह श्रभिमान रखे कि मैं ' श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुल-' वाले एक ही सायन से धर्म-ध्रधर्म का अचूक निर्एंय आप ही कर लूंगा, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। साम्यवृद्धि को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये; भ्रौर इस कम से संसार भर के मनुष्यों की बृद्धि जब पूर्ण साम्य अवस्या में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम साघ्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण श्रवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी । कार्य श्रकार्य-शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुई है स्रौर इस कारण उसकी इमारत की भी साम्यवृद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये। परन्तु इतनी दूर न जा कर यदि नीतिमत्ता की केवल लौकिक कसीटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता का साम्यवृद्धिवाला पक्ष ही पाञ्चात्य आधिभौतिक या आधिदैवत पन्य की अपेक्षा. श्रधिक योग्यता का श्रोर मार्मिक सिद्ध होता है। यह बात श्रागे पन्द्रहवे प्रकरण में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपए। का जो एक महत्त्व-पूर्ण भाग ग्रंभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर लेना चाहिये।

## तेरहवाँ प्रकरण।

## भक्तिमार्ग 🕒

सर्वधर्मीन् परित्यज्य मामेकं शरणं वृज ।

गीता. १८. ६६।

अ व तक अध्यात्म दृष्टि से इन बातों का विचार किया, गया कि सर्वभूता-स्मैक्यरूपी निष्काम-बृद्धि ही कर्मयोग की श्रीर मोक्ष की भी जड़ है, यह शुद्धबृद्धि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से प्राप्त होती है, और इसी शुद्ध-बृद्धि से प्रत्येक मनुष्य को ग्रपने जन्म भर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्त्तव्यकर्मी का पालन करना चाहिये। परन्तु इतने ही से भगवद्गीतामें प्रतिपादन विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि बह्मात्मैक्य-ज्ञान ही केवल सत्य और ग्रन्तिम साध्य है, तथा "उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है " (गी. ४. ३८) ; तथापि अब तक उसके विषय में जो विचार किया गया और उसकी सहायता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है। इसलिये सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विषय की पूरी तरह से समभने के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; और यदि किसी मनुष्य की तीव न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से हाथ घो बैठना चाहिये ? सच कहा जाय तो यह शक्तका भी कुछ अनुचित नहीं देख पड़ती। यदि कोई कहे-"जब कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी, नाम-रूपात्मक माया से ग्राच्छादित तुम्हारे उस ग्रमृतस्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय 'नेति नेति 'कह कर चुप हो जाते है, तब हमारे समान साधारण जनो की समक में वह कैसे भावे ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाश्रो जिससे तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी ब्रल्प प्रहणु-ज्ञक्ति से समऋ'में ब्रा जावे; -तो इसमें उसका क्या दोष है ? गीता और कठोपनिषद् (गी. २. २९; क. २. ७ ) में कहा है, कि श्राद्यर्य-चिकत हो कर श्रात्मा ( ब्रह्म ) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत है, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-ग्रन्थों में इस विषय पर एक बोधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाष्कलि ने बाह्व से कहा

<sup>\* &</sup>quot;सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वर—प्राप्ति के साधनों को छोड़ मेरी ही शरण में आ | मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा डर मत |" इस श्लोक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अन्त में किया है । सो देखिये।

'हे महाराज! मुझे कृपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते है, तब बाह्न कुछ भी नहीं बोले। बाव्किल ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्र चुप ही रहे! जब ऐसा ही चार पांच बार हुआ तब बाह ने बाष्कित से कहा " अरे! में तेरे प्रश्नों का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समभ में नहीं भ्राया-में क्या करूँ ? ब्रह्म-स्यरूप किसी प्रकार वतलाया नहीं जा सकता; इसलिये जानत होता प्रथात् चुप <u>रह्ना ही सच्चा बहा-लक्षण है ! समका ? " (वे सू. शांमा ३ २ १७) । सारांश,</u> जिस दृश्य-सृष्टि-त्रिलक्षण्, श्रनिर्वाच्य श्रौर श्रचिन्त्य परब्रह्म का यह क्णंन है-कि वह मुह बन्द कर बतलाया जा सकता है, ग्रांबों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं, और समक में न ग्राने पर वह मालूम होने लगता है (केन. २.११)-उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे श्रीर उसके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कँसे मिलेगी ? जव परमेश्वर-स्वरूप का श्रनुभवात्मक श्रीर यथायं ज्ञान ऐसा होते, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही श्रात्मा प्रतीत होने लगं, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; श्रौर ऐसी उन्नति कर लेने के लिये तीय बृद्धि के अतिरियत कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लाखों-करोडों मनुष्यों को ब्रह्म-प्राप्ति की ब्राज्ञा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहें कि बुद्धिमान् लोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई मतभेद दिखाई देते है; ग्रीर यदि यह कहे कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह वात आप ही श्राप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये " विख्वास ग्रयवा श्रद्धा रखना" भी वृद्धि के श्रतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति अथवा फलदूपता श्रद्धा के विना नहीं होती। यह कहना—िक सब ज्ञान केवल बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनीवृत्ति की सहायता आवश्यक नहीं-उन पंडितों का वृथाभिमान है जिनकी वृद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त लीजिये कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा। हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को ग्रत्यन्त निश्चित मानते है। क्यों ? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस अम को हमेशा श्रप्रडित देखा है। परन्तु कुछ श्रधिक विचार करने से मालूम होगा, कि 'हमने अयवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे सूर्य को निकलते देया है, ' यह बात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारण नही हो सकती; अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नहीं होता; ययार्थ में सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण है। ग्रन्छा, भ्रव यदि 'हमारा नूर्य को प्रतिदिन देखना' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा? दीर्घ काल तक किसी वस्तु का यम एक सा श्रवाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या

श्रद्धा हो तो है न, कि वह कम ग्रागे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा। यद्यपि हम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम " अनुमान" दे दिया करते है; तो भी यह ध्यानं में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है, किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्तू को शक्कर मीठी लगती है, इसलिये छुन्तू की भी वह मीठी लगेगी—यह जो निश्चय हम लोग किया करते है वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है कि मुझे शक्कर मीठी लगती है, तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है सही, परन्तु इससे भी श्रागे बढ़ कर जब हम कह सकते है कि शक्कर सब मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये बिना काम नहीं चल सकता। रेखागिएत या भूमितिशास्त्र का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती है जो चाहे जितनी बढाई जावें तो भी ग्रापस में नहीं मिलती, कहना नहीं होगा कि इस तत्त्व को अपने घ्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव ' के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पडता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम ग्रादि नैर्सागक मनोवृत्तियों से ही चलते है; इन वृत्तियों को रोकने के सिवा वृद्धि दूसरा कोई कार्य नहीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है, तब आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनोवृत्ति के द्वारा ही हुआ करता है। इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार में हो चुकी हैं। सारांश यह है, कि बृद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये और आगे आचरण तथा कृति, में उसकी फलद्रूपता होने के लिये इस ज्ञान की हमेशा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कर्त्तव्य-प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोवृत्तियों की ग्रावश्यकता होती है, धौर जो ज्ञान इन मनीवृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, श्रौर जिस ज्ञान को उनकी सहायता श्रपेक्षित नहीं होती, उसे सूखा, कोरा, कर्कश, श्रधूरा, बांक्स या क्च्चा ज्ञान समझना चाहिये। जैसे बिना बारुद के केवल गोली से बंदूक नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा थ्रादि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना, केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता )यह सिद्धान्त हमारे, प्राचीन ऋषियो को भली भाँति मालूम था। उदाहरण के लिये छांदोग्योपनिषद् में वाणित यह कथा लीजिये (छां ६. १२): एक दिन क्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि अव्यक्त और सूक्ष्म परब्रह्म ही सब दृश्य जगत् का मूल कारण है, व्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले श्राश्रो श्रीर देखो कि उसके भीतर क्या है। इवेतकेंतु ने वैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा 'इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने है। " उसके पिता ने फिर कहा कि उन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे तोड कर देखो और बतलाओं कि उस के भीतर क्या है ? क्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा कि इसके भीतर कुछ नहीं है। तब पिता ने कहा "श्ररे! यह जो तुम 'कुछ नहीं

कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ है"; और अन्त में यह उपदेश दिया कि 'श्रद्धस्व ' अर्थात् इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख मुंह से हीं 'हां' मत कहो, किन्तु उसके ग्रामें भी चलो, यानी इस तत्त्व को ग्रपने हृदय में प्रच्छी तरह जमने दो और प्राचरण या कृति में दिखाई देने दो। सारांश, यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की श्रावश्यकता है, कि सूर्य का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि इस बात को पूर्ण-तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सर्वकर्तृ, सर्वज्ञ, स्वतंत्र ग्रीर चैतन्यरूप है-पहले हम लोगो को, जहाँ तक जा सके, बुध्दि रूपी बटोही का ग्रवलम्बन करना चाहिये, परन्तु ग्रागे, उसके ग्रनुरोध से, कुछ दूर तो श्रवश्यही श्रद्धा तथा प्रेम की पगड़ंड़ी से ही जाना चाहिये। देखिये, मैं जिसे मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य और पूज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समभते है या नैय्यायिकों के ज्ञास्त्रीय शब्दावर्डंबर के अनुसार " गर्भघारण-प्रसवादिस्त्रीत्वसामान्यावच्छेदकावछिन्नव्यक्तिविशेषः " सम्भते है । इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज श्रा सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा श्रीर प्रेम के साँचे में ढाला जाता है तब उसमें कैसा अनन्तर हो जाता है। इसी कारण से गीता (६.४७) में कहा है कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धावान श्रेष्ठ है; ग्रीर ऐसा ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये है, अध्यात्मशास्त्र में भी किया गया है, कि इदियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चितन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप का निर्एय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये- " प्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तकेंएा चिन्तयेत्।"

यदि यही एक ग्रड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण परब्रह्म का ज्ञान होना फठिन है, तो बुद्धिमान् पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो श्रधिक विश्वसनीय होगे उन्हों के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन, जावेगा (गी. १३. २५)। तर्कशास्त्र में इस उपाय को "श्राप्तवचनप्रमाण " कहते है। 'ग्राप्त' का श्रयं विश्वसनीय पुरुष है। जगत् के व्यवहार पर दृष्टि डालने से यही दिखाई देगा, कि हज़ारो लोग ग्राप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही श्रपना व्यवहार चलाते हैं। दो पचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते, ग्रथवा एक पर एक लिएने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते हैं; इस विषय की उपपत्ति या कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तो को सत्य मान कर हो जगत् का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जिन्हे इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई १ मील है या दस मील। परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछता है कि हिमालय की ऊँचाई कितनी है, तब भूगोल को पुरुष में पड़ी हुई "तेईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरुत्त ही बतला

देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि "ब्रह्म कैसा है" तो यह उत्तर देने में क्या हानि है कि वह " निर्गुए " है ? वह सचमूच ही निर्गुए है या नहीं, इस बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये सामान्य लोगों म बुद्धि की तीव्रता भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वारा कुछ ऐसा मनी-धर्म नहीं है जो महाबुद्धिमान् पुरुषों में ही पाया जाय । श्रज्ञ-जनों| में भी श्रद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती । श्रौर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग श्रपने सैकड़ो सांसा-रिक व्यवहार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदि वे बहा को निर्गुए मान लेवें तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता श्मोक्ष-धर्म का इतिहास पढ़ने से मालूम होगा, कि जब ज्ञाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूपे की मीमांसा कर उसे निर्गुए। बतलाया, उसके पहले ही मनुष्य ने केवल श्रपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नारावान और ग्रनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षण कोई एक तत्त्व है, जो ग्रना द्यंत, श्रमृत, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र श्रीर सर्वव्यापी है; और, मनुष्ये उसी समय से उस तत्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला आया है। यह सच है कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु श्राधि-भौतिकशास्त्र में भी यही कम देख पड़ता है कि पहले ग्रनुभव होता है और पश्चात् उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है। उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य को पृथ्वी के ( अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षएं की कल्पना सूभने के पहले ही यह बात ब्रनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुन्ना फल नीचे पथ्वी पर गिर,पड़ता है। भ्रध्यात्मशास्त्र को, भी यही नियम उपयुक्त है। श्रद्धा से प्राप्त हए ज्ञान की जाँच करना श्रीर उसकी उपपत्ति की खोज करना बृद्धि का काम है सही: परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल अस है।

्यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय कि बहा निर्गुण है, तो इसमें सन्देह नहीं कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा सकता है (गी. १३. २५)। परन्तु नवें अकरण के जन्त में कह चुके है कि द्वाह्मी स्थित या सिद्धावस्था की प्रान्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्यं का परमसाध्य या अंतिन ध्येय है, और उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, कि बहा निर्गुण ह, किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का प्रवेश हृदय में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के द्वारा बहात्मैक्य बृद्धि हो हमारा देह स्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूर्वक चिन्तन करके मनको तदाकार करना ही एक सुलभ उपाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित ह और इसी को उपासना या मिक्त कहते हैं। मिक्त का लक्षण शाण्डित्य सूत्र (२) में इस प्रकार है कि "सा (भिक्तः) परानुरिक्तिरीक्तरे:"—ईश्वर के प्रति पर अर्थात् निरित्यय जो प्रेम है उसे भिक्त कहते हैं। पर शब्द का

सर्थ केवल निरितशय हो नहीं है; किन्तु भागवतपुराए में कहा है, कि इह प्रेम् निहेंतुक, निष्काम भौर निरंतर हो—" अहेतुक्यध्यविहता या भिक्तः पुरुवोक्तमे " (भाग. ३. २९. १२)। कारए यह है कि, जब भिक्त इस हेतु से की जाती कि "है ईश्वर! मुक्ते कुछ दे" तब वैदिक यत-यागादिक काम्य कर्मों के समान उसे भी कुछ न कुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी भिक्त राजस कहलाती है भीर उससे बिस की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती। जब कि चिस्त कि शुद्धि ही पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा कि भाष्यात्मिक उसति में भीर मोक्त की प्राप्त में भी बाया था जायगी। अध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्कामता का तस्त्र इस प्रकार भिक्त-मार्ग में भी बना रहता है। श्रीर इसी लिये गीता में भगवद्-भक्तों की चार श्रीएत्यां करके कहा है, कि जो 'ग्रर्थायीं' है, मानी जो कुछ पाने के हेतु परमेश्वर की भिक्त करता है यह निकृष्ट श्रेणी का भक्त है; श्रीर परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण जो स्वयं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता (गी ३. १८), परन्तु नारद श्रादिको के समान जो 'ज्ञानी' पुरुष केवल कर्तब्य-बुद्धि से ही परमेश्वर की भिक्त करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ है (गी. ७.१६–१८)। यह भिक्त भागवतपुराण (७. ५.२३) वे अनुसार नी प्रकार की है, जैसे —

> श्रवणं कोर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारद के भिवतसूत्र में इसी भिवत के ग्यारह भेद किये गये हैं ( ना. सू. ८२ )। परन्तु भक्ति के इन सब भेदो का निरूपण दासबोध ग्रादि ग्रनेक भाषा-ग्रंथो में विस्तृत रीति से किया गया है, इसलिये हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते। अक्ति किसी प्रकार की हो, यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरितशय और निर्हेत्क श्रेम रत कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का भिनत का सामान्य काम प्रत्येक मनुष्य को अपने मन ही से करना पडता है। छठवें प्रकरण में कह चुके है कि बुद्धि नामक जो अन्तरिन्द्रिय है वह केवल भले-बुरे, धर्म-अधर्म अथवा कार्य-अकार्य का निर्फ़ंय करने के सिवा और कुछ नहीं करती, शेव मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं। प्रयात्, प्रब मन ही के दो भेव हो जाते है-एक भक्ति करनेवासा मन श्रीर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु ) उपनिषदों में जिस शेष्ठ ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, ग्रम्यक्त, श्रनन्त, निर्गुण श्रीर 'एकमेवाद्वितीयं' है, इसलिये उपासना का श्रारम्भ उस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारए। यह है कि जब श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तब मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य ग्रीर उपासक, ग्रयवा ज्ञाता ग्रीर ज्ञेय, दोनों एकरूप हो जाते हैं। निर्मुए बह्य अन्तिम साघ्य वस्तु है, साधन नहीं; श्रौर जव तक किसी न किसी सावन से निर्गुण-ग्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता मन मं न प्रावे, तब तक इस श्रेटंड बहात्वरंप का साक्षात्कार ही नहीं सकता। श्रतएव राप्तर की दिख्य ने की जानेपानी उपासना के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार

करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का, अर्थात् उपास्य और- उपासक के भेद सि मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है; और इसी लिये उपनिवर्ध कें जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ कि उपासना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य बहा के अव्यक्त होने पर भी सगुण रूप से ही उसका वर्णन किया गया है । उदाहरणार्थ, शाण्यस्यविद्या में जिस बहा की उपासना कही गई है वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात् निराकार हैं। तथापि छांबोग्योपनिवद् (३.१४) में कहा है, कि वह आण अरीड स्थानिवास सव्यक्त स्थान होनेवास सव्य गुणों से युक्त हो । स्मरण रहे कि यहाँ उपास्य बह्य यद्यपि सगुण है, तथापि बहु अव्यक्त अर्थात् निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है कि, सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्त होती है अर्थात् जिसका कोई विशेष रूप रंग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेम रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को तदा-कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है। क्योंकि, मन्हें-स्वभाव ही से चंचल है; इसलियें जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई इंद्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता हैं कि स्थिर कहाँ होना है। चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है ; तो फिर साधारए मनुष्यों के लिये कहना है क्या ? अतएव रेखागणित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी -रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौड़ाई की (अव्यक्त) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुएा होने से सगुएा है, उस रेखा का एक: छोटासा नमूना स्लंट या तख्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने श्रीर उसमें श्रपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व-कर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ (ग्रतएव सगुण्) है, परन्तु निराकार ग्रर्थात् ग्रव्यक्ते है, मन के सामने 'प्रत्यक्ष ' नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण् मनुष्यों का काम चल नहीं सकता । यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखें 'बिना मनुष्य के मन में श्रव्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती। उदाहरएएएँ, जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आंखों से देख सेते हैं तभी 'रंग' की सामान्य और अध्यक्त कल्पना जागृत होती है; यदि ऐसा न हो ते।

अक्षरावगमलन्धये यथा स्यूलवर्तुलदृषत्परिग्रहः। शुद्धबुद्धपरिलन्धये तथा दारुमृण्मयशिलामयार्चनम् ॥

<sup>&</sup>quot;अक्षरों का परिचय कराने के लिये लडको के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पडता है, उसी प्रकार (नित्य) अद्वाद्ध परव्रह्म का ज्ञान होने के लिये लकडी, मिट्टी या पत्यर की मूर्ति का न्वादिश किया जाता है। "परन्तु यह स्लोक वृहत्योगवासिष्ठ में न

'रंग' की यह श्रव्यक्त कल्पना हो हो नहीं सकती। श्रब चाहे इसे कोई मनुष्य का मन का स्वभाव कहे या दोप; कुछ भी कहा जाय, जब तक देहधारी मनुष्य श्रपने मन के इस स्वभाव को श्रलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी भिक्त के लिये निर्मुण से समुण में—श्रीर उसमें भी श्रव्यक्त समुण की श्रपेक्षा व्यक्त समुण हो में—श्राना पड़ता है; इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है कि स्यक्त-उपासना का मार्ग श्रनादि काल से प्रचलित ै; रामतापनीय श्रादि उपनिषदों में सनुष्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्म-स्वरूप की उपासना का वर्णन है और भगवद्गीता में भी यही कहा गया है कि—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अन्यकासक्तन्वेतसाम् । अन्यका हि गतिर्दुःखं देहवद्गिरवाष्यते ॥

ध्रयात "ग्रव्यक्त में चित्त की (मन की) एकाग्रता करनेवाले की बहुत कष्ट होते है; वयोकि इस ग्रव्यक्तगति को पाना देहेद्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट दायक है"-(१२.५)। इस 'प्रत्यक्ष' मार्ग ही को 'भिवतमार्ग' कहते है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष श्रपनी बुद्धि से परब्रह्म के स्वरंप का निक्चय कर उसके श्रव्यक्त स्वरूप में केवल श्रपने विचारों के बल से श्रपने मन की स्थिर कर सकता है। परन्तु इस रीति से श्रव्यक्त में 'मन' की श्राप्तकत करने का काम भी तो ग्रन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसलिये इस मार्ग में भी श्रद्धा श्रीर प्रेम की श्रावश्यकता छूट नहीं सकती । सच पूछी ती तात्त्विक दृष्टि से सन्विदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भिक्त-मार्ग में ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में घ्यान करने के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार किया जाता है वह केवल प्रव्यक्त और बुद्धिगम्य श्रर्थात् ज्ञानगम्य होता है और उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस किया को भिन्त-मार्ग न कहकर ध्रय्यात्मविचार, श्रव्यक्तोपासना या केवल उपासना, श्रयवा शानमार्ग कहते हैं। श्रीर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्त-और विशेषतः मनुष्य-देहवारी-रिप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भिक्तमार्ग कह लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो है तथापि उन दोनो में एकही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, और श्रन्त में एक हो सी साम्यवृद्धि मन में उत्पन्न होती है; इसलिये स्पष्ट देख पड़ेंगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो जीने होते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न ननुष्यो की योग्यता के प्रनुसार ये दो (ज्ञानमार्ग और भिन्तमार्ग) श्रनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग है— इन मार्गो की भिन्नता से श्रन्तिमसाध्य श्रयवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इसमें से एक जीनेकी पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो दूसरे जीने की पहली सीड़ी श्रद्धा और प्रेम है; और, किसी भी मार्ग से जाग्रो श्रात में एक ही परमेरवर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी सुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिय दोनों मार्गे। में यही सिद्धांत एक ही सा स्थिर रहता है, कि ' प्रमुभवात्मक ज्ञान के विना मोक्ष नहीं निलता '। फिर यह व्यर्थ बलेड्ड

करने से क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रष्ठ है या भक्तिमार्ग श्रेष्ठ हैं ? यद्यपि ये दोनों न्साधन प्रथमावस्था में ग्रधिकार या योग्यता के ग्रनुसार भिन्न हों, तथापि ग्रंत में अर्थात् परिएामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों की-ग्एकही ' ग्रध्यात्म ' नाम दिया गया है ( ११. १ ) । ग्रब यद्यपि साधन की दृष्टि से ज्ञान श्रौर भितत की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का भेद है, कि भिक्त कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा (यानी 'सिद्धावस्था की ग्रन्तिम स्थिति ) कह सकते है। इसमें संवेह नहीं कि, ग्रध्यात्म-विचार से या श्रव्यक्तोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भक्ति से भी हो सकता है (गीं. १८. ५५ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे यदि कोई मनुष्य सांसारिक कार्यो को छोड़ दे श्रीर ज्ञान ही में सदा निमग्न रहने लगे, तो गीता के अनुसार वह 'ज्ञानिष्ठ ' कहलावेगा, 'भिक्तिनिष्ठ ' नहीं । इसका कारण यह है, कि जब तक भितत की किया जारी रहती है तब तक उपास्य और उपासकरूपी द्वैत-भाव भी बना रहता है; और अंतिम ब्रह्मात्मैक्य स्थिति में तो, भिक्त की कौन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती। भिक्त का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भिक्त ज्ञान का साधन है-वह कुछ अंतिम साध्य वस्तु नहीं । सारांश, अव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता है, ग्रोर दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के ग्रपरोक्षानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी सिद्धावस्था की अंतिम स्थिति कह सकते हैं। जब इस- भेद की धगट रूप से दिखलाने की ब्रावश्यकता होती है, तब 'ज्ञानमार्ग ' श्रीर ' ज्ञाननिष्ठा ? दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अव्यक्तोपासना की सार्थनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ' शब्द का उपयोग किया-जाता है, और ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सब कमों को छोड़ ज्ञान ही में निमान हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है उसके लिये 'ज्ञाननिष्ठा शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात् , अञ्यक्तोपासना या अध्यात्मविचार के अर्थ में ज्ञान का एक बार साधन ( ज्ञानमार्ग ) कह सकते है, और दूसरी बार अपरोक्षा-नुभव के श्रर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी अंतिम श्रवस्था कह सकते है। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। शास्त्रीक्त मर्यादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है वह साधन कहलाता है। इस कमें से चित्त की शुद्धि होती है और अंत में ज्ञान तथा शांति की प्राप्ति होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमन्न न रह कर शांतिपूर्वक मृत्युपर्यन्त निष्काम-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३.३)। यह बात भक्ति-के विषय में नहीं कह सकते; क्योंकि भक्ति सिर्फ एक मार्ग या उपाय अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है—वह निष्ठा नहीं है । इसलिये गीता के ग्रारम्भ में, ज्ञान ( सांख्य ) ग्रीर योग ( कर्म ) यही दो निष्ठाएँ कही गई हैं । उनमें से कर्म

पोग-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, निधिया मार्ग का विचार करते समय (गी.७. १), अव्यवतोपासना (ज्ञानमार्ग) और व्यक्तोपासना (भिन्तमार्ग) का अर्थात् जो दो साधन आचीन समय से एक साथ चले आरहे है उनका चण्ने करके, पीता में सिर्फ इतना ही कहा है कि इन दोनों में से अव्यक्तोपासना बहुत क्लेशनय है और व्यक्तोपासना या भिक्त अधिक सुलभ है, यानी इस साधन का स्वीकार सब साधारएं। लोग कर सकते है। प्राचीन उपनिषदों में ज्ञान-मार्ग ही का विचार किया गया है और शाण्डित्य आदि सूत्रों में तथा भागवत आदि अन्थों में भिक्त-मार्ग ही की महिमा गाई गई है। परन्तु साधन-वृष्टि से ज्ञानमार्ग और भिक्त-मार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनो का मेल निष्कामकर्म के साथ जैसा गीता ने सम-बुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भी प्राचीन धर्म- भूत्य ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और अनुभवात्मक ज्ञान होने के लिये, कि सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर है, ' देहेंद्रियधारी मनुष्य को क्या करना चाहिये? इस प्रश्न का विचार उपर्युक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि प्रमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप श्रनादि, श्रनन्त, श्रनिर्वाच्य, श्रचिन्त्य श्रीर 'नेति नेति ' है, तयापि वह निर्गुण, अज्ञेय श्रोर अव्यक्त भी है, श्रोर जब उसका श्रनुभव होता है संब उपास्य, उपासकरूपी द्वैत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरम्भ वहाँ से नहीं हो संकता । वह तो केवल ग्रन्तिम साध्य है—साधन नहीं ग्रौर तरूप होने को जो श्रद्धेत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन था उपाय है, अतएव, उस उपासना में जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता है उसका सगुण होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। सबेज, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी श्रीर निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा श्रर्थात् सगुणं है। परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त श्रर्यात् इन्दियो को श्रगोचर होने के कारण उपासना के लिये श्रत्यन्त क्लेशमय है। ष्प्रतएवं प्रत्येक धर्म में यही देख पड़ता है कि इन दोनो परमेश्वर-स्वरूपो की श्रपेक्षा जो परमेश्वर श्रचिन्त्य, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी श्रीर सर्वशक्तिमान् जगदात्मा होकर भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखावेगा श्रीर हमें सदगित देगा जिसे हम लोग 'ग्रपना' कह सकेंगें, जिसे हमारे सुख-दुःखों के साय सहानुभूति होगी किंवा जो हमारे श्रपराधो को क्षमा करेगा; जिसके साथ हम लोगो का यह प्रत्यक्षं सम्बन्ध उत्पन्न हो कि 'हे परमेश्वर! में तेरा हूँ, ग्रौर तू मेरा है,' 'जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा ग्रौर माता के समान प्यार करेगा;' षायवा जो " गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरएं सुहृत् " (गी. ९. १७ और १८), है-अर्थात् जिसके विषय में, में यह कह सकूंगा कि 'तू मेरी गति है, तू मेरा पोषए कर्ता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा साक्षी है, तू मेरा विश्वामस्यान है, तू भेरा श्रन्तिम श्राघार है, तू भेरा सला है, ' श्रौर ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रेम-पूर्वक तथा लाड़ से जिसके स्वरूप का श्राकलन में कर सकूंगा- ऐसे सत्यसंकल्प ' ्रभावतामा ।

सकलेश्वर्य-सम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपिवन्न, परमजदार, परमकार्शाएक परमपूज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणिनवान, अथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे लाड़ले सगुण, प्रेमगम्य श्रीर व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपघारी सुलम परनेश्वर ही के स्वरूप का सहारा मनुष्य 'भिवत के लिये' स्वभावतः लिया करता है। जो परब्रह्म मूल में श्रविन्त्य श्रीर 'एकमेशिश्वरीयम्' है उसके उत्त प्रकार के श्रन्तिम दो स्वरूपों को (श्रर्थात् प्रेम, श्रद्धा श्रादि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को ) ही वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में 'ईश्वर' कहते है। परमेश्वर सर्वव्यापी हो कर भी मर्या-दित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साधु तुकाराम ने एक पद्य में दिया है, जिसका श्राशय यह है —

रहता है सर्वल ही व्यापक एक समान ।

पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान् ॥

बही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है (१. २.७) । उपनिषदों में भी जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना का वर्णन है वहाँ वहाँ शाएा, मन इत्यादि सगुण और क्रेंबल प्रव्यक्त वस्तुग्रों ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( प्रादित्य ), अञ्च इत्यादि सगुण और व्यक्त पदार्थीं की उपासना भी कही गई हैं (तै. ३. २-६; छां. ७)। व्वेतास्वेतरोपनिषद् में तो 'ईव्वर' का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि " मायां तु प्रकृति विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् " (४. १०)—श्रयत् प्रकृति ही को माया और इस भाया के अधिपति को महेरवर जानो-प्रापे गीता ही के समान (गी. १०. ३) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि "ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवैपाद्याः" अर्थात् इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाद्यों, से मुक्त हो जाता है (४. १६)। यह जो नाय-रूपात्मक वस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, पहचान, प्रवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये प्रावश्यक है, उसी को वेदान्तशास्त्र में 'प्रतीक' कहते हैं। प्रतीक (प्रति + इक) शब्द का वात्वर्थं यह है-प्रति = ग्रपनी ग्रोर, इक = भुका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई र एक भाग पहले गोर्चर हो भ्रीर फिर भ्रागे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते है। इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशर्रूपी विभूति या भाग 'प्रतीक ' हो सकता है। उदाहरणार्थे महाभारत में बाह्मण श्रीर व्याघ का जो संवाद है उसमें व्याघ ने बाह्मए। की पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान वतलाया; फिर "हे द्विजवर! मेरा जो प्रत्यक्ष वर्म है उसे ग्रब देखो "—" प्रत्यक्षं मम यो वर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम " (वन. २१३.३) ऐसा कह कर उस बाह्मण को वह व्याध अपने वृद्ध मातापिता के समीप ले गया और कहने लगा—यही मेरे 'प्रत्यक ' देवता है और मनोभाव से ईश्वर के समान इन्होंकी सेवा करना मेरा 'प्रत्यक्ष 'धर्म है। इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने ध्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है ---

राजिवद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । 🗸 प्रत्यक्षावगमं धर्म्ये मुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥

म्रर्थात्, यह भित्तमार्ग "सब विद्याम्रों में भ्रौर गृहचों में श्रेष्ठ (राजविद्या भ्रौर राजगुहुच ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष देख पडनेवाला, धर्मानुकूल, सुख से श्राचरण करने योग्य श्रीर श्रक्षय है" (गी. ९.२)। इस क्लोक में राजविद्या भ्रौर राजगृहच, दोनो सामासिक शद्ध है; इनका विग्रह यह है —<u>'विद्यानां राजा'</u> भ्रोर 'गुह्<u>यानां रा</u>जा' (श्रर्थात् विद्याओं का राजा भ्रीर गुह्यो का राजा); और जब समास हुय्रा तब संस्कृत ब्याकरण के नियमानुसार 'राज' शह का उपयोग पहले किया गया । परन्तु इसके बदले कुछ लोग 'राज्ञां विद्या' (राजाग्रो की विद्या) ऐसा विग्रह करते हैं ग्रॉर कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२. ११. १६-१८) में जी वर्णन है उस हे ग्रनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाग्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया तब से ब्रह्मविद्या या भ्रघ्यात्मज्ञान ही को राजविद्या श्रौर राजगुहच कहने लगे है, इसलिये गीता में भी डन शहों से वही श्रयं यानी श्रध्यात्मज्ञान—भिक्त नहीं—लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इक्वाकु प्रमृति राज-परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी. ४.१); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या' और 'राजगृहच' शह 'राजाओं की विद्या' और 'राजाओं का गुहुच' —यानी राजमान्य विद्या और गुहुच—के श्रर्थ में उपयुक्त न हुए हों परन्तु इन अर्थों को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये शह ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए है। कारए। यह है, कि गीता के जिस अध्याय में यह श्लोक आया है उसमें भिन्त-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गी. ९. २२-३१ देखो); श्रीर यद्यपि श्रन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है,--तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक-ज्ञानमार्ग केवल 'बुद्धिगम्य' म्रातएव 'म्रव्यक्त' भ्रीर 'दुःलकारक' कहा गया है (गी. १२. ५); ऐसी भ्रवस्था में यह श्रसम्भव जान पड़ता है, कि भगवान् श्रब उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रत्यक्षा-वगर्म' यानी व्यक्त और 'कर्तुं सुसुखं' यानी आचरए। करने में सुखकारक कहेंगे। श्रतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, श्रीर केवल भक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वथा उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षावगर्म' तथा 'कर्तुं सुसुखं' पदों की स्वारस्य-सत्ता के कारण,--- श्रर्थात् इन दोनों कारणों से-यही सिद्ध होता है कि इस क्लोक में 'राजविद्या' शद्ध से भिनतमार्ग हो विविक्षित है। 'विद्या' शब्द केवल ब्रह्मज्ञान, सूचक नहीं है; किन्तु परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग है उन्हें मी उपनिषदो में 'विद्या' ही कहा है । उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या, प्राणिविद्या, हार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे ग्रघ्याय के तीसरे पाद् में, उपनिषदों में विंगुत ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात् साधनों का विचार किया गया है। उपनिषदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये स**द**-

विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त ग्रन्य किसी की भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था। अतएव कोई भी विद्या हो, वह गृहच अवश्य ही होगी। परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवाली जो ये गृहच विद्याएँ या मार्ग हैं वे यद्यपि अनेक हीं तथापि उन सब में गीताप्रतिपादित भिषतमार्गरूपी विद्या प्रर्थात् साधन श्रेष्ठ ( गुहचानां विद्यानां च राजा ) है । क्योंकि हमारे मतानु-सार उनत श्लोक का भावार्थ यह है—कि वह ( भिनतमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान ' अव्यक्त ' नहीं है, किन्तु वह , 'अत्यक्ष' आंखों से दिखाई देनेवाला है, और इसी लिथे उसका आचरण भी सुख से किया जाता है । यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्म के सब सम्प्रदायों में भ्राज सैकड़ों वर्ष से इस ग्रन्थ की जैसी चाह होती चली श्रा रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भिवतमार्ग ही का परिएाम है। पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार है, यह गीता कही है; ऋौर उसमें भी दूसरी बात यह है कि भगवान ने क्रजेय परब्रह्म का कोर। ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके ग्रपने सगुण -ब्रौर व्यवत स्वरूप को लक्ष्य कर कहा है, कि " मुझमें यह सब गुंथा हुआ है" (७.७), "यह सब मेरी ही माया है" (७.१४), "मुझसे भिन्न ग्रीर कुछ भी नहीं है " (७. ७), "मुझे शत्रु ग्रीर मित्र दोनों बराबर है" (९. २९), " मैंने इस जगत् को उत्पन्न किया है" (९.४), "मैं ही ब्रह्म का ग्रीर मोक्ष का मूल हूँ" ( १४. २७ ) अथवा "मुझे 'पुरुषोत्तम' कहते है" ( १५. १८ ); स्रोर अन्त में अर्जुन को यह उपदेश किया कि "सब धर्मों को छोड तू स्रकेले मेरी शरए। स्रा, में तुक्ते सब पापों से मुक्त करूंगा, डर मत" (१८.६६)। कि "सब धर्मों को छोड इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है कि मानी मै साक्षात् ऐसे पुरुषोत्तम के सामने खड़ा हूँ कि जो समवृष्टि, परमपूज्य और अत्यन्त दयालु है, और तब आत्म-ज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं; किन्तु नीता के अध्यायों का इस प्रकार पृथक पृथक विभाग न कर, कि एक बार ज्ञान का तो दूसरी बार भवित का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भवित ग्रौर भवित ही में ज्ञान को र्यूथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता है कि ज्ञान और भवित में श्रथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्बर के ज्ञान ही के साथ साथ प्रेमरस का भी श्रनु भवं होता है श्रौर सब प्राणियों के विषय में श्रात्मीपम्य बुद्धि कि जागृति होकर श्रन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाघान और सुख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोग भी थ्रा मिला है, मानो दूघ में शवकर मिल गई हो ! फिर इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं जो हमारे पिंडतजनों ने यह सिद्धान्त किया ।क गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावा-स्योपनिषद् के कथनानुसार मृत्यु और श्रमृत श्रर्थात् इहलोक श्रौर परलीक दोनों जगह श्रेयस्कर है।

ं ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह बात ग्रा जायगी कि भिक्त मार्ग किसे कहते है, ज्ञानमार्ग श्रीर भिनतमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है, भित्तमार्ग को राजमार्ग (राजिवद्या) या सहज उपाय क्यों कहा है, श्रौर गीता में भिवत को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलभे, ग्रनादि ग्रौर प्रत्यक्ष मार्ग में भी घोला ला जाने की एक जगह है; उसका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव है कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक ग्रसा-वधानता से गड्ढे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन किया गर्या है; श्रौर वैदिक भिवतमार्ग में श्रन्य भिवत-मार्गो की श्रपेक्षा जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यद्यपि इस बात को सब लोग मानते है कि परब्रह्म में मन को आसक्त करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यों के सामने परब्रह्म के 'प्रतीक' के नाते से कुछ न कुछ सगुण और व्यक्त वस्तु ग्रवश्य हीनी चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख पड़ता है कि इस 'प्रतीक' के स्वरूप के विषयमें अनेक बार भगड़े और बखेड़े हो जाया करते हैं। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो। भगवदगीता में भी जब अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा "तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (भजन) किया जावें सो मुक्तें बतलाइये" (गी. १०. १८); तब दसवें ग्रध्याय में भगवान ने इस स्थावर और जंगम सृष्टि में व्याप्त ग्रपनी ग्रनेक विभूतियों का वर्णन करके कहा है कि में इन्द्रियों में मन, स्थावरों में हिमालय, यज्ञो में जपयज्ञ, सपों में वासुकि दैत्यों में प्रतृहाद, पितरों में प्रयंमा, गन्धर्वोमें चित्ररथ, वृक्षों में प्रश्वत्थ, पक्षियों में गरुड़, महर्षियों में भूगु, जक्षरो में श्रकार ग्रीर ग्रादित्यों में विष्णु हुँ; और श्रन्त में यह कहा --- `

> यद्यद्विभृतिमत् सत्वं)श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम् ॥

"है अर्जुन! यह जानो कि को जुछ बैभव, लक्की और प्रभाव से युक्त हो वह मेरे ही तेज के ग्रंश से उत्पन्न हुग्रा है" (१०,४१) ग्रार प्रधिक क्या कहा जाय? में ग्रपने एक श्वंश मात्र से इस सारे जगत् में व्याप्त हूँ! इतना कह फर अपले ग्रध्याय में विश्वक्पवर्शन से श्रजुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी करा दी है। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही के रूप यानी प्रतीक है, तो यह कौन ग्रीर कैसे कह सकता है कि उनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है ग्रीर दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पड़ता है कि वह इर है ग्रीर समीप भी है, सत् और ग्रसत् होने पर भी वह उन दोनों से परे हैं श्रयवा गर्ड और सर्प, मृत्यु और मारनेवाला, विध्नकर्ता ग्रीर विध्नहर्ता, भयकृत् ग्रीर भयनाशक, घोर और ग्रवार ग्रवार, श्रीर ग्रियनाशक, घोर और उसको

रोकनेवाला भी (गी. ९. १९ और १०. ३२ ) वही है। अतएव भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इसी भाव से कहा है —

छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । फबता है सब तुझे महत्तम ॥

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि प्रत्येक वस्तुं ग्रंशतः परमेश्वर ही का स्वरूप है; तो फिर जिन लोगों के घ्यान में परमेश्वर का यह सर्वव्यापी स्वरूप एकाएक नहीं आ सकता, वे यदि इस अन्यक्त और शुद्ध रूप की पहचानने के लिये इन अनेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समक्त कर उसकी उपासना करें तो क्या हानी है? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ. करेंगे। कोई गरुड़ की भिक्त करेंगे, तो कोईॐमंत्राक्षर ही का जप करेगा, कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई गए।पति का और कोई भवानी का भजन करेंगे। कोई श्रपने माता-पिता के चरणों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेगे श्रीर कोई इससे भी श्रधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे, कोई कहेगे सूर्य को भजो और कोई कहेगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ है। परन्तु श्रज्ञान से या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि "सव विभूतियों का मूल स्थान एक ही परब्रह्म है," अथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह ज्यापक दृष्टि नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में वृथाभिमान और दुराप्रह् उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाने तक नौबत आ पहुँचती है। वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई या मुहम्मदी धर्मो के परस्पर—विरोध की बात छोड़ दें भ्रौर केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो यूरोप के इतिहाससे यही देख पड़ता है कि एकही सगुएा और व्यक्त ईसामसीह के उपासको में भी विधि-भेदों के कारए। एक एक दूसरें की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी। इस रेश के सगुण-उपासकों में भी श्रव तक यह भगड़ा देख पड़ता है—िक् हमारा देव निराकार होने के, कारण, श्रन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है! भक्तिमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन भगड़ो का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो वह कीनसा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भिन्तिमार्ग बेंखटके का या बगैर घोले का नहीं कहा जा सकता। इसलिये अब यही विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि हिंदुस्थान की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करना विशेष महत्त्व की बात है।

साम्यबृद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण विभूतियों में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना अथवा उसको प्रतीक समभक्तर प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप-निषद् में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम और एकान्तिक भिक्त को ही परमेश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यद्यपि वासुदेव-भिक्त को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि ग्रध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १. ४) गीता में भी यही स्पष्ट रीति से कहा है, कि 'प्रतीक' एक प्रकार का साधन है—वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। ग्रधिक क्या कहें ? नामरूपात्मक और व्यक्त ग्रर्थात् सगुण वस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है उसे इस सगुण्रूष्प के भी परे ग्रपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये। भगवान् की जो अनेक विभूतियाँ है उनमें, ग्रर्जुन को दिखलाय गये विश्वरूप से ग्रिधक व्यापक ग्रीर कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही -विश्वरूप भगवान् ने नारद को दिखलाया तब उन्होने कहा है, " तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके भी ग्रागे तुभे जाना चाहिये" (जां. ३३९. ४४); ग्रीर गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने ग्रर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है —

अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मामबुद्धयः । पैरं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

-यद्यपि में श्रव्यक्त हूँ तथापि मूर्ख लोग मुक्ते व्यक्त (गी. ७. २४) श्रर्थात् मनुष्य देहधारी मानते है (गी. ९. ११); परन्तु यह बात सच नहीं है; मेरा श्रव्यक्त स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिषदों में भी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, सूर्य, श्राकाश इत्यादि श्रनेक व्यक्त और श्रव्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है; तथापि श्रन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह ब्रह्म नहीं जैसे —

यन्मनसा न मनुते येना ऽऽहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्पासते ॥

" मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मनन शिक्त में आ जाता है, उसे तू बह्य समक्ष; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौरपर) जाती है वह (सत्य) ब्रह्म नहीं है "(केन. १. ५-८)। " नेति नेति " सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के अनुसार शालग्राम, शिवींलग इत्यादि को लीजिये, या श्रीराम, कृष्ण आदि अव-तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये; मिदरों में शिलामय अथवा धातुमय देव मूर्ति को देखिये, अथवा बिना मूर्ति का मंदिर, या मसजिद लीजिये; न्ये सब छोटे बच्चे की लँगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिये अर्थात चिन्त की वृत्ति को परमेश्वर की और अकाने के साधन है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी अतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस

बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमश्वर इस "प्रतीक में नहीं है" — "न प्रतीके न हि सः" (वे. सू. ४. १. ४)— उसके परे है। इसी हेतु से भगवव्गीता में भी सिद्धान्त किया गया है कि "जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती वे मूढ़जन मुभे नहीं जानते " (गी. ७.१३-१५)। भिक्तमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की जो शक्ति है वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इस रतों में तहीं है, किन्तु उस प्रतीक में उपासक अपने सुभीते के लिये जो ईश्वर-भावना रखता है, वही यथार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का हो, घातु का हो या ग्रन्य किसी पदार्थ का हो, उसकी योग्यता 'प्रतीक' सेः श्रिषिक कभी हो नहीं सकती। इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी के अनुसार हमारी भिवत का फल परसेश्वर-प्रतीक नही-हमें दिया करता है। फिर-ऐसा बलेडा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुह्मारा निकृष्ट ? यदि भाव शुद्ध न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा ? दिन भर लोगों को घोखा देने श्रीर फँसाने का धंघा करके सुबह-शाम या किसी त्योहार के दिन देवालय में देव-दर्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर में उपा-सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव है। कथा सुनने के लिये देवा-लय में जानेवाले कुछ मनुष्यो का वर्णन <u>रामदास स्वामी</u>ने इस प्रकार किया है— "कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों ही की क्रोर घूरा करते हैं; चोर लोग पादत्राए। (जूते) चुरा ले जाते है " (दास. १८. १०. २६) यदि केवल देवा-लय में या देवता की मूर्ति ही में तारक-शक्ति हो, त्रे ऐसे लोगों को भी मुण्ति मिल जानी चाहिये! कुछ लोगों की समक्ष है, कि परमेश्वर की भिक्त केवल योक्ष ही के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये वे भिन्न भिन्न देवताश्रो की श्राराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, कि ऐसा स्वार्थ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं (गी. ७. २०)। परन्तु इसके अभि गीता ही का कथन है कि यह समझ तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवताओं की आराधना करने से वे स्वयं कुछ फल देते हैं (गी. ७. २१)। ग्र<u>ाच्यात्मज्ञास्त्र का यह चिरस्थायी</u> सिद्धान्त है (वे. सु. ३. २. ३८.४१) श्रौर यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, (गी. ७. २२) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी देवता की श्राराधना की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, न कि देवता। यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एकही हो, तथापि वह अत्येक के भले-बुरे भावों के श्रनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है (वे. सू. २. १. ३४-३७), इसलिये यह देख पड़ता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी श्रभित्राय को मन में रख कर भगवान ने कहा है •

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः।

भ्यामनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है बैसा ही वह हो जाता है" (गी. १७. ३; मैत्र्यु. ४. ६); अथवा—

यांति देवनता देवान् पितृन् यांति पितृनताः । भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

भूतों की अक्ति करनेवाल देवलोक में, पितरों की अक्ति करनेवाले पितृलोक में, भूतों की अक्ति करनेवाले भूतों में जाते हैं और <u>मेरी अक्ति करनेवाले मेरे पास आते.</u> हैं" (गी. ९. २५);या — .

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तुथैव भजाम्यहम् ॥ 💆

"जो जिस प्रकार मुक्ते भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजता हूँ" (गी. ४. ११) । सब लोग जानते है कि शालगाम सिर्फ एंक पत्यर है। उसमें यदि विष्णु का भाव रखा जाय तो विष्णु-लोक मिलेगा; श्रौर यदि उसी प्रतीक में यक्ष, राक्षस श्रादि भूतों की भावना की जाय तो यक्ष, राक्षस आदि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे। यह 'सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारो को मान्य है कि फल हमारे भाव में है, प्रतीक में नहीं। लौकिक व्यवहार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की भावना से उस मूर्ति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उस मूर्ति में की जाती है। किसी मूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समऋकर उसकी पूजा या ब्रारा-धना नहीं करते; कि यह मूर्ति किसी विशिष्ट ग्राकार की सिर्फ मिट्टी, पत्यर या घातु है। ग्रीर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के ग्रनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या घातु ही की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी। जब प्रतीक में ग्रीर प्रतीक में स्थापित या श्रारोपित किये गये हमारे श्रांतरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर 'लिया जाता है, तब केवल प्रतीक के विषय में भगड़ा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; क्योंकि श्रव तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता है। सब कमों के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेरवर की दुष्टि ग्रपने अक्तजनों के भाव की ओर ही रहा करती है। इसीलिये साघु तुकाराम कहते है कि "देव भाव का हो भूखा है" - प्रतीक का नहीं। भिक्तमार्ग का यह तत्त्व जिसे भली भांति मालूम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता कि "मै जिस ईश्वरस्वरूप या प्रतीक की उपासना करता हूँ वही सच्चा है, और अन्य सब मिथ्या है; " किन्तु उसके अन्तः करण में ऐसी उदार-बुद्धि जागृत हो जाती है कि "किसी का प्रतीक कुछ भी हो परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते है वे सब एक ही परमेश्वर में जा मिलते हैं।" और, तब उसे भगवान् के इस कथन की प्रतीति होने **लगती है, कि** -

> सेऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौतेय यजंत्यविधिपूवकम् ।।

अर्वात्" चाहे विधि, अर्थात् बुम्होपकार वा साधन, शास्त्र के अनुसार न हो, संयापि अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का आवश्स कर) यजन करनेवाले सोग ( पर्याय से ) मेरा ही यजन करते हैं ( गी. ९.२३ )। भागवत में भी इसी धर्य का वर्णन कुछ शब्द-भेद के साथ किया गया है (-भाग- १०. पू. ४०. ८. १०); शिवगीता में तो उपर्युक्त क्लोक ज्यों का त्यों पाया जाता है ( क्षिब-१२. ४); भीर "एकं सहिया बहुधा बर्दित" (ऋ. १. १६४. ४६) इस वेदबचन का तात्पर्य भी वही है। इसते सिद्ध होता है कि यह तस्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय से चला थ्रा रहा है; धौर यह इसी तत्त्व का फल है कि आधुनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, उनके परम उत्कर्ष के समय में भी परधर्म-प्रसिह्ण्युता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता था। यह मनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वे व्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान् औरी उसके भी परे म्रर्थात् म्रांचत्य है; किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक ध्यर्थ म्रिभमान के आधीन हो जाते है कि ईश्वर ने अमुक समय, अमुक वेश में, अमुक माता के यर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है--और इस अभिमान में फँसकर एक दूसरे की जान होने तक को/ उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रतिपादित भिवतमार्ग को 'राजविद्या' कहा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने "मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिय इस माया से भी परे जाम्रो " कह कर यथार्य उपदेश किया है, उस प्रकार का उपदेश भ्रौर किसने किया है, एवं " भ्रविभक्तं विभक्तेषु " इस सात्त्विक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, भिवतमार्ग के थोथे भगडों की जड़ ही को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहाँ अवतीर्ण हुए, अयवा उनके मतानु-यायी प्रधिक कहां है,-तो कहना पड़ेगा कि इस विषय में हमारी पवित्र भारतभूमि को ) ही ब्रग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देशवासियों को राजविद्या का ग्रीर राजगृह्य का यह साक्षात् पारस अनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब हम देखते है कि हममें से ही कुछ सोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चरमा लगाकर उस पारस को चक्रमक पत्थर कहने के लिये तैयार है, तब इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें !

प्रतीक कुछ भी हो, भिक्तमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा प्रान्तरिक भाव होता है उस भाव में है; इसलिये यह सच है कि प्रतीक के बारे में भगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं। परन्तु ग्रब यह शंका है कि वैदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर—स्वरूप की भावना प्रतीक में ग्रारोपित करनी पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर—स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग ग्रपनी प्रकृतिस्वभाव या ग्रजान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी ग्रवस्था में इन लोगो के लिये

त्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लने का कीनसा उपाय है? यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' भक्ति-मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो जाता है, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वही भाव रखो बस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा। 'कारण यह है कि भाव रखना मन का प्रर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे वृद्धि की थोड़ी बहुत सहायता बिना मिले कभी काम नहीं चल सकता। श्रन्य सब मनोधर्मों के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्वे ही है; यह बात केवल श्रद्धा या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये श्रीर किस पर नहीं, ग्रथवा किस से प्रेम करना चाहिये श्रीर किस से नहीं। यह काम प्रत्येक सनुष्य को श्रपनी बुद्धि से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है। सारांश, यह है कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो अवस्य ही होना चाहिये कि, <u>श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे: नहीं तो अन्धश्रद्धा</u> और उसी के साथ ग्रन्थप्रेम भी घोला छ। जायगा ग्रीर दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। विपरीत पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धारहित केवल वृद्धि ही यदि कुछ काम करने लगे हो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फँस कर न जाने वह कहाँ कहाँ भटकती रहेगी; वह जितनी ही अधिक तीन होगी उतनी ही अधिक भड़केगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भे ही में कहा जा चुका है कि श्रद्धा श्रादि मनोधर्मों की सहायता विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृ त्व-शक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रतएव श्रद्धा श्रीर ज्ञान, श्रथवा मन श्रीर बुद्धि का हमेशा साथ र<u>हना आवश्यक है। परन्तु मन श्रौर बुद्धि</u> दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार है इसलिये जनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद—सात्त्विक, राजस और तामस- ) हो सकते हैं; श्रौर यद्यपि जनका साथ हमेशा बना रहे तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों में उनकी जितनी गुद्धता या श्रशुद्धता होगी उसी हिसाब से मनुष्य के स्वभाव, समक और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेंगे। यही वृद्धि केवल जन्मतः अशुद्ध, राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का निर्एाय गलत होगा-जिसका परिएाम यह होगा कि अन्ध-अद्धा के सात्त्विक अर्थात् शुध्द होने पर भी वह घोता ला जायगा। अच्छा, यदि अद्धा ही जन्मतः अज्ञुद्ध हो तो वुद्धि के सात्त्विक होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में बुद्धि की आज्ञा को मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारएा श्रनुभव यह है कि बुद्धि और मन दोनों अलग अलगू अजुद्ध नही रहते; जिसकी पुद्धि जन्मतः अजुद्ध होती है उसका मन अर्थात् श्रद्धा भी प्राय. न्यूनाधिक श्रज्ञुद्ध श्रवस्था ही में रहती है; और फिर यह अराद्ध बुद्धि स्वभावतः अराद्ध अवस्था में रहनेवाली श्रद्धा को अधिकाधिक भ्रम में डाल दिया करती है। ऐसी भ्रवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन में

जैंचर्ता ही नही; अथवा यहभी देखा गया है कि कभी कभी-विशेषतः श्रद्धा श्रौर बुद्धि दोनों ही जन्मतः अपक्व,श्रौर कमज़ोर हो तब—वह मनुष्य उसी उपदेश का . विपरोत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लोजिये। जब ईसाई धर्म के जपदेशक श्रफ्रिका-निवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को श्रपने धर्म का जपदेश करने लगते है, तब उन्हे आकांश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसामसीह की भी यथार्थ कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है, उसे वे अपनी अयक्व-वृद्धि के अनुसार अयंथार्थभाव से ग्रहण किया करते है। इसीलिये एक अंग्रेज ग्रन्थकारने लिखा है कि उन लोगों में सुघरे हुए धर्म को समभने की पात्रता लाने के लिये सब से पहले उन्हे प्रविचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना ' चाहिये । भवभूति के इस दृष्टान्त में भी वहीं अर्थ है-एकही गुरु के पास पढ़े हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती है; यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके प्रकाश से काँच के मिए। से आग निकलती है और मिट्टी ढेले पर कुछ भी परि-एगम नहीं होता (उ. राम. २. ४)। प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारए। से प्राचीन समय में शह ग्रादि श्रज्ञजन वेद श्रवण के लिये श्रनधिकारी माने जाते होगे \* \*। गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के स्वभावतः सात्त्विक, राजस श्रीर तामस भेद हुत्रा करते है (१८.३०–३२) उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते है (१७.२)। प्रत्येक व्यक्ति के देहस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुन्ना) करती है (१७. ३), इसलिये भगवान् कहते है कि जिन लोगो की श्रद्धा सात्त्विक है वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक्ष-राक्षस ग्रादि में ग्रौर जिनकी श्रद्धा तामस है वे भूत-पिशाच म्रादि में विश्वास करते है (गी. १७. ४-६)। यदि मनुष्य की श्रद्धा का भ्रच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसर्गिक स्वभाव पर भ्रवलिम्बत है, तो श्रब यह प्रश्न होता है कि यथाशक्ति भक्ति भावसे इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं, श्रौर वह किसी समय शुद्ध ग्रर्थात् सात्त्विक श्रवस्था को पहुँच सकती है या नहीं ? भिक्तमार्ग के उन्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-प्रित्रया के ठीक इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं ? कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भग-

<sup>&</sup>quot;And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e g an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Dr. Maudsley's Body and Mind, Ed. 1873. p. 57.

<sup>\*\*</sup> See Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy pp. 72, 73.

वान् ने ग्रर्जुन को पहले यही उपदेश किया कि "मय्येव मन ग्राधत्स्व" (गी. १२. ८) ग्रर्थात् मेरे शुद्ध-स्वरूप में तू ग्रपने मन को स्थिर कर; ग्रीर इसके बाद परमेश्वर-स्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णन किया है—"यदि तू मेरे स्वरूप में 'ग्रपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो तो तू ग्रभ्यास अर्थात् बारबार प्रयत्न कर; यदि तुभ से ग्रभ्यास भी नहों सके तो मेरे लिये चित्त-शुद्धिकारक कर्य कर; यदि यह भी नहों सके तो कर्य-फल का त्याग कर ग्रीर उससे मेरो प्राप्ति कर ले" (गी. १२.९.११; भाग. ११. ११. २१-२५)। यदि मूल देहस्वभाव प्रयवा प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोग के समान भिवतमार्ग में भी कोई बात निष्फल नहीं होती। स्वयं भगवान् सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं—

वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्विमिति स महात्मा मुदुर्लभः ॥

जब कोई मनुष्य एक बार भिनतमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसकी परमेक्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि "यह सब वासुदेवात्मक ही है" और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी. ७. १९) छठवे ब्राध्याय में भी इसी प्रकार कर्मयोग का ब्राभ्यास करनेवाले के विषय में कहा गया हैं कि "श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्" (६. ४५) श्रीर भक्ति-मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देह-स्वभाव के अनु-सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इसी भावना का फल परमेश्वर (प्रतीक नहीं) दिया करता है (७. २२)। परन्तु इसके आगे चित्त-शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की वही भिक्त यथामती हमेशा जारी रहे तो भक्त के अन्त करण की भावना आप ही . श्राप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन की ऐसी श्रवस्था हो जाती है कि "वासुदेवः सर्वम्," उपास्य श्रौर उपासक का भेद-भाव शेष नहीं रह जाता और श्रन्त में शुद्ध बह्यानन्द में श्रात्मा का लय हो जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न करे। सारांश यह है, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा उत्पन्न होते ही वह धीरे बीरे पूर्ण सिद्धि की क्रोर क्राप ही क्राप श्राकांवत हो जाता है (गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब मिक्त मार्ग में भी कोई भक्त एक वार ग्रपनें तई ईश्वर को सौंप देना है तो स्वयं अगवान ही उसकी निष्ठा को बढाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण-

ज्ञान भी करा देते हैं (गी. ७. २१; १०.१०)। इसी ज्ञान से न कि केवल कीरी और अन्य श्रद्धा से भगवद्भरत को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भिक्त मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढते चढ़ते अन्त में जो स्थित प्राप्त होती है वह, और ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थित, दोनों एक ही समान है; इसिलये गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी कि बारहवें अध्याय में भिक्तमान् पुरुष की अन्तिम स्थित का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इससे यह बात प्रगट होती है, कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमार्ग और भिक्तमार्ग भिन्न हो, तथापि जब कोई अपने अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमार्ग से या भिक्तमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं और जो गित ज्ञानी को प्राप्त होती है वहीं गित भक्त को भी मिल करती है। इन दोनों मार्गो में भेद सिर्फ इतना हो, है, कि ज्ञानमार्ग में श्रारम्भ ही से वृद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पड़ता है, और भिक्तमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से ग्रहण कर लिया जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान स्वयं कहते हैं कि—

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अचिरेणाधिगच्छति ॥

अर्थात् ''जब श्रद्धोवान् मनुष्य इन्द्रिय-निग्रह-द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता हैं, तब उसे ब्रह्मात्मैक्यरूप-ज्ञान का श्रनुभव होता है और फिर उस ज्ञान से उसे चीघ्र ही पूर्ण ज्ञांति मिलती हैं" (गी. ४. ३९); अथवा—

भक्तया मामभिंजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विदाते तदनंतरम् ॥ 🗡

अर्थात् "मेरे स्वरूप का तात्त्विक ज्ञान भिवत से होता है; और जब यह ज्ञान हो जाता है तब (पहले नहीं) वह भक्त मुक्तमें आ मिलता है" (गी. १८.५५ और ११.५४ भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं अपनी बृद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वया नाश ही समिभये — "अज्ञश्चा / श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यित" (गी. ४. ४०)।

अपर कहा गया है कि श्रद्धा श्रीर भिक्त से श्रन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यनान प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील है कि यदि भिन्तमार्ग का

# इस श्लोक के 'अभि' उपसर्ग पर जोर देकर शाण्डिल्यस्त्र (सु. १५) में यह दिखलाने को प्रयत्न किया गया है कि भक्ति ज्ञानका साधन नहीं है किन्तु वह त्वतंत्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थों के समान आग्रह का है— सरल नहीं है।

श्रारम्भ इस द्वैत-भाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है श्रौर उपासक भी भिन्न है, तो ब्रन्त में ब्रह्मात्मैक्यरूप ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु यह दलील केवल भ्रांति मूलक है। यदि ऐसे तार्किको के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि ब्रह्मात्मज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपित देख नहीं पड़ती। क्योंकि अध्यात्नशास्त्र का भी यही तिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब वह व्यापार बन्द हो जाता है जिसे व्यवहार में भिक्त कहते हैं। परन्तुं यदि उक्त दलील का यह अर्थ हो कि द्वैतमूलक भिक्तमार्ग से अन्त में अर्द्वत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु बडे वड भगवव्भवतों के अनभव के आघार से भी निथ्या सिद्ध हो सकती ह। तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस बात में कुछ रकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यों ज्यो अधि--काधिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उसके मन से भेद-भाव भी छूटता चला जावे। ब्रह्म-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं कि यद्यपि आरम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती है, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती है; इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी एकी-करण की किया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से हुन्ना करता है; और भू गि-कीट का वृष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही है। इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरुषों के प्रत्यक्ष अनुभव को ही अधिक प्रामाणिक समसना चाहिय। भगवद्भक्त शिरोनिए। तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विशेष महत्त्व का है। सव लोग मानते हैं कि तुकाराम महाराज को कुछ उपनिपदादि ग्रन्थों के श्रध्ययन ते अध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सौ 'अभंग' अटैत-ित्यित के वर्णन में कहे गये है। इन सब अभंगों में "वासुदेवः सर्व" (गी. ७. १९) का भाव प्रतिपादित किया गया है, अथवा बृहदारण्यकोपनिषद् में जैसा याज्ञवल्क्य ने "सर्वमात्मैवाभूत्" कहा है, वैसे ही ग्रयं-का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये उनके एक श्रभंग का कुछ श्रागय देखिये-

> गुड़ सा मीठा है भगवान्, वाहर-भीतर एक समान । किसका ध्यान करूं सविवेक ! जल-तरंग से हैं हम एक ॥

इसके प्रारम्भ का उल्लेख हमने अध्यात्म-अकरण में किया है और वहाँ यह दिखलाया है कि उपिनपदों में यिएत ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी पूरी समता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनुभव से भक्तो की परमावस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे है, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस करे— कि "भिक्तमार्ग से ही अद्वैतज्ञान हो नहीं सकता," अथवा देवताओ पर केवल अन्धिविद्यास करने से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं,"—तो इसे आश्चर्य ही समक्षना चाहिये।

नित्तमार्ग का ग्रौर ज्ञानमार्ग का ग्रन्तिम साध्य एक ही है, ग्रौर "परमेश्वर

के श्रनुभवात्मक ज्ञान से ही श्रन्त में मोक्ष मिलता है "-यह सिद्धान्त, दोनो मार्गी में एकही सा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि प्रघ्यात्म-प्रकरण में श्रीर कर्मविपाक प्रकरण में पहले जो श्रौर सिद्धान्त बतलाये गये है वे भी सब गीता के भिक्तमार्ग में कायम रहते हैं। उदाहरएार्थ, भागवतर्धर्भ में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्यूहरूपी। सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते है, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सडकर्षणरूपी जीव उत्पन्न हुन्ना और फ़िर संकर्षण से प्रद्युम्न ग्रर्थात् मन तथा प्रद्युम्न से प्रनिरुद्ध श्रर्थात् श्रहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्यूहों में से तीन, दो या एकही को मानते है। परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं है। उपनिषदों के श्राघार पर वेदान्तसूत्र ( २. ३. १७; और २. २. ४२-४५ देखो) में निश्चय किया गया है, कि अध्यात्म-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। इसलिये भगवद्गीता में केवल भिनतमार्ग की उनत चतुर्व्यूह-सम्बंधी कल्पना छोड़ दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया गया है ( गी.२. २४; ८. २०; १३. २२ ग्रौर १५. ७ देखो ) । इससे यही सिद्ध होता है कि वासुदेव-भक्ति ग्रीर कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत-धर्म से ही लिये गये है, तथापि क्षेत्रज्ञरूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय में प्रघ्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्य और ऊट-पटाँग कल्पनाओं को गीता में स्थान नहीं दिया गया है। श्रव यद्यपि गीता में भिक्त श्रौर श्रष्यात्म, श्रथवा श्रद्धा श्रौर ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है; तथापि यह स्मरण रहे कि जब अध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भिक्तमार्ग में लिये जाते है, तब उनमें कुछ न कुछ शब्द-भेद श्रवश्य करना पड़ता है--श्रीर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। ज्ञान-मार्ग के ध्रौर भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से समक लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भिक्त की दृष्टि से और कभी ज्ञान की दृष्टि से कहे गये है उनमें परस्पर विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता श्रसम्बद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है श्रौर हमारे शास्त्रकारों ने ग्रध्यात्म तथा भक्ति में जो मेल कर दिया है उसकी श्रोर ध्यान न देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते है। इसलिये यहाँ इस विषय का कुछ श्रिघिक खुलासा कर देना चाहिये । श<u>्रुघ्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि पिण्ड औ</u>र ब्रह्माण्ड में, एकही आत्मा नाम-रूप से श्राच्छाडित है, इसलिये अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हम लोग कहा करते है, कि " जो आत्सा मुक्तमें है, वही सब प्राणियों में भी है "- सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ( गी. ६. २९ ) श्रथवा " यह सब श्रात्मा ही है "–इदं सर्वमात्मैव । प्**रन्तु भिवतमार्ग** में श्र<u>व्यक्त</u> पुरमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है: ग्रतएव ग्रब उक्त सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि " यो मां पत्यित सर्वत्र सर्वं च मिं प्रवित "-में ( अगवान् ) सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणि मुक्तमें है ( ६. २९ ); प्रथवा " वासुदेवः सर्विमिति "—जो कुछ है यह सब वासु-

देवमय है (७. १९); अथवा " सर्वभूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मिय "—ज्ञान हो जाने पर तू सब प्राणियों को मुक्त में और स्वयं अपने में भी देखेगा (४. ३५)। इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवद्भक्त का लक्षण इस प्रकार कहा गया है—

सर्वभृतेषु यः पञ्येद्भगवद्भावमात्मनः । 

भूतानि भश्चवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

ano " जो अपने मन में यह भेद-भाव नही रखता कि मै अलग् हूँ, भगवान् अलग हैं श्रौर सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है कि भगवान् श्रार में दोनो एक हूँ, श्रीर जो यह समभता है कि सब प्राणी भगवान् में श्रीर मुक्तमें भी है, वही सब भागवतों में श्रेष्ठ है " ( भाग. ११. २. ४५ और ३. २४. ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के ' अव्यक्त परमात्मा ' अव्दों के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ' शब्दों का प्रयोग किया गया है—बस यही भेद हैं। अध्यात्मशास्त्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है कि परमात्मा के अव्यक्त होने के कारण सारा जगत् आत्ममय है। परन्तु भिक्त-मार्ग प्रत्यक्ष-ग्रवगम्य है इस-लिये परमेश्वर की श्रनेक व्यक्त विभूतियो का वर्णन करके और श्रर्जुन को दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साक्षात्प्रतीति करा दी है, कि सारा जगत् परमेश्वर ( स्रात्ममय ) है (गी. श्र. १० स्रीर ११) । घ्रष्यात्मशास्त्र में कहा गया है कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है। परन्तु भिवत-मार्ग का यह तत्त्व है कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत् में और कुछ नहीं है—वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; श्रतएव संचित , प्रारव्ध , त्रियमाण इत्यादि कर्मभेदों के भभट में न पड़ भिक्तमार्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की वृद्धि देनेवाला, कर्म का फल देनेवाला, श्रीर कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है। उदाहरएगर्भ, तुकाराम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं-

> एक वात एकान्त में सुन हो, जगदाधार। 🛩 तारें मेरे कर्म तो प्रमु का क्या उपकार ?

यहीं भाव अन्य ज्ञान्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार न्यक्त किया गया है कि "प्रारन्ध, क्रियमाण और संचित का भगड़ा भक्तों के लिये नहीं है; देखो, सब कुछ ईश्वर ही हैं जो भीतर- बाहर सर्व न्याप्त है। "भगवद्गीता में भगवान् ने यही कहा है कि "ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठित " (१८. ६१)—ईश्वर ही सब लोगो के हृदय में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म करवाता है। कर्म विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये आत्म को पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले भित-मार्गमें यह कह जाता है कि उस बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही है—"तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेष विद्धाम्यहम्"

(गी. ७. २१), प्रथवा "द्दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयाति ते " (गी. १०. १०)। इसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की ही सत्ता से हुम्रा करते हैं, इसलिये भिक्त-मार्ग में यह वर्णन पाया जाता है कि वायु भी उसी के भय से चलती है और सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की शिक्त से चलते हैं (कठ. ६. ३; बृ. ३. ८. ६); म्रिष्कि क्या कहा जाय, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यही कारण है कि भिक्तमार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिय सामने रहता है (गी. ११. ३३) म्रौर उसके सब व्यवहार परमेश्वर ही उसके, हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है। साधु तुकाराम कहते हैं कि, "यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है; 'मेरा मेरा' कह कर व्यर्थ ही यह म्रपना नाश कर लेता है।" इस जगत के व्यवहार म्रौर मुस्यित को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिये; परन्तु ईशावास्थोपनिषद् का जो यह तस्व है-कि जिस प्रकार म्रज्ञानो लोग किसी कर्मको 'मेरा' कह कर किया करते हैं, वैसा न कर ज्ञानो पुरुष को ब्रह्मापंण बुद्धि से सब कर्म मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिये—उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान् ने म्रजुन को इस क्लोक में किया है-

यत्करोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् ॥

स्रयात् "जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा। वह सब मुक्ते अर्पण कर " (गी.९. २७), इससे तुझे कर्म की बाधा नहीं होगी। भगवद्गीता का यही क्लोक शिवगीता (१५.४५) में पाया जाता है; और भाग-वत के इस क्लोक में भी उसी प्रयं का वर्णन है—

> कायेन वाचा मनसेद्रियेवी बुद्धयात्मना वाऽनुसृतस्वभावात्। करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति,समर्पयेत्तत् ।।

"काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बृद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते है वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर विया जावे" (भाग ११ २ ३६)। साराँश यह है, कि अध्यात्मशास्त्र में जिसे आन-कर्म-समृच्चय पक्ष, फलाशात्याग अथवा अहार्पणपूर्वक कर्म कहते हैं (गी. ४. २४; ५. १०; १२. १२) उसी को भिक्तमार्ग में "कृष्णार्पणपूर्वक कर्म" यह नया जाम मिल जाता है। भिक्तमार्गवाले भोजन के समय "गोविन्द, गोविन्द" कहा करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णार्पणवृद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है कि हमारे सब व्यवहार लोगो के उपयोग के लिये निष्काम बृद्धि से हो रहे हैं; और भगवद्भक्त भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब व्यवहार कृष्णार्पणवृद्धि से ही किया करते हैं। उद्यापन, बाह्मण-भोजन अथवा अन्य इष्टापूर्त कर्म करने पर अन्त में "इदं कृष्णार्पणमस्तु" अथवा "हर्रिविता हर्रिभीक्ता" कह कर पानी

छोड़ने कि जो रीति है , उसका मूलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त क्लीक में है । यह सच है कि जिस प्रकार डालियों के न रहने पर कानोंके छेद मात्र बाकी रह जाँय, उसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है: क्योंकि पुरोहित उस संकल्प के सच्चे ग्रर्थ को न समझकर सिर्फ तोते की नाई उसे पढ़ा' करता है चौर यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है ! विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड में कर्म-फलाशा को छोड़ कर कर्म करने का तत्त्व है; और इसकी हँसी करने से शास्त्र में तो कुछ दीष नहीं W आता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ही अगट होती है। यदि सारी आयु के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस प्रकार कृष्णार्पण बुद्धि से श्रथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें, तो पापवासना कैसे रहें सकती है और कुकर्म कैसे हो सकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की अलाई के लिये ब्रात्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की ब्रावश्यकता ही कहाँ रह जाती है ? तब तो ' मैं ' ग्रौर ' लोग' दोनो का समावेश परमेश्वर में ग्रौर परमेश्वर का समावेश उन दोनों में हो जाता है; इसलिये स्वार्थ श्रौर परार्थ दोनों ही कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डूब जाते है श्रौर महात्माश्रों की यह उक्ति ही चारितार्थ होती है कि " संतो की विभूतियाँ जगत् के कल्याए। ही के लिये हुम्रा करती है; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कब्ट दिया करते है।" पिछले प्रकरण में युक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णापंण बुद्धि से किया करता है, उसका 'योगक्षेम' किसी प्रकार रुक नहीं रहता; ग्रीर अक्तिमार्ग-वालों को तो स्वयं अगवान् ने गीता में ब्राह्बासन दिया है कि "तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्" (गी. ९. २२)। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह सामान्यजनो में बुद्धि भेद न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गीः ३. २६), उसी प्रकार परमश्रेष्ठ भक्त का भी यही कर्त्तव्य है कि वह निम्नश्रेणी के भक्तों की श्रद्धा को अख्ट न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नित के मार्ग में लगा देवे । सारांश, उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि अध्यात्मशास्त्र में और कर्म-विपाक में जो सिद्धान्त कहे गये है वे सब कुछ शब्द-भेद से. भिक्तमार्ग में भी कायम रखे गये हु: श्रीर ज्ञान तथा भिवत में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है ।/

परन्तु जहाँ शब्द-भेद से भ्रथं के भ्रनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहाँ इस प्रकार से शब्द-मेद भी नहीं किया जाता, क्योकि श्रर्थ ही प्रधान बात है। उदा-हरए। यं, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है । क ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे ग्रीर श्रपना उद्धार श्राप ही कर ले। यदि इसमें शब्दो का कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो मूढ जन ब्रालसी हो जावेंगे। इसलिये "ब्रात्मैव हचात्मनी बंघुरात्मैव रिपुरात्मनः " —

अप्राप ही अपना शत्रु और ग्राप ही अपना मित्र है (गी. ६. ५)—यह तत्वं भिवतमार्ग में भी प्रायः ज्यों का न्यों प्रयात् शब्द-भेद न करके बतलाया जाता है। साधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले ही चुका है कि "इसमें किसी का क्या नुकसान हुत्रा ? प्रयनी बुराई श्रपने हाथो कर ली। " इससे भी श्रविक स्पष्ट शब्दों में उन्होने कहा है कि "ईश्वर के पास कुछ सोक्ष की गठड़ी नहीं घरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दे । यहाँ तो इंद्रियो को जीतना श्रीर मन को र्निविषय करना ही मुख्य उपाय है। " क्या यह उपनिषदो के इस मंत्र " मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः " के समान नहीं है ? यह सच है कि परमेश्वर ही इस जगत् की सब घटनाओं का करनेवाला है; परन्तु उस पर निर्द-यता का फ्रीर पक्षपात करने का दोष न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे यह सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी—विना, किसी प्रकार का शब्द-भेद किये ही-भिक्तमार्ग में ले लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि आध्यात्म-शास्त्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कभी छूट नहीं जाता कि जो कुछ व्यक्त है वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके है कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की श्रोर श्रथवा व्यक्त की श्रोर भुकने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्ना करती है, उसमें श्रीर तत्वज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल कर देने की, वैदिक धर्म की, यह रीति किसी भी अन्य देश के भिक्तमार्ग में देख नहीं पड़ती। ग्रन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पड़ता है कि जब वे एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते है, तब वे उसी में श्रासक्त होकर फँस जाते है, उसके सिवा उन्हें श्रीर कुछ देख ही नही पड़ता और उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विषय में वृथाभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का यत्न करने लगते है, कि तत्त्वज्ञान का मार्ग भिन्न है श्रोर श्रद्धा का भिन्तमार्ग 'जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, इसलिये गीता-धर्म में श्रद्धा ग्रीर ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, विलक वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, श्रीर वैदिक भिनतमार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है; 'म्रतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, भ्रन्त में उसे एकही सी सद्गति प्राप्त होती है। इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं, कि श्रव्यक्त ज्ञान और व्यक्त भिक्त के मेल का यह महत्त्व केंवल व्यक्त काइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म कै पंडितों के घ्यान में नहीं थ्रा सका, और इसलिये उनकी एकदेशी तथा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोती नजर से गीताधर्म में, उन्हें विरोध देख पड़ने लगा। परन्तु आद्यं की बात तो यही हैं कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशांसा न कर हमारे ही गी, र. २८

देश के कुछ अनुकर एाप्रेमीजन आज कल इसी गुएा की निन्दा करते देखे जाते हैं! साध काव्य का (१९. ४३) यह वचन इसी बात का एक अच्छा उदाहरए हैं कि, "अय वार्डभनिविष्टबुद्धिषु। व्रजित व्यर्थकतां सुभाषितम्! "—खोटी समक्ष से जब एक बार मन ग्रस्त हो जाता है नब मनुष्य की अच्छो बातें भी ठीक नहीं जैंचतीं।

स्मार्तमार्ग में चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व ह, वह भिक्तमार्ग में श्रयवा भागवत-वर्म में नहीं है। वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है; परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार भिक्त पर ही होता है, इसलिये जिसकी भिवत जल्कट हो वही सब में अष्ठ माना जाता है-फिर चाहे वह गृहस्य हो, वानप्रस्य या बैरागी हो; इसके विषय में भागवतवर्म में कुछ विधि-निषेघ नहीं है (भाग. ११. १८. १३, १४ देखो) । संन्यास-ग्राथम स्मार्तवर्म का एक म्रावस्यकः भाग है, भागवतधर्म का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि मागवतधर्म के अनुयायी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कहा है कि संन्यास और कर्मयोग-दोनों मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के है। इसलिये यद्यपि चतुर्यार्श्रम का स्वीकार न किया जावे, तथापि सांसारिक कर्मों को छोड़ वैरागी हो जानेवाले पुरुष अक्तिमार्ग में भी पाये जा सकते है। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। परन्तु उस समय इन लोगों की प्रभुता न थी; ग्रौर ग्यारहवें प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीति से बतला दी गई हैं, कि भगवद्गीता में कर्मत्यांग की अपेका कर्क्योग ही को श्रिधिक महत्त्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह महत्त्व लुप्त हो गया श्रीर वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय लोगों की भी यही समभ हो गई है, भगवट्भक्त वही है कि जो सांसारिक कर्मों को छोड विरयत हो, केवल भितत में ही निमन्न हो जावे। इसलिये यहाँ भितत की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ासा विवेचन जरना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त श्रीर सच्चा उपदेश क्या है। अधितमार्ग का अथवा भागवतमार्ग का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान् ही है। यदि यहि भगवान् स्वयं सारे संसार के कर्ता घर्ता है और साधुजनों की रक्षा करने तथा दुष्टजनों को दंड देने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जगत् का घारएा-पोषएा किया करते हैं, तो यह कहने की ग्रावश्यकता नही, कि भगवद्भवतों को भी लोकसंग्रह के लिये उन्हों भगवान् का अनुकरण करना चाहिये। हनुमान्जी रामचन्द्र के बडे भक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण ग्रादि दुव्टजनों के निर्दलन करने का काम कुछ छोड़ नहीं दिया था। भी ज्मिपितामह की गए। भी परम भगवद्भक्तों में की जाती है; परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तथापि उन्होने स्वधर्मानुसार स्वकीयो की और राज्य की रक्षा करने का काम ग्रपने जीवन भर जारी रखा था। यह बात सच है कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब भक्त को स्वयं अपने हित के लिये कुछ प्राप्तकर लेना शेष नही रह जाता । परन्तु प्रेममूलक

भिनतमार्ग से दया, करुएा, कर्त्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का नाश नहीं हो सकता; बल्कि वे श्रीर भी श्रिषक शुद्ध हो जाती है। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, कि कर्म करे ? बरन् भगवदभक्त तो वही है कि जिसके मन में ऐसा श्रमेंद्रभाव उत्पन्न हो जाय —

जिसका कोई न हो हृद्य से उसे लगावे,

पाणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।

सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे,

है बस ऐसा वही मक्त की पदवी पावे।

एसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगो की वृत्ति लोकसंग्रह ही के श्रानुकूल हो जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कह आये है-- "सन्तों की विभूतियाँ जगत् के कल्याए ही के लिये हुया करती है; वे लोग परोपकार के लिये प्रपने करीर की कष्ट दिया करते है। " जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस सृष्टि की उत्पन्न करता है श्रीर उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह श्रवश्य ही मानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिये चातु-र्वएर्य त्रादि जो व्यवस्थाएँ है वे इसी की इच्छा से निर्मित हुई है। गीता में भी भगवान् ने स्पष्ट रीति से यही कहा है कि " चातुर्वेएर्यं मया सृष्टं गुएकर्म-विभा-गक्तः" (गी. ४. १३)। अर्थात् यह परमेक्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने ग्रपने ग्रधिकार के श्रनुसार समाज के इन कामो को लोकसंग्रह के लिये करता रहे। इसी आगे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-ग्राध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; ग्रौर यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की श्रवज्ञा करने का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह श्रहडकार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये काम मेरे है श्रथवा मे उन्हें श्रपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कर्मों के भले-वुरे फल तुम्हे श्रवश्य भोगने पड़ेंगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधर्म जान . कर परमेश्वरार्पण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ करनाः है उसके लिये मुभे निमित्त करके वह मुभक्ते काम कराता है ' (गी. ११. ३३), तो इसमें कुछ अनुचित्त या श्रयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन है कि इस स्वधर्माचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्त्विक भक्ति हो जाती है। भगवान् ने अपने सब उपदेशों का तार्ल्य गीता के अन्तिम अध्याय में उपसंहार-रूप से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है-" सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर-मेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या है कि में अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या अमुक कर्म को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णापंण-बुद्धि से करते रही; यदि तू ऐसा निग्रह करेगा कि मैं इन कर्मों को नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के अनुसार तुमें उन कर्मों को करना ही होगा अत-

एवं परमेश्वर में ग्रपने सब स्वार्थों का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार की परसार्य-बुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुक्ते ग्रवश्य करना ही चाहिये; में भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख और उसके अनुसार वर्ताव कर।" जैसे ज्ञान का और निष्काय-कर्म का विरोध नहीं, वैसा ही भिवत में और कृष्णार्पण-बुद्धि से किये गये कर्मों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के "प्रणोरणीयान महतो मही यान् " ( कड. २. २०; गी. ८.९)—परमाणु से भी छोटा और वड़े से भी वड़ा— ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वर्णन करके कहते है, कि "अब में केवल परोपकार ही के लिये बचा हूँ। " उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेष नहीं है; बल्कि वे कहते है कि "अक्षा-पात्र का अवलस्त्रन करना लज्जास्पद जीवत है—वह नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता है;-" श्रयवा "सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है और उनसे, जल में कमल-पत्र के समान, श्रालप्त रहता है: जो उपकार करता है और प्राणियों पर दया करता है उसी में श्रात्म-स्थिति का निदास जानो। " इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट श्रभिप्राय व्यक्त हो जाता है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का भूकाव कुछ कुछ कर्मत्याग हो की श्रोर था। परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का लक्षण श्रथवा गीता का मिद्धान्त यह है, कि उत्कटभिकत के साथ साथ मृत्यु पर्यन्त ईश्वरापें एा-पूर्वंक निष्कासकर्स करते ही रहवा चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासत्रीय ग्रन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये (स्मरण रहे कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा-राज को जिन "सद्गुरु की शरए।" में जाने के कहा था, उन्हींका यह प्रासादिक प्रत्य है)। रामदास स्वामी ने प्रनेक बार कहा है, कि भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान क द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतकृत्य हो चुके हैं, वे "सब लोगों को सिखाने के लिये" (दास १९.१०.१४) निस्पृहता से श्रुपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना ग्रपना व्यवहार करना सीखे; क्योंकि "बिना किये कुछ भी नहीं होता" (दास. १९. १०. २५; १२. ९. ६; १८.७. ३); और अन्तिमदशक (२०.४.२६) में उन्होने कर्म के सामर्थ्य का भिक्त की तारक-शक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दिया है---

> हलचल में सामर्थ्य है । जो करेगा वही पावेगा । परंतु उसमें मगवान् का आधिष्ठान चाहिये ॥

गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि "मामनुस्मर युद्धच च" (गी. ८.७)—नित्य मेरा स्मरण कर और युद्ध कर—उसका तात्पय, और छठवे अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि "कर्मयोगियों में भी भक्तिमान

श्रेष्ठ है" (गी. ६. ४७) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वामी के उक्त दचन में है। गीता के अठारहवें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है—
यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वामिद ततम्।

स्वंकर्मणा तमम्यर्च्य धिद्धि विदति मानवः ॥

"जिसने इस सारे जर्गत् को उत्पन्न कियो है उसकी, अपने स्वधर्मानुरूप निष्काम कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से श्रथवा पुष्पों से), पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है" (गी. १८.४६) । श्रधिक क्या कहें ! इस क्लोक का श्रौर समस्त गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधुमानुरूप निष्काम-कर्म करने से सर्वभुतान्त-गंत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भिवत, पूजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कहने से कि "अपने धर्मानुरूप कर्मों से परमेश्वर की पूजा करो" यह नहीं समभना चाहिये, कि "श्रवण कीर्तनं विष्णोः" इत्यादि नवविधा भक्ति गीता को मान्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, कि क्रमों को गौण समभकर उन्हें छोड़ <u>देना ग्रीर इस नविवघा भितत में ही विलकुल निमग्न हो जाना उचित</u> तहीं है; शास्त्रतः प्राप्त अपने सब कर्मो को यथोचित रीति से अवस्य करना ही चाहिये; उन्हें "स्वयं अपने" लिये समभक्तर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि "ईव्वर-निर्मित सृष्टि के सग्रहार्थ उसी के ये सब कर्म है "; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही परमेश्वर की सेवा, भवित या उपासना हो जायगी, इन कर्मी के पाप-पुणय के भागी हम न होंगे श्रीर श्रंत में सद्गति भी मिल जायगी। गीता के इस सिद्धान्त की श्रोर दुर्लक्ष्य करके, गीता के भिक्तप्रधान टीकाकार अपने ग्रन्थो में यह भावार्थ वतलाया करते है, कि गीता में भिक्त ही को प्रधान माना है और कर्म को गौए। परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों के समान भिक्तप्रधान टीकाकारों का यह तात्प--र्यार्थ भी एकपक्षीय है। गीता-प्रतिपादित भाक्तमार्ग कर्मप्रवान हैं और उसका मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती है, किन्तु वह स्वधर्मोक्त निष्काम-कर्मो से भी होती है, श्रीर ऐसी पूजा प्रत्येक मन्ष्य को अवत्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भिक्त का यह तत्त्व गीता के अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नहीं हुआ है, तब इसी तत्त्व को गीता-प्रतिपादित भिक्तमार्ग का विशेष लंक्षण कहना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-मार्ग और भिक्त मार्ग का पूरा पूरा मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से भिक्त-मार्ग में जो एक महत्व की विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य होने के कारण अल्पबुद्धिवाले सामान्यजनों के लिये क्लेशमय है; और भिक्तमार्ग के श्रद्धा-मूलक, प्रेमगम्य तथा अत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु क्लेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अडचन है। जैमिनि की मीर्मासा, या

उपनिषद्, या वेदान्तसूत्र को देखें तो मालूम होगा, कि उनमें श्रौत-यज्ञ-याग ग्रादि की श्रयवा कर्मसन्यास-पूर्वक 'नेति' स्वरूपी परब्रह्म की ही चर्चा भरी पड़ी है; ग्रीर ग्रन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभून होनेवाले श्रोत-यज्ञ-यागादिक कर्म करने का अथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिये आवश्यक उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वर्णों के पुरुषों को है (वेसू. १. ३. ३४-३८)। इन में इस बात का विचार नहीं किया गया है कि उक्त तीन वर्णों को, स्त्रियो को ग्रंथवा चातुर्वर्ण्य के श्रनुसार सारे समाज के हित के लिले खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री-पुरुषों को मोक्ष कैसे मिले। म्रच्छा, स्त्री-शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी म्रनवन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती, तो उपनिपदों श्रीर पुराएते में ही ऐसे वर्णन पाये जाते है कि गार्गी प्रभृति स्त्रियों को भीर विदुर प्रभृति शूद्रों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वेसू. ३. ४. ३६-३९)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले तीन वर्णों के पुरुषो हो को मुक्ति मिलती है; ग्रौर यदि यह मान लिया जावे कि स्त्री-शूद्र ग्रादि सभी लोगों को मुदित मिल सकती है, तो प्रव वतलाना चाहिये कि उन्हे किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । बादरायणाचार्य कहते है कि "विशेषानुप्रहत्च" ( वेसू. ३. ४. ३८) अर्थात् परमेश्वर का विशव अनुग्रह ही उनके लिये एक साधन है; और भागवत (१.४.२५) में कहा है कि कर्मप्रधान-भिवतमार्ग के रूप में इसी विशेषानुप्रहात्मक साधन का "महाभारत में और अतएव गीता में भी निरूपए। किया गया है क्योंकि स्त्रियो, जूद्रो या (केलियुग के) नामधारी ब्राह्मणों के कानो तक श्रुति की आवाज नहीं पहुँचती है। " इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान स्रोर उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान--दोनो यद्यपि एकही से हो, तथापि श्रव स्त्री-पुरुष-संबन्धी या ब्राह्मण्-क्षित्रय-वैश्य-शूद्रसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता न्नीर इस मार्ग के विशेष गुएा के बारे में गोता कहती है कि --

> मा हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। У स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥

महे पार्थ ! स्त्री, वैक्य और क्र्रह, या अन्त्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए हैं, वे भी सब उत्तम गित पा जाते हैं " (गी. ९. ३२)। यही क्लोक महाभारत के अनुगीतापर्व में भी आया है (मभा. अक्व. १९. ६१); और ऐसी कथाएँ भी हैं, कि वनपर्वान्तर्गत बाह्मए।—व्याध-सम्वाद में मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी बाह्मए। को तथा शांतिपर्व में जुलाधार अर्थात् बनिये ने जाजिल नामक तपस्वी बाह्मए। के यह निरूपए। सुनाया है, कि स्वधमं के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरए। करने से ही मोक्ष कैसे ियल जाता है (मभा. वन. २०६-२१४; शां. २६०-२६३)। इससे अगट होता है कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही अव्ह है; किर चाहे वह सुनार हो, बढाई हो, बनिया हो, या कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके

धरे पर, ज्यवसाय पर, जाति पर अवलिम्बत नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अत्तः करण् की शुद्धता पर अवलिम्बत होती हैं-और यही भगवान का अभिप्राय भी है। इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्ष के दरवाजे खोल देने से उस समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महा-राष्ट्र में भागवत-धर्म के इतिहास से भली भाति देख पढ़ता है। परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चाडाल, क्या ताह्मण सभी समान है, "देव भाव का भूखा है"—न प्रतीक कार न काले-गोरे यणं का, और न स्त्री-पुरुष आदि या बाह्मण-चांडाल आदि मदो का ही। साध नुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जायभा—

क्या दिजाति क्या श्रू इंश को वेश्या भी मज सकती है, श्रूपचो को भी भक्तिभाव में शाचिता कब तज सकती है ? अनुभव से कहता हू, मैंने उसे कर लिया है बस मे जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भंरा है इस रस में ॥

ग्रिधिक क्या फहें ! गीता-शास्त्र का भी यह सिद्धान्त है कि " मनुष्य कैसा ही दुरा-) चारी क्यों न हो, परन्तु यदि अन्त काल में भी वह अन्य भाव से भगवान् की शरए में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता " (गी. ९. ३०; और ८. ५-८ देखी) उक्त पद्य में 'वेश्या ' शब्द (जो सांधु दुकाराम के मूलवचन के श्राधार से रखा गया है ) को देखकर पवित्रता का ढ़ोग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित् बुरा लगे। परन्तु सच बात तो यह है कि ऐसे लोगों को सच्चा धर्मतस्व मालूम ही नहीं। न केवल हिन्दू-धर्म में किन्तु बुद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिलिन्दप्रश्न ३. ७. २) उनके धर्म-ग्रन्थों में ऐसी कथाएँ है, कि बुद्ध ने आमरपाली नामक किसी वेज्या को और अगुलीमाल नाम के चोट को दीक्षा दी थीं। ईसांइयों के धर्म-ग्रंथ में भी यह वर्णन है, कि ऋहस्ट से साथ जो दो चोर सूली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय काइस्ट की शरण में गया और काइस्ट ने उसे सद्गति दी (त्युक. २३. ४२ और ४३)। स्वयं काइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है कि हमारे घर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती हैं ( मेथ्यू. २१. ३१; स्यूक. ७. ५० )। यह बात दसवे प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि श्रध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त निष्पन्न होता ्है। परन्तु यह धर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निविवाद है तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत हुन्ना है उसके अन्त करण में केवल मृत्यु के समय ही अतन्य भाव से भगवान् का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जागृत रह सकती है ? ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सहते हुए, केवल यन्त्र के समान एक बार 'रा 'कहकर श्रीर कुछ देर से 'म' कहकर मुँह खोलने श्रीर बद करने के परिश्रम के सिवा कुछ ग्रधिक लाभ नहीं होता। इसलिये भगवान् ने सर्ब 'लोगों को गिविच्त रीति से यही कहा है, कि 'न केवल मृत्यु के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर तदैव मेरा स्मरण मन में रहने दो श्रीर रचवर्म)

के प्रनुसार अपने सब व्यवहारों को परमेश्वरापंण बुद्धि से करते रहो, िकर चाहे तुम किसी भी जाति के रहो तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही मुक्त हो जाग्रोगे (गी. ९. २६–२८ ग्रीर ३०–३४ देखों)।

इस प्रकार उपनिषदों का ब्रह्मात्मैक्यजान ग्रावालवृद्ध सभी लोगो के लिये मुलभ तो कर दिया गमा है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने दिया है, ग्रीर न वर्ण, ग्राथम, जाति-पाति अथवा स्त्री-पुरुष ग्रादि का कोई भेद रखा गया है। जब हम गीता-प्रतिपादित मक्तिमार्ग की इस शक्ति श्रथवा समता की स्रोर व्यान देते हैं, तब गीता के स्रन्तिम अध्याय में भगवान्ते प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंहार किया है उसका मर्भ प्रगट हो जाता है। वह ऐसा हैं.-" मब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, में तुक्त सब पायों से सकत कालंगा, त घबराना नहीं।" यहाँ पर घर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पाप-पुराय से अलिप्त रहकर परमेश्वरप्राप्तिरूपी आत्मश्रेय जिस सार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है वही वर्म है। अनुगीता के गुरूशिष्यसम्बाद में ऋषियों ने बह्मा से यह किया ( ग्रव्व. ४९), कि ग्रॉहसावर्म, सत्यवर्म, इत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, कर्मसंन्यास ग्रादि जो श्रनेक प्रकार के मुक्ति के साधन श्रनेक लोग बतलाते है, उनमें से सच्चा साधन कोन है ? और शान्तिपर्व के (३५४) उंच्छवृत्ति उपाख्यान में भी यह प्रश्न है कि गाईस्थ्य-धर्म, वानप्रस्य-धर्म, राजधर्म, मातृिवतृ-सेवाधर्म, क्षत्रियो का रणांगण में नरण, बाह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि को अनेक धर्म या स्वगंप्राप्ति के साधन शास्त्रो ने वतलाये है, उनम से प्राहच धर्म कौन है ? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध मालूम होते है, परन्तु ज्ञास्त्रकार इन सब प्रत्यक्ष मार्गो की योग्यता को एकही समऋषे है; क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्य-दृद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य है वह इनमें से किसी भी वर्ष पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र किये विना प्राप्त नहीं हो A सकता । तयापि, इन अनेक मार्गों की प्रयवा प्रतीक-उपासना की भंभट में फँसने से मन घवरा जा सकता है; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नही, किन्तु उसे निमित करके सब लोगो को, भगवान् इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते हैं कि इन अनेक <u> इर्व-मार्गों को छोड कर "तू केवल मेरी शरण में आ, में तुझे समस्त पापो से मुक्त</u> कर दूँगा; डर मत।" साधु तुकाराम भी सब धर्मी का निरसन करके अन्त में

कर दूंगा; डर मत। "साधु तुकाराम भी सब धर्मो का निरसन करके श्रन्त भगवान से यही नांगते है कि-

चतुराई चेतना सभी चूब्हे में जावें, वस नेरा मन एक ईश-चराणाश्रय पावे। आग छगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विभु का विश्वास सदा दृढ रहे हृदय मे॥ निश्चयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह ग्रन्तिम सीमा हो चुकी।

श्रीमद्भगवद्गीता रूपी सोने की थाली का यह भिवतरूपी श्रन्तिम कौन है-मही प्रेमग्रास है। इसे पा चुके, श्रव आगे चिलये।

## चौदहवाँ प्रकरण।

## गीताध्याय-संगति।

0<del>6</del>

प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ऋभिनीरायणोऽववीत् ॥ \*

🔾 ब तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता में-भगवान् के द्वारा

निया गाये गये उपनिषद् में-यह प्रतिपादन किया गया ह, कि कर्मों को करते हुए

महाभारत, शाति. २१७. २।

ही श्रध्यात्म-विचार से या भिनत से सर्वात्मैक्यरूप साम्यबुद्धि को पूर्णतया प्राप्त कर लेना, ग्रौर उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की अंकट में न पड़ संसार मे शास्त्रतः प्राप्त सब कर्मो की केवल अपना कर्तच्य समभ कर करते रहना ही, इस संसार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्तु जिस क्रम से हमने इस ग्रन्थ में उक्त अर्थ का वर्एन किया है, उसकी श्रपेक्षा गीता-प्रन्थ का ऋम भिन्न है, इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये कि भगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विषय का निरूपए। दो रीतियों से किया जाता है; एक शास्त्रीय स्रौर दूसरी पौराणिक । शास्त्रीय पद्धति वह है कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानुसार साधक-बाघक प्रमाणो को क्रमसिहत उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगो की समभ में सहज ही आ सकनेवाली बातो से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतत्त्व किस प्रकार निष्पन्न होते है । भूमितिशास्त्र इस पद्धति 'का एक अच्छा उदाहरण है; ग्रौर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भग-वद्गीता में जहाँ ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, वहां यह भी वर्णन है कि उसका विषय हेतुयुक्त और निश्चयात्मक प्रमाणों से सिद्ध किय गया हैं - " ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितः " ( गी. १३. ४ )। परन्तु

अं नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान वतलाया है।" नर और नारायण नामक ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि है। पहले बतला चुके है कि इन्हें दोनों के अवतार श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वच्च भी पहले उद्धृत किया गया है जिससे यह माल्स होता है कि गीता में नाराय

भगवद्गीता का निरूपण सशास्त्र भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धित से नहीं किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है उसका वर्णन, अर्जुन और श्रीकृष्ण वे सम्वादरूप में, ग्रत्यन्त मनोरंजक श्रौर सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये प्रत्येक श्रष्ट्याय के श्रंत में "भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे" कहकर

णीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

गीता-निरूपण के स्वरूप के ह्योतक " श्रीकृष्णार्जुनसम्बादे " इन शस्त्री का उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और 'ज्ञास्त्रीय' निरूप में जो भेद है, उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सम्बाह्यसक निरूप म को ही 'पौराणिक' नाम दिया है। सात सी क्लोको के इस सम्बादात्सक अथवा पौराणिक निरूपण में ' धर्म ' जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषशें का विस्तारपूर्वक विवेचन कभी हो ही नहीं तकता। परन्तु श्राक्चर्य की बार है, कि गीता में जो श्रनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही सग्रह ( संक्षेप में ही क्यो न हो ) श्रविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की श्रलौकिक शक्ति व्यक्त होती है; और अनुगीता के श्रारम्भ में जो यह कहा गया है, कि गीता का उपदेश ' श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। श्रर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिरसे विस्तारपूर्वक कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि में लड़ाई का घोर काय क<u>रूँ या न करूँ, श्रीर करूँ भी तो किस प्रकार करूँ</u>? जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाध युक्ति बतलाते थ तब श्रर्जुन उसपरं कुछ न कुछ ब्राक्षप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्वाद में गीता का विवेचन स्वभाव ही से कहीं सक्षिप्त और कहीं द्विरुक्त हो गया है। उदाहरणार्थ, त्रिगुए।त्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भेद से दो जगह है ( गी. थ्र. ७ स्रौर १४); स्रौर स्थितप्रज्ञ, भगवद्भन्त, त्रिगुणातीत, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की स्थिति का वर्णव एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से अत्येक प्रसंग पर बार बार किया गया है। इसके विपरीत 'यदि अर्थ और काम धर्म से विभयत न हो तो वे ग्राहच है '- इस तत्व का दिग्दर्शन गीता में केवल "धुमाविरुद्धःकामोऽस्मि '-( ७. ११ ) इसी एक बाक्य में कर दिया गया है। इसका परिएाम यह होता है, कि यद्यपि गीता में सब विषयों का समावेश किया गया है, तथापि शीता पढ़ते समय उन लोगों के सन में कुछ गटबड़ सी होती जाती है जो श्रीतधर्म, स्मार्तधर्म, भागवतथर्म, सास्यजास्त्र, पूर्वभीमांसा, वेदान्त, कर्म-चिपाक इत्यादि के उन प्राचीन सिद्धान्तों जी परम्परा से परिचित नहीं है, कि जिनके श्राधार पर गीता के ज्ञान का निरूपए। किया गया है। श्रौर जब गीता के प्रतिपादन की पद्धति ठीक ठीक व्यान में नहीं ब्राती, तब वे लोग कहने लगते है कि गीता मानो बाजीगर की भीली है, भ्रथवा शास्त्रीय पढित के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इसलिये उसमें ठोर ठौर पर श्रघूरापन और विरोध देख पड़ता है, श्रथवा गीता का ज्ञेन ही हमारी बुद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाओं का अव-लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं होता, बयोकि वे बहुवा भिन्न भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी है ! इसलिये टीकाकारों के सतो के परस्पर-विरोधो की एक-वाक्यतां करना असम्भव सा हो जाता है और पढ्नेवाले का मनं ग्रिक्तिविक धवराने तगता है। इस प्रकार के अन में पड़े हुए कई पुप्रबुद्ध पाठकों की हमने

देखा है। इस अड़चन को हटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के अतिपाद्य विषयों का शास्त्रीय कम बाँध कर- अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना भीर बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रश्नों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित हुए है। इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा और अगले अकरण में सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठकों को प्रथम इस ग्रोर घ्यान देना चाहिये कि जब हमारा देश हिंदुस्थान ज्ञात, वैभव, यश प्रौर पूर्ण स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, उस समय एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यज्ञस्वी ग्रीर परमपूज्य क्षंत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को-जो महान् धनुर्घारी या-क्षात्रधर्मं के स्वकार्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया है। जैन और <u>झौद्ध धर्मों के प्रवर्तक महावीर श्रीर गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय</u> हो थे; परन्तु इन दोनों ने वैदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को अंगीकार कर क्षत्रिय ग्रादि सब वर्णों के लिये मंन्यास-धर्म का दरवाजा खोल दिया था। भगन्नान् श्रीकृष्ण नें ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-वर्म का यह उपदेश है कि न केवल शत्रियों को किन्तु ब्राह्मणों को भी निवृत्ति-मार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम बुद्धि से सब कर्म श्रामरएगन्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को चीजिये, श्राप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारए। अवश्य रहता ही है; धीर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छे भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। अतएव इन दोनों बातों का खुलासा करने के लिये ही, व्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया है। कौरव ग्रीर पाडवो की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर खड़ी है; ब्रब थोड़ी ही देर में लडाई का ब्रारम्भ होगा; इतने में अर्जन के कहते मे श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनो सेनाग्रों के बीच में से जाकर खड़ा कर दिया श्रोर ग्रर्जुन से कहा, कि " तुभे जिनने युद्ध करना है, उन भीष्म होए ग्रादि को देख।"-तब अर्जुन ने दोनो सेनाओं की और दृष्टि पहुँचाई श्रीर देखा कि अपने ही बाप, दादे, काका, श्राजा, मामा, बंघु, पुत्र, नाती, स्नेही, श्राप्त, गुरु, गुरुबंघु श्रादि दोनों सेनाओं में खड़े है ग्रीर इस युद्ध में सब लोगो का नाश होनेवाला है ! लड़ाई कुछ एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी। लड़ाई करने का निक्चय पहले ही हो चुका था श्रीर बहुत दिनो से दोनों श्रोर की सेनाश्रों का प्रबन्ध हो रहा था । परन्तु इस श्रापस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब , पहले पहल अर्जुन की नज़र में श्राया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न द्वारा ग्रीर उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, " ग्रोह! ग्राज हम लोग अपने ही कुल का भयेंकर क्षेत्र इसी लिये करने वाले हैं न, कि राज्य हमी की मिले; इसकी अपेक्षा भिक्षा माँगना पना जुरा है?" और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा,

"शत्रु ही चाहे मुभे जान से मार डाले, इसकी मुभे परवा नहीं; परन्तु त्रेलोक्य के राज्य के लिये भी में पितृहत्या, गुरुहत्या, बंघुहत्या या कुलक्षय के समान घोर पातक करना नहीं चाहता। " उसकी सारी देह थर-थर काँपने लगी; हाथ-पैर शिथिल हो गये; मुँह सुख गया और खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुषवाए फेंककर वह बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया। इतनी कुथा पहले ऋष्याय में है। इस अध्याय को "अर्जुन-विषाद-योग " कहते हैं; क्यों कि यद्यपि पूरी गीता में ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म-) योगशास्त्र नामक एकही विषय प्रतिपादित हुन्ना है, तो भी प्रत्येक श्रध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विषय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग समक्तना चाहिये; ग्रौर ऐसा समक्त-कर ही प्रत्येक श्रध्याय को उसके विषयानुसार ग्रजुँन-विषाद-योग, सांख्ययोग कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये है। इन सब 'योगों' को एकत्र करने से " ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शास्त्र " हो जाता है । पहले प्रध्याय की कथा का महत्त्व हम इस प्रन्थ के आरम्भ में कह चुके है। इसका कारएा यह है, कि जब तक हम उपथित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तब तक उस प्रश्न का उत्तर भी भली भौति हमारे घ्यान में नहीं स्राता । यवि कहा जाय कि गीता का यही तात्पर्य है कि " सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवद्भजन करो, या संन्यास ले लो; "तो फिर अर्जुन को उपदेश करने की कुछ आवश्यकता ही न थी, क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा माँगने के लिये श्राप ही श्राप तैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे अर्थ का एक-आध क्लोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि "वांह! क्या ही अच्छा कहा! तेरी इस उपरित को देख मुक्के आनन्द मालूम होता है! चलो, हम दोनो इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यासाध्रम के द्वारा वा भिवत के द्वारा अपने आत्मा का कल्याएा कर लें। " फिर, इधर लड़ाई हो जान पर, व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक ( मभा. आ. ६२. ५२ ) अपनी वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे अर्जुन और श्रीकृष्ण पर तो श्रारोपित न हुआ होता। हाँ, यह सब है, कि कुरुक्षेत्र में जो सैंकड़ो महारथी एकत्र हुए थे, वे अवस्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास करते । परन्तु जिस मनुष्य को अपने आत्मा का कल्याएा कर लेना है, वह ऐसे उप-हास की परवा ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यही कहा है, कि " यदहरेव विर्जेत् तदहरेव प्रवजेत् " ( जा. ४ ) अर्थात् जिस क्षए उपरित हो उसी क्षण सेन्यास घारण करो; विलम्ब न करो । यदि यह जहा जाय कि अर्जुन की उपरित ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी तो उपरित ही बस, उपरित होने से ही आधा काम हो चुका; अब मोह को हटा कर · उसी उपरित को पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान् के लिये कुछ असम्भव बात न थो भिवत-मार्ग में या सन्यास-मार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरए। है, कि जब कोई किसी

कारण से ससार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चले गये, श्रोर उन लोगो ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार श्रर्जुन की भी दश हुई होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय वस्त्रों को गेरुश्रा रंग देने के लिये मुठ्ठी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिये मांभ, मृदंग श्रादि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में भी न मिलती!

परन्तु ऐसा कुछ भी नही किया; उलटा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि "अरे! तुभें यह दुर्बुद्धि ( कश्मल ) कहाँ से सूभ, पड़ी ? यह नामर्टी ( क्लैंट्य ) तुक्ते शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को धूलि में मिला देगी! इसलिये इस दुर्वलता का त्याग कर युद्ध के लिये खडा हो जा!-परन्तु अर्जुन ने किसी अबला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा । वह अत्यन्त दीन-हीन वाणी से बोला-" मै भीष्म, द्रोण ग्रादि महात्माग्रो को कैसे मारूँ? मेरा मन इसी संशय में चक्कर ला रहा है कि मरना भला है, या मारना? इललिय मुंभे यह बतलाइये कि इन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; मै तुम्हारी शरण में आया हैं। " प्रर्जुन की इन दातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि श्रव यह माया के चुंगल में फेंस गया है। इसलिये ज़रा हँसकर उन्होने उसे "अशोच्यान-" न्वशोचस्तवं " इत्यादि ज्ञान बतलाना स्रारम्भ किया । स्रर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदृश बर्ताव करना चाहता था, श्रौर वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग गया थां। इसलिये, ससार में ज्ञानी पुरुष के प्राचरण के जो दो पथ देख पड़ते हैं--प्रर्थात्, 'कर्म करना 'ग्रीर 'कर्म छोडना '-वहीं से भगवान् ने भ्रपने उपदेश का भ्रारम्भ किया है; श्रीर ग्रर्जुन को पहली बात यही वतलाई है, कि इन दो पत्थो या निष्ठाश्रों में से तू किसीको भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है इसके बाद, जिस कान या सांख्यनिष्ठा के ग्राधार पर, ग्रर्जुन कर्म-संन्यास की बात करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के ग्राधार पर, श्रीकृष्ण न प्रथम 'एपा तेऽभिहिता बुद्धिः (गी. २. ११-३९) तक उपदेश किया है, और फिर अध्याय के अन्त तक कर्मयोग-मार्ग के अनुसार अर्जुन को यही वतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सच्चा कर्तव्य है। यदि 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये' सरीखा क्लोक " अशोच्यानन्वशोचस्तवं " क्लोक के पहले आता, तो यही अर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता । परन्तु सम्भाषण के प्रवाह में, साख्य-मार्ग का प्रतिपादन होजाने पर, वह इस रूप में श्राया है-" यह तो साल्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; ग्रब योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता हूँ। " कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकही है। हमने न्यारहवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) ग्रौर योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही स्पष्ट करके बतला दिया है। इसिलये उसकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह देते है, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधर्मानुसार वर्णाश्रमविहित कर्म करके ज्ञान-प्राप्ति होने पर मोक्ष के लिये श्रन्त में सब कर्मी को छोड़ संन्यास लेना सांख्यमार्ग हैं; श्रीर कर्मी का कभी त्याग न कर ग्रन्त तक उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते

रहना योग ग्रथवा कर्मयोग है। ग्रर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते है, कि सांस्य-मार्ग के श्रव्यात्मज्ञानानुसार श्रात्मा अविनाशी श्रीर श्रमर है, इसलिये तेरी यह समऋ गलत है कि " मैं भीष्म, द्रोए ग्रादि को मारूँगा; " क्योंकि न तो श्रात्मा मरता है ग्रौर न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य ग्रपने वस्त्र बदलता है, इसी प्रकार ब्रात्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जातः है; परन्तु इसलिये इसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा, मान लिया कि "मै मारूँगा" यह अम है, तब तू कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये?तो इसका उत्तर यह है, कि शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही क्षत्रियों का धर्म है, ग्रौर जब कि इस सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्णाश्रम-विहित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तब यदि तू वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे—श्रिधक क्या कहे, युद्ध में मरना ही क्षत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है? 'मैं मांकेंगा ग्रीर वह मरेगा ' यह केवल कर्म-दृष्टि है-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह-पित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा, कि मैं केवल अपना स्वधर्म कर रहा हूँ; इससे तुभें कुछ भी पाप नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुआ । परन्तु चित्त की शुद्धता के तिये प्रयमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर अन्त में सब कर्मों को छोड़ संन्यास ' लेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह जंका रही जाती है, कि उपरित होते ही युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) संन्यास ले लेना रूपा श्रन्छा नहीं है ? केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु भ्रादि स्मृतिकारों की ब्राज्ञा है, कि गृहस्याश्रम के बाद फिर कहीं बुढापे में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही होना चाहिये। क्योंकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों ही संसार से जी हटा त्यो ही तिनक भी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; श्रौर इसी हेतु से उपनिषदों में नी ऐसे वचन पाये जाते है कि " ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् गृहाद्वा वनाद्वा " (जा. ४. ) । संन्यास लेने से जो गति प्राप्त होगी, वही युद्ध-क्षेत्र में मरने से क्षत्रिय को प्राप्त होती है । महाभारत में कहा है ---

> द्वाविमौ पुरूषव्यात्र सूर्यमंडलभेदिनौ । परित्राड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥

अर्थात्—"हे पुरंषच्या श्र! सूर्यमंडल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही पुरुष है; एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला बीर" ( उद्यो. ३२. ६५) । इसी अर्थ का एक दलोक कौटित्य के, यानी चाएक्य के, अर्थ शास्त्र में भी है:—

यान् जज्ञसं घैस्तपसा च विष्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयश्च यांति ।
क्षणेन तानप्यतियांति शूराः प्राणान् सुयुद्धेपु परित्यजन्तः ॥

"स्वर्गं की इच्छा करनेवाले बाह्मण अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से श्रीर तपो से
जिस लोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्थण

करनेवाले शूर पुरुष एक क्षए। में जा पहुँचते हुँ-ग्रर्थात् न केवल जयस्वियो को या संन्यासियों को बरन यज्ञ-याग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले क्षत्रिय को भी मिलती है (कोटि. १०. ३. १५०--१५२; ग्रौर मभा शां ९८--१०० देखो)। "क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने के लिय युद्ध के समान दूसरा दरवाजां क्वचित् ही खुला मिलता है; युद्ध में मरने से स्वर्ष ग्रीर जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा" (२.३२, ३७ ) — गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही ह । इसलिये सांख्यमार्ग के अनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और क्या युद्ध करना, दोनों से एक हो फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के युक्तिवाद से यह निविचतार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, 'कि कुछ भी हो, युद्ध करना ही चाहिये। सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोष है, उसे ध्यान में ग्ल आगे भगवान् ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया है; और गीता के श्रन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का-अर्थात कर्मो को करना ही चाहिये श्रीर मोक्ष में इनसे कोई बाधा नहीं होती, किन्तु इन्हे करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसका-भिन्न भिन्न प्रमाण देकर शंका-निवृत्ति-पूर्वक समर्थन किया है। इस कर्मयोग का मुख्य तस्व यह है, कि किसी भी कर्म को भला या बुरा कहने के लिये उस कर्म के बाह्य परिएामी की अपेक्षा पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्ता की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है प्रथवा प्रशुद्ध (गीता. २. ४९)। परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी तो श्रांखिर श्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है; इसलिये जब तक निर्णय करनेवाली ' बुद्धीन्द्रिय स्थिर श्रीर शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती। इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि की शुद्ध करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय की भी स्थिर कर लेना चाहिये (गीताः २. ४१)। संसार के सामान्य व्यवहारो की स्रोर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गीद भिन्न भिन्न काम्य सुखों की प्राप्ति के लिये ही यज्ञ-यागादिक वैदिक काम्य कर्ने। की भंभड़ में पड़े रहते हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में कभी दूसरे ही फल की प्राप्ति में, श्रयीत् स्वार्थ ही में, निमन्न रहती है श्रीर सदा बदलनेवाली यानी चंचल हो जाती है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-सुबादिक अनित्य-फल की अपेक्षा अधिक महत्त्व का अर्थात् मोक्ष-रूपी नित्य सुख केमी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी लिये श्रर्जुन की कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि वैदिक कर्मों के काम्य भगड़ों को छोड़ दे श्रीर निष्काम-बृद्धि से कर्म करना सील, तेरा प्रिचकार केवल कर्म करने भर का ही है-कर्म के फेल की प्राप्ति ग्रथवा अप्राप्ति तेरे श्रधिकार की बात नहीं है ( २. ४७ ) ; ईश्वर को ही फल-दाता मान कर जब इस समबुद्धि से-कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले , दोनों समान

हैं-केवल स्वकत्तंव्य समभ कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप पुष्य का लेप कर्ता को नहीं होता; इसर्लिये तू इस समबुद्धि का ग्राश्रय कर; इस नमदृद्धि को ही योग-प्रयात् पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति-कहते है; यदि तुक्ते यह योग सिद्ध हो जाय, तो कर्म करने पर भी तुक्ते मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी; मोक्ष के लिये कुछ कर्म-संन्यास की ब्रावश्यकता नहीं है ( २. ४७-५३ )। जब भगवान् ने प्रार्जुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ( २. ५३ ), तब अर्जुन ने पूछा कि " महाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कैसा होता है ?" इस लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है, श्रौर अन्त में कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी-स्थिति कहते है। सांराज्ञ यह है, कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रारम्भ उन दी निष्ठाश्री से ही किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी मनुष्यों ने 'ग्राहच माना है, और जिन्हे 'कर्म छोड़ना' (सास्य ) श्रौर 'कर्म करना ' ( योग ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले सांख्य निष्ठा के अनुसार वतलाई गई है । परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप-पत्ति से काम नहीं चलता-यह श्रधूरी है-तब फिर तुरत ही योग या कर्मयोग मार्ग के अनुसार ज्ञान वतलाना आरम्भ किया है; और यह वतलाने के पश्चात्, कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूंसरे अध्याय में भगवान् ने ग्रपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-कि जब कर्मयोग-मार्ग में कर्न की अपेक्षा वह वृद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा हुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तू अपनी बुद्धि को सम करके श्रयना कर्म कर, जिससे तू कदायि पाप का भागी न होगा। श्रव देखना है, कि श्राने श्रीर कीन कीन से प्रक्त उपरियत होते हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ दूसरे' अध्याय में ही हैं: इसलिये इसके निषय का विवेचन यहाँ कुछ वित्तार से किया गया है।

तीतरे अत्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कमंयोगमार्ग में भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में अभी स्थितप्रज्ञ की नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फिर आप मुक्तसे इस युद्ध के समान छोर कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं?" इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि—"युद्ध क्यों करे? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बैठे रहें?" बुद्धि को सम रखने पर भी कर्म-संन्याय किया जा सकता है। फिर जिस म्नुष्य की बुद्धि सम हो गई है उसे सांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हर्ज है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस प्रकार देते हैं, कि पहले तुक्ते साख्य और योग नाम्क दो निष्ठाएँ बतलाई है सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे, कि किसी मनुष्य के कर्मों का

-सर्वथा छूट जाना श्रसम्भव है। जब तक वह देहधारी है तब तक प्रकृति स्वभा-वर्तः उससे कर्म करावेगी ही; भ्रौर जब कि प्रकृति के ये कर्म छूटते ही नहीं है, तब न्तो इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर श्रीर सम करके केवल कर्मेन्द्रियों से ही श्रपने सब कर्त्तव्य-कर्मो को करते रहना ग्रधिक श्रेयस्कर है। इसलिये तू कर्म कर, यदि कर्म नहीं करेगा तो तुभे खाने तक को न मिलेगा (३.३.८)। ईश्वर ने ही कमं को उत्पन्न किया है; मनुष्य ने नहीं । जिस समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि श्रीर प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया था और उसने प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम ग्रपनी समृद्धि कर लो। जब कि यह यज्ञ बिना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो श्रब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध होता है कि मनुष्य और कर्म साय ही साथ उत्पन्न हुए है। परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही है और यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है, इस ्लिये इन कर्मों के फल मनुष्य की यन्धन में डालनेवाले नहीं होते। प्रव यह सच है कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्त्तव्य ज्ञेष नही रहता; श्रॉर, न लोगो से ही उसका कुछ श्रटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म मत करो; क्योंकि कर्म करने से किसीको भी छुटकारा न दिलने के कारए। यही अनुमान करना पडता है, कि यदि स्वार्थ के लिये न हो -तो भी श्रव उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये श्रवश्य करना चाहिये (३.१७.१९) । इन्ही बातो पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक ब्रादि जानी पुरुषो ने कर्म किये है और मैं भी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरए रहे, कि ज्ञानी पुरुषो के कर्तव्यो में 'लोक-संग्रह करना' एक मुख्य कर्त्तव्य है; अर्थात् अपने बर्ताव से लोगो को सन्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्त्तव्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान् क्यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति के व्यवहारो से उसका छुटकारा नहीं है; इसलिये कर्मो को छोड़ना तो दूर ही रहा, परन्तु कर्त्तंच्य समभ कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना और--म्रावश्यकता होने पर-- उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है ( ३. ३०-३५ ); -- इस प्रकार तीसरे - श्रध्याय में भगवान् ने उपदेश दिया है। भगवान् ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कर्त्तृत्व दे दिया; यह देख अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न शहने पर भी पाप क्यों करता है ? तब भगवान ने यह उत्तर देकर अध्याय समोप्त कर विया है कि काम-कोध भ्रादि विकार बलात्कार से मन को भ्रष्ट कर देते हैं; श्रतएव श्चर्पनी इन्द्रियो का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य को ग्रपना मन श्रपने श्रधीन रखना-चाहिये। सारांश, स्थित-प्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कर्म से किसी का छुटकारा नहीं, ग्रतएव यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये-इस प्रकार कर्म-योग की आवश्य-कता सिद्ध की गई है; और भिक्तमार्ग के परमेश्वरार्पणपूर्वक कम करने के इस तस्व का भी, 'कि मुक्ते सब कर्म ग्रर्पण कर' (३,३०.३१), इसी ग्रध्याय में प्रथम **'उल्लेख हो गया है**'।

गी. र. २९

परन्तु यह विवेचन तीसरे श्रष्याय में पूरा नहीं हुग्रा, इसलिये <u>चौथा श्रष्याय</u> भी उसी विवेचन के लिये ब्रारम्भ किया गया है। किसी के मन में यह संका न ग्राने पाये, कि ग्रब तक किया गया प्रतिपादन केवल ग्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही नूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग की अर्थात् भागवतं या नारायणीयं वर्म की त्रेतायुगवाली परम्परा बतलाई गई है। जब श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन से कहा, कि ब्रादौ यानी युग के ब्रारम्भ में मैने ही यह कर्म-योग-मार्ग विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया था, परन्तु इस वीच में यह नब्ट हो गया था, इसलिये मैंने यही योग ( कर्मयोगमार्ग ) नुक्ते फिर से बतलाया है; तब अर्जुन ने पूछा कि आप विवस्वान् के पहले कैसे होगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने बतलाया है कि साधुश्रो की रक्षा, दुष्टों का नाश ग्रौर धर्म की सस्थापना करना ही मेरे ग्रनेक ग्रवतारों का प्रयोजन है; एवं इस प्रकार लोक-सग्रहकारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ ग्रासिस्त नहीं है, इसलिये में उनके पाप-पुण्यादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके श्रौर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक प्रादि ने भी इसी तत्त्व को ध्यान में ला कर्मों का भ्राचरण किया है, भगवान् ने भ्रर्जुन को फिर यही उपदेश दिया है, कि 'तू भी वैसे ही कर्म कर तोसरे प्रध्याय में मीमार्सकों का जी यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि " यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धन नहीं होते. "उसीको ग्रब फिर से वतलाकर 'यज्ञ' की विस्तृत ग्रौर व्यापक व्याख्या इस प्रकार की है-केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुग्री की सारना एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हलके दर्जे का है स्रोर संयमाग्नि में काम कोघादिक इन्द्रियवृत्तियों को जलाना ग्रंथवा 'न मम' कहकर सब कर्मी को ब्रह्म में स्वाहा कर देना ऊंचे दर्जे का यज्ञ है। इसलिये ग्रव अर्जुन को ऐसा उपदेश किया है, कि तू इस ऊंचे दर्जे के यज्ञ के लिये फलाजा का त्याग करके कर्म कर। मीमांसकों के न्याय के अनुसार यथार्य किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बंचक न हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ-फल बिना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसलिये यज्ञ भी यदि निष्काम-बुद्धि से ही किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म श्रीर स्वयं यज्ञ दोनों बंघक न होगे । अन्त में कहा है कि साम्य वृद्धि उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणि अपने में या भगवान में है। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते है और कर्ता को उनकी कुछ बाघा नहीं होती। " सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते "-सब कर्मों का लय ज्ञान में हो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिये श्रर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि ग्रज्ञान को छोड़ कर्म-याग का श्राश्रय कर श्रीर लड़ाई के लिये खड़ा हो जा। सारांश, इस श्रध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि के लिये भी साम्य बुद्धि-रूप ज्ञान की ग्राव्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जावें - इसके कारणों के विचार तीसरे श्रीर चौथे श्रध्याय में किया गया हैं सही; परन्तु दूसरे श्रध्याय में सांख्य-ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा-बुद्धि हीं श्रेष्ठ बतलाई गयी है, इसलिये यह बतलाना श्रब श्रत्यन्त आवश्यक हुं कि इन दो मार्गों में कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि दोनों मार्गे एकसी योग्यता के कहे जायें, तो परिएाम यह होगा कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को श्रंगी-कार कर लेगा-केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नही रहेगी। म्रर्जुन के मन में यही शङका उत्पन्न हुई, इसलि ने उसने प्राचने अध्याय के ब्रारम्भ में भगवान् से पूच्छा है, कि "सांख्य और योग दोनो निष्ठात्रो को एकत्र करके मुक्ते उपदेश न कीजिये, मुक्ते केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला चीजिये कि इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौनसा हैं, जिससे कि मै सहज ही उसके अनुसार बर्ताव कर सकुँ।" इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर ग्रर्जुन का सन्देह दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर है अर्थात् एकसे ही मोक्षप्रद है, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता अधिक है—''कर्मयोगो विकिष्यते'" (५.२)। इसी सिद्धान्त के दृढ़ करने के लिये भगवान् और भी कहते है, कि संन्यास या साख्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है; इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम-बुद्धि बतलाई, गई है उसे बिना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नही होता; श्रौर जब वह प्राप्त हो जाती है तब योग-मार्ग से कर्म करते रहने पर भी ब्रह्मप्राप्ति अवश्य हो जाती है। फिर यह भगड़ा करने से क्या लाभ है कि साख्य ग्रौर योग भिन्न भिन्न है? यदि हम चलना, बोलना, देखना, मुनना, बास लेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोडना चाहे तो भी वे नहीं छूटते; इस दशा में कर्मों को छोड़ने का हठ न कर उन्हें ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धि-मता का मार्ग है। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुष निष्काम-बुद्धि से कर्म करते रहते है और अन्त में उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते है। ईश्वर तुमले न यह कहता है कि कर्म करो, और न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो। यह तो सब प्रकृति की कीड़ा है; ग्रौर बन्धन मन का धर्म है; इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ' सर्वभूतात्मभूतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। श्रधिक क्या कहे; इस श्रध्याय के श्रन्ते में यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चांडाल, बाह्मएा, गौ, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सर्वभूतान्तर्गत ग्रात्मा की एकता को पहचान् कर श्रपने व्यवहार करने लगता है, उसे बैठे विठाये ब्रह्मनिर्वाण्ररूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है--मोक्षप्राप्ति के लिये उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता, वह सदा मुक्त ही है।

छुठे अध्याय में वही विषय ग्रागे चल रहा है; ग्रौर उसमें कर्मयोग की सिद्धि के लिये ग्रावश्यक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायो का वर्णन है। पहले ही श्लोक में भगवान ने ग्रपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मनुष्य कर्म फल की ग्राशा न

रख केवल कर्तव्य समफकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सच्चा योगी श्रीर सच्चा सन्यासी हैं; जो मनुष्य श्रीनिहोत्र श्रादि-कर्मी का त्याग कर चुपचाप बैठ रहे वह सच्चा संन्यासी नहीं है। इसके वाद भगवान् ने आत्म-स्वतत्रता का इस प्रकार वर्णन किया है, कि कर्सयोग मार्ग में बुद्धि की स्थिर करने के लिये इन्द्रिय-निम्रह्-रूपी जो कर्म करना पड़ता है उसे स्वयं ग्राप ही करे; यदि कोई ऐसा न करे तो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपए नहीं किया जा सकता। इसके ग्रागे इस ग्रध्याय में इन्द्रिय-निम्रहरूपी योग की साधना का पातजलयोग की दृष्टि से, भुट्यतः वर्णन किया गया है। परन्तु <u>यम-नियम-ग्रात्तन-प्राणायाम ग्रादि साधनों के द्वारा</u> यद्यपि इन्द्रियो का निग्रह किया जावे तो भी उतने से ही काम नहीं चलता; इस लिये भ्रात्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि यागे उरा पुरुष की वृक्ति 'सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि' अथवा 'यो मां पत्रयति सर्वत्र सर्व च मिय पत्र्यति ' (६.२९,३०) इस प्रकार, मव प्राणियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में प्रजुन ने यह शंका उपस्थित की, कि यदि यह साम्यबुद्धिरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूरसे जन्म में भी अगरम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा-अग्रीर फिर भी वही दशा होगी-अगेर इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के द्वारा सद्गति प्राप्त होना श्रसम्भव है । इस शंका का निवारण करने के लिये भगवान् ने पहले यह कहा है, कि योग-मार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म के संस्कार शेष रह जाते हैं और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है तथा कम कम् से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहकर भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट दूं उपदेश किया है, कि कर्म-योग-मार्ग ही श्रेष्ठ ग्रीर क्रमशः सुसाव्य है, इसलिये केवल (ग्रर्थात् क्रिक्ताशा को न छोड़ते हुए) कर्म करना, तपक्ष्वर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-सन्यास करना इत्यादि सब मार्गो को छोड़ दे श्रीर तू योगी हो जा--- ग्रर्थात् निष्कास-कर्मयोगमार्ग की आचरण करने लग।

कुछ लोगो का मत है, कि यहाँ अर्थात् पहले छः अध्यायो में कर्मयोग का विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भिक्त को 'स्वतंत्र' निष्ठा मान कर मगवान् ने उनका वर्णन किया है— अर्थात् ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्म-योग की ही वरावरी की, परन्तु उससे पृथक् और उसके बदलें विकल्प के नाते ते आचरणीय है; सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक भिक्त का और आगे शेष छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह प्रध्यायों के विभाग करने से कर्म, भिक्त और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में हुँ छः अध्याय आते है तथा गीता के समान भाग हो जाते है। परन्तु यह मत ठीक नहीं. है। पाँचवे अध्याय के क्लोकों से स्पष्ट मालूम हो। जाता है, कि जब अर्जुन की मुख्य का यही थी कि "मै साख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दू, या

युद्ध के भयंकर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही कहं? श्रीर, यदि युद्ध हो करना पड़े तो उसके पाप से कैसे बचू ?—तब उसका समाधान ऐसे अधूरे और अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता था, कि "ज्ञान से" मोक्ष मिलता है श्रीर वह कर्म से भी प्राप्त हो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा हो तो भिक्त नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है।" इसके अतिरिक्त, यह मानना भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग की जानना चाहता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप की छोडकर उसे तीन स्वतंत्र श्रौर विकल्पात्मक मार्ग बतला दें। सच बात तो यह है कि, गीता में 'कर्मयोग' श्रौर 'संन्यास' इन्हीं दो निष्ठाग्रो का विचार है (गी.५.१); श्रौर यह भी साफ साफ बतला दिया है कि इन में से 'कर्मयोग' ही अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५.२)। भिकत की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी नहीं गई है। श्रर्थात् यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारो की मन-गढ़न्त है कि जान, कर्म थ्रौर भिक्त तीन स्वतंत्र निष्ठाएँ है; श्रौर उनकी यह समभ होने के कारएा, कि गीता में केवल मोक्ष के उपायो का ही वर्एन किया गया है, उन्हे ये तीन निष्ठाएँ कदाचित् भागवत से सूसी हों (भाग ११ २०६)। परन्तु टीका-कारों के ध्यान में यह बात नहीं आई, कि भागवत पुराए। और भगवद्गीता को तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार की मी मान्य है कि केवल कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष के लिये ज्ञान की आवश्यक्ता रहती है। परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन है कि दद्यपि ज्ञान श्रौर नैष्कर्म्य मोक्षदायक हो, तथापि ये दोनों (श्रर्थात् गीताप्रतिपादित निष्काम-कर्मयोग ) भिवत के बिना शोभा नहीं देते— 'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्' (भाग १२ १२ ५२ और १.२ १२)। इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भिवत को ही सच्ची निष्ठा ग्रर्थात् ग्रन्तिम मोक्षप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्भक्तो को ईश्वरार्पणुबृद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये श्रीर न यह कहना है कि करना ही चाहिये। भागवत पुराए। का यह सिर्फ कहना है, कि निष्काम-कर्म करो अथवा न करो-ये सब भिनतयोग के ही भिन्न भिन्न प्रकार है (भागः ३. २९. ७—१९), भिन्त के श्रभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में श्रर्थात् जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते है (भागः १.५.३४, ३५)। सारांश यह है कि भागवतकार का सारा दारमदार भवित पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी भिक्तयोग में ही ढकेल दिया है श्रीर यह प्रतिपादन किया है कि श्रकेली भिनत ही सच्ची निष्ठा है। परन्तु भिनत ही कुछ गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसलिये भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त ्या परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे की कलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान

के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नही होती, और इस जान की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में प्राप्तह न कर गीता यह भी कहती है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिसे ज्ञान की प्रावश्यकता है उसकी प्राप्ति, जिसे जो मार्ग सुगम हो वह उसी मार्ग से कर ले। गीता का तो मुख्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। इसलिये संसार में, जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो मार्ग देख पड़ते है--अर्थात् कर्म करना और कर्म छोड़ना-वही से गीता के उपदेश का आरम्भ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नाई 'भिवतयोग' यह नया नाम नहीं दिया है, किन्तु नारायणीय धर्म में प्रचितत प्राचीन नामही-प्रयात् ईश्वरापंणुबुद्धि से कर्म करते की 'कर्मयोग' या 'कर्म निष्ठा' ग्रीर ज्ञानोत्तर कर्मों का त्याग करने को 'सांख्य' या 'ज्ञाननिष्ठा' यही नाम-गीता में स्थिर रखें गये हैं। गीता की इस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार किया जाय तो देख पडेगा कि ज्ञान और कर्म की बरावरी की, भिनतनामक कोई त्तींसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि 'कर्म करना' स्रीर 'न करना प्रथात् छोड़ना' ( योग न्नीर सांख्य ) ऐसे स्रस्तिनास्ति-रूप दो पक्षों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्ष ही स्रव बाकी नहीं रहता। इस-ालये यदि गीता के अनुसार किसी भिवतमान पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय करना हो, तो यह निर्एय केंदल इसी वात से नहीं किया जा सकता कि वह भित-भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह कमें करता है या नहीं । भिवत परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुगम साधन है; श्रीर साधन के नाते से यदि भिवत ही को 'योग' कहें (गी. १४. २६) तो वह अन्तिम 'निष्ठा' नहीं हो सकती। भक्ति के द्वारा परमें इवर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कर्म करेगा उसे 'कर्म-निष्ठ' श्रौर जो न करेगा उसे 'साख्यनिष्ठ' कहना चाहिये। पाँचवे अध्याय में भगवान् ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक्त दोनों निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा ग्रधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर संन्यास-मार्गवालों का यह महत्त्वपूर्ण श्राक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से प्रतिबंध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती; इसिलये कर्मों का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवे श्रध्याय में सामान्यतः यह बतलाया गया है, कि उपर्युक्त श्राक्षेप श्रसत्य है श्रीर संन्यास-मार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है ( गी. ५. ५.)। परन्तु वहाँ इस स्रामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। इसलिये अब भग-वान् इस बचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपए कर रहे है, कि कर्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता है। इसी हेतु से सातर्वे अध्याय के आरम्स में अर्जुन से यह न कहका कि में तुन्ते अक्ति नामक एक स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान् यह कहते हैं कि---

मय्यासक्तमनाः पोर्य योगं युजन् मदाध्रयः ५ असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तळ्णु ॥

"हे पार्थ ! सुभमें जित्त को स्थिर करके थ्रौर मेरा ग्राध्य लेकर योग यानि। कर्म-योग का श्राचरण करते समय, 'यथा' अर्थात् जिस रीति से मुभे सन्देह-रहित पूर्णतया जान सकेगा, वह (रीति तुम्हे बतलाता हूँ) सुन" (गी. ७. १); आर इसी को आगे के क्लोक में 'ज्ञान-विज्ञान' कहा है (गी. ७. २)। इनमें से पहले अर्थात् ऊपर दिये गये "मय्यासक्तमनाः" क्लोक में 'योमं युंजन्'--अर्थात् 'कर्मयोगका भ्राचरण करते हुए'--ये पद श्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी स्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'योगं' अर्थात् वही कर्मयोग है कि जिसका वर्णन पहले छ अध्यायों में किया जा चुका -है; श्रीर इस कर्मयोग का श्राचारण करते हुए जिस प्रकार, विघी, या रीति से भग-वान् का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधी वर्णन का अव यानी सातवें अध्याय से आरम्भ करता हूँ-यही इस क्लोक का अर्थ है। अर्थात्, पहलें छः अध्यायों का अगले अध्यायो से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह दल्लोक जानबूक्तकर् सातवें प्रव्याय के आरम्भ में रखा गया है.। इसिलये, इस क्लोक के अर्थ की और घ्यान न देकर, यह कहना विलकुल अनुचित है, कि 'पहले छः अध्यायों के बाद भिक्त-निष्ठा का स्वतत्र रीति ते वर्णन किया गया है।' केवल इतना ही नहीं; बरन यह भी कहा जा सकता है कि इस क्लोकमें 'योगं युजन्' पद जानवूसकर इसी लिये रखें गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे। गीता के पहले पांच श्रय्यायों में कर्म की श्रावश्यकता बतलाकर सांख्यमार्ग की श्रपेक्षा कर्मयोग श्रव्ट कहा गया है; श्रीर इसके बाद छटे श्रव्याय में पातजलयोग के साधनो का वर्णन किया गया है— जो कर्मयोग में इन्द्रिय-निग्रह के लिये ग्रावश्यक है, परन्तु इतन ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इन्द्रिय-निग्रह मानो कर्मेद्रियो से एक प्रकार की कसरत करना है। यह सच है कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियो को हम अपने अधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी तो इन्द्रियों को काबू में रखनें से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता है कि दुष्ट वासनाम्रो के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय निग्रहरूप सिद्धि का जारण-मारण श्रादि दुष्कर्मी में उपयोग किया करते है। इसलिय छठे श्रध्याय ही में कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह के साथ ही वासना भी 'सर्वभूतमास्थत्मान सर्व-भूतानि चात्मनि की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये (गी. ६. २९); ग्रीर ब्रह्मात्मेक्य-रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए विना वासना की इस प्रकार शुद्धता होना श्रसम्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्रह कर्मयोग के लिये ग्रावदयक है वह भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु 'रस' श्रर्थात् विषयों की चाह मन में ज्यों की त्यों बनी ही रहती है। इस रस श्रथवा विषयवासना का नाझ करने के लिये परमेश्वर-सम्यन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीत

0

के-दूसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. ५६) । इसलिये, कर्मयोग का आचरएं करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसी विधि का श्रव भगवान् सातवे श्रध्याय से वर्णन करते है। 'कर्मयोग का श्राचरण करते हुए '-इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कर्मयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कर्मों को छोड़ नहीं बैठना है; और इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भिनत ग्रीर ज्ञान को कर्म-योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतत्र मार्गों का वर्णन सातवें प्रध्याय से ग्रागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म से ही लिया गया है; इस-लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्एन है वह भागवतधर्म श्रथवा नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है; और इसी श्रभीप्राय से शान्तिपर्व के अन्त में वैशंपायन ने जनमेज्य से कहा है , कि "भगवद्गीता में प्रवृत्ति-प्रधान नारायएरिय-धर्म ग्रीर उसकी विधियो का वर्एंन किया गया है। " वैशंपायन के कथ-नानुसार इसीमें सन्यास-मार्ग की विधियो का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि, यद्यपि इन दोनों मार्गों में 'कर्म करना अथवा कर्मों को छोड़ना' यही भेद है, तथापि दोनो को एक ही ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गो में ज्ञान प्रीति की विधियाँ एक ही सी होती है। परन्तु जब कि उपर्युक्त क्लोक में 'कर्मयोग का आचरण करते हुए,--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखेगये है, तब स्पष्ट रीति से यही सिद्ध होता है कि गीता कें सातवे और उसके अगले अध्यायो में ज्ञान-विज्ञान का निरूपए मुख्यतः कर्मयोग की हो पूर्ति के लिये किया गया है, उसकी व्यापकता के कारण उसमें सन्यास-मार्ग की भी विधियो का सामवेश हो जाता है कर्मयोग को छोडकर केवल सांख्यनिष्ठा के समयन के लिये यह ज्ञान-विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञांन को महत्त्व दिया करते है, तथापि वे कर्म को या भिक्त को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; श्रौर गीता में तो भिक्त सुगम तथा प्रधान मानी गई है-इतना ही क्यो; बरन् ग्रध्यात्मज्ञान ग्रौर भित् का वर्णत करते समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 'तू कर्म ग्रयात् युद्ध कर' (गी. ८. ७; ११, ३३; १६. २४; १८ ६), । इसलिये यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवे और अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपए। है वह पिछले छः ग्रध्यायो में कहे गये कर्म-योग की पूर्ति ग्रौर समर्थन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा का या भिनत का स्वतंत्र समर्थन विवक्षित नहीं है। ऐसा सिद्धान्त करने पर कर्म, भक्ति श्रीर ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतत्र विभाग नहीं हो सकते। इतना ही नही; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी (जिसे कुछ , लोग प्रगट किया करते है ) केवल केंग्लिनिक अतएव मिथ्या है। वे कहते है कि 'तत्त्वनिस' महावादय में तीन ही पद है और गीता के अध्याय भी अठारह है,

इसलिये ' छः त्रिक ग्रठारह' के हिसाब से गीता के छः छ अध्यायों के तीन समान विभाग करके पहले छः अध्यायों म 'त्वम्' पद का, दूसरे छ. अध्यायों में 'तत्' पद का और तीसरे छः अध्यायों में 'असि' पद का विवेचन किया गया है। इस मत को काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो यह एक देशीय पक्ष ही विशेष नहीं रहन पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल ब्रह्मज्ञान का ही अतिपादन किया गया है तथा 'तत्त्वमिस' महावाक्य के विवरण के सिवा गीता में और कुछ अधिक नहीं है।

इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्गीता में भिकत स्रोर ज्ञान का विवे-चन क्यों किया गया है, तब सातवे से सत्रहवे श्रध्याय के श्रन्त तक ग्यारहो श्रध्यायो की संगति सहज हो ध्यान में ग्रा जाती है। पीछं, छुठे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि जिस परमेश्वरस्क्रिप के ज्ञान से वृद्धि रसवर्ज ब्रीर सम होती है, इस परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षर-दृष्टि से ग्रौर फिर क्षेत्र-क्षत्रज्ञ-दृष्टि से करना पड़ता है, श्रौर उससे श्रन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्व पिड में है वही ब्रह्मांड में है। इन्ही विषयो का ग्रब गीता में वर्णन है। परन्तु जब इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते है तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर का स्वरूप कभी तो व्यक्त (इन्द्रियगोचर) होता है और कभी अव्यक्त । फिर ऐसे प्रक्तों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनो स्वरूपों में श्रेण्ठ कौनसा है, स्रोर इस श्रेष्ठ स्वरूप से किनष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है ? इसी प्रकार ग्रब इस बात का भी निर्णय करना पडता है, कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से बृद्धि को स्थिर, सम और श्रात्मित्र्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी पड़ती है, वह कैसी हो--श्रव्यक्त की उपासना करना अच्छा है अथवा व्यक्त की ? ग्रीर, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर यदि एक है तो व्यक्त-सृष्टि में यह अनेकता क्यो देख पड़ती है, इन सब विषयों को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह श्रध्याय लग गये, तो कुछ म्राञ्चर्य नहीं। हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति और ज्ञान का बिलकुल विवेचन ही नहीं हि । हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कर्म, भिवत और ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएँ स्वतंत्र, ग्रर्थात् तुल्यबल की समऋ कर, इन तीनों में गीता के भ्रठारह अध्यायो के जो अलग अलग और बराबर बराबर हिस्से कर दिये जाते है, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का अर्थात् ज्ञानमूलक और भिनतप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और साल्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भिनत का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ कर्मयोग निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुषंगिक है—िकसी स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं। श्रब यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के कमानुसार किस प्रकार किया गया है

सानवे अध्याय में क्षराक्षर-मृष्टि के भ्रर्थात् ब्रह्माण्ड के विचार की श्रारम्भ करके भगवान् ने प्रथम श्रव्यक्त और प्रक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विषय में यह कहा है, कि जो इस सारी सृष्टि को--पुरुष ग्रीर प्रकृति को--सेरे ही पर श्रीर ग्रपर स्वरूप जानते है, और जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर मुक्ते भजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है, तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; श्रीर फिर उन्होने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, सब यज्ञ, सब कर्न और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवं अध्याय के श्रारम्भ में श्रर्जुन ने श्रध्यात्म, . ग्रधियज्ञ, ग्रधिदेव ग्रीर प्रधिभूत शब्दो का ग्रर्थ पूछा है। इन शब्दों का ग्रर्थ वतला कर भगवान् ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहवान लिया उसे मैं कभी नहीं भूलता। इसके बाद इन विषयो का संक्षेप में विवेचन है, कि सारे जगत् में श्रविनाशी या श्रक्षर तत्त्व कीनसा है; सब ससार का सहार वंसे ग्रौर कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको कौनसी गित प्राप्त होती है; ग्रीर ज्ञान के विना केवल काम्यकर्म करनेव.स को कौनसी गिति मिलती है। नुवें अध्याय में भी यही विषय हैं। इसमें भगरार ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ग्रोर व्याप्त है उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण में जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रत्यक्षात्रगम्य ग्रीर सुगम मार्ग श्रयवा राजमार्ग है, श्रीर इसी को राजविद्या या राजगुहच कहते है। तथापि इन तोनो अध्यायों में वीच बीच में भगवान् कर्म-मार्ग का यह प्रधान तत्त्व वतलाना नहीं भूले है, कि ज्ञानवान् या भिक्तमान् पुरुषो को कर्म करते ही रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, ग्राठवे ग्रध्याय में कहा है-- "तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचच "--इसिलये सदा ग्रपने मन में मेरा स्मरण रख भ्रौर युद्ध कर (८.७); भ्रौर नवें अध्याय में कहा है कि " सब कर्मों को मुक्ते अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ फलो से तू मुक्त हो जायगा " (९. २७, २८) । उपर भगवान् ने जो यह कहा है, कि सारा संसार मुक्तसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है, वहीं कत दसवे अध्याव में ऐसे अनेक जदाहरए। देकर अर्जुन को भली भाँति समक्ता दी है कि 'संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति हैं । अर्जुन के प्रार्थना क ने पर ऱ्याहरवे अध्याय में भगवान ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है, ग्रं.र उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्त्रता का श्रनुभव करा दिया है, कि से (परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ग्रोर ब्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला कर श्रीर श्रर्जुन के मन में यह विश्वास करा के, कि 'सब कर्मी का करानेवाला मैं ही हूँ ' भगवान् में तुरन्त ही कहा है कि " सच्चा कर्त्ता तो मैं ही हूँ, तू निमित्त मात्र है, इसलिये नि.शंक होकर युद्ध कर " (गी. ११.३३)। यद्यपि इस प्रकार यह सिद्ध हो नया, कि मसार में एक ही परमेश्वर है, तो भी अनेक स्थानों

में परमेश्वर के ग्रव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है, कि "में श्रव्यक्त हूँ, परन्तु मुक्ते मर्ख लोग व्यक्त समक्रते है" (७.२४); "यद-क्षरं वेदिवदो वदित्त" (८.११) — जिसे वेदवेत्तागण श्रक्षर कहते हः "श्रव्यक्त को ही श्रक्षर कहते हैं" (८.२१); "मेरे यथार्थ स्वरूप को न अपहचान कर मूर्ख लोग मुक्ते देहधारी मानते हैं " (९.११); "विद्याशों में श्रष्ट्यात्म-विद्या श्रेष्ट " (१०.३२); ग्रौर श्रर्जुन के कथनानुसार "त्वमक्षरं सद-सत्तत्परं यत्" (११.३७)। इसी लिये <u>वारहवे अध्याय के श्रारम्भ में श्रर्जुन ने पूछा है, किस परमेश्वर को व्यक्त की या श्रव्यक्त की उपासना करनी चाहिये? तब भगवान् ने श्रपना यह मत प्रवीं ति किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नवे श्रध्याय में हो चुका है वही सुगम है; श्रौर दूसरे श्रध्याय में स्थित प्रज्ञ का जैसा वर्णन है बेमा ही परम भगवद्भक्तों की स्थिति का वर्णन करके यह प्रध्याय पूरा कर दिया है।</u>

कुछ लोगो की राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, भिक्त और ज्ञान ये तीन स्वतत्र भाग न भी किये जा सके, तथापि सातवे श्रध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो विषय प्रारम्भ हुत्रा है उसके भिक्त ग्रीर ज्ञात ये दो पृथक् भाग सहज ही हो जाते हैं। ग्रीर, वे लोग कहते हैं, कि द्वितीय पड़थ्यायी भिक्तप्रधान हैं। परन्तु कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि सातवे ग्रध्याय का ग्रारम्भ क्षराक्षर-सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भिक्त से। श्रीर, यदि कहा जायें, कि वारहवे श्रम्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है, तो हम देखते हैं कि अगले श्रम्यायो में ठार ठार पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान संकता, वह श्रद्धापूर्वक "दूसरो के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें " (गी. १३. २५), " जो मेरी अव्यभिचारिएी भिवत करता है वही ब्रह्म-भूत होता है " (१४. २६), "जो मुक्ते ही पुरुषो-त्तम जानता है वह मेर्रो ही भिनत करता है " (गी. १५. १९); ग्रौर ग्रन्त में अठारहवे अध्याय में पुनः भिन्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि " सब धर्मों को छोड़ कर तू मुझको भज " (१८. ६६) ; इसलिये हम यह नहीं कह सकते, कि केवल दूसरी षडध्यायी ही में भिनत का उपदेश है। इसी प्रकार, यदि भगवान् का यह अभिप्राय होता, कि ज्ञान से भिक्त भिन्न है, तो चौथे श्रध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात् उपर्युक्त श्राक्षेपको के मतानुसार भिवतप्रधान षडध्यायी के द्वारम्भ में, भगवान् ने यह न कहा होता, कि श्रव में तुभे वही कान और विज्ञान कि बतलाता है ( ७ २)। यह सच है, कि इससे आगे के नवें प्रथ्याय में राजविद्या और राजगुहच प्रथीत् प्रत्यक्षावगस्य भिनतमार्ग बतलाया है; परन्तु श्रध्याय के श्रारम्भ में ही कह दिया है कि ' तुम्हे विद्यानसहित जा। बतलाता हूँ ' ( ९. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट

होता है, कि गीता में भूक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवे अध्याय में भगवान् ने श्रपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवे श्रध्याय के ग्रारम्भ में ग्रर्जुन ने उसे ही 'ग्रघ्यात्मी' कहा है (११.१); ग्रीर ऊपर यह बतला ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में व्यक्त स्वरूप की ग्रपेक्षा श्रव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें ग्रा गई है। इन्हीं सब बातों से बारहवें ग्रध्याय के ग्रारम्भ में ग्रर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना व्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर, कि अव्यक्त की श्रपेक्षा व्यवत की उपासना ग्रर्थात् भिनत सुगम है, भगवान् ने तेरहवें श्रध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का 'ज्ञान ' बतलाना आरम्भ कर दिया और सातवें अध्याय के आरम्भ के समान चौदहवे अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि "पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् "-फिर से में तुभे वही 'ज्ञान-विज्ञान' पूरी तरह से बतलाता हूँ (१४. १) । इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्ति का सूत्र या सम्बन्ध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि भगवान् का उद्देश भिंदत और ज्ञान दोनों को पृथक् पृथक् रीति से बतलाने का नहीं था; किन्तु सातवे अध्याय के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ क्या गया है उसीमें दोनो एकत्र गूँथ दिये गये है। भिक्त भिन्न है श्रौर जान भिन्न है--यह कहना उस उस सम्प्रदाय के श्राभमानियों की नासमभी है; वास्तव में गीता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तोपासना में (ज्ञान-मार्ग में ) अध्यात्म-विचार से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड्ता है, वही भक्ति-मार्ग म भी ब्रावश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भिवतमार्ग में ) ब्रारम्भ में वह ज्ञान दूसरो से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है ( १३. २५ ), इसलिये भिक्तमार्ग प्रत्यक्षावगम्य श्रीर सामान्यतः सभी लोगो के लिये मुखकारक है ( ९. २ ), श्रीर ज्ञान-मार्ग ( या श्रव्यक्तोपासना ) क्लेशमय ( १२. ५ ) है-बस, इसके श्रतिरिक्त इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है। परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, वह इन दोनों साथनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है। इसलिये चाहे व्यक्तो-पासना कीजिये या श्रव्यक्तोपासना, भगवान् को दोनों एकही समान ग्राहच है। तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती ही है, इसलिये चतुर्विष भवतों में भवितमान् ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७ ) भगवान् ने ज्ञान श्रीर भिनत के विरोध को हटा दिया है। कुछ भी हो, परन्तु जब कि ज्ञानविज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसडगानुसार एक-आध ग्रध्याय में व्यक्तोपासना का और किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का निर्एष हो जाना अपरिहार्य है। परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जावे, कि ये दोनों पृथक् पृथक है, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की ग्रपेक्षा अव्यक्त की श्रेष्ठता, और अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय भक्ति की आवश्यकता

बतला देना भी भगवान् नहीं भूले है। ग्रब विश्वरूप के, ग्रीर विभूतियों के वर्णन में हो तीन चार ग्रध्याय लग गये हैं; इसिलये यदि इन तीन चार ग्रध्यायों को (षड्ध्यायों को नहीं) स्थूल मान से 'भिन्तमार्ग' नाम देना हो किसी को पसन्द हो, तो एसा करने में कोई हर्ज नहीं। परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो निश्चित रूप से नानना पड़ेगा, कि गीता में भिन्त ग्रीर ज्ञान को न तो पृथक् किया है ग्रीर न इन दोनों मार्गों को स्वतंत्र कहा है। संक्षेप में उक्त निरूपण का यही भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-वृद्धि को प्रधानता दी जाती है उस की प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; फिर, यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो ग्रीर चाहे ग्रव्यक्त की—सुगमता के ग्रातिरक्त इनमें ग्रन्य कोई भेद नहीं है; ग्रीर गीता म सातवे से लगाकर सत्रहवें ग्रध्याय तक सब विषयों को 'ज्ञान-विज्ञान' या 'ग्रध्यात्म' यही नाम दिया गया है।

जब भगवान् ने अर्जुन के 'कर्मचक्षुग्रो' को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्मांड में या क्षराक्षर-सृष्टि में समाया हुआ है; तब तेरहवे अध्याय में ऐसा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार बतलाया है। कि यही परमेश्वर पिंड में श्रयात् मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में श्रात्मा के रूप से निवास करता है थ्रौर इस श्रात्मा का प्रर्थात् क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (परमात्माका) भी जाने है। प्रथम परमात्मा का अर्थात् परब्रह्म का "अनादि मत्परं ब्रह्म " इत्यादि प्रकार से, उपनिषदों के आधार से, वर्णन करके आगे बत-त्ताया गया है, कि यही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार 'प्रकृति 'और 'पुरुष ' नामक सांख्य विवेचन में ग्रंतर्भूत हो गया है; ग्रार ग्रन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 'प्रकृति ' ग्रीर 'पुरुष' के भेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चक्षुओं ' के द्वारा सर्वगत निर्गुए परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि 'सब काम प्रकृति करती है, आतमा कर्त्ता नहीं है—यह जानने से कर्म बंधक नहीं होते ' (१३. २९); श्रौर भित्तका "ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति" (१३.२४) यह सूत्र भी कायम है। चौदहवें अध्याय में इसी ज्ञात का वर्णन करते हुए सांख्यशास्त्र के अनुसार बतलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही ब्रात्सा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज ब्रौर तम गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। श्रागे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्ता न समभ भिक्त-योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्त है। अन्त में श्रर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ और भिक्तमान् पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु-एगतीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-प्रन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं बुक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहर्वे अध्याय के आरम्भ में वर्णन करके भगवान् ने बतलाया है, की जिसे सांख्य-वादि 'प्रकृति का पसारा ' कहते है वही

यह <u>अश्वत्थ वृक्ष है</u>; ग्रौर ग्रन्त मे भगवान् ने ग्रर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि क्षर ग्रौर ग्रक्षर दोनो के परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी 'भिवत' करने से ममुख्य कृतकृत्य हो जाता है—तू भी ऐसा ही कर । सोछह्वे अध्याय में कहा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संसार में जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुख्यों में भी दो भेद अर्थात् देवी सम्पत्तिवाले श्रीर श्रासुरी सम्पत्तिवाले होते हैं; इसके बाद उनके कर्मी का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है, कि उन्हें कीनसी गित प्राप्त होती है। अर्जुन के पूछने पर सत्रहवे अध्याय में इस बात का विवेचन किया गया है कि त्रिगुएगत्मक प्रकृति के गुएगे की विषमता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता है। इसके बाद यह बतलाया गया है कि 'ॐ तत्सत्' इस बहा-निर्देश के 'तत्' पद का अर्थ 'निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म' और 'सत्' पद का अर्थ 'श्रच्छा' परन्तु काम्य-बुद्धि से किया गया कर्म' होता है, ग्रौर इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य ब्रह्म निदेश भी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुहूल है। सारांश-रूप से, न्ह तानात्व अस्तानवर्श मा कम-याग-माग कहा अनुनूत हा साराश-रूप सं, सातवें अध्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है, कि संसार में चारों ओर एकही परमेश्वर ध्याप्त है—फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप दर्शन के द्वारा पहचानों, चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा; शरीर में क्षेत्रज्ञ भी वही है और क्षर-सृष्टि में अक्षर भी वही है; वही दृश्य-सृष्टि में व्याप्त है और उसके बाहर अथवा परे भी है; यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुण्-भंद के कारण व्यक्त सृष्टि में नानात्व या वैवित्रय देख पड़ता है; और इस माया से अथवा प्रकृति के गुण् भेद के कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, घृति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी श्रनेक भेद हो जाते है; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और नित्यतत्व की उपासना के द्वारा-फिर वह उपासना चाहे व्यक्त की हो प्रथवा अन्यक्त की--प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर श्रौर सम करे तथा उस निष्काम, सात्त्विक श्रथवा साम्यबुद्धि से ही संसार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य सम्भ किया करे। इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस ग्रन्थ के अर्थात गीतारहस्य के पिछले प्रकरणों में विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये हमने सातवे अध्याय से लगाकर सत्रहवें अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे दिया है--- श्रिष्टिक विस्तार नहीं किया । हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के श्रष्ट्यायों की संगति देखना ही है, अतएव उस काम के लिये जितना भाग आवश्यक है उतने , का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है।

कर्म-योग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को शुद्ध और सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात् सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य का जो 'ज्ञान-विज्ञान' आवश्यक होता है, उसका वर्णन आरम्भ करके अब तक इस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार व्यक्त या अव्यक्त की उपासना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में भिद्र जाता है, तब बुद्धि

को स्थिरता श्रौर समता प्राप्त हो जाती है, ग्रौर कर्मो का त्याग न करने पर भी त्रन्त में मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। इसीके साय क्षराक्षर. का ग्रीर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान् ने निश्चितरूपसे कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के सम् हो जाने पर भी कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा को छोड देना और लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २)। ग्रतएव स्मृति-ग्रन्थों में विंएात 'संन्यासाश्रम ' इस कर्मयोग में नही होता ग्रौर इससे मन्वादि स्मृति-ग्रन्थो का तथा इस कर्मयोग का विरो दो जाना सम्भव है। इसी जंका को मन में लाकर अठारहवे अध्याय के अरम्भ में अर्जुन ने 'संन्यास' श्रीर 'त्याग' का रहस्य पूछा है। भगवान् इस विषय में यह उत्तर देते है, कि सन्यास का मूल अर्थ 'छोड़ना' है इसलिये, स्त्रौर कर्मयोग-मार्ग में यद्यि कर्मों को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते है इस लिये, कर्मयोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है, क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष घारण करके भिक्षा न माँगी जावे, तथािप वैराग्य का श्रीर सन्यास का जो तत्व स्मृतियों में कहा गया है--- प्रर्थात् बुद्धि का निष्काम होना--वह कर्मयोग में भी रहता ( है। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्ग-प्राप्ति की भी श्राशा नहीं रहती; इसलिये यहाँ एक ग्रीर शका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञ-यागादिक श्रीत कर्म करने की क्या ग्रावश्यकता है ? इस पर भगवान् ने प्रपना यह निश्चित मत बत-लाया है, कि उपर्नुस्त कर्म चित-शुद्धिकारक हुन्ना करते है, इसलिये उन्हें भी अन्य कमें। के साथ ही निष्काम-बुद्धि से करते रहना चाहिने, जोर इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये यज्ञवक को हमेशा जारी रखना चाहिये। ग्रर्जुन के प्रश्नो का इस प्रकार उत्तर देन पर प्रकृति-स्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और सुख के जो सारिवक तामस ग्रीर राजस भेद हुम्रा करते हैं उनका निरूपंग करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया गया है। इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कर्म, निकाम-कर्त्ता, श्रासक्तिरहित बुद्धि, श्रनासक्ति से होनेवाला सुख, श्रीर श्रविभक्त विभक्ते 'इस नियम के अनुसार होनेवाला आत्मैक्यज्ञान ही सात्त्विक या श्रेष्ठ है। इसी तत्त्व के अनुसार चातुर्वर्ण्य की भी उपपत्ति बतालाई गई है ग्रीर कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य-धूर्म हे प्राप्त हुए कर्मो को सास्त्रिक ग्रर्थात् निष्काम-बुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता है, और अन्त में उसे ज्ञान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति ही जाती है। अन्त में भगवान् ने अर्जुन को भिक्तमार्ग का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है, इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह व छूटेगा; श्रतएव यह समझ कर कि सब-करानेवाला और करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरएमें जा श्रौर सब काम निष्काम-बुद्धि से करता जा; मै ही वह परमेश्वर हूँ, मुभपर विश्वास रख, मुभो भज, मै तुभो सब पापों से मुझ कुलगा। ऐसा उपदेश करके भगवान ें ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान कर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि, इस

लोक और परलोक दोनो का विचार करके ज्ञानवान एवं शिष्ट जनो ने 'सांख्य 'स्रीर 'कर्मयोग' नामक जिन दो निष्ठाश्रो को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के उपदेश का ग्रारम्भ हुश्रा है; इन दोनों में से पाँचवे श्रध्याय के निर्णयानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता प्रधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छटे श्रघ्याय में पातञ्जलयोग का वर्णन किया है, जिस कर्मयोग के ब्रावरण की विधि का वर्णन अगले ग्यारह अध्यायो में (७ से १७ तक) पिण्ड-ब्रह्माड-ज्ञानपूर्वक विस्तार से किया गया है भ्रौर यह कहा गया है, कि उस विधि से श्राचरण करने पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं श्रन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी कर्मयोग का समर्थन ब्रठारहवें ब्रध्याय में ब्रर्थात् ब्रन्त में भी है; ब्रौर मोक्षहपी ब्रात्म-कल्याए के ग्राड़े न ग्राकर परमेश्वरार्पएएयुक्क केवल कर्तव्य बुद्धि से स्वधर्मानुसार लोकसप्रह के लिये सब कमों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का यह भगवत्त्रणीत उपपादन जब श्रर्जुन ने सुना, तभी उसने सन्यास लेकर भिक्षा माँगने का ग्रपना पहला विचार छोड दिया ग्रीर श्रव—केवल भगवान के कहने ही से नहीं, किन्तु-कर्माकर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त हो गया। अर्जुन को यूद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही गीता का ब्रारम्भ हुब्रा है और उसका ब्रन्त भी वैसा ही हुब्रा है (गी. १८. ७३)।

गीता के ब्रठारह ब्रध्यायो की जो सगित ऊपर बतलाई गई है, उससे यह प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भिक्त और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठाश्रों की खिचड़ी नहीं है; अथवा वह सूत. रेक्सम श्रीर ज़रीके चिथड़ों की सिली हुई गुदडी नहीं है; बर्रन् देख पड़ेगा कि, सूत, रेशम श्रीर ज़री के तानेबाने की यथास्थान में योग्य रोति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान् और मनोहर गीतारूपी वस्त्र श्रादि से अन्त तक 'श्रत्यन्त योग युक्त चित्त से' एकसा बुना गया है। यह सच है, कि निरूपए की पद्धिन सम्वादात्मक होने के कारए। शास्त्रीय पद्धित की अपेक्षा वह जुरा ढीली है। परन्तु यदि इत्त बातपर ध्यान दिया जावे, कि सम्बादात्मक निरूपण से शास्त्रीय पद्धति की रक्षता हट गई है श्रौर उसके वदले गीता में मुलभता श्रीर प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के हेतु-त्रनुमानों की केवल वृद्धि-ग्राहच तथा नीरस कटकट छूट जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न लगेगा। इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्वादात्मक है तो भी ग्रन्थ-परीक्षण की मीमांसको की सब कसौटियों के श्रनुसार गीता का तात्पर्य निश्चित करने में कुछ भी बाघा नहीं होती। यह बात इस ग्रन्थ के कुल विवेचन से मालूम हो जायगी। गीता का आरम्म देखा जाय तो मालूम होगा, कि अर्जुन क्षात्र-धर्म के अनुसार लड़ाई करने क लिये चला था; जब धर्मा-धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के श्राध्मर पर प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोग-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त् हुई है, स्रोर 🞉

हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार श्रीर फल दोनों इसी प्रकार के श्रर्थात् श्रवृत्ति-प्रधान ही है। इसके बाद हमने, बतलाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया है उसमें 'तू युद्ध अर्थात् कर्म ही कर' ऐसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से और पर्याय से तो अनेक बार (अभ्यास) बतलाया है, भ्रौर हमने यह भी बतलाया है, कि सस्कृत-साहित्य में कर्नयोग की उपपत्ति बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये अम्यास ग्रौर अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है। मीमांसको ने प्रत्य-तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो कसौटीयाँ बतलाई है, उन में से <u>अर्थवाद ग्रौरउपपत्ति पे दो</u>नों शेष रह गई थी । इनके विषय म पहल पृथक् पृथक् प्रकरणों में ग्रौर ग्रब गीता के ग्रथ्यायों के कमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है उससे यही निष्पन्न हुन्ना है, कि गीता में अकेला ' कर्मयोग ' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थ-तात्पर्य निर्णय के मीमांसकों के सब नियमों का उपयोग करने पर यही बात निविवाद सिद्ध होती है, कि गीता-ग्रन्थ में ज्ञान-मूलक झीर भितत-प्रधान कर्म-योग ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रव इसमें सन्देह नहीं, कि सके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पर्य केंग्रल साम्प्रदायिक हैं, यद्यपि ये सब न्तात्पर्य साम्प्रदायिक हों, तथापि हि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक ग्रर्थ--विशेषतः संन्यास-प्रधान ग्रर्थ--दुद्ने का मौका कैसे मिल गया ? जब तक इस प्रक्रन का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कहा ज सकता, कि साम्प्रदायिक ग्रथों की चर्चा पूरी हो चुकि । इसलिये ग्रब संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार गीता का संन्यास-प्रधान ख्यं कैसे कर सके, ग्रौर फ़िर यह प्रकरण पूरा किया जायगा।

हमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इस लिये पिष्ट-क्रह्माण्ड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; ग्रीर इसीको धर्मशास्त्र में 'मोक्ष ' कहते हैं। परन्तु दृश्य सृष्टि कें व्यवहारों की ग्रीर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया ह, कि पुरुषार्थ चार प्रकार के ह—जैसे धर्म, ग्रार्थ, काम ग्रीर मोक्ष। यह पहले ही बतला दिया गया ह, कि इस स्थान पर 'धर्म ' शब्द का ग्रार्थ व्यावहारिक, सामाजिक ग्रीर नैतिक धर्म समक्रना चाहिये। ग्रब पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारो ग्रह्म या भाग परस्पर पोषक है या नहीं ? इसलिये स्मरण रहे, कि पिण्ड में ग्रीर बह्माण्ड में जो तत्त्व है, उसका ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो। इस सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मत-भेद भले हो हो, परन्तु तत्त्वतः कुछ मत-भेद नहीं है। निदान गीताशास्त्र का तो यह सिद्धान्त सर्वयेव ग्राह्य है। इसी प्रकार गीता को यह तत्त्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि ग्रार्थ ग्रीर काम, इन दो पुरुष्यार्थ को प्राप्त करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जावे। ग्रब केवल धर्म ( ग्रार्थात् व्यावहारिक चातुर्वर्ण्य-धर्म ) ग्रीर मोक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध का गी. र. ३०

निर्ण्य करना शेष रह गया। इनमें से घर्म के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी पक्षों को मान्य है, कि घर्म के हारा चित्त को शुद्ध किये बिना मोक्ष की बात ही करना व्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत-समय लगता है; इसलिये मोक्ष की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूर्व काल में पहले पहल संसार के सब कत्तंच्यो को 'धर्म से र पूरा कर लेना चाहिये ' (मनु. ६. ३५-३७)। संन्यास का अर्थ है 'छोड़ना'; और जिसने धर्म के द्वारा इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है, वह त्याग ही क्या करेगा? ग्रथवा जो 'प्रपञ्च ' ( सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साथ नही सकता, उस 'श्रभागी ' से परमार्थ भी कैसे ठीक सर्थेगा ( दास. १२. १. १-१० ग्रीर १२.८. २१-३१) ? किसी का अन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पारमा-थिक, परन्तु यह बात प्रगट है, कि उनकी सिद्धि के लिये दीर्घ प्रयत्न, मनोनिग्रह ग्रौर सामर्थ्य इत्यादि गुणो की एक ही सी आवश्यकता होती है; ग्रीर जिसमें यें गुण विद्यमान नहीं होते, उसे, किसी भी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इस वात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ़ कर कहते है, कि जब दीघं प्रयत्न और मनोनिग्रह के द्वारा भ्रात्म-ज्ञान हो जाता है, तब अन्त में संसार के विषयोपभोग-रूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते है; और जिस प्रकार साप श्रपनी निर्वयोगी केंचुली को छोड देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब सामारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप में ही लीन हो जाया करते है (वृ. ४. ४. ७)। जीवन-क्रमण करने के इस मार्ग में चूंकि सब व्यवहारो का त्याग कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा सारपनिष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से सन्यास भी कहते हैं। परन्तु इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है, कि ग्रारम्भ में चित्त की शुद्धता के लिये ' घर्म ' की श्रावश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होन पर भी-स्वयं भ्रपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाहे तुन्छ हो जावे, तो भी-उन्हीं व्यवहारो को केवल स्वधर्म और कर्त्तव्य समक्र कर, लोक-संग्रह के लिये निष्काम वृद्धि से करते रहना ग्रावश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगो को ग्रार्वश वतलानेवाला कोई भी न रहेगा, श्रीर फिर इस संसार का नाश हो जायगा। इस कर्म-भूमि में किसी से भी कर्म छूट नहीं सकते; ग्रौर यदि-बुद्धि निष्काम हो जावे तो कोई भी कर्म मोक्ष के ग्राडे नहीं ग्रा सकते। इसलिये संसार के कर्मी का त्याग न कर सब व्यवहारों को विरक्त बुद्धि से ग्रन्य जनों की नाई मृत्यु पर्यन्त करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कर्त्तव्य हो जाता है। गीता-प्रतिपादित जीवन व्यतीत करने के उस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते है। परन्तु यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता में संन्यास-मार्गकी कहीं भी निन्दा नहीं की गई। उलटा, यह कहा गया है, कि वह भी मोक्ष का देनेवाला है। स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के ग्रारम्भ में सनत्कुमार प्रभृति ने, स्रीर स्रागे चल कर शुक-पाजवल्क्य स्रादि ऋषियो ने, जिस मार्ग का स्त्रीकार

किया है, उसे भगवान् भी किस प्रकार सुर्वयैव त्याज्य कहेगे ? संसार के व्यवहार किसी मनुष्य को श्रंशतः उसके प्रारब्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरसया मघुर मालूम होते है। ग्रौर, पहले कह चुके है, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध-कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। इसलिय इस प्रारब्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारो से ऊब जावे और यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नही ! आत्मजान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है, वह इस संसार में चाहे थ्रौर कुछ करें; परन्तु इस बात को नही भूलना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयों में स्वभावतः लुब्ध होनेवाली हठीली मनोवत्तियो को ताबे में रखने के सामर्थ्य की पराकाब्टा सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकसंग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा नहीं है। लोगो के मन में संन्यास-धर्म के विषय में जो श्रादर-बुद्धि विद्यमान है, उंसका सच्चा कारण यही है; और मोक्ष की वृष्टि से यही गीता को भी सम्मत है। - परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की श्रोर, श्रर्थात् प्रारब्ध-कर्म की ही श्रोर, ध्यान न दे कर यदि ज्ञास्त्र की रीति के अनुसार इस बार्त का विचार किया जावे, कि जिसने पूरी श्रात्म-स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्म-भिम में किस प्रकार वर्ताव करना चाहिये, तो गीता के श्रनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है, कि कर्मत्याग-पक्ष गौए। है, ग्रौर सृष्टि के ग्रारम्भ में मरीचि प्रभृति ने तथा ग्रागे चल कर जनक अादिकों ने जिस कर्मयोग का आचरण किया है, उसीको ज्ञानी पुख्य लोक-सग्रह के लिये स्वीकार करे। क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई सृष्टि को चलाने का काम भी जानी मनुष्यो को ही करना चाहिये; और, इस मार्ग में ज्ञान-सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्य-मार्ग की अपेक्षा कहीं श्रधिक योग्यता का निश्चित होता है।

साख्य और कर्मयोग दोनो निष्ठाश्चो में जो मुख्य भेद है उसका उदत रीति से विचार करने पर सांख्य + निष्कार्मकम = कर्मयोग यह समीकरण निष्पक्ष होता है; श्रीर वैशंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादन प्रवृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (मभा. शां. ३४८. ५३)। श्रीर, इसी कारण से गीता के संन्यासमागींय टोकाकारों को यह बतलाने के लिये श्रन्छा श्रवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांख्य या संन्यासमार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन श्लोकों में श्रेयस्कर निश्चित कर कर्म करने की कहा है उन श्लोकों की और दुर्लक्ष्य करने से, कर्म को श्रथवा यह मन-गढ़न्त कह देने से, कि वे सब श्लोक श्रथवादात्मक श्रथात् श्रानुष्ठित एवं प्रशंसात्मक है, या किसी अन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के 'निष्काम-कर्म ' को उड़ा देने से, उसी समीकरण का सांख्य = कर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता है; और फिर यह कहने के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में साख्य-मार्ग का ही प्रति-

पादन किया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो प्रयं किया गया है, वह गीता के उपक्रमोपसहार के अत्यन्त विरुद्ध है; श्रीर, इस ग्रन्थ में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट चीति से दिखला दिया है, कि <sup>(</sup>गीता में कर्मयोग को गौए तथा संन्यास की प्रधान मानता वैसा ही अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पहुना कह दे और पाहने को घर का मालिक ठहरादे। जिन लोगों का मत है कि गीता में केवल वेदान्त, केवल भितत या सिर्फ पातंजलयोग हो का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन मतों का खण्डन हम कर ही चुके हैं। गीता में कीनसी बात नहीं ? वैदिक धर्म में मोक्षप्राप्ति के जितने साधन या मार्ग है, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ न कुछ भाग गीता में है; ब्रीर इतना होनेपर भी, 'भूतभृत्र च भूतस्थी' (गी. ९. ५) के न्याय-से गीता का सच्चा रहस्य इन मार्गों की अपेक्षा भिन्न ही है। सन्यास-मार्ग अर्थात् उपनिवदों का यह तत्त्व गीता को ग्राहच है, कि ज्ञान के विना मोक्ष नहीं; परन्तु उसे निष्काम-कर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भाग-वतवर्म में ही यति-वर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्य का अर्थ यह नहीं किया है, कि कर्मी को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास है; ग्रौर अन्त में सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-संन्योस की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मकांडी भीमांसकों का यह मतःभी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादि कर्मों का आचरण किया जावे, तो वे बन्यक नहीं होते । परन्तु 'यज्ञ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त सत में यह सिद्धान्त श्रीर जोड़ दिया है, कि यदि फलाशा का त्याव कर सव कर्म किये जावे तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसलिये मनुष्य का यही कत्तंव्य है, कि वह वर्णाश्रम-विहित सब कर्मों को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव करता रहे। सुष्टि की उत्पत्ति के कम के विषय में उपनिषत्कारों के मत की अनेक्षा साख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति ध्रौर पुरुष तक ही न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परम्परा उपनिषद्दों में विंगृत नित्य परमात्मा पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा श्रध्यत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना क्लेशबायक है, इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे भिक्त और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वासुदेव-भिक्त की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत-धर्म की सब अर्कों में कुछ नकल नहीं की गई है; बरन् भागवतधर्म में भी विंएात जीव के उत्पत्ति विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुम्रा है; ग्रौर, भागवतधर्म में विणित भवित का तथा उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्ध्ान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके सिवा मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग ह। यद्यपि गीता का कहना यह नहीं, कि पातंजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्त्तंच्य है, तथापि गीता यह कहती है, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करने की श्रावश्यकता है, इसलिये

उतने भर के लिये पातञ्जलयोग के यम-नियम-ग्रासन ग्रादि साधनो का उपयोग) कर लेना चाहिये। सारांश, बैदिक धर्म में मोक्ष प्राप्ति के जो जो साधन बतलाये गये हैं, उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपाग विवेचन करने के समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनो को स्वतंत्र कहा जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है, कि गीता के सिद्धान्त परस्पर विरोधी है; श्रौर, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो श्रौर भी श्रधिक दृढ़ हो जाता है। परन्तु जैसा हमने ऊपर कहा है उसके श्रनुसार यदि यह सिद्धान्त किया जायें, कि ब्रह्मज्ञान श्रीर भक्ति का मेल करके श्रन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सव विरोध लुप्त हो जाते हैं; और गीता में जिस अलौलिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ भिक्त तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर दिया गया है, उसकी देख दाँतों तले अँगुली दवाकर रह जाना पड़ता है। गंगा में कितनी ही नदियाँ क्यों न ग्रा मिलें, परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; वस, ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ, भले ही हो; परन्तु उसका १ मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-धर्म के मर्म का भी इसमें भली-भाँति निरूपए। किया गया है; इसलिये कार्य-ग्रकार्य का निर्एय करने के हेतु वतलाया गया यह गीताधर्म ही—' स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ' ( मभाः श्रव्वः १६. १२ )-- ब्रह्म की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है; ग्रीर, भगवान्। ने अर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस मार्ग से चलनेवाल को मोक्ष-प्राप्ति के लिये किसी भी श्रन्य अनुष्ठान की श्रावश्यकता नहीं है। हम जानते है, कि संन्यास-मार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत ने होगा जो यह प्रतिपादन किया करते है, कि विना सब व्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता ग्रन्थ न तो संन्यास-मार्ग का है ग्रौर न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। प्गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसी लिये है, कि वह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्तिसहित इस प्रदेन का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मी का सन्यास करना अनुचित क्यो है ? इसलिये संन्यास-मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे गीता को भी 'संन्यास देने' की भंभट में न पड़, 'संन्यासमार्ग-प्रतिपादक' जो ग्रन्य वैदिक ग्रन्थ है उन्हीं से संतुष्ट रहें। ग्रथवा, गीता में संन्यास-मार्ग को भी भगवान् ने जिस निरिभमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांख्य-मार्गवालों को भी यह कहना चाहिय, कि "परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे; ग्रीर जब कि इसीलिये वह बार-बार ग्रवतार घारण करता है, तब ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर निष्काम-बुद्धि से व्यावहारिक कर्मों को करते रहने के जिस मार्ग का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है वही मार्ग कलिकाल में उपयुक्त है "-ग्रीर ऐसा कहना ही उनके लिए सर्वोत्तम पक्ष है।

## पन्द्रहवाँ प्रक्रण ।



तत्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च च । 🤻

गीता. ८. ७. ।

न्याहे श्राप गीता के श्रध्यायों की सगितं या मेल देखिये, या उन श्रध्यायों के विषयों का मीमासकों की पद्धति से पृथक् पृथक् विवेचन कीजिये; किसी भी दृष्टि मे विचार कीजिये, अन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम होगा कि "जान-भदितयुवत कर्मयोग" हो गीता का सार है; ग्रर्थात् सांप्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग को गौए ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत-लाये है, वे यथार्थ नहीं ह; किन्तु उपिनषदों में विणित ग्रहैत वेदान्त का भित के साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े क्मंबीरों के चरित्रों का रहस्य-या उनके जीवन क्रम की उपपत्ति-बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथ-नानुसार केवल श्रीतस्मार्त कर्मों को सदैय करते रहना भले ही बास्त्रोवत हो, तो भी ज्ञान-रहित केवल तांत्रिक किया से बुद्धिमान् मनुष्य का समाधान नहीं होता; ग्रीर, यदि उपनिवदी में विश्वित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारए। श्रत्पबुद्धिवाले मनुष्यो के लिये श्रारयन्त कष्ट-साध्य है। इसके सिवा एक ग्रीर बात ्हैं, कि उपनिषदी का सन्यास-मार्ग लोकसग्रहका बाधक भी है। इसलिये भगवान् ने ऐसे ज्ञान मूलक, भिषत-प्रधान और निष्काम कर्म-विषयक वर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन ग्रामरएगन्त किया जावें, जिससे बुद्धि ( जान ), प्रेम ( भिवत ) और कर्तन्य का ठीक ठीक मेल हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ श्रन्तर न पड़ने पाने, श्रीर लोक-व्यक्हार भी सरलता से होता रहे। इसीनें कर्म-म्रकर्म के शास्त्र का सेव सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहे, गीता के उपक्रम-उप-"संदार ते यह बात रपण्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उप-देश करने में कर्म-श्रकर्म का दिवेबन ही मूलकारण है। इस दात का विचार दो तरह से किया जाता है, कि किस कर्म को घर्म्य, पुण्यप्रद्र, न्याय्य या श्रेयस्कर कहना चाहिये श्रीर किस कर्म को इसके विरुद्ध ग्रर्थात् अधर्म्य, पापप्रद, अध्याय्य या गहर्च कहना चाहिये। पह नी रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या भर्म न बतला-

<sup>\* &</sup>quot; इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड है कर। " लडाई कर-शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है, परन्तु उत्तरा अर्थ के तल ' लडाई कर' ही नहीं है-यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि 'यथाधि गर वर्भ कर'।

कर केवल यह कह दे, किसी काम को ग्रमुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा श्रौर श्रन्य रीतिसे करो तो श्रशुद्ध हो जायगा। उदाहरणार्थ-हिंसा मत करो, चोरी मत करो, सच बोलो, धूर्माचरण करो इत्यादि बातें इसी प्रकार की है। मनुस्मृति श्रादि स्मृति-ग्रन्थों में तथा उपनिषदो में ये विधियाँ, ग्राज्ञाएँ, ग्रथवा ग्राचार स्पब्ट रीति से बतलाये गये हैं। परग्तु मतुष्य ज्ञानवान् प्राणी है, इसलिये उसका समा-धान केवल ऐसी विधियो या. आजाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी जान लें; ग्रौर इसीलिय वह विचार करके इन नियमो के नित्य तथा मूल तत्त्व की खोज किया करता है--बस, यही दूसरी रीति है, कि जिससे कर्म-श्रकर्म, धर्म-श्रधर्भ, पुण्य-पाप श्रादि का विचार किया जाता है। व्यावहारिक धर्म के अन्त को इस रीति से देख कर उसके मूलतत्वों को ढूँढ़ निकालना शास्त्र का काम है,तथा उस विषय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना <u>आचार-सग्रह</u> कहलाता है । कर्म-मार्ग का श्राचार-सप्रह स्मृतिग्रन्थो में है, श्रौर उसके श्राचार के मूलतत्त्वों का शास्त्रीय अर्थात् तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता में संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति से किया गया है। श्रतएव भगवदगीता के प्रतिपाद्य विषय की केवल कर्मयोग न कहकर <u>कर्मयोगशास्त्र</u> कहना ही ग्रनिक उचित तथा प्रशस्त होगा; ग्रौर, यही योग ज्ञास्त्र शब्द भगवद्गीता के ग्रथ्याय-समाध्ति-सूचक संकल्प में ग्राया है। जिन पहिचमी पिंडतों न पारलोिकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौण मानते है, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्त्र को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं-जैसे सद्व्यवहार्<u>चास्त्र, सदाचार</u>ज्ञास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिमीमासा, नीतिशास्त्र मूलतत्त्व, कर्तव्यशास्त्र, कार्य-श्रकार्य-व्यवश्यित, समाजधारणशास्त्र इत्यादि । इन लोगों की नीतिमीमांसा की पढ़ित भी लौकिक ही रहती है; इसी ऐसे पाइचात्य पंडितों के ग्रन्थो का जिन्होने ग्रवलोकन किया है, उनमें से बहुतो की यह समक्त हो जबती है, कि सस्कृत-साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्त्रों की चर्चा किसीने नहीं की है। वे कहने लगते है, कि "हमारे यहाँ जो कुछ गहन तत्त्वज्ञान है, ब्रह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वर्तमान वेदान्त-ग्रन्थों को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांासरिक कर्मी के विषय में प्रायः उदा-सीन है। ऐसी अक्स्या में कर्मयोगकास्त्र का अर्थवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; ग्रीर स्मृति-ग्रन्थो में धर्मशास्त्र के संग्रह के सिवा श्रौर कुछ भी नहीं है। इसलिये हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोक्ष ही के गूढ विचारों में निमन्त हो जाने के कारण, सदाद्वरण के या नीतिधर्म के मूल-तत्त्वों का विवेचन करना भूल गये!" परन्तु महाभारत ग्रीर गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह अमपूर्ण समक दूर हो जा सकती है। इतने पर कुछ लोग कहते है, कि महाभारत एक अत्यन्त वीस्तीर्ए प्रंथ है, इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है; श्रीर गीता

यद्यपि एक छोटासा ग्रन्थ है, तो भी उससे सांप्रदायिक टोकाकारों के मतानुसार केवल मोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है। परन्तु किसीने इस बात की नहीं जाँचा, कि संन्यास ग्रीर कर्मयोग, दोनो मार्ग हमारे यहाँ वैदिक काल से ही प्रचित्ति है; किसी भी समय समाज में सन्यासमागियों की अपेक्षा कर्मयोग हो के अनुयायियो की संख्या हजारों गुना अधिक हुआ करती है-- और, पुराए-इतिहास श्रादि में जिस कर्मशील महापुरुषो का ग्रर्थात् कर्मवीरों का वर्णन है, वे सब कर्मयोग-मार्ग का ही श्रवलम्ब करनेवाले थे। यदि ये सब बाते सच है, तो क्या इन कर्मवीरों से किसी को भी यह नहीं सुभा होगा, कि अपने कर्म-योगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा; यदि कहा जाये, कि उस समय जितना ज्ञान था वह सब बाह्मण्-जाति में ही था, और वेदान्ती बाह्मण् कर्म करने के विषय में उदासीन रहा करते थे इसलिये कर्मयोग-विषयक ग्रन्थ नहीं लिखे गये होगे, तो यह आक्षेप भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योकि, उप-निवत्काल में ग्रोर उसके बाद क्षत्रियों में भी जनक ग्रौर श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये है, और व्याससदृश वृद्धिमान् बाह्मणों ने वड़े वड़े क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न आया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रगट कर देना चाहिये ? इस मर्म या रहस्य को ही कर्मयोग श्रथवा व्यवहारशास्त्र कहते है; ग्रौर, इसे वतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर सुक्ष्म धर्म-प्रधर्म का विवेचन करके, अन्त में संसार के धारए। एवं पोषए। के लिये कारणीभूत होनेवाले सदाचरण श्रर्थात् धर्म के मूलतत्त्वी का विवेचन मोक्ष दिष्ट को न छोड़ते हुए गीता में किया गया है। अन्यान्य पुराएो में भी एसे बहुत से प्रसङ्ग पाये जाते हैं। परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं; इसी कारण से भगवदगीता कर्मयोग-शास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है । हमने इस बात का पिछले प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-स्रकर्म के श्राध्यात्मिक मूल-तत्त्वों से पश्चिमी पण्डितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण पूरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों स्रोर के स्रव्यात्मज्ञान की भी तुलना करनी चाहिये। परन्तु यह वात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी ग्रा-ध्यात्मिक ज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है; इसी कारए से पूर्वी और पश्चिमी ग्रघ्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष ग्राव-श्यकता नहीं रह जाती"। ऐसी अवस्था में अब केवल उस नीतिशास्त्र की अथवा कर्म-

<sup>\*</sup> वदान्त और पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन के The Elements of Metaphysics नामक गन्य में कई स्थानों में की गई है। इस प्रन्थ के दूसरे संस्करण के अन्तमें "On the Philosophy of Vedanta" इस विषय पर एक व्याख्यान भी छोपा गया है। जंत्र प्रो. डायसन सन १८९३ में

योग को तुलना का हो विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की समभ है, कि इसकी जंगपित हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने नहीं बतलाई है। परतु एक इसी विषय का विचार भी इतना वितृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिये एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस प्रन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन करने के लिये इसकी कुछ महत्त्व पूर्ण बातो का विवेचन इस उपसंहार में श्रब किया जावेगा।

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि सदाचार श्रीर दुराचार, तथा धर्म श्रीर श्रधमं, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान-चान् मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है; भ्रौर यही कारए। है, कि नीतिमत्ता केवल जड़ कर्मों में नहीं, किन्तु बुद्धि में रहती है। " घर्मी हि तेषामधिकी विशेषः"-घर्म-ग्रधमं का तान मनुष्य का ग्रयात् बुद्धिमान् प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है-इस वचन का तात्पर्य ग्रीर भावार्य भी वही है। किसी गर्व या बैल के कर्मों की देख कर हम उसे उपद्रंवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है तब उस पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी की, उसके परिणाम की श्रीर ध्यान देकर, हम भयंकर श्रवध्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें बाढ़ श्रा जाने से फसल वह जाती है तो " प्रधिकांश लोगों की प्रधिक हानि " होने के कारण कोई उसे दुराचारिएो।, लुटेरी या श्रनीतिमान् नहीं कहता। इस पर कोई प्रक्त कर सकते हैं, कि यदि धर्म-ग्रंधमं के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुन्ना करते हैं, तो मनुष्य के कमों के भले-बुरे-पन का विचार भी केवल उसके कम से ही करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं। अनेतन वस्तुओं और पशु-पक्षी आदि मूढ़ योनि के प्राणियों का दृष्टांत छोड़ वें और यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई ब्रादमी ग्रयने पागलपन से अयवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता है, तब वह संसार में और कानून-द्वारा क्षम्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्म-श्रकर्म की भलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है---ग्रर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसन उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया और उसको उस् कर्म के प्रिणाम का ज्ञान था या नहीं। किसी घनवान् मनुष्यु, के लिये, यह कोई कठिन काम नहीं, कि यह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दें। यह दात-विषयक काम ' अच्छा ' भले ही हो, परन्तु उसकी सच्ची नैतिक योग्यता उस दान की स्वाभाविक किया से ही नहीं ठहराई जा सकती। इसके लिये, यह भी

हिन्दुस्थान में आये थे, तब उन्होने बबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह ज्याख्यान दिया था। इसके अंतिरिक्त The Religion and Philosophy of the Upanishads नामक डायसन साहब का ग्रन्थ भी इस विषय पर पढ़ने योग्य है।

देखना पडेगा, कि उस घनवान् मनुष्य की बृद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त है या नहीं। श्रीर, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये इस दान के सिवा और कुछ सुबूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बराबर-नहीं समक्ती जाती—श्रीर कुछ नहीं, तो सन्देह करने के लिये उचित कारण श्रवश्य रह जाता है। सब धर्म-श्रधमं का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही बात एक आख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से समभाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके तब उन्होने एक बृहत् अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें अन्न ग्रीर बच्य ग्रादि के अपूर्व दान करने से ग्रीर लाखों मनुष्यों के सन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने सगी। उस समय वहाँ एक दिव्य नकुल (नेवला) भ्राया भ्रौर युधिष्ठिर से कहने लगा—"तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में ईसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री काह्मए। रहता था जो उञ्च्छ-वृत्ति से, अर्थात् खेतो में गिरे हुए ग्रेनाज के दानों को चुन-कर, श्रपना जीवन-निर्वाह किया करता था। एक दिन भोजन करने के समय उसके यहाँ एक अपरिचित आदमी क्षुधा से पीड़ित अतिथि बन कर आ गया। वह दरिही ब्राह्मण और उसके कुटुम्बी-जन भी कई दिनों के भूखे थे; तो भी उसने ग्रपने, ग्रपनी स्त्री के ग्रीर ग्रपने लड़को के सामने परोसा हुग्रा सब सत् उस् अतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उसने को अतिथि-यज्ञ किया था, उसके महत्त्व की वराबरी तुम्हारा यज्ञ--चाहे यह कितना ही बड़ा वयों न हो--कभी नहीं कर सकता" (मभा. ग्रह्व. ९०)। उस नेवलें का मुंह श्रीर श्राधा करीर सोने का था। उसने जो यह कहा, कि युधिष्ठिर के अध्वर्मध यज्ञ की योग्यता उस गरीब ब्राह्मणृद्वारा श्रितिथि को दिये गये सेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हैं, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,--"उस ब्राह्मण के घर में अतिथि की जटन पर लोटने से मेरा मुंह और आधा शरीर सोने का हो गया; परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-मण्डल की जठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हो सका !" यहाँ पर कर्म के बाह्य परिएाम को ही देख कर यदि इसी बात का विचार करे, कि क्रिधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है, ती यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक ग्रतिथि को तृत्त करने की ग्रपेक्षा लाखो आद-मियो को तृष्त करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्तु प्रक्ष यह है, कि केवल धर्म-दृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, वया यह निर्एाय ठीक होगा ? किसी को श्रिधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी ग्रनेक श्रदेखें काम करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही भ्रवलिम्बत नहीं रहता है। यदि वह गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता था, ग्रीर इसलिये यदि उसने अपनी शिवत के अनुसार कुछ ग्रत्य ग्रीर तुच्छ काम ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समभी जायगी? कभी नहीं । यदि कम समभी जावे तो यही कहना पढ़ेगा, कि गीबों को धनवानों के

सर्गः नीतिमान् ग्रीर घामिक होने की कभी इच्छा ग्रीर ग्राज्ञा नहीं रखती चाहिये। आत्मस्वातंत्र्य के अनुसार अपनी बृद्धि को शुद्ध रखना उस बाह्यण के अधिकार में था; श्रौर यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी, तो इस ब्राह्मण की और उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युविष्ठिर के और उसके बहुव्यय-साध्य यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये। बिल्क यह भी कहा जा सकता है, कि फई दिनों तक क्षुधा से पीडित हो पर भी उस गरीब बाह्मण ने श्रवदान करके मतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते है, कि धैर्य आदि गुणों के समान शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीक्षा लंकट-काल में ही हुआ करती है; श्रीर कान्ट ने भी श्रुपने नीति-प्रन्थ के ग्रारम्भ में यही प्रतिनादन किया है, कि सकट के समय भी जिसकी शुद्ध बुद्धि ( नैतिक तस्व ) अध्य नहीं होती, वही सक्वा नीतिमान् है। उक्त नेवले का ग्रमिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा कुछ राज्यारूढ़ होने परसंपत्ति-काल में किये गर्य एक ग्रव्वमेय यज्ञ से ही होने की न थी; उसके पहले ही अर्थात् आपितकाल की अनेक अड़चनों के मौको पर उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसीलिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म-अधर्म के निर्णय के सूक्ष्म न्याय से भी युधिष्ठिर की धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नही होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक ग्रीर बात घ्यान में लेने योग्य है, कि महाभारत में यह वर्णन है, कि ग्रश्वमेध करनेवाले को जो गति मिलती है वही उस बाह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस बाह्मण के कर्म की योग्यता यूधिष्ठिर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक भले ही च हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि महाभारतकार उन दोनो की नैतिक और घार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। ब्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालूम हो संकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकीपयोगी कार्य के लिये कोई चेंखपती मनुष्य हजार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा देता है, तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समझते हैं। चंदा ' शब्द की देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों की कदाचित् नया मालूम हो, परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है; क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-प्रधर्म के विवेचन में कहा गया है कि --

> सहस्रशक्तिश्च अत अतशाकिर्दशापि 🖘 । दद्यादपश्च यः शक्तया सर्वे तुल्यकलाः स्मृताः ॥

अर्थात् " हजारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशिक्त थोड़ासा पानी ही दिया, तो भी ये सब दुल्य फल है, अर्थात् इन सब की योग्यता एक बरा-बर है " (मभा- अश्व- ९०. ९७); और "पत्रं पुष्पं फलं " (गी. ९. २६)- इस गीता-वाक्य का तात्पर्य भी यही है। हमारे घर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तत्त्व का संग्रह है। ईसामसीह ने एक जगह कहा है-- " जिसके पास श्रधिक है उससे श्रधिक पाने की आज्ञा की जाती है " ( त्यूक. १२. ४८)। एक दिन जब ईसा मन्दिर ( गिरजाघर ) गया था, तब वहाँ धर्मार्थं द्रव्य इकठ्ठा करने का काम शुरू होने पर श्रुत्यन्त गरीव विषवा स्त्री ने श्रपने पास की कुछ पूंजी —दो पेसे निकाल कर—उस घर्म-कार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मुंह से यह उद्गार निकल पड़ा, कि " इस स्त्री ने ग्रन्य सब लोगों की ग्रपेक्षा ग्रविक दान दिया है"। इसका वर्णन बाइबल ( मार्क. १२. ४३ श्रीर ४४ ) में है। इससे यह स्पव्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की बृद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये, ग्रीर, यदि कर्ता की बृद्धि शुद्ध हो तो बहुचा छोटे छोटे कमा की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कमों की योग्यता के बराबर ही हो जाती है। इसके विपरीत, अर्थात् जब बुद्धि शुद्ध न हो तब, किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में, और किसी राह चलते वनवान् मुसाफिर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से बहुत अन्तर है। जर्मन कवि ज्ञिलर ने इसी ब्राज्ञय के एक प्रसंग का वर्णन अपने " विलियम् टेल" नामक नाटक के अन्त में किया है; और वहां बाहचतः एक ही से देख पड़नेवाले दो कृत्यों में बृद्धि की शुद्धता-प्रशुद्धता के कारए। जो भेद दिख-लाया गया है, वही भेद स्वार्थ-त्याग ग्रीर स्वार्थ के लिये की गई हत्या में भी है। इससे मालूम होता है, कि कर्म छोटे-बडे हो या बरावर हों, उनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुन्ना करता है। इस हेतु को ही उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कार्एा यह है कि 'बुद्धि' शब्द का शास्त्रीय ग्रर्थ यद्यपि 'व्यवसायत्मक इन्द्रिय' है, तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश श्रीर हेतु सब बुद्धीन्द्रिय के व्यापारके ही फल है; श्रतएव इनके लिये भी वृद्धि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-वृद्धि में व्यवसायात्मक वृद्धि की स्थिरता श्रीर वासना-त्मक' बृद्धि की शुद्धता, दोनों का समाविश होता है। भगवान् ने श्रर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याएं होगा और कितने लोगों की कितनी हानि होगी; बल्कि ग्रर्जुन सेमगवान् यही कहते हैं-इस समय यह विचार गौए। है, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेंगे कि द्रोए।; मुख्य ! इन यही है ,िक तुम किस बुध्द (हेतु या उद्देश) से युध्द करने की तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी, और यदि तुम उस पवित्र बुद्धि से अपना कर्त्तंव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरें या द्रोएा, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की आजा से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो कि भीष्म मारे जायें। जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्ध हक है, उसका

हिस्सा तुमने माँगा, श्रीर युद्ध टालने के लिये यथाशिक्त गम खाकर बीच-बचाव करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से भ्रौर साधु-पन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दीव नहीं है; क्यों कि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की नाई, अपने घर्मानुसार प्राप्त हक की भिक्षा न मांगते हुए, मौका ग्रा पड़ने पर क्षत्रियधर्म के अनुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना 'ही तुम्हारा कर्त्तन्य है (मभा. उ. २८ ग्रौर ७२; वनपर्व ३३.४८ ग्रौर ५० देखों)। भगवान् के उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया है श्रीर उन्हों ने इसी के द्वारा थागे चलकर ज्ञान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान किया है (ज्ञां. थ्रं. ३२ थ्रौर ३३) । परन्तु कर्न-अक्षं का निर्ण्य करने के लिये बृद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो थ्रव यह भी अवश्य जान लेना चाहिये, कि शुद्ध बृद्धि किसे कहते है। क्योकि, मन श्रौर वृद्धि दोनों प्रकृति के विकार है; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के श्रर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य श्रात्मा के स्वरूप को पहचाने; श्रीर यह पहचान कर, कि सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है, उसी के अनुसार कार्य-प्रकार्य का निर्णय करें। इस सात्त्विक बुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य-बुद्धि है, भ्रीर इसमें 'साम्य' शब्द का अर्थ "सर्वभूतान्तर्गत म्रात्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली" है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती वह न तो शुद्ध है झौर न सास्विक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति का निर्एाय करने में साम्य-बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धि की इस समता प्रथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बृद्धि तो अन्त-रिन्द्रिय है; इसलिये उसका भला-बुरापन हमारी झाँखो से देख नहीं पड़ता। झत-एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य माचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बुद्धि शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सच्चे ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुन्ना करती है; जो केवल मुंह से कोरी बातें करता है वह सच्चा साधू नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा भगवद्भक्तों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया गया है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते है; भौर, तेरहवें श्रध्याय में ज्ञान की व्याख्या भी इसी प्रकार-श्रथित् यह बतला कर, कि स्वभाव पर ज्ञानं का क्या परिएाम होता है—की गई है। इससे यह साफ मालूम होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाहच कमीं की श्रीर कुछ भी घ्यान न दो । परन्तु इस बात पर भी घ्यान देना चाहिये, कि किसी मनुष्य की-विशेष करके ग्रनजाने मनुष्य की-वृद्धि की समता की परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाहच कर्म या आचरए।--- और, उसमें

भी, संकट-समय का ग्राचरण्—ही प्रधान साथन है, तथापि केवल इस बाह्य ग्राचरण्-द्वारा ही नीतिमता को अनूक परोक्षा हमेशा नहीं हो सकती। क्यों कि उक्त नकुलोपाल्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाह्य कर्म छोटा भी हो तथापि विशेष ग्रवसर पर उसको नैतिक योग्यता बड़े कर्मों के ही बराबर हो जाती है। इसी लिये हमारे शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, ग्रीर वह एक ही को सुख देनेवाला हो या ग्रधिकाश लोगों को, उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण् मानना चाहिये—इससे ग्रधिक महत्त्व उसे नहीं देना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कर्म के ग्राधार पर पहले यह देख लेना चाहिये कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; ग्रीर, ग्रन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के ग्राधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमता का निर्ण्य करना चाहिये—यह निर्ण्य केवल बाह्य कर्मों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता। यही कारण है कि 'कर्म की ग्रथेका बुद्धि श्रेट्ठ है'(गी.२.४९) ऐसा कहकर गीता के कर्मयोग में सम और शुद्ध बुद्धि को ग्रथात् वासना को ही प्रधानता बी गई है। नारदयञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से ग्रवाचीन एक ग्रन्थ है; उसमें मार्कडेय नारद से कहते हैं:—

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मैककारणम् । मनोनुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्कृटं मनः ॥

ग्रयात् "मन ही लोगों के सब कमों का एक (मूल) कारए। है। जैसा मन रहता है वैसी हो बात निकलती है, ग्रौर बातचीत से मन प्रगट होता है "(ना. प. १. ७. १८)। सारांश यह है, कि मन (ग्रयांत् मन का निश्चय) सब से प्रथम है, उसके अनन्तर सब कमें हुआ करते हैं। इसीलिये कमें-अकमें का निर्एय करने के लिये गीता के शुद्ध-बृद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध ग्रन्थकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहरए। थं, धम्मपद नामक बौद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति—ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है कि —

भनोपुर्व्वगमा धम्मा मनोसेहा (श्रेष्ठा ) मनोमया । मनसा चे पदुहेन भारति वा करोति वा । ततो न दुक्खमन्वेति चक्कं नु वहतो पदं ।।

श्रयित् " मन यानी मन का व्यापार प्रथम है, उसके अनन्तर धर्म-श्र्यमें का श्राचरण होता है; ऐसा कम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ट है, इसिलिये इन सब कमों को मनोमय ही समकता चाहिये, अर्थात् कर्ता का मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी भले-बुरे हुआ करते हैं तथा उसी प्रकार आगे उसे सुखदु:ख मिलता है।" " इसी

<sup>\*</sup> पाली भाषा के इस स्लोक का भिन्न भिन्न छोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहाँ तक इस समझते हैं, इस स्लोक की रचना इसी उन्ह पर की गई है

तरह उपनिषदों श्रीर गीता का यह श्रनुमान भी (कीषी. ३. १ श्रीर गीता. १८.१७) बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध श्रीर निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फ़िर कभी पाप होना सम्भव नहीं, श्रर्थात् सब कुछ करके भी वह पाप-पुण्य से श्रिलिप्त रहता है। इसिलये बौद्ध धर्म-ग्रन्थों में श्रनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि 'श्रह्त्' श्रर्थात् पूर्णावस्था में पहुँचा हुश्रा मनुष्य हमेशा ही शुद्ध भौर निष्पाप रहता है (धम्मपद २९४ भौर २९५; मिलिदप्र. ४.५.७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्य है ---पहला ग्राधि-देवत पन्थ, जिसमें सदसिद्ववेक-देवता की शरए। में जाना पड़ता है; श्रीर दूसरा श्राधिभौतिक पन्य है, कि जो इस बाहच कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के लिये कहता है कि "अधिकांश लोगों का अधिक हित किस में है"। परन्तु ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्य शास्त्र-दृष्टि से श्रपूर्ण तथा एक-पक्षीय है। कारण यह है, कि सदसद्विवेक-शक्ति कोई स्वतन्त्र चस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसिलये प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति श्रीर स्वभाव के श्रनुसार उसकी सदसिंहवेक-बुद्धि भी सास्विक, राजस या तामस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य-निर्णय दोषरहित नहीं हो सकता; श्रीर यदि केवल "श्रधिकादा लोगो का श्रधिक सुख" किस में है, इस बाहच आधिभौतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का निर्णय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बृद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे और उसके बाहच अनिष्टकारक परि-एामों को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ कुटिल प्रबन्ध कर सें, तो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्कृत्य, श्राधिभौतिक नीति चृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं है। अतएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म में ही कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धता की ग्रावश्यकता का वर्णन किया गया हो (मनु. १२. ३-८; ६. २९); किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कायिक पाप न मानकर, परस्त्री की स्रोर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की स्रोर दूसरी स्त्रियो का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेथ्यू. ५. २८); श्रौर बौद्ध-घर्म में कायिक अर्थात् बाहच शुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक शुद्धता की भी श्रावक्यकता बतलाई गई है, (चम्म. ९६ और ३९१) । इसके सिवा ग्रीन साहब का यह भी कहना है, कि बाहच सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में मौर राष्ट्र-राष्ट्र में उसे पाने के लिये प्रतिहृन्द्विता उत्पन्न हो जाती है मौर कलह

कि कर्म-अकर्मक विर्णय करने के छिये मानसिक स्थिति का विचार अवस्य करना पड़ता है। धम्म-पद का मैक्समूलर साहच ने अंग्रेज़ी में भाषान्तर किया है। उसमें इस की की टीका देखिय। S B E. Vol. X. pp 3 4.

का होना भी सम्भव है; क्योंकि बाहच सुख की प्राप्ति के लिये जी बाहच सावन ग्रावश्यक है, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये बिना ग्रपने की नहीं मिल सकते। परन्तु साम्य वृद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। यह आन्तरिक मुख श्रात्मवश है, श्रर्थात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को मिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो आर्त्मक्य को पहचान कर सब प्राणियों से समता का व्यवहार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुव्कृत्य कर ही नहीं सकता; ग्रौर फिर उसे यह बतलाने की, ग्रावश्यकता भी नहीं रहती कि "हमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किस में है"। कारए। यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-श्रसार-विचार के बाद ही किसी कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निर्एाय करने के लिये ही सार-ग्रसार-विचार की ग्रावश्यकता होती है। सार-ग्रसार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि अन्तःकरण कैसा होना चाहिये? क्योकि सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहीं होता। अतएव, जब कि यह कह दिया कि " अंन्तः-करण म सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये", तर्ब फिर यह बतलाने की कोई म्रावश्यकता नहीं, कि मधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के हित का ए.र-ब्रसार-विचार करो। पश्चिमी पंडित भी ब्रब यह कहने लगे है, कि मानवजाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो कुछ कर्तव्य है वे तो है ही, परन्तु मूक जानवरो के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य है, जिनका समावेश कार्य-प्रकार्य-शास्त्र में किया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापक-दृष्टि से देखें तो मालूम होगा, कि "प्रधिकांश लोगों का ग्रधिक हित" की श्रपेक्षा "सर्व-भूतहित" शब्द ही ग्रधिक व्यापक श्रीर उपयुक्त है, तथा "साम्यवृद्धि" में इन संभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध श्रीर सम नहीं है, तो वह, इस बात का ठीक ठीक हिसाब मछ ही करले, कि " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " किसमें है, परन्तु नीति-धर्म में उसकी प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की ग्रोर प्रवृत्ति होना तो शुद्ध मन का गुण या घमें है-यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि "हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हें कोई ग्रावश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुन्ना हिसाब सही है या नहीं, ग्रर्थात् उस हिसाब से सिर्फ यह देख लेना चाहिये, कि कर्तव्य-ग्रकर्तव्य का निर्फंय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं "—तो यह भी सच नहीं हो सकता। कारण यह है, कि सामान्यतः, यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दुः लों के तारतम्य का हिसाब;करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पड़ता है, कि किस प्रकार के सुख-दुःखों को कितना महत्त्व देना चाहिये; परन्तु सुख-दु.ख की इस प्रकार माप करने के लिये, उष्णतामापक यंत्र के समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो, वर्तमान समय में है. और न

भविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सुखदु:खो की ठीक ठीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से ही करना पड़ेगा। परन्तु जिसके मन में ऐसी ग्रात्मीपम्य बुद्धि पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, कि ' जैसा में हूँ वैसा ही दूसरा भी है,' उसे दूसरो के सुखदुःख की तीवता का स्पट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसलिये वह इन सुख:दुखो की सच्ची योग्यता कभी जान ही नहीं सकेगा; श्रौर, फिर तारतम्य का निर्एय करने के लिये उसने सुखदुः को को कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी और श्रंत में उसका किया सब हिसाब भी गुलत हो जायगा। इसीलिये कहना पड़ता है, कि "श्रिधिकांश लोगों के श्रधिक सुख को देखना" इस वाक्य में "देखना" सिर्फ हिसाब करने की बाहच किया है जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये, किन्तु ' जिस प्रात्मीपम्य और निर्लोभ बुद्धि से ( अनेक ) दूसरो के सुख-दुःखो की यंथार्थ कीमत पहले ठहराई जाती है, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि ही नीतिमत्ता की सच्ची जड़ है। स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम, या ( संक्षेप में कहें तो ) सत्त्वशील श्रंत करण का धर्म है; वह कुछ, केवल सार-ग्रसार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से / और भी स्पष्ट हो जायगा; -भारतीय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्यासीन होने पर जब कुन्ती श्रपने पुत्रों के पराक्रम से कृतार्थ हो चुकी, तब वह धृतराष्ट्र के साथ वानप्रस्थाश्रम का श्राचरए करने के लिये वन को जाने लगी। उस समय उसने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; श्रौर, 'तू श्रधिकांश लोगो का कल्याएा किया कर' इत्यादि बात का बतंगड़ न कर, उसने युधिष्ठिर से सिर्फ यही कहा है कि "मनस्ते महदस्तु च" ( मभा अश्व. १७. २१ ) अर्थात् ' तू अपने मन को हमेशा विशाल बनाये रख '। जिन पश्चिमी पडितो ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल " श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख किसमें है" यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्त्रीय और सीधी कसौटी है, वे कदाचित् पहले ही से यह मान लेते हैं, कि उनके समान ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समक्ष कर वे अन्य सब लोगो को यह बतलाते हैं, कि नीति का निर्एाय किस रीति से किया जावे परन्तु ये पंडित जिस बात को पहले ही से मान लेते है वह सर्च नहीं हो सकती, इसलिये नीति-निर्ण्य का उनका नियम अपूर्ण और एक-पक्षीय सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लेखों से यह भ्रमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता है कि मन, स्वभाव या शील को यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध और पापभीरु बनाने का प्रयत्न करने के बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लिये अपने कर्मों के बाहच परिएएमों का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; ग्रौर, फिर जिनको स्वार्थवृद्धि नहीं छूटो रहती है वे लोग घूर्त, मिग्याचारी, या ढोंगी (गी. ३.६) बनकर सारे समज की हानि का कारण हो जाते है। इसलिये केवल नीतिमत्ता की कसौटी की दृष्टि

से देखें, तो भी कर्मों के केवल बाह्य परिएामो पर विचार करनेवाला मार्ग रूपएा तथा श्रपूर्ण प्रतीत होता है। श्रतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का यही सिद्धान्त पश्चिमी श्राधिदैविक श्रीर श्राधिभौतिक पक्षों के मतों की श्रपेक्षा श्रधिक मार्मिक, स्थापक, पुक्ति-संगत श्रीर निर्चोष है, कि बाह्य कर्मों से व्यक्त होनेवाली श्रीर संकट के समय में भी दृढ रहनेवाली साम्यवृद्धि का ही सहारा इस काम में, श्रयात् कर्मयोग में लेना चाहिये, तथा, तानयुक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि या। शील ही सदाचरएा की सच्ची कसौटी है।

नीतिशास्त्रसंबधी ग्राधिभौतिक ग्रीर ग्राधिदंदिक ग्रन्थों को छोड़कर नीति का विचार श्राघ्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पडितो के ग्रन्थो को यदि देखें, तो मालून होगा, कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही सदृश कर्म की श्रपेक्षा शुद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है। उदाहरएए ये प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के "नीति के प्राध्यात्मिक मूलतत्त्व" तथा नीति-शास्त्रसंबंधी दूसरे ग्रन्थों को लीजिये। यद्यपि कान्ट ने सर्वभूतात्मैक्य का सिद्धान्त श्रपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक श्रीर वासनात्मक चुंद्धि का ही सूक्ष्म विचार करके उसने यह निश्चित किया है-कि (१) किसी कर्म की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस-कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बेल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना' कहाँ तक शुद्ध है; (.२) मनुष्य की इस वासना ( अथीत् वासनाहमक बुद्धि ) की तभी शृद्ध, पवित्र और स्वतंत्र समक्षना चाहिये, जब कि वह इद्रियसुक्तों में लिप्त न रह कर सदैव शुद्ध (व्यवसायात्मक) वृद्धि की ग्राज्ञा के ( ग्रर्थात् इस वृद्धिद्वारा निश्चित कर्तव्य-ग्रकर्त्तव्य के नियमों के) ग्रनुसार चलने लगे; (३) इस प्रकार इंद्रिय-निग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बंधन की भ्रावश्यकता नहीं रह जाती--ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिये है; (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जी कुछ कर्म करने की वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है कि " हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या होगा; और ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता ग्रौर शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सुब्धि को छोड़ कर ब्रह्मर्सृष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता ! परन्तु स्नात्मा और ब्रह्मसृध्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण ह; और, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही ग्रनुयायी है, तथापि उसने ग्रपने "नीतिज्ञास्त्र के उपोद्घात" में पहले यह सिद्ध

<sup>\*</sup>Kant's Theory of Ethits, traes by Abbott. 6th Ed. इस पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और १४ वें पृष्ट में. दूसरा ११२ और ११७ वें पृष्ठ में; तीसरा १३, ५८, १२१ और २९० वें पृष्ठ में: चौथा १८, ३८, ५७ और ११९ वें पृष्ठ में और पॉचवॉ ७०-७३ तथा ८० वें पृष्ठ में पाटकों को मिलेगा।

किया है, कि बाहच सृष्टि का प्रथीत् ब्रह्माण्ड का जो अगम्य तत्त्व है वह ब्रात्मस्व-रूप से पिण्ड़ में अर्थात् मनुष्य देह में अंशतः प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अनन्तर उसने यह प्रतिपादन किया है, कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य ग्रौर स्वतंत्र तत्त्व हैं (अर्थात् जिसे श्रात्मा कहते हैं ) जिसमें यह उत्कृष्ट इच्छा होती है, कि सर्वभूतान्तर्भत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहियू; अरोर यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की घोर प्रवृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य का नित्यं ग्रौर चिरकालिक कल्याएा है, तथा विषय-सुख ग्रनित्य है। सारांश यही देख पड़ता है, कि यद्यपि कान्ट ग्रीर ग्रीन दोनों ही की दृष्टि न्नाध्यात्मिक है, त्तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्र्य की उपपत्ति की, पिण्ड और ब्रह्माण्ड -दोनो में ऐकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध ग्रात्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट श्रीर प्रीन जैसे ग्राध्यात्मिक पारचात्य नीतिशास्त्रज्ञो के उक्त सिद्धान्तों की भ्रीर नीचे लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि यद्यपि वे दोनों अक्षरशः एक वरावर नहीं है,तथापि उनमें कुछ अद्भुत समता अवश्य है। देखिये, गीताके मिद्धान्त ये हैं:—(१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कर्ता की (वासनात्मक) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२)व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब सन्देह-रहित तथा सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाती है; (३) इस रोति से जिसकी बुद्धि सम, और स्थिर हो जाती है, यह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमों से परे रहा करता है; (४) और उसके भ्राचरण तथा उसकी भ्रात्मैक्यवृद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति-नियम सामान्य पुरुषों के लिये श्रादर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते है; स्रीर (५) विण्ड प्रयति देह में तथा बह्याण्ड प्रथति ॄिष्ट में एक ही ग्रात्म-स्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध ग्रीर पूर्ण स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राणियों के विषय में ग्रात्मीपम्य-दृष्टि हो जाती है। पर्न्तु यह बात च्यान देने योग्य है कि ब्रह्म, श्रात्मा, माया, आत्म-स्वातत्र्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्मविपाक इत्यादि विषयो पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो सिद्धान्त है, वे कान्ट ग्रीर ग्रीन के सिद्धान्तों से भी बहुत ग्रागे बड़े हुए तथा ग्रधिक निश्चित है; इसलिये उपनिषदा-न्तर्गत वेदान्त के श्राधार पर किया हुआ गीता का कर्ममोग-विवेचन श्राध्यात्मिक दृष्टि से ग्रसंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषरिहत हुग्रा है; और, ग्राजकल के वेदाती जर्मन यदित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विदेचन की इसी पद्धति को अपने " ग्रध्यात्म-द्यास्त्र के सलतत्व" नामक प्रन्थ में, स्वीकार किया है। डायसन, शोणेनहर का श्रनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य है, कि , ससार का

Green's Prolegoriena to Ethics, \* 199, 74-179 and 223-232

मूलकारण वासना ही है, इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निवृत्ति होना ग्रसम्भव है; अतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तच्य है; " श्रीर इसी ग्राध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने ग्रपने उक्त ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के लिये, या हो जाने पर भी,कर्मों को छोड़ देने की आवश्यकता नही है, बल्कि वासना का पूरा क्षय हुआ है कि नहीं ' यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, वैसे श्रन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती, श्रतएव निष्काम-कर्म वासनाक्षय का ही लक्षण श्रीर फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की निष्कामता ही सदाचरण ग्रीर नीनिमत्ता का भी मूल है; ग्रीर, इसके श्रन्त में गीता का " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर " (गी. ३. १९ ) यह इलोक दिया है "। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुआ होगा। को हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि <u>डायसन, प्रीन,</u> शोपेनहर और कात्ट के पूर्व--अधिक क्या कहे, अरिस्टाटल के भी सैकडो वर्ष पूर्व-ही ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। आज कल बहुतेरे लोगो की यह समभ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा वखेडा है जो हमें इस संसार को छोड़ देने और मोक्ष की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समभ ठीक नहीं। संसार में जो कुछ आंखों से दिख रहा है उसके आगे विचार करने पर, ये प्रश्न उठा करते है, कि " में कौन हूँ ?इस सृष्टि की जड़ में कौनसा तत्त्व है ? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध हैं? इस सम्बन्ध पर ध्यान है कर इस संसार में मेरा परम साध्य या श्रन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये मुक्ते जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मार्ग से कौन सा ध्येय सिद्ध होगा ? " त्रीर इन गहन प्रक्ती का यथाशक्ति शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिये वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुन्ना है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जायँ तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र श्रर्थात् मनुष्यों के पारस्प-रिक व्यवहार का विचार, उस गहन ज्ञास्त्र का ही एक अंग है। सारांश यह है, कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के ग्राधार पर की जा सकती है, ग्रौर श्रव संन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि गिणतशास्त्र क जसे--शुद्ध गिणत श्रीर व्यावहारिक गिणत--दो भेद है, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग--प्रश्नीत् शुद्ध वेदान्त ग्रीर नैतिक ग्रयवा व्याव-हारिक वेदान्त-होते है। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'पर मेरवर' (परमात्मा), ' अमृतत्व' और '(इच्छा-) स्वातंत्र्य' के सम्बन्ध के गूढ़ विचार इस नीतिप्रक्त का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए है, कि " मै संसार में किस

<sup>\*</sup> See Deussen's Elements of Metaphysics Eng. trans, 1909. p. 304.

तरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है? "ग्रीर ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाह्य मुख की दृष्टि से ही बतलाना, मानो मनुष्य के मन की उस पशुवृत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त रहा करती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है "। अब इस बात को ग्रलग करके समक्षाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं, कि यद्यपि गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यो ग्रीर कैसे ग्राग्या। कान्ट ने इस विषय पर "शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की मीमांसा " श्रीर "व्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा " नामक दो ग्रलग ग्रलग ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे श्रीपनिषदिक तत्त्वज्ञान के श्रनुसार भगवद्गीता ही में इस दोनों विषयों का समावेश किया गया है; बल्कि श्रद्धामूलक भित्तमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से श्रधिक ग्राह्य ग्रीर प्रमाणभत हो गई है।

े मोक्षधमं को क्षणभर के लिये एक ग्रोर रख कर केवल कर्म-ग्रकर्म की परीक्षा के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब 'साम्यबुद्धि 'ही श्रेष्ठ सिद्ध होत्ती है; तब यहाँ पर इस वात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मक पक्ष को छोड़ कर नीतिशास्त्रो में श्रन्य दूसरे पन्य कैसे और क्यों निर्माण हुए ? डाक्टर पाल कारस \*\* नामक एक प्रसिद्ध श्रमेरिकन ग्रन्थकार श्रपने नीतिशास्त्र—

<sup>\*</sup>Empiricism, on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only consists the high worth that men can and ought to give themselves)... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle,...is for that reason much more dangerous." Kant's Theory of Ethics, pp. 163, and 236-238. See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans. by MaxMuller) 2nd Ed. pp 640-657.

See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. 111. "Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i. e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etre.

विषयक ग्रन्थ में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि "पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समभ ( राय ) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रहाग बदलता रहता है। सच पूछी तो, पिण्ड-भ्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्व में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए विना नैतिक प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता । पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पर्वका मत न रहने पर भी हम लोगो से कुछ नैतिक आचरण कदाचित् हो सकता है; परन्तु यह श्राचरण स्वप्नावस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नैतिक कहने के बदले देह-धर्मानुसार होनेवाले केवल एक कायिक किया ही कहना चाहिये। " उदाहर-णार्थ, वाधिन अपने बच्चो की रक्षा के लिये प्राए। देने को तैयार हो जाती है, परन्तु इसे हम उसका नैतिक श्राचरए। न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही ' कहते है। इस उत्तर से इस बात का अञ्छो तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्य क्यों हो गये है। इनमें कुछ सन्देह नहीं, कि " मैं कौन हूँ, यह जगत् कंसे उत्पन्न हुन्रा, मेरा इस संतार में क्या उपयोग हो सकता है? " इत्याबि गूढ़ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तत्त्व अनुसार प्रत्येक विचारवान् पुरुष इस बात का भी निर्एय अवश्य करेगा, कि मुभरें अपने जीवनकाल में अन्य लोगो के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये। परन्तु इने गुढ़ प्रक्नों का उत्तर भिन्न मिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यह वर्णन पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता, बाइबल में विश्ति सगुए। परमेश्वर है और उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मनुष्यो को शिक्षा दी है; तथा आरम्भ में ईसाई पण्डितों का भी यही अभिप्रायथा, कि बाइबल में विशित-पिण्ड-ब्रह्माण्ड की इस कल्पना के अगुसार बाइबल में कहे गये नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मूल तत्त्व है; फिर जर्व यह मालूम होने लगा, कि ये नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण है, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा स्पष्टी-करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेरवर ही ने मनुष्य को सदसिंद्विक शक्ति दी है। परन्तु अनुभव से फिर यह अड़चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और साह दोनो की सदसिंद्विक-शक्ति एक समान नहीं रहतो; तब इस मत का प्रचार होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र की नींच भले ही हो, परन्तु इस ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी एक बात का विचार करन चाहिये, कि अधिकांश लोगो का अधिक सुख किसमें है-इसके सिवा परमेश्वर की इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में ईसाई लोगों की जो यह समभ है—िक बाइबल में विश्ति सगुए। परमेश्वर ी संसार का कर्ता है और यह उसकी ही इछा या आजा है, कि मनुष्य नीति के नियमानुसार बर्ताव करे-उसी के ग्राधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए है। परंतु आधिभौतिक शास्त्रों की उन्नति तथा वृद्धि होने पर जब यह मालम होने लगा, कि

र ईसाई धर्मपुस्तकों में पिंड-ब्रह्मांड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धांन्त ठीक नहीं है; तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं, श्रौर यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यक्ष दिखनेवाली बातों की नीव पर क्योकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा, कि श्रधिकाश लोगों का श्रधिक सुख या कल्याएा, श्रथवा मनु-प्यत्व की वृद्धि, यही दृश्य तत्त्व नीतिशास्त्र के मूल कारए। है। इस प्रतिपादन में इस त्रात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई यनुष्य श्रधिकाश लोगो का श्रधिक हित क्यो करे? सिर्फ इतना ही कह द्रिया जाता है, कि यह मनुष्य की नित्य बढनेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ सरीखी श्रोर भी दूसरी वृत्तियाँ देख पड़ती है, इसलिये इसं पंथ म भी फिर भेद होने लगे। नीतिमत्ता की ये सब उपपितृयाँ कुछ सर्वथा निर्दोष नही है। क्यों कि, उपत गयों के सभी पंडितों में "सृष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में कुछ न कुछ प्रव्यक्त तत्त्व अवश्य है," इस सिद्धान्त पर एक ही सा - अविश्वांस और श्रश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी श्रड्चन दमों न हो, वे लोग केवल बाहच ब्रौर दृश्य तत्त्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिंड-शह्याड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगो की नीतिशास्त्र-विषयक उपपत्तियो में हमेशा कैसे भेद हो जाया करते हैं। इसी कारण से पिडब्रह्मांड की रवना के विषय में आधिभौतिक, आधिदैविक, श्रीर श्राध्यात्मिक मतो से अनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकरण में) तीन भेद किये हैं, और श्रागे फिर प्रत्येक पंथ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व, द्श्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशास्त्र का केवल यही तक विचार करते है, कि श्रपने धर्म-ग्रन्थो में परमेश्वर की जो ग्राज्ञा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से र्निमत सदसद्विचेचन-शक्तिरूप देवता ही सव कुछ है--इसके बाद श्रीर कुछ नहीं है। इसको हमने ' ब्राधिदैविक ' पन्य कहा है; क्योकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न। प्रब, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि-कारएा कीई भी अदृश्य मूल-तत्त्व नहीं है, ग्रौर यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये ग्रगम्य है, वे लोग ' श्रविकांश लोगो का अधिक कल्याण या 'मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल दृश्य तस्त्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया करते हैं, श्रौर यह मानते हैं कि इस बाहर्य श्रौर दृश्य तत्त्व के परे विचार करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। इस पन्य को हमने 'श्राधिशौतिक' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जड़ में श्रातमा सरीखा छ नं कुछ नित्य ग्रौर ग्रव्यक्त तत्त्व ग्रवश्य है, वे लोग ग्रपने नीतिशास्त्र की

उपपत्ति को ग्राधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते है, ग्रार श्रात्मज्ञान तथा नीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते है, कि संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है। इस पन्थ को हमने ' ग्राच्यात्मिक ' कहा है। इन तीनों पन्यो में द्याचार-नीति एक ही है, परन्तु पिण्डकी रचना के सम्वन्ध में प्रत्येक पन्य का मत भिन्न भिन्न है, इससे नीति शास्त्र के मूलतत्वो का स्वरूप हर एक पन्य में थोड़ा थोड़ा वदलता गया है। यह बात प्रगट है, कि व्याकरएा-शास्त्र कोई नई भाषा नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है उसी के नियमो की वह खोज करता है ग्रीर भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। पनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है उसी दिन से वह स्वय भ्रपनी ही बुद्धि से श्रपने भ्राचरण को देशकालानुसार गुद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला भाषा है; भ्रौर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो गये है, उन्हों ने अपनी अपनी समक्त के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये, 'चोदना ' या प्रेरेणारूपी अनेक नियम भी बना दिये हैं। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा मृत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चलते आये है। अब नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की यथोचित वृध्दि होने के लिये सब नीति-नियमों में मूलतस्त्र क्या है। यही कारए। है, कि जब हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्य को देखते है तब हम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थों में एक से पाते है; उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण है; ग्रौर इसलिये डा॰ पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भेद के होने का मुख्य कारएा यही है, कि हरएक पन्थ में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत है।

अव यह बात सिध्द हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौतिक पन्थ के आधुनिक पावचात्य नीतिशास्त्र-विवयक ग्रन्थकारों ने आत्मौपम्य दृष्टि के सुलम तथा व्यापक तस्त्व को छोड़कर, "सर्वभूतिहत " या " अधिकांश लोगो का अधिक हित" जैसे आधिभौतिक और वाहच तस्त्व पर हो नीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी लिये किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतो से भिन्न हैं। परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को नहीं मानते, और जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं— कि "में कौन हूँ? सृष्टि क्या है? मुभ्हे इस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है? जो सृष्टि मुभ्ह से बाहर है वह स्वतंत्र है या नहीं श्रीद है, तो उसका मूलतत्त्व क्या है? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? एक मनुष्य दूसरे के सुष्क के लिये अपनी जान क्यों देवें?" 'जो जन्म लेते हैं, वे मरते भी हैं' इस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित है, कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का

त्तथा हमारा भी किसी दिन श्रवंदय नाश हो जायगा, तो नाशवान् भविष्य पीढियो ़ के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें ? "-अथवा, जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता , कि " परोपकार श्रादि मनोवृत्तियाँ इस कर्म-मय, श्रनित्य ग्रौर दृश्य सृष्टि की नैसर्गिक प्रवृत्ति ही है ", ग्रौर जो यह जानना चाहते है, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है—उनके लिये ग्रध्यात्मशास्त्र के नित्य-तत्त्वज्ञान का सहारा लेने के सिवा श्रीर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऋौर, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ का श्रारम्भ इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस श्रात्मा को जड़सृष्टि का ज्ञान होता है, वह न्त्रात्मा जड़सृष्टि से भ्रवश्य ही भिन्न होगा; ग्रीर कान्ट ने पहले व्यवसायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। 'मनुष्य प्रपते सुख के लिये या प्रधिकांश लोगो को सुख देने के लिये पेदा हुआ है '--यह कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिखे परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम क्षणभर इस बात का विचार करे, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने की तैयार रहते है उनके मन में क्या यही हेतु रहना है कि भविष्य पीढी के लोगों को श्रधिकाधिक विषयसुख होने; तो यही कहता पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगो के अनित्य अधिभौतिक सुखों की श्रपेक्षा इस संसार में मनुष्य का श्रौर भी कुछ दूसरा श्रधिक का परमसाध्य या उद्देश अवश्य है। यह उद्देश क्या है ? जिन्हो ने पिएाड-ब्रह्माण्ड के नामरूपात्मक, (ग्रतएव) नाशवान्, (परन्तु) दृश्य स्वरूप से ग्राच्छादित ग्रात्म-स्वरूपी नित्य तत्त्व को श्रपनी श्रात्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त प्रक्त का यह उत्तर देते है, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा सर्वव्यापी स्वरूप की पहुँचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान मनुष्य का इस नाज्ञवान् संसार में पहला कर्त्तव्य है। जिसे सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य की इस तरह से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियो में समा जाता है, वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता, कि यह ससार भूठ है या सच; किन्तु वह सर्वभूतिहत के लिये उद्योग करने में ग्राप ही ग्राप प्रवृत हो जाता है श्रीर सत्य मार्ग का श्रग्रेसर बन जाता है; क्योंकि उसे यह पूरी तौर से मालूम रहता है, कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अबाधित सत्य कौनसा है। मनुष्य की यही श्राध्यात्मिक पूर्णावस्य। सब नीति-नियमो का मूल उध्गम-स्थान है श्रीर इसे ही वेदान्त में 'मोक्ष ' कहते हैं। किसी भी नीति को लीजिये, वह इस ग्रन्तिम साध्य से ग्रलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय आखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता है। सर्वात्मैक्यरूप अव्यक्त मूल तत्त्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सर्वभूतिहतेच्छा है; ग्रौर, सगुण परमेश्वर तथा वृञ्य सृष्टि दोनों उस ग्रात्मा के ही व्यक्तस्वरूप है जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी श्रीर श्रव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के श्रागे गये द्विना श्रर्थात् श्रव्यक्त श्रात्मा का ज्ञान प्राप्त किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में हर एक मनुष्य का जो यह परम कर्त्तव्य है, कि कारीरस्य ग्रात्मा की पूर्णावस्था में पहुँचा दे, वह भी इस रान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति की लीजिये, व्यवहार को लीजिय, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र की लीजिये, श्रध्यात्मज्ञान ही सब की अतिम गति है—जैसे कहा है "सर्व कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते।" हमारा भिक्तमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरए। करंता है इसलिये उसमें भी यही सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निष्पन्न होनेदाला साम्यवृद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा सदाचरण का मूलस्थान है। वेदान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही. महत्त्वपूर्ण ग्राक्षेप किया जा सकता है; वह यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के श्रनन्तर, सब कर्मी का सन्यास कर देना उचित मानते हैं। इसोलिये यह दिखला कर, कि ज्ञान ग्रौर कर्म में विरोध नहीं हैं, गोता में कर्मयोगु के इस सिद्धान्त का विस्तार-सिहत ,वर्णन किया गया है; कि वासना का क्षय होने पर भी जानी पुरुष अवने सब कर्मों को परमेश्वरार्पणपूर्वक बुढि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तन्य सम्भ कर ही करता ,चला जावे । श्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग की देख कर ही किया गया है (गी. ८. ७.) । उक्त उपदेश का भादार्थ यही मालूम . होता है, कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढई, बनिया, बाह्मण, व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग - अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारीं को परमेश्वरापंग्र-वृद्धि से करते हुए संसार का धारग्-पोषण् करते रहे; जिसे जो रोजगार निसर्गत. प्राप्त हुआ है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे, तो उस कर्त्ता को कुछ भी पाप नही लगेगा; सब कर्म एक ही से है; दोष केवल कर्त्ता की बुद्धि में हैं, न कि उसके कर्मों में; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये जायँ तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नही ,लगता और अत में सिद्धी भी मिल जाती है। परन्तुं जिन (विशेषतः अर्वाचीन काल के) लोगो का यह वृढ़ संकल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाये, इस नाशवान् दृश्ये सृष्टि के श्रागे वढ़ कर श्रात्म-श्रनात्म विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है, वे ग्रपने नीतिशास्त्र का विवेचन ब्रह्मात्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी की छोड़ कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतिहत जैसे निम्न कोटि के स्राधिभौतिका वृश्य (परन्तु श्रनित्य) तत्त्व से ही जुरू किया करते हैं। संमरण रहे, कि किसी पेड़ की चोटी को तोड देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह श्राधिभी-तिक पडितो का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोडा या अपूर्ण भले ही हो, परन्तु वह नया नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ पिंडतो ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगत् का घारए-पोषए ग्रौर विनाश किन गुणो के द्वारा होता है, सत्त्व-रज-तम तीनों

गुणों के लक्षण निश्चित किये हैं; और फिर प्रतिपादन किया है. कि इनमें मे सारिवक सब्गुणो का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कलंग्य है तथा मनुष्य की इसी से अन्त में त्रिगुणातींत अवस्था मिल कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवंदगौता के सत्रहवे तथा श्रठारहवें श्रध्याय में चोड़े भेद के साथ दनी धर्म का दर्एन हैं। तच देखा जाय तो, क्या सात्त्विक सद्गुणों का परम उत्कर्य, श्रीर ( प्राधिभौतिक-वाद के प्रनुसार ) क्या परोपकार-दुद्धि को तथा मनुष्यत्य की वृद्धि, दोनो का घर एक ही हैं। महाभारत और गीता में इन सब आधिनीतिक तस्बो का न्याद उन्हें तो है हो; बल्कि महाभारत में यह भी साफ माफ फहा गया है, कि धर्म-छद्यमं , के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर पही जान पड़ना है. कि ये नीतिधर्म सर्वभूतिहतार्थं अर्थात् लोककत्वाणार्थं हो है। परन्तु पश्निमी प्राधिभौतिक पण्डितों का किसी ग्रव्यक्त तत्त्व पेर विज्ञास नहीं हैं; इनितये क्टॉव वि जानते हैं, कि तास्विक दृष्टि से कार्य-प्रकार्य का निएंग करने हैं निर्वे चर्णधन्मः-तिक तत्त्व पूरा काम नहीं देते, तो भी वे निर्यंक उद्दों का घ्राडम्बर ग्रावर व्यान तत्त्व से ही प्रपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में गूंना नहीं किया गया है; किन्तु इन तत्त्वो की परम्परा को पिण्ड-ग्रह्माण्ड के मृत कव्यस्त तथा नित्य तत्त्व को ले जाकर मोक्ष, नीतियमं ब्रीर व्यवहार ( इन सोनो ) मी भी पूर्न एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के श्राधार से गीता में भगवान ने मिट मर दिलाई है: और, इसीलिये अनुगीता के आरंभ में स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-प्रकार्य-निर्मियाई जी/ धर्म वतलाया गया है वही मोक्ष प्राप्ति करा देने के लिये भी समय है (मना. सरह. १६. १२ )। जिनका यह मत होगा, कि मोक्षपर्म और चीतिसाहत्र की प्राप्त श्रध्यात्मशान श्रीर नीति की एक में मिला देने की धावज्यक्ता ना, है, उन्हें स्थन उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो मकता । परन्तु को लोग इनके सम्बन्ध में जवासीन नहीं है, उन्हें निस्सन्देह यह मालूम हो जायगा. कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन श्राधिभातिक वियेचन की श्रपेक्षा श्रिष्ण श्रेय्ठ तथा ग्राहुच हूं। श्रध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन काल में हिन्दुस्थान में जैमी ही चुकी है वेमी प्रार कहीं भी नहीं हुई; इसिलये पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐने प्राप्ता त्मिक उपपादन का पाया जाना विलकुल सम्भव नहीं—श्रीर, यह चिदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

े यह स्वीकार होने पर भी, कि इस संयार के ग्रशाश्वत होने के फारए। इस में सुख की अपेक्षा दुःख ही श्रधिक है (गी. ९. ३३), गीता में जी यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि " कर्म ज्यायो हचकर्मणः"—श्रथति, सासारिक कर्मी का कभी न

<sup>\*</sup> वाव् किशोरीलाल सरकार एम्. ए., वी. एल्. ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटासा प्रन्थ लिखा है वह उसी ढँग का है, अर्थात् उसमें सत्त्व, रज और तम तीनो गुणों के आधार पर विशेचन किया गया है।

कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्हीं कर्नो को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याए। के लिये करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गी. ३.८; ५.२) -- उसके साधक तथा वाधक कारणों का विचार ग्यारहवे प्रकरण में किया जा चुका है। परन्तु गीता में कहे गये इस कर्मयोग की पिक्चमीय कर्ममार्ग से अथवा पूर्वी सन्यासमार्ग की पश्चिमी कर्मत्याग-पक्ष से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ प्रधिक स्पष्टी-करण करना ग्रावश्यक मालूम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप-निषत्कारो तथा साख्यवादियों द्वारा प्रचलित कियागया है, कि दुःखमय तथा निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व, का वैदिक वर्म प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् कर्मकांडात्मक ही था। परन्तु, यदि वैदिक वर्म को छोड अन्य घर्मी का विचार किया जायें तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतो ने श्रारंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरएार्थ, जैन श्रीर बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्ति-प्रधान है, ग्रौर ईसामसीह का भी वैसा ही उपदेश है। बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को यही श्रंतिम उपदेश दिया है, कि "संसार का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, स्त्रियों की स्रोर देखना नहीं चाहिये स्रोर उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये" (महापरिनिब्बाएा सुत्त ५. २३); ठीक इसी तरह मूल ईसाईधर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि "तू अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर " ( मेथ्यू. १९. १९ ); और, पाल का भी कथन है सही, कि " तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब ईश्वर के लिये कर " (१ कारिं १० ३१); स्रोर ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के है, जैसा कि गीता में आत्मीपम्य-बुद्धि से ईश्वरार्पण-पूर्वक कर्म करने की कहा गया है (गी. ६. २९ और ९. २७)। परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि ईसाईधर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है। क्योंकि ईसाईधर्म में भी ग्रुतिम साध्य यही है, कि मनुष्य को अमृतत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावे, श्रीर उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घर-दार त्यागे विना प्राप्त नहीं हो सकती, श्रतएव ईसामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये। स्वयं ईसामसीह अंत तक अविवाहित रहे। एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया कि "मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का मै अब तक पालन करता चला श्राया हूं, अब मुक्ते यह बतलाओं कि श्रमृतत्व मिलने में क्या कसर है?" तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि "तू अपने घरदार की बेच दे या किसी गरीब को दे डाल ग्रौर मेरा भक्त बन " (मेथ्यू.१९.१६-३८ ग्रौर मार्क १९.२१-३१); श्रौर वे तुरन्त ग्रपने शिष्यो की ओर देख उससे कहने लगे कि " मुई के छेद से उँट भले ही निकल जायँ परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान् का प्रवेश होना कठिन है। " यह कहने में कोई अतिशयीक्ति नहीं देख पड़ती, कि यह उपदेश याज्ञवल्क्य के इस उपदेश की नकल है, कि जो उन्हों ने मैत्रेयी को किया था। वह उपदेश यह है--" अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" (बृ. २

४. २) अर्थात् द्रव्य से अमृतत्त्व मिलने को आशा नहीं है। गीता में कहा गया है, कि अमृतत्व प्राप्त करने के लियं सांसारिक कर्मी को छोड़ने की आवश्यकता . नहीं है, बल्कि उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कहीं भी नहीं किया हैं। इसके विषरीत उन्होने यही कहा है, कि सांसा-रिक संपत्ति श्रीर परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध है (मेथ्यू. ६. २४), इस लिये " मा-बाप, घर-द्वार, स्त्री-बच्चे श्रीर भाई-बहिन एवं स्वयं प्रपने जीवन का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नही रहता, वह मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता " ( त्यूक. १४. २६-३३ ) । ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट उपदेश है कि " स्त्रियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है" ( १. कारि-७. १) इसी प्रकार हम पहले ही कह ग्राये है, कि ईसा के मुंह के निकले हुए-"हमारी जन्मदात्री\* माता, हमारी कीन होती है ? हमारे श्रासपास के ईश्वरभक्त ही हमारे मा-वाप और बन्धु है " ( मेथ्यू १२. ४६-५० )--इस वाक्य में, ग्रीर " कि प्रजया करिष्यामी येषा नोऽयमात्माऽयं लोकः " इस बृहदारण्यकोपनिषद के संन्यासविषयक वंचन में (बृ. ४. ४. २२ )वहुत कुछ समानता है। स्वयं बाइबल के ही इन वाक्यो से यह सिद्ध होता है, कि जैन बौद्ध धर्मी के सदृश्य ईसाई धर्म भी श्रारम्भ में संत्यास-प्रधान-श्रयति संसार को त्याग देने का उपदेश देने-वाला है ग्रीर, ईसाई धर्म के इतिहास की देखने से भी यही मालूम होता है 🏄 कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई धर्मीपदेशक वैराग्य से रहा करते थे--

<sup>ः</sup> श्यह तो संन्यास—मार्गियों का हमेशां ही का उपदेश है। शकराञ्चार्य का "का ते कान्ता कस्ते पुलः" यह श्लोक प्रसिद्ध ही है; और, अश्वघोष के बुद्ध-विरत (६.४५) में यह वर्णन पाया जाता है, कि बुद्ध के मुख से "क्वाहं मातुः क सा मम " ऐसा उद्गार निकला था।

<sup>\*\*</sup> See Paulsen's System of Ethics, (Eng. trans.) Book I. Chap. 2 and 3; esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country.....their gloomy and sustere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect." Historians History of the World, Vol. VI p 318. जर्मन किन गटे ने अपने Faust (फीस्ट) नामक काव्य में यह लिखा है—"Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone ears; which our whole life-long every hour is hoarsely-singing to us" (Faust, Part I. II. 1195-1198). मूल ईसाई धर्म के संन्यासप्रधान होने के निषय में कितने ही अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

म ईसा के भक्तो को द्रव्य-सञ्चय न करके रहना चाहिये" (मेथ्यू. १०.९-१५) । ईसाई धर्मीपदेशकों में तथा ईसा के अक्तों में गृहस्य-धर्म से संसार में 'रहने की जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल हैं--वह मूल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शौपेनहर सरीखे विद्वान् यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याज्य है श्रीर, पहले यह बतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रक्रन उपस्थित हुन्ना था, कि तत्त्वविचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के लिये राजकीय मामलो में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ है। सारांश यह है कि, पश्चिमी लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष ग्रौर हम लोगों का संन्यासमार्ग कई ग्रंशो में एक ही है और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी श्रीर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी है। परन्तु श्राधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की श्रपेक्षा कर्मत्योग की श्रेष्ठता के जो कारण बतलाते है, वे गीता में दिये गये प्रवृत्तिमार्ग के प्रतिपादन से मिन्न है, इसलिये ग्रब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर ग्रवत्य वतलाना चाहिये। पित्रचमी श्राधिमौतिक कर्मयोगीयो का कहना है, कि संसार के मनुष्यों का श्रयवा श्रिधिकांश लोगो का श्रिधिक सुख-ग्रर्थात् ऐहिक सुख-ही इस जगत् में परम-साध्य है; श्रतएव सब लोगो के सुखं के लिये प्रयत्न करते हुए उसी मुख में स्वयं मान हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है; ग्रीर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से श्रधिकाश पडित यह प्रतिपादन भी करते हैं, कि लसार में दुःख की अपेक्षा सुख ही म्रिधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय लोग "सुख-प्राप्ति की आजा से सांसारिक कर्म करनेवाले" होते है, और पश्चिमी कर्मत्याग मार्गीय लोग " संसार से ऊबे हुए " होते हैं; तथा कदाचित् इसी कारएा से उनको क्रमानुसार ' ग्राज्ञावादी ' और 'निराज्ञावादी' कहते हैं । परन्तु भगवद्-गीता में जिन दो निष्ठाग्रो का वर्णन है वे इनसे भिन्न है। चाहे स्वयं प्रपने लिये हो या परोपकार के लिय हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य ऐहिक विषय-सुख पाने की लालमा से संसार के कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसकी साम्यबुद्धिरूप सात्विक चृत्ति में कुछ न कुछ बहा प्रवश्य लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश है, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं तब उनके मुखदु ख का विचार करते रहन से कुछ, लाभ नहीं होगा। चाहे कुछ हो

<sup>\*</sup>जेम्स सली ( James Sulli ) ने अपने Pessimism नामक ग्रन्थ में Optimist और Pessimist नामक दो पंथों का वर्णन किया है । इनमें से Optimist
का अर्थ ' उत्साही, आनन्दित ' और Pessimist का अर्थ ' ससार से तस्त '
हांता है; और पहले एक टिप्पणी में बतला दिया गया, है कि ये शब्द गीता के
' योग ' और ' साख्य ' के समानार्थक नहीं है ( देखी पृष्ठ ३ ०४ )। " दु.खनिवारणेच्छुक " नामक सो एक तीसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया
निवारणेच्छुक " किया सही ने Meliotism नाम रखा है।

या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्त्तव्य है, कि वह इस बात में भ्रपना महभ्दाग्य समक्ते, कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; और कर्म-साप्ट के इस प्रपरिहायं व्यवहार में जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो उसे, अपने अन्त करण को निराश न करके, इस न्याय श्रर्थात् साम्यबुद्धि से सहता. रहे कि "दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः " (गी. २. ५६); एवं श्रपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः श्रपने हिस्से में श्रा पडे उसे जीवन पर्यन्त (किसी के लिये नहीं, किन्तु संसार के धारएा-पोषएा के लिये) निष्काम-बृद्धि से करता रहे । गीता-काल में चातुर्वणर्यवस्था जारी थी इसीलिये वतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वएर्य के विभाग के ब्रनुसार हरएक के हिस्सें में ब्रा पडते है ब्रीर ब्रठारहवे अध्याय में यह भी बतलाया गया है, कि ये भेद गुएकर्म-विभाग से निष्पन्न होते है [(गी. १८.४१-४४) । परन्तु इससे किसी को यह न समक लेना चाहिये, कि गीता के नीति-तत्त्व चातुर्वर्ण्यरूपी समाज-व्यवस्था पर ही ग्रवलम्बित है। यह बात महाभारत-कार के भी ध्यान में पूर्णतया श्रा चुकी थी, कि श्राहसादि नीति-धर्मी की व्याप्ति केवल जांतुवंशार्य के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक-समान है। इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीदि से कहा गया है, कि चातुर्वण्यं के बाहर जिन प्रनायं लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को इन सामान्य कर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये (शां. ६५. १२.-२२)। अर्थात् नीता में कही गई नीति की उपपत्ति चातुर्वणार्थ सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज-व्यवस्था पर अवलिम्बत नहीं है, किन्तु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है। गीता के नीति-वर्म का मुख्य तात्पर्य यही है, कि जो कुछ कर्तव्य-कर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और ग्रात्मीपम्य वृद्धि से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है! परन्तु, यद्यपि स्नात्मीपम्य दृष्टि का स्रौर निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक था, कि यह नीति-तत्त्व जिन कमों को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त होनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुर्वणर्य का उल्लेख किया गया है श्रीर, साथ साथ गुणकर्म-विभाग के श्रनुसार समाजव्यवस्था की सक्षेप में उपपत्ति भी)बतलाई है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, िक वह चातुर्वणयं-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है। गीताशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वएर्यव्यवस्था प्रचलित न हो श्रयवा वह किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचितत समाजव्यवस्था के श्रनुसार समाज के घारण-पोषण के जो काम अपने हिस्से में श्रा पड़ें, उन्हें लोकसंप्रह के लिये धैर्य ग्रौर उत्ताह से तथा निष्कामबुद्धि से कर्त्तव्य समस-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुआ है, न

कि केवल सुखोपभोग के लिये। कुछ लोग गीता के नीति-धर्म को केदल चातुर्वर्ण्य-मूलक समभते हैं, लेकिन उनकी यह समभ ठीक नहीं है। चाहे सनाज हिन्दुओं का हो या म्लेच्छो का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वर्ष्य-व्यवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दुसरी समाजव्यवस्था जारी हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समभकर एकबार स्वीकृत कर लें बही अपना स्व-धर्म हो जाता है। श्रीर, गीता यह कहती है कि किसी भी कारए। से इस धर्म को एन मोके पर छोड देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतिहत की दृष्टि से निन्दनीय है। यही तात्पर्य "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मा भयावह. ? र (गा. ३. ३५) इस गीता-वचन का है-ग्रर्थात् स्वधर्मपालन में यदि जॉय तो वह भी श्रेयस्कार है, परन्तु दूसरो का धर्म भयावह होता है। इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होनें बाह्मण होकर भी तत्काकीन देशका-लानुरूप क्षात्रधर्म का स्वीकार किया था ) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि ए स्नान-संघ्या और यूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर क्षात्रधर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक में कल्याए। होगा । यह बात महाराष्ट्र-इतिहास में प्रसिद्ध है । गीता का मुख्य उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा के लिये कैसी व्यवस्था होनी ेचाहिय । गीताज्ञास्त्र का तात्पर्ये यही है, कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ जाँय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतिहतरूपी म्रात्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता में वीं एत स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते है वे स्वभाव से ही लोककल्याएा-कारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पाश्चात्य श्राधिभी-निक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी भेद है, कि गीता में वींगत स्थितप्रज्ञो के मन में यह श्रभिमानवृद्धि रहती ही नहीं, कि मै लोककल्याण अपने कमी के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देह-स्वभाव ही में साम्यबुद्धि ग्रा जाती है ग्रोर इसी से लोग अपने सम्य की समाजव्यवस्था के अनुसार केवल कर्त्तव्य समक्र कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोककल्याणकारक हुन्ना करते है; न्त्रीरा श्राघुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रकार संसार को सुखमय मानकर कहा करते हैं कि इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सब लोगो को लोककल्याए। का कार्य करना चाहिये ।

कुछ सभी पाश्यात्य आधुनिक कर्मयोगी को संसार सुखमय नहीं मानते। शोपेनहर के समान संसार को दु.ख.प्रधान माननेवाले पण्डित भी वहाँ है, जो यह प्रतिपादन करते हैं, कि यथा-शक्ति लोगों के दु.ख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषों का कर्त्तव्य हैं, इसलिये संसार को न छो ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न न करते रहना

चाहिये जिससे लोगो का दुःख कम होता जावे। श्रव तो पश्चिमी देशों में दु.ख-निवारऐंक्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्य ही हो गया है। इस पन्य का गोता के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया हैं, कि "सुसाद्वहुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः" श्रयात् संसार में सुख़ की श्रपेक्षा दुःख ही अधिक है, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है—

> न जानपिदक दुःखमेकः शोचितुर्महित । अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपकमम् ॥

" जो दु:ख सार्वजिनक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ (ज्ञानी पुरुषो को) कुछ उपाय करना चाहिये " (बा.२०५, धौर३३०.१५)। इससे प्रगट होता है, कि यह तत्त्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दु. समय होने पर भी, उसमें सब लोगो को होनेवाने दु.ख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहे । परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त-पक्ष नहीं है। सांसारिक मुखो की अपेक्षा श्रात्मवृद्धि-प्रसाद ने होनेवाले मुख को ग्रधिक महत्त्व देकर, इस त्रात्स-बुद्धिप्रसादरूपी सुखका पूरा ग्रमुभव करते हुए केवल कर्सच्य समभकर ही ( अर्थात् ऐसी राजस अभिमान बुद्धि मन में न रखकर कि में लोगो का दुःख कम कहंगा) सब व्यावहारिक कमों को करने का उपदेश देनंदाले गीता के कर्मयोग की वरावरी करने के लिये, दुःखनिवारएंच्छु पश्चिमी कर्मयोग में भी स्रभी बहुत कुछ सुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्चात्य पडितो के 'मन में यह बात समाई रहतो है, कि रवय अपना या सब लोगो का सांसा-रिक मुख ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है—चाहे वह मुख के साधनो को अधिक करने से मिलें या दु.खी की कम करने से। इसी कारण से उनके ज्ञास्त्री में गीता के निष्काम-क्रमंयोग का यह उपदेश कहीं भी नही पाया जाता, कि यद्यपि ससार दुःखमय है, तथापि उसे ग्रपरिहार्य सममकर फंवल लोकसंग्रह के लिये ही ससार में कर्म करते रहना चाहिये। दोहीं कर्ममार्गी है तो सही, परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाइचात्य कर्मयोगी सुखेच्छु या दुःखनिवारएँ च्छु होते हैं -- कुछ भी कहा जाय, परन्तु वे 'इच्छुक ' श्रर्थात् 'सकाम अवश्य ही है और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करने-वाले श्रर्थात् निष्काम होते है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दो में व्यक्त करे तो यह कहां जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग सात्त्विक है और पाइचात्य कर्मयोग राजस है (देखो गीता. १८. २३,२४)।

केवल कर्त्तव्य समभ कर परमेश्वरापं एा-बुद्धि से सब कर्मों को करते रहने श्रीर उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्ति-मार्ग या कृष्यीग है, उसे ही भगावत्यमं कि गी.र. ३२.

प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पक्ष भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को घर्मसंस्था-पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी स्रोर से कुछ

मनाही नहीं थी (वेसू. क्षां. भा. ३. ३. ३२)। सन्यासमार्ग की प्रबलता का कारण यदि क्षंकराचार्य का स्मातं सम्प्रदाय ही होता, तो श्राधुनिक भागवत-सन्प्र-

}

दाय के रामातजाचार्य प्रपने गीताभाष्य में शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गौए। नहीं मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेजी से जारी था वह, जब कि भागवत-सम्प्रदाय में भी निवृत्ति-प्रधान भिन्त से पीछे हटा दिया गया है, तब ती यही कहना पड़ता है कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवस्य उप-स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को ग्रथवा सारे देश को एक ही समान लागू हो सकें। इसारे मतानसार इनमें से पहला श्रीर प्रधान कारण जैन एवं बौद शर्मों का उदय तथा प्रचार है: क्यों कि इन्हीं दोनो धर्मों ने चारो वर्णों के लिय संन्यासमार्ग का दरवाजा खोल दिया था और इंसीलिये क्षत्रियवर्ण में भी सन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्तु, यद्यपि श्रारम्भ में बुद्ध ने कर्म-रहित सन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, त्यापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धधर्म में शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यतियो को स्रकेले जंगल में जा कर एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप-कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट प्रकरण) । इतिहास-ग्रन्थो से यह वात प्रगट है, कि इसी सुधार के कारण उछोगी वौद्धधर्मीय यति लोगो के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, दिक्षण में लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि युरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाहन शक के लग भग 'छ. सात सौ वर्ष पहले जैन ग्रोर वौद्ध धर्मों के प्रवर्तको का जन्मे हुग्रा था और श्रीशंकराचार्य का जन्म शालिवाहन शक के छ सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यितयों के संघो का अपूर्व वैभव सब लोग अपनी श्रोंखो के सामने देख रहे थे, इसलिये यति-धर्म के विषय में उन लोगो में एक प्रकार की चाह तथा श्रादरबुद्धि शंकराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जैन ग्रीर बौद्ध-घर्मी का खणुडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों मे जो ब्रादरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होने नाश नहीं किया, किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया और डोइधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के लिये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी ब्रह्म-चर्यव्रत से रहते ये और सन्यास का दंड तथा गेरुग्रा वस्त्र भी धारए। करते थे: परन्तु

भ्रपन गुरु के समान इन लोगो ने भी वैदिकथर्म की स्थापना का काम श्रागे जारी रखा था। यति-संघ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियो के संघ) को देख उस समय भ्रनेक लोगों के मन में शड़का होने लगी थी, कि शांकरमत में भ्रौर बौद्धमत

में यदि कुछ अन्तर है तो व्या है। और, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शंका को दूर करने के लिये छादोग्योपनिषद् के भाष्य में आचार्य ने लिखा है, कि "बौद्ध-यितथर्स श्रीर साल्य-यितथर्म दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं; एवं हमारा संत्यासधर्म देद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिये यही सच्चा है" (छां. शां. भा. २. २३. १)। जो हो; यह निविवाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले पहल जैन और बौद्ध लोगों ने ही यित-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्धयितयों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपर्युक्त कर्म करना शुरू कर दिया था, ग्रौर, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हरा ने के लिये श्रीशंकराचार्य ने जो वैदिक यति-सद तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्म को विलकूल न त्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। ग्रनन्तर शोध्र ही इस देश पर मुसलमानो की चढ़ाइयां होने लगी; श्रीर, जब इस परक से पुराक्रमपूर्वक रक्षा करनेवाल तथा देश के धारएा-पोषएा करनेवाले क्षत्रिय राजाओं की कर्तृ त्वशक्ति का मुसलमानो के जमाने में न्हास होने लगा, तब संन्यास श्रीर कर्मयोग में से संन्यास-मार्ग ही सांसरिक लोगो को अधिकाधिक ग्राहच होने लगा होगा, क्योंकि " राम राम " जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगो. की दृष्टि में श्रेष्ठ समक्ता जाता था श्रीर श्रव तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये भी वहीं मार्ग विशव सुभीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; क्योंकि, शूद्रकमलाकर में कहे गहे विष्णुपुराण के निम्न इलोक से भी यही मालुम इाती है∙-

अपहाय निज कम कृष्ण कृष्णेति वादिनः।

ते हरेहें विणः पापाः धर्मार्थ जन्म यद्वरेः \* ॥ ^

अर्थात् "अपने (स्वधमींकत) कर्मी को छोड़ (केवल) कृष्ण कहते रहनेवाले लोग हिर के हेंथी और पापी है, क्योंकि स्वयं हिर का जन्म भी तो धर्म की रक्षा करने के लिये ही होता है। " सव पछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ है और न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग सन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव वैराग्य से सब सांसरिक कर्मों को नहीं छोडते है। और संसार में रह कर भी कर्मयोग क अनुसार अपने हिस्से के शास्त्रोक्त कर्त्तन्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते। इसलिये इन वाचिक सन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा मे होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो, जब लोग इस तरह से तृतीयप्रकृति के बन जाते है, तब आखिर धर्म का भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के लिये भी ऐसी ही स्थित कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक

अ वंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह स्ठोक हमें नहीं मिला। परन्तु उसका उपयोग कमलाकर सरीखे प्रामाणिक प्रयकार ने किया है, इससे यह निराधार भी नहीं कहा जा सकता।

वर्स के 'समूलं च विनश्यति' होने का समय ग्रा गया था। परन्तु बौद्ध . थर्म के ्हास के बाद वेदान्त के साथ ही <u>गीता के भागवतधर्म का जो पुनरुज्जीवन होन</u> लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो मका। जब कि दौलताबाद का हिन्दु राज्य नुसलमानो से नष्ट श्रुप्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सीभाग्य से भगवद्गीता को मराठी भाषा में ग्रलङकृत कर ब्रह्मविद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में ग्रति सुगम कर दिया था, श्रौर हिन्दुस्थान के श्रन्य प्रान्तो में भी इसी समय श्रनेक साधुसन्तों ने गीता के भिवत-मार्ग का उपदेश जारी कर रखा था। यवन-ब्राह्मणु-चाण्डाल इत्यादिको को एक समान ग्रौर ज्ञानमूलक गीताधर्म का जाज्वल्य उपदेश (चाहे वह धराग्य-युक्त के रूप में ही क्यो न हो ) एक ही समय चारो स्रोर लगातार जारी था, इसलिये हिन्दुधमं का पूरा न्हास होने का कोई भय नही रहा। इतना ही नहीं, विल्क उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी धमं पर भी जमने लगा। कबीर जैसे अक्त इस देश की सन्त-मण्डली में मान्य हो गये और औरंगजेब के बढे आई शहा-जादा दारा ने इसी समय श्रपनी देखरेख में उपनिषदों का फ़ारसी में भाषान्तर कराया । यदि वैदिक भिनत-धर्म ग्राध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तात्रिक श्रद्धा के ही श्राधार पर स्थापित हुया होता, तो इस बात का सन्देह है कि उसमें: यह 'विलक्षए सामर्थ्य रह सकता या नहीं। परन्तु भागवतधर्म का यह ग्राधनिक पुनरजीवन मुसलमानों के ही जमान में हुग्रा है, अतएव यह भी अनेकांशों में केवल भिनत-विषयक अर्थात् एक-देशीय हो गया है, और मूल भागवत-धर्म के कर्मयोग का जो स्वतन्त्र महत्त्व एक बार घट गया था वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुन्ना । फलतः इस समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, पण्डित हुन्नीर त्राचार्य लोग भी यह कहने लगे, कि कर्मयोग भिक्तमार्ग का श्रड्य या साधन है, जैसा पहले सन्यासमार्गीय लोग कहा करते थे, कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का ग्रद्धग या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वसाधारण मत या समक्र के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासख्वामी ने अपने 'दासदोध' ग्रन्थ में विवेचन किया है। कर्ममार्ग के सच्चे और वास्तविक महत्त्व का वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठि भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस ग्रन्य को, विशेषतः उत्तरार्घ को, ग्रावश्य पढ़ लेना चाहिये । शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थरामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था; ग्रौर, मरहठो के जमाने में जब कर्मयोग के तत्वों को सममाने तथा उनके प्रचार करने की ग्रावश्यकता मालूम होने लगी, तब शाण्डित्यसूत्री तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्या-त्मक भाषान्तर होने लगा, एवं 'बखर' नामक ऐतिहासिक लेखो के रूप में

<sup>\*</sup> हिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा, कि वे अवसमर्थ रामदासस्वामी। कृत इस 'दासबोध ' नामक मराठी ग्रंथ के उपदेशामृत से बंचित नहीं रह सकते, क्योंकि इसका ग्रुद्ध,सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है। यह दिन्दी ग्रंथ चित्रशाला प्रेस, पृना से भिल सकता है।

- उसका अध्ययन शुरू हो गया । ये भाषान्तर नजीर के पुस्तकालय में आज तक रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-कम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एक-पक्षीय और संकुचित टीकाओं का महत्त्व घट जाता और काल-मान के अनुसार एक बार फिर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में आ जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह पुनग्ज्जीवन बहुत दिनो तक नही ठहर सका।

। हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नही है । ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों की मालूम हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य है वह सन्यास-धर्म के उस दबदने से भी बिलकुल नब्द नहीं होने पाया, कि जो <u>मध्यकाल में</u> दैववशात् हो गया है। तीसरे प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि धर्म ज्ञब्द का धात्वर्थ "बारणाद्धर्मः" है श्रोर सामान्यतः उसके थे दो भेद होते है—एक "पारलोकिक" श्रोर दूसरा " व्यावहारिक, " प्रथवा " मोक्षधर्म " और " नीतिधर्म " । चाहे वैदिक धर्म को लीजिये, बौद्धधर्म को लीजिये श्रथवा ईसाई धर्म को लीजिये; सब का मुख्य हेतु यही है कि <u>जगत का धारण-</u>पोषण हो श्रीर म<u>नष्य को श्रन्त</u> में सरदित मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोक्षधर्म के साथ ही साथ व्यावहा-रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यही नही बिल्क 'यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचिन काल में यह भेद ही नही किया जाता था कि 'मोक्षधर्म ग्रीर व्यावहारिक धर्म भिन्न हि; ' क्योकि उस समय सब लोगों को यही धारएगं थी कि परलोक में सग्दित मिलने के लिये इस लोक में भी हमारा श्राचरएं शुद्ध ही होना चाहिये । वे लोग गीता के कथनानु-सार यही मानते थे, कि पारलाकिक तथा सांसारिक कल्याएं की जड़ भी एक हो है। परन्तु श्राधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर श्राजकल पश्चिमी देशो में यह घारणा स्थिर न रह सकी, श्रीर इस बात का विचार होने लगा कि मोक्षधम-रहित नीति की, अर्थात् जिन नियमो से जगत् का धारएा-पोषएा हुम्रा करता है उन नियमों की, उपपत्ति वतलाई जा सकती है या नही; और फलतः केवल ग्राधि-भौतिक अर्थात् दृश्य या व्यक्त श्रीधार पर ही समाजवारएाशास्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रक्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यक्त अर्थ ही प्रगट होता है न। ग्राम का पेड़ या गुलाव का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तु है सही; परन्तु 'पेड़ं ' सामान्य शब्द किसी भी दृश्य ग्रथवा व्यक्त वस्तु को नहीं विखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है । इससे यही 'सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्त-सम्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले कुछ न कुछ व्यक्त वस्तु ग्राँखों के सामने ग्रवश्य, होनी चाहिये; परन्तु इसे भी

निञ्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त हो कुछ, ग्रन्तिम ग्रवस्था नहीं है, ग्रीर बिना अध्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कदम आगे बढ़ा नकते हैं, और न एक वास्य ही पूरा कर सकते हैं ' पूर्ति अवस्था में, अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्य-इप परझहा की अव्यक्त फल्पना को नीतिशास्त्र का आधार युदि न मार्ने, ती भी उसके स्थान में " सर्व मानवजाति "को ग्रथित् ग्राँखो से न दिखनेवाली ग्रतएव ग्रव्यक्त वस्तु को ही ग्रन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। ग्राधि-भौतिक पण्डितों का कथन है कि "सर्व मानवजाति" में पूर्व की तथा भविष्यत की पीढियों का समावेश कर देने से अमृतत्त्व-विषयक मनुष्य की स्वासाविक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; ग्रीर ग्रद तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस (मानवजातिकपी ) बड़े देवता की प्रेमपूर्वक ब्रनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में श्रपनी समस्त ब्रायु को विता देना, तथा उसके लिये प्रपने सद स्वार्थों को तिलाञ्जलि दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इस ससार में परम कलंब्य है। न्फ्रेंच पण्डित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार यहो है, श्रीर इसी धर्म को श्रपने ग्रन्थ में उसने "सकल मानवजाति-धर्म" या संक्षेत्र में "मातवधर्म "कहा है \*। ब्राधुनिक जर्मन पण्डित निट्शे का भी यही हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि उन्नीसवी सदी में "परमेश्वर मर गया है " ग्रौर ग्रध्यात्मशास्त्र थोथा भगड़ा है। इतना होने पर भी उसने अपने सभी प्रन्थों में ब्राधिभौतिक दृष्टि से कर्म-विपाक तथा पुनर्जन्म को मंजूर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये, जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जो सके, ग्रौर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होती चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में ऐसे मनुष्य-प्राणी पैदा हों जिनको सब मनोवृत्तियाँ ग्रत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्या में पहुँच जावे-बस, इस ससार में मनुष्यमात्र का परमकर्तव्य श्रीर परमसाध्य वही है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें भी कर्म-अक-में का विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य ग्रवश्य मानना पड़ता है-ग्रौर वह साध्य एक प्रकार से ' ग्रब्यक्त ' ही होता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि - ग्राधिभौतिक नीतिशास्त्रज्ञों के ये दो ध्यय है-(१) सब मानवजातिरूप महादेव की उपासना करके सब मनुष्यो का हित करना चाहिय, ग्रीर (२) ऐसा कर्म करना चाहिये, कि जिससे मविष्यत् में श्रत्यन्त पूर्णावस्था में पहुँचा हुन्ना मनुष्य-प्राणी उत्प-न्न हो सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश किया जाता है उनकी वृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही बने रहते हैं। कोन्ट अयवा निट्शें का यह उपदेश ईमाई-धर्म सरीले तत्त्वज्ञानरहित केवलअवाधिदैवत भिक्तमार्ग का विरोधी भले

<sup>\*</sup> क्रोन्ट ने अपने धमें का Religion of Humanit नाम रखा है। उसका निस्तृत निवेचन क्रोन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans in four Vols) नामक ग्रन्थ में किया गया है। इस ग्रन्थ में इस बात की उत्तम चर्चा की गई है कि केवल आधिमानिक दृष्टि ने मी नमाज-धारणा किस तरह की जा सकती है।

ही हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शास्त्र का ग्रथवा नीतिशास्त्र का परम घ्येय ग्रध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैनयज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की पूर्णावस्था की नीव पर स्थापित हुग्रा है, उसके पेट में सब ग्राविमौतिक माघ्यो , का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की श्रारांका नहीं हो सकती, कि प्रध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म उक्त उपदेश से क्षीण हो जावेगा। श्रव प्रक्त यह है, कि यदि ग्रन्यक्त उपदेश को ही परम साध्य मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्यो माना जायँ ? अर्थात् वह मर्यादित या संकुचित क्यो कर दिया जायें ? पूर्णावस्था को ही जब परम-साध्य मानना है, तो उसमें ऐसे श्राधिभौतिक साध्य की अपेक्षा, जो जानवर और मनुष्य दोनों के लिये समान हो, श्रिधिकता ही क्या है! इन प्रश्नों का उत्तर देते समय श्रध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक ग्रेनिर्वाच्य परम तत्त्व की ही शरण में ग्राख़िर जाना पड़ता है। ग्रवीचीन काल में ग्राधिभौतिक शास्त्रो की अश्रुतपूर्व उन्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दृश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूर्व-काल की श्रपेक्षा सैकड़ो गुना ग्रधिक बढ गया है; श्रौर, यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है, कि "जैसे को तैसा" इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस ग्राधि-भौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नयं पाञ्चात्य राष्ट्रो के सामने, टिकना ग्रसम्भव है। परन्तु श्राधभौतिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यों न हो जावें, यह अवश्य ही कहना होगा, कि जगत् के मूलतत्त्व को समभ लेने की मनुष्य-मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल श्राधिभौतिकवाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकती। केवल व्यक्त सृष्टि के ज्ञान से सब बातो का निर्वाह नहीं हो सकता, इस-लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि की जड़ में कुछ प्रत्यक्त तत्त्व ग्रवश्य ही होगा। परन्तु उनका यह कहना , है, कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समक्ष लेना सम्भव नहीं है, इसलिये इसके श्राधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती। जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्त-सृष्टि-तत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है; तथापि उसका यह भत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी ग्रगम्य तत्त्व के ग्राधार पर बतलाई: जानी चाहिये। शोपेनहर इससे भी आगे बट कर प्रतिपादन करता है, कि यह श्रगम्य तत्त्वं वासना-स्वरूपी है; ग्रौर, नीतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रंग्रेज् ग्रन्थकार ग्रीन का मत है, कि यही सृष्ट-तत्त्व श्रात्मा के रूप में श्रृंशतः मनुष्य के शरीर मूं श्रादुर्भूत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि "ममैवाँशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। " हमारे उपनिषत्कारो का यही सिद्धान्त है, कि जगत् का श्राधारभूत यह श्रव्यक्त-तत्त्व नित्य है, एक है, श्रमृत है, स्वतन्त्र है, श्रात्मरूपी है— बस; इससे ग्रधिक इसके विषय में ग्रौर कुछ वहीं कहा जा सकता । ग्रौर इस बात में सन्देह है, कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढेगी या नहीं; क्योकि जगत् का आधारभूत ग्रव्यक्त तस्व इिन्द्रयो से ग्रगोचर ग्रर्थात्

निर्गुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु या किया दिखानेवाले किसी भी उन्द त्तन्त ह इतात्व उत्तन्त वर्षान पुरत्त पर्यु पर प्रवास पर्यास स्वास पर्यास स्वास पर्यास स्वास स्वास स्वास स्वास ते नहीं हो सकता और इसीलिये उसे 'श्रज्ञेय' कहते हैं। परन्तु अव्यक्त सृष्टि तत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से श्रिधिक न भी वतलाया जा सके, और इसिलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख् पड़े, तथापि वही मानवी ज्ञान का सर्वस्व है और इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के प्राधार से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालूम हो जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी श्रड़चन नहीं हो सकती । दुश्य-सृष्टि के हजारो व्यवहार किस पद्धित से चलाये जावे-उदाहर-एगर्थ, व्यापार कैसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी श्रोषि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिको को दूरी को कैसे जानना चाहिये--इसे भलीभाति समझने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्य-सृध्टि के ज्ञान की ही ग्रावश्यकता हुग्रा करेगी; इसमें कुछ सन्देह भी नहीं, कि इन सब लौकिक व्यवहारों को ग्रधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामक्ष्पात्मक ग्राधिभौतिक ज्ञास्त्रो का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। ग़ीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यातम-दृष्टि से मनुष्य की परम अंष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्एाय कर दिया जावे, कि कर्म-श्रकर्मरूप नीतिधर्म का मूलतत्त्व क्या है। इनमे से पहले यानी श्राध्या-त्मिक परमसाध्य ( सोक्ष ) के बारे में श्राधिभौतिक पन्य उदासीन भले ही रहे, परन्तु दूसरे विषय का अर्थात् केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वो का निर्णय करने के लिये भी श्राधिभौतिक पक्ष श्रसमर्थ है। श्रौर, पिछले प्रकरणो में हम बतला चुके हैं, कि प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता नीतिधर्म की नित्यता तथा अमृतस्य प्राप्त कर लेने की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयो का निर्ण्य ग्राधिभौतिक पन्थ से नही हो सकता-इसके लिये ग्राख़िर हमें ग्रात्म-ग्रनात्म-विचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु आध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता। जगत् के ब्राघारभूत ब्रमृतस्व की नित्य उपासना करने से, और अपरोक्षानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने पर उसके शील स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; इमिलये इसवात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावस्था के विषय में भी ग्रध्यात्मशास्त्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल प्राधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता। क्योंकि यह वात पहले भी विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुस्रों का उद्देश या साध्य है, उससे ज्ञातवान् मनुष्य की बुद्धि का कभी पूरा समाधान हो नही सकता। सुख-दु:ख श्रनित्य है तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारलोकिक धर्म तथा नीति-धर्म दोनो का प्रतिपादन जगद् के ब्राधार-भूत नित्य तथा ब्रमृत तत्त्व के ब्राधार से ही किया गया है इस-

लिय यह परमाविध का गीताधर्म, उस ग्राधिभौतिक ज्ञास्त्र से कभी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कमों का विचार सिफं इस वृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेंणी का जानवर है। यही कारण है कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा श्रभय हो गया है श्रीर स्वयं भगवान् ने ही उसमे ऐसा सुप्रवंध कर रखा है, कि हिन्दुश्रो को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, ग्रन्य या मत की श्रीर मुंह ताकने की श्रावश्यकता नहीं पडती। जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब याज्ञवल्य ने राजा जनक से कहा है, कि "श्रभय वै प्राप्तोऽसि"—श्रब तू श्रभय हों गया (वृ.४. २.४); यही बात इस गीता धर्म के ज्ञान के लिये श्रनेक श्रथीं में श्रक्षरज्ञः कही जा सकती है।

गोता-धर्म कैसा है ? वह सर्वतोपरी निर्भय ग्रीर व्यापक है; वह सम ह - अर्थात् वर्एा, जाति, देश या किसी अन्य भेदो के ऋगड़ में नहीं पडता, किन्तु सब लोगों को एकही मापतौल से समान सद्गति देता है; वह अन्य सब धर्में। के विषय में यथोचित सिहण्णुता दिखलाता है; वह ज्ञान, भिक्त, श्रौर कर्म-युक्त है; श्रौर श्रीधक क्या कहें, वह सनातन-वैदिक-धर्मवृक्ष का श्रत्यन्त मध्र तथा अमृत-फल है। वैदिक धर्म मे पहले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञों का श्रृंथीत केवल कर्म-काण्ड का ही अधिक महात्म्य था; परन्तु फिर उपनिपदों के जान से यह केवल कर्मकाण्ड-प्रधान श्रीत धर्म गौएा माना जाने लगा ग्रौर उसी समय साख्यशास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुन्ना। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनो को श्रगम्य था इसका सुकाब भी कर्म-सन्यास की श्रोर ही विशेष रहा करता था, इसलिये केवल श्रीपनिषदिक धर्म से श्रथवा दोनो की स्मार्त-एकवाक्यतता से भी सर्व-साधारएा लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था। श्रतएव उपनिर्शदो के केवल वुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुहच का सयोग करके,कर्म-काण्ड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन की निमित्त करके गीता-धर्म सब् लोगों को मुक्तकण्ठ से यही कहता है, कि "तुम अपनी अपनी योग्यता के अतुसार श्रपने श्रपने सासारिक कर्त्तव्यो का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से, ब्रात्मीपम्य दृष्टि से, तथा उत्साह से यावज्जीवन करते रहो; ब्रौर, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिण्डब्रह्मांड में तथा समस्त प्राणियो में एकत्व से व्याप्त है-इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा पारलौकिक कल्याए। है। इससे कर्म, बुद्धि (ज्ञान) श्रौर प्रेम (भिवत) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, श्रीर, संब श्रायु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले श्रकेले गीता-्धर्म में सकल वैदिक-धर्म का सारांश श्रा जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केवल कर्तव्य समभ करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवाले सैकड़ो महात्मा और कर्ता या वीर पुरुष जब इस पवित्र भारत-भूमि, की श्रलंकृत किया करते. ये, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर, न केवल ज्ञान के बरन ऐस्वयं के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा कि जबसे दोनों

लोगों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावस्या का श्रारम्भ हुआ है। इसिलये ईश्वर से आशापूर्वक श्रन्तिम प्रार्थना यही है कि भिक्त का, ब्रह्मज्ञान का और कर्तृत्वशिक्त का यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस-देश में फिर भी उत्पन्न हों। और, अन्त में उदार पाठको से निम्न मन्त्र-हारा (ऋ. १०० १९१.४) यह विनंती करके गीता का रहस्य-निवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस प्रन्थ में कही श्रम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे सम-दृष्टि से नुधार लिजिये—

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः भूभे समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसेहासित ॥ यथां वः सुसहासित ॥ \*

\* यह मंत्र ऋग्वेट सहिता के अंत में आया है। यश-मंडप में एकतित लोगों का लक्ष्य करके यह कहा गया है। अर्थ—"तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एक समान हो और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा, अर्थात् संघगिक्त की दृढता होगी।" असित=अस्ति, यह वैदिक रूम है। 'यथा वः मुसहासित ' इसकी द्विरुक्ति यथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है।

तत्सद्बह्मार्पणमस्तु ।

# परिशिष्ट-प्रकरण ।



## गीता की वहिरङ्गपरीक्षा '

अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेष्जेपद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः •॥ स्मृति ।

पि छले प्रकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है. कि जब भार-तीय युद्ध में होनेवाले कुलक्षय श्रीर जातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहल भ्रॉलो के सामने उपस्थित हुआ, तब श्रर्जुन श्रपने क्षात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था, और उस समय उसको ठीक मार्गपर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्त्र के आधार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्मयोग ही ऋधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में बुद्धि ही की प्रधा-नता है, इसलिये बह्मात्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वरभक्ति से अपने बुद्धि को साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी वात की ग्रावश्यकता नहीं है; ग्रीर, इस प्रकार उपदेश करक, भगवान् ने ग्रजुन को गुद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। प्रव "गीता की भारत में सिम्मलित करने का कोई प्रयोजन नहीं" इत्यादि जो शंकाएँ इस भ्रम से उत्पन्न हुई है, कि गीता ग्रन्थ केवल वेदान्तिविषयक और निवृति-प्रधान है, उनका निवारए। भी आप ही आप हो जाता है। क्योंकि, कर्एंपर्वं में सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया हैं, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी भ्रावश्यक था। श्रीर, यदि कान्य की दृष्टि से देखा जाये, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्योन्य प्रसड्ग देख पडेते हैं उन सब का मूल

<sup>\* &</sup>quot;किसी मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त मंत्र की) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है" — यह किसी न किसी स्मृति ग्रंथ का वचन है: परन्तु माल्स नहीं कि किस ग्रंथ का है। हाँ, उसका मूल आर्षेयत्राह्मण (आर्षेय. १) श्रुति-ग्रंथ में पाया जाता है; वह यह है:—यो हवा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतत्राह्मणेन मंत्रेण याजयित वाऽ व्याप-यित वा स्थाणुं वच्छीति गर्त वा प्रतिपद्यते।" अर्थात् ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के जो वहिरंग हैं उनके विना मंत्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गीता सरीखे ग्रंथ के लिए भी लगाया जा सकता है।

तत्त्व कहीं न कहीं बतलाना श्रावश्यक था, इसलिये उसे भगविद्गता में बतलाकर व्यावह।रिक धर्म-श्रधमं के श्रथवा कार्य-श्रकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति गीता ही में की है। वनयर्व के ब्राह्मण्-व्याघ-संवाद में व्याध ने वेदान्त के श्राघार पर इस बात का विवेचन किया है, कि मै मांस बेचने का रोजगार क्यों करता हूँ, " ग्रौर, शांतिपर्व के तुलावार-जाजिल-संवाद में भी, उसी तरह, तुलाधार ने ग्रपते वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१५ ग्रौर ज्ञा. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार र्थ्राहसा, सत्य आदि विषयो का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है, तथापि वह भी एकदेशीय ग्रर्थात् उन विशिष्ट विषयों के लिये हो है, इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन भगवान् श्रीकृष्ण ग्रौर पाडवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिये व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभवी के चरित्रों को आदर्श मान कर मनुष्य उस प्रकार श्राचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जायें कि ससार नि सार है और कभी न कभी सन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा-वतः ये प्रक्त उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाडवीं को इतनी सफट में पड़ने का कारण ही क्या था? ग्रीर, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेतु मान भी लिया जाय न्तो लोकसंग्रहार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम करके ( मर्था. श्रा. ६२-५२) एक लाख क्लोको के बृहत ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन ही स्या था ? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ठ हल नहीं हो सकते, कि वर्णाश्रम-कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किय जाते है; क्यों कि चाहे जो कहा जाय, स्वथमांचरण अथवा जगत् के अन्य सब व्यवहार तो संन्यास-दृष्टि से गीए। ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महान् पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के श्राचरण पर "मूले कुठारः" न्याय ने होनेवाले श्राक्षेप को हटा कर, उक्त ग्रंथ में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक यह बत-लाना श्रावश्यक था, कि ससार के सब काम करना चाहिये श्रथवा नहीं; श्रीर यदि कहा जायेँ कि करना चाहिये, ती प्रत्येक यनुष्य की अपना अपना कर्म ससार में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कर्म उसकी मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में बाधा न डाल सके । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाख्यानी में उक्त बातो का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने से उन उपागो के सदृश यह विवेचन भी गौण ही माना गया होता। इसी प्रकार बनपर्व श्रयवा ज्ञातिपर्व के श्रनेक विषयो की लिचड़ी में यदि गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व ग्रववय घट गया होता। प्तएव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर महाभारत का प्रधान कार्य--भारतीय पुर--ग्रारम होने के ठीक मोके पर ही, उस कार्य पर ऐसे आपेक्ष किये गर्य हं

जो नीतिधर्म की दृष्टि से श्रपरिहार्य देख पड़ते है, ग्रौर वहीं यह कर्म-ग्रकर्म विवेचन का स्वतन्त्र शास्त्र उपपत्ति-सहित बतलाया गया है । साराश, पढ़नेवाले कुछ देर के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णजी ने युध्द के श्रारम्भ में ही श्रर्जुन को गीता सुनाई है, ग्रौर यदि वे इसी वृद्धि से विचार करें कि महाभारत में, धर्म-श्रथमं का निरूपए। करने के लिये रचा गया यह एक श्रार्थ- महाकाव्य हैं, तो भी यही देख पड़ेगा कि गीता के लियं महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है, वहीं गीता का महत्त्व प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी ग्रत्यन्त उचित है। जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हे और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है, तब ऐसे प्रक्नों का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पडता, कि " रए।भूमी पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या आवश्यकता थी ? कद।चित् किसी ने इस ग्रन्थ की महाभारत में पिछे से घुसेड दिया होगा ! श्रथ्वा, भगवद्गीता में दस ही इलोक मुख्य है या सो?" क्यों कि श्रन्य प्रकरणों से भी यही देख पडता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म-निरूपणार्थं 'भारत 'का 'महत्भारत 'करने के लिये अमुक विषय महाभारत में श्रमुक कारण से श्रमुक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब महाभारतकार इस बात की परवा नहीं करते, कि उस विषय के निरूपए में कितना स्थान लग जायगा। तयापि गीता की बहिरङगपरीक्षा के संम्बन्ध में जो और दलीलें पेश की जाती है उन 'पर भी ग्रव प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जांच करना श्रावश्यक है; इसलिये उनमें से (१) गीता ग्रार महाभारत ,(२) गीता ग्रार उपनिषद्, (३) गीता श्रीर ब्रह्मसूत्र,(४) भागवतधर्म का उदय श्रीर गीता,(५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता ग्रीर बौद्धग्रन्थ, (७) गीता ग्रीर ईसाइयो की बाईबल--इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागो में कमानुसार किया गया ह। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काच्य की दृष्टि से श्रर्यात् व्यावहारिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपित-षद् ग्रादि ग्रन्थो का विवेचन वहिरङ्गपरीक्षक किया करते हैं, इसलिये ग्रब उक्त प्रश्नों का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेंगे।

#### भाग १--गीता और महाभारत।

जपर यह अनुमान किया, गया है, कि श्रीकृष्णुणी सरीखे माहात्मात्री के चिरत्रों का नैतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, जित कारणों से, जित स्थान में रखी गई है; और गीता महाभारत का ही एक भाग होना चाहिये। वही अनुमान इन दोनों ग्रन्थों की रचना की तुलना करने से श्रधिक दृढ़ हो जाता है! परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनो ग्रन्थों के वर्तमान स्वरूप का कुछ दिचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। श्रपने गीता-माध्य के श्राराभ में श्रीमच्छडकराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीना

ग्रथ में सात सौ क्लोक है। ग्रौर, वर्तमान समय की सब पोथियों में भी उतने ही क्लोक पाये जाते हैं। इस सात सौ क्लोकों में से १ क्लोक घृतराष्ट्र का है, ४० संजय के, ८० ग्रर्जुन के ग्रौर ५७५ भगवान के हैं। बंबई में गए।पत कृष्णाजी के छापलाने में मुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्मपर्व में विए।त गीता के ग्राटारह ग्रध्यायों के बाद जो ग्रध्याय ग्रारंम्भ होता है, उसके (ग्रार्शात् भीष्मपर्व के तेंता-लीसवे ग्रध्याय के) ग्रारंम्भ में साढे पाँच क्लोको में गीता-महात्म्य का वर्ष्मन किया गया है ग्रीर उसमें कहा है:-

षट्शतानि सार्विशानि श्लोकाना प्राह केशवः । अर्जुनः सतपञ्चाशत् सप्तषष्टि तु संजयः । घृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥

श्रर्यात् "गीता में केशव के ६२०, ग्रर्जुन के ५७, सञ्जय के ६७ श्रीर धृतराष्ट्र का १, इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ क्लोक है।" मद्रास इलाखें में जो पाठ प्रचलित है उसके अनुसार कृष्णाचार्य-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये क्लोक पाये जाते है; परून्तु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-टीकाकार नीलकंठ ने तो इनके विषय में प्रवह लिखा है, कि इन ५१/२ क्लोको को "गौडे न पठचन्ते "। स्रतएव प्रतीत होता है कि ये प्रक्षिप्त है । परन्तु, यद्यपि इन्हे प्रक्षिप्त मान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४५ इलोक (ग्रर्थात् वर्तमान पोथियो में जो ७०० इलोक है उनसे ४५ इलोक ग्रधिक) किसे और कव मिले। महाभारत वडा भारी ग्रन्थ है, इसलिये संभव है, कि इसमें समय समय पर ब्रन्य क्लोक जोड़ दिये गये हो तथा कुछ निकाल डाले गये हो। परन्तु यह वात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती। गीता-ग्रन्य सदैव पठनीय होने क कारण वेदों के सदृश पूरी गीता को कण्ठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, और ब्रव तक भी कुछ है। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पीटा-न्तर नहीं है, और जो कुछ भिन्न पाठ है वे सब टीकाकारो को मालूम है। इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-ग्रन्थ में बराबर ७०० क्लोक रखें गये हैं, कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। श्रब प्रक्त यह है, कि बंबई तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियो ही में ४५ क्लोक-और, वे भी सब भगवान् ही के-ज्यादा कहाँ से आगये ? सञ्जय और अर्जुन के क्लोको का जोड़, वर्तमान प्रतियो में ग्रौर इस गएना में, समान ग्रर्थात् १२४ है; ग्रौर ग्यारहवें भ्रध्या-य के " पत्रयामि देवान्०" (११. १५-३१) ब्रादि १६ क्लोकों के साथ, मत-भेद के कारए सम्भव है, कि अन्य दस क्लोक भी सञ्जय के माने जावे; इसलिये कहा जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय और अर्जुन के क्लोकों का जोड़ समान ही है, तथापि प्रत्येक इलोको को प्यक पृथक् गिनने में कुछ फर्क हो गया होगा । परन्तु इन बान का कुछ पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियो में भगवान् के जो ५७५

क्लोक है, उनके बदले ६२० (ग्रर्थात् ४५ ग्रधिक) कहाँ से ग्रा गये। यदि यह कहते हैं, कि गीता का 'स्तोत्र' या 'ध्यान' या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होंगा, तो देखते है, कि वम्बई में मुद्रित महाभारत की पोथी में वह प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथीवाली गीता में भी सात सी क्लोक ही है। अतएव, वर्तमान सात सी क्लोकों की गीता ही को प्रमाण <u>मानने के सिवा प्रत्य मार्ग नहीं है ।</u> यह हुई गीता की बात । परन्तु, जब महाभारत की ग्रोर देखते है, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध कुछ भी नही है। स्वयं भारत ही में यह कहा है, कि महाभारत-संहिता की संख्या एक लाख है। परन्तु राववहादुर , चितामिएराव वैद्य ने महाभारत के श्रयनं टीका-ग्रन्थ में स्पष्ट करके वतलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोथियों में उतने क्लोक नहीं मिलते; श्रौर भिन्न भिन्न पर्वों के अध्यायों की संख्या भी भारत के आरम्भ में दी गई अनुक्रमिएका के अनुसार नहीं है। ऐसी श्रवस्था में, गीता श्रीर महाभारत की तुलना करने के लिये इन ग्रन्थों की किसी न किसी विशेष पोयी का ओधार लिये विना काम नहीं चल सकता; श्रतएव श्रीमच्छ्रङराचार्यं ने जिस सात सौ क्लोकीवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को श्रीर कलकले के बावू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पीयी की प्रमाण मान कर हमने इन दोनों प्रन्थों की तुलना की है; ध्रीर हमारे इस प्रन्थ में उद्धत महाभारत के श्लोकों का स्थान-निर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महा-भारत के अनुसार ही किया गया है। इन क्लोको को बन्बई कियोयी में अथवा महास के पाठकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो; श्रीर यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिले, तो कुछ आगे पीछे ढूंढ़ने से वे भिल जायेंगे।

सात सी इलोकों की गीता और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ना है, कि भगवदगीता महाभारत
ही का एक भाग है; और इस बात का उल्लेख स्वृयं महाभारत में ही कई स्थानों में
पाया जाता है। पहला उल्लेख भादिपर्व के आरंभ में दूसरे अध्याय में दी गई अन्,
कर्माणका में किया गया है। पर्व-वर्णन में पहले यह कहा है—"पूर्वीक्तं भगवद्गीता
पर्व भीष्मवधस्ततः" (मभा आ २ ६९); और फिर अठारह पर्वो के अध्यायों और
इलोको की संख्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट
उख्लेख इस प्रकार किया गया है:—

कश्मल यत्र पार्थस्य वामुदेवो महामतिः । भोहजं नाशयामास हेतुभिमाक्षदिशिभिः ॥ 🗸

(मभा ग्रा. २. २४७ )

श्रर्थात् "जिसमें मोक्षगर्भ कारण बतलाक्र वासुदेव ने श्रर्जुन के मन का मोहज कदमल दूर कर दिया।" इसी प्रकार आदिपर्व (१.१७९) के पहल श्रद्याय में, प्रत्येक क्लोक के ब्रारम्भ में "यदाश्रीषं " कहकर, जब घृतराष्ट्र ने बतलाया है, कि दुर्योधन प्रभृति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती गई, तब यह वर्णन है कि " ज्योंही सुना कि ब्रर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा हो गई। " श्रादिपर्व के इन तीन उल्लेखों के बाद शातिपर्व के श्रन्त में नारायणीय धर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उल्लेख करना पड़ा हैं। नारायणीय, सात्वत, ऐकान्तिक, और भागवत-ये चारो नाम समानार्थक है। नारायणीयो-पाल्यान ( शा. ३३३-३५१ ) में उस भिक्तप्रधान प्रवृत्ति-मार्गं के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि ग्रथवा भगवान् ने स्वेतहीप । में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तत्त्व का वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भिवत करके इस जगत् के सब व्यवहार स्वधर्मानुसार करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है; और, यह भी बतला दिया गया है कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी संन्यास-मार्ग की श्रपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है। इस नारायणीय धर्म की परंपरा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात् नारायण से नारद को प्राप्त हुन्ना है श्रौर यही धर्म "कथितो हरिगीतासु समास-विधिकल्पतः " ( मभा शां ३४६. १० ) हरिगीता अथवा भगवद्गीता में बतलाया गया है। इसी अकार आगे चलकर ३४८ वे अध्वाय के ८ वें इलोक में यह बतलाया गया है कि ---

> समुपोढेप्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोर्मृधे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

ण्कीरव और पाण्डवो के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवान् ने ऐकान्तिक मयवा नारायएा-धमं की इन विधियों का उपवेश किया था; और, सब युगों में स्थित नारायएा-धमं की परम्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धमं का और यितयों के धमं अर्थात् संन्यास-धमं का वर्णन 'हरिगीता' में किया गया है (मभाः शांः ३४८. ५३)। आदिपवं और शान्तिपवं में किये गये इन छः उल्लेखों के श्रितिरिक्त, श्रश्वमेधपवं के अनुगीतापवं में भी और एक बार भगवव्गीता का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया, श्रीर एक दिन श्रीकृष्ण तथा अर्जुन एकत्र बैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा "यहां श्रव मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; " इस पर श्रजुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुक्तें जो उपवेश किया या वह में भूल गया, इसलिये वह मुक्तें फिर से बतलाइये (श्रश्वः १६)। तब इस बिनती के श्रनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन की श्रनुगीता सुनाई। इस श्रनुगीता के श्रारम्भ ही में भगवान् ने कहा है — "दुर्भाग्य—

वश तू इस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुम्मे युद्ध के आरम्भ में बतलाया था। उस उपदेश को फिर से वैसा ही बतलाना अब मेरे लिये भी असम्भव है; 'इसलिये उसके बदले तुम्मे कुछ अन्य बातें बतलाता हूँ" (मभा अश्व अनुगीता १६ ९-१३)। यह बात घ्यान देने योग्य है, कि अनुगीता में विंएत कुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही है। अनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत में भगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख ही गया है। अर्थात् अन्तर्गत प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है।

परन्तु सन्देह की गति निरंकुश रहती है, इसिलये उपर्युक्त सात निर्देशो से भी कई लोगों का समायान नहीं होता। वे कहते है कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके मन में यह शंका ज्यों की त्यों रह शाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा महीं। पहले तो यह शंका केवल इसी समभ से उपस्थित हुई है, कि गीता-ग्रन्थ-ब्रह्मज्ञान-प्रधान है। परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक वतला दिया है, कि यह समभ ठीक नहीं; अतएव यथार्थ में देला जायें, तो अब इस शंका के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलिम्बत न रहते हुए, हम बतलाना चाहते हैं, कि श्रन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की श्रययार्थता सिंह ही सकती है। जब दो ग्रन्थों के विषय में यह शंका की जाती है, कि वे दोनो एक ही प्रन्थकार के है या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गए। पहले इन दोनों बातों-शब्द साहदय और अर्थसाहदय-का विचार किया करते है। शब्दसादृश्य में केवल षाव्दी ही का समावेश नहीं होता, किन्तु 'उसमें भाषा-रचन। का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भाषा ग्रीर महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, महाभारत-ग्रन्थ बहुत चढ़ा और विस्तीएं है इसलिये उसमें मौके भौके पर भाषा की रचना भी भिन्न ए भिन्न रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्णपर्व में कुर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना श्रन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न है। श्रतएव यह निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है, कि गीता श्रीर महाभारत की भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोक-चासी काशीन।थपन्त तैलंग के मत से सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता की भाषा तथा छन्द रचना मार्ष मथवा प्राचीन है। उदाहरणार्थ, काशीनाथपन्त न यह बतलाया है कि, श्रन्त (गी. २. १६ ), भाषा (गी. २. ५४), ब्रह्म ( = प्रकृति,

\* स्वर्गीय काशीनाय त्र्यंत्रक तैलंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद मेक्समूलर साहत द्वारा संपादित प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Series, Vol. VIII) में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो उक्षेख हैं, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हैं।

गी. १४. ३), योग (= कर्मयोग), पादपूरक श्रव्यय ेह ' (गी. २:९) श्रादि झन्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द े कालिदास प्रभृति के काव्यो में नहीं पाये जाते । और पाठभेद ही से क्यों न हो, परन्तु गीता के ११. ३५ इलोक में 'नमस्कृत्वा' यह श्रमाणिनीय शब्द रखा गया है, तथा गी. ११. ४८ में 'शक्य छहं' इस प्रकार अपाणिनीय सिंघ भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामहं स्कदः' (गी. १०, २४) में जो 'सेनानीनां' पट्ठी कारक है वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं है। आर्थ वृत्त-रचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह प्रतीत होता है, कि ग्यारहवे ग्रध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ११. १५-५०) छत्तीस क्लोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छन्द-रचना की श्रार्ष कहा है। इन इलोको के प्रत्येक चरण में ग्यारह, अक्षर है, परन्तु गणों का कोई नियम नहीं है; एक इंद्रवजरा है तो दूसरा उपेंद्रवजरा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी श्रन्य प्रकार का । इस तरह उदत छत्तीस इलोकों में, श्रर्थात् १४४ चरणों में, भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं, तथापि वहाँ यह नियम भी देख पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर है, और उनमें से पहला, चौथा, भाठवाँ भीर भन्तिम दो भ्रक्षर गुरु है; तथा छठवाँ भ्रक्षर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप् के ढेंग पर ही ये क्लोक रचे गये है। ऐसे ग्यारह अक्षरों के विषम-वृत्त कालिवास के काव्यों में नहीं मिलते। हाँ, शाकुन्तल नाटक का ' श्रमी वेदि परितः बलुप्तिघरण्याः ' यह इलोक इसी छन्द में है, परन्तु कालिदास ही ने उसे 'ऋक्छ़न्द ' प्रर्थात् ऋग्वेद का छन्द कहा है; इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्ष-वृत्तों के प्रचार के समय ही में गीता-प्रंथ की रचना हुई है। महाभारत के ग्रन्य स्थलो में चक्त प्रकार के श्रार्ष शब्द ग्रौर वैदिक वृत्त देख पड़ते हैं। परंतु इसके श्रतिरिक्त, इन दोनों ग्रंथों के भाषा-सादृत्य का दूसरा दृढ़ प्रमाण यह है, कि महाभारत ग्रौर गीता में एक ही से अनेक क्लोक पाये जाते हैं। महाभारत के सब क्लोकों की छातबीन कर यह निविचत करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने इलोक उपलब्ध है। परन्तु महाभारत पढते समय उसमें जो क्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के क्लोकों के सदृश हमें जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, स्रीर उनके स्राधार पर भाषा-सादृश्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक श्रीर क्लोकार्घ, गीता श्रीर महाभारत (कलकत्ता की प्रति ) में, शंददशः श्रयवा एक-म्राध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यों क त्यो मिलते है :--

गीता ।

१. ९ नानाशस्त्रप्रहरणा०इलोकार्घ

महाभारत।

मीरमपर्व (५१.४); गीता के सदृश ही दुर्योघन द्रोणाचार्य से प्रपनी सेना का वर्णन कर रहा है। १. १० श्रपर्याप्तं० पूरा इलोक । १.-१२---१९ तक आठ क्लोक ।

१. ४५ ग्रहो वत महत्पापं० इलोकार्घ ।

रे.१९ उभी तौ न विजानीतः ० देलोकार्ध।

२. २८ ग्रव्यदतादीनि भूतानि० इलोक ।

२. ३१ घम्याद्धि युद्धात्श्रेयो० इलोकार्घ ।

२. ३२ यदुच्छया० इलोक ।

२. ४६ याचान् श्रर्थ उदपाने० इलोक।

२. ५९ विषया विनिवर्तन्ते० इलोक।

२.५६७ इन्द्रियाएां हि चरतां० क्लोक।

२. ७० म्रापूर्यमाण्यचलप्रतिष्ठं०ईलोक ।

३. ४२ इन्द्रियाणि पराप्याहुः० इलोक ।

४. ७ यदा यदा हि धर्मस्य० इलोक ।

४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० क्लोकार्घ।

- ४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० इलोकार्घ ।

भोष्म. ५१. ६

भीष्म ५१. २२-२९; कुछ भेद रहते हुए शेष गीता के क्लोकों के समान ही 'है।

द्रोण. १९७.५०; कुछ शब्दभेद है, शेष- -गीता के क्लोक के समान। शान्ति.२२४. १४; कुछ पाठभेद होकरः

बलि-वासव-संवाद श्रीर क्ठोपनिषद् में (२३१८) है। स्त्री. २.६; ९ -११; 'श्रव्यक्त' के बदले .

' श्रभाव ' है, शेष सब समान है। भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कर्ण की यही ,बतला रहे हैं।

कर्णा. ५७. २' पार्थ ' के बदले 'कर्णा' पद रख कर दुर्योधन कर्ए से कह रहा है। उद्योगः ४५. २६; सनत्सुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभंद से पाया जाता है।

शान्ति. २०४. १६; [मनु-बृहस्पति-संवाद में श्रक्षरशः मिलता है। वन. २१०. २६; ब्राह्मण्-च्याधसंवाद में कुछ पाठभेद से ग्राया है ग्रीर पहले

रथ का रूपक भी दिया गया है। शान्ति. २५०. ९; शुकानुप्रश्न में ज्यो का त्यो आया है। शान्ति २४५.३ और २४७.२ का कुछ

पाठभेद से शुकानुप्रक्रन में दो बार श्राया है। परन्तु इस क्लोक का मल स्थान कठोपनिषद् में है (कठ. ३. १० ) 4 वन. १८९. २७; भार्कंडेय प्रश्न में ज्यों

का त्यों है। द्यान्ति. २६७. ४०; गोकापिलीयाख्यान में पाया जाता है, श्रीर सब प्रकरण यज्ञविषयक ही है। वन. १९९. ११०; मार्कंडेयं समस्यापर्व में शब्दशः मिलता है।

५. ५ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्यानं० इलोक।

५. १८ विद्याविनयसंपन्ने० क्लोक ।

६. ५ म्रात्मैव हचात्मनो वंघु०श्लोकार्ष। श्रीर ग्रागामी श्लोक का श्रर्घ । ६. २९ सर्वभूतस्यमात्मानं० श्लोकार्घ।

६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० क्लोकार्घ ।

८. १७ सहस्रयुगपर्यन्तं व्यह क्लोक पहले युगका अर्थं न बतला कर गीता में दिया गया है।

८. २० यः स सर्वेषु भूतेषु० इलोकार्ध ।

% ३२स्त्रियो वैश्यास्तया० यह पूरा इलोक ग्रीर श्रगामी इलोक का पूर्वार्ध । १३. १३ सर्वतः पाण्णिपादं० इलोक ।

१३. ३० यदा भूतपृथग्भावं० इलीक।

१४. १८ उर्घ्व गच्छन्ति सत्त्वस्था० व्लोक । १६. २१ त्रिविचं नरकस्पेदं० व्लोक । शान्ति. ३०५. १९ और ३१६. ४. इन दोनों स्थानों में कुछ पाठभेद से बसिष्ठ- कराल और याज्ञवल्य-जनक के संवाद में पाया जाता है।

शान्तिः २३८ १९; शुकंानुप्रश्न में श्रक्षरशः मिलता है।

उद्योगः ३३. ६३, ६४. विदुरनीति में ठीक ठीक मिलता है।

शान्ति २३८ २१; शुकानुप्रवन, मनु-स्मृति (१२. ९१), ईशावास्यो-पनिषद् (६) ग्रीर कैवल्योपनि-षद् (१.१०) में तो ज्यो का स्यों मिलता है।

शान्ति. २३५. ७. शुकानुप्रश्न में कुछ पाठ मेद करके रखा गया है।

वान्ति. २३१.३१.शुकानुप्रश्न में श्रक्षरशः मिलता है श्रीर युग का श्रथं बत-लानेवाला कोष्टक भी पहले दिया गया है। मनुस्मृति में भी कुछ पाठा-न्तर से मिलता है (मनु. १.७३)। शान्ति. ३३९. २३.नाराएगिय धर्म में कुछ पाठान्तर होकर दो बार श्राया है। श्रव. १९. ६१. श्रीर ६२. श्रनुगीता में कुछ पाठान्तर के साथ ये क्लोक है। शान्ति. २३८.२९.श्रव. १९.४९; श्रुकानु प्रश्न, श्रनुगीता तथा श्रन्यत्र भी यह श्रक्षरशः मिलता है। इस क्लोक का मुलस्थान इवेताइवतरोपनिषद

शान्ति. १७. २३; युधिष्टिर ने झर्जुन से यही शब्द कहे हैं।

(३,१६) है।

अश्व ३९. १०; अनुगीता के गुरु-शिष्य-संवाद में अक्षरशः मिलता है।

उद्योग. ३२.७. विदुरनीति में श्रक्षरकः मिलता है। १७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० इलोकार्यः। शान्तिः २६२. १७; तुलाधार-जाजिल-संवाद के श्रद्धाप्रकरणः में मिलता है। १८. १४ श्रिधिष्ठानं तथा कर्का० इलोकः। शान्तिः ३४७. ८७ नारायणीयधर्मः म श्रक्षरशः मिलता है।

उक्त तुलना से यह वोष होता है, कि २७ पूरे क्लोक थ्रौर १२ क्लोकार्घ, गीता तथा महाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो श्रक्षरशः श्रीर कहीं कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; श्रीर, यदि पूरी तीर से जाँच की जावें ती भ्रौर भी बहुतेरे क्लोको तथा क्लोकार्घो का मिलता सम्भव है। यदि यह देखना चाहें. कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द अथवा क्लोक के चतुर्थांश ( चर्एा ), गीता ग्रौर महाभारत में कितने स्थानों पर एक से है, तो उपर्युक्त तालिका कहीं भ्रधिक बढ़ानी होगी । परन्तु इस शब्द-साम्य के स्रतिरिक्त केवल उपर्युक्त तालिका के क्लोक-सादृश का ही विचार करें तों विना यहं कहे नहीं रहा जा सकता, कि महाभारत के ग्रन्य प्रकरण ग्रीर गीता ये दोनो एक ही लेखनी के फूल है। यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जायँ तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त ३३ इलोको में से १ मार्कडेय-प्रश्न में, १/२मार्कडेय-समस्या में, १ब्राह्मण्-व्याघ-संवाद में, २ विदुरनीति में १ सनत्सुजातीय में, १ मनु-बृहस्पति-सवाद में ६ १/२ शुकानुप्रश्न में, १ तुलाघार जाजलीसंवाद में, १ वसिष्ठ-कराल भीर याज्ञवल्क्य जनकसंवाद में,१ १/२ नारायणीय धर्म में, २ १/२श्रनुगीता में, श्रीर शेष भीष्म, द्रोण, तथा स्त्रीपर्व में उपलब्ध है। इन में से प्रायः सब जगह ये क्लोक पूर्वापर संदर्भ के साथ उचित स्थानों पर ही मिलते है-प्रिक्षिप्त नहीं है; श्रौर यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ क्लोक गीतः ही में समारोप दृष्टि से लिये गये ह। उदाहरणायं, "सहस्रयुग-पर्यंतं " (गी. ८. १७) इस क्लोक के स्पष्टीकरणार्थं पहले वर्ष ग्रौर युग की व्याख्या बतलाना आवश्यक था; धौर महाभारत (शां. २३१) तथा मनुस्मृति मे इस श्लोक के पहले उनके लक्षण भी कहे गये है। परन्तु गीता में यह श्लोक, युग आदि की च्यास्या न बनला कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये क्लोक गीता ही से

<sup>\*</sup> यदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जाय तो गीता और महाभारत में समान स्ठोकपाद अर्थात् चरण सौ से भी अधिक देख पडेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं:— किं भोगैर्जीवितेन वा (गी १.३२), नैतस्त्वय्युपपद्यते (गी.२.३), त्रार्थत महतो भयात् (२.४०), अशान्तस्य कुतः सुखम् (२.६६), उत्सी-देयुरिमे लोकाः (३.२४), मनो दुर्निग्रहं चलम् (६.३५), ममात्मा सूतभावनः (९.५), मोघाशा मोघकर्माणः (९.१२), समः सर्वेषु भृतेषु (९.२९), दीप्तानलार्कश्चितिः [११.१७], सर्वभृतिहते रताः (१२.४), तुल्यनिदास्तुतिः (१२.१९), संतुष्टो यनकेनिवत् (१२.१९), समलोधात्मकांचनः (१४.२४), त्रिनिधा कर्मचोदना (१८.१८), निर्ममः शान्तः (१८.५३)ः, व्रह्मभूयाय कल्पते (१८.५३) इत्यादि।

उद्यूत किये गये है; ग्रीर, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन क्लोकों का लिया जाना भी सभन नहीं है। ग्रतएन, यहो कहना पड़ता है, कि गीता श्रीर महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यहाँ यह भी बतला देना श्रावक्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुमृति के कई क्लोक महाभारत में मिलते है, वसी प्रकार गीता का यह पूर्ण क्लोक "सहस्रयुग-पर्यंत" (८. १७) कुछ हेर फेर के साय, श्रीर यह क्लोकार्व अधान् स्वधमों विगुणः परधमत्तिवनुष्ठितात्" (गीता ३. ३५ श्रीर गी. १८. ४७) — श्रीयान् के बदले वरं पाठान्तर होकर—मनुमृति में पाया जाता है, तथा " सर्वभूतस्यमान्मानं यह क्लोकार्व भी (गी. ६.२९) "सर्वभूतेषु चातमानं " इस रूप से मनुस्मृति में पाया जाता है, तथा कि मनुस्मृति में पाया जाता है, तथा कि मनुस्मृति में पाया जाता है स्वनु १. ७३; १०. ९७; १२. ९९)। महाभारत के श्रनुशासनपर्व में तो "मनुनाभिहितं शास्त्रं" (श्रनु ४७. ३५) कह कर मनुस्मृति का स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है।

शब्द सादृश्य के बदले यदि अर्थ सादृश्य देखा जायें तो भी उनत अनुवाद वृद् हो जाता है। विछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-मार्ग और प्रवृत्ति-प्रधान भाग-वत-वर्म या नारायणीय-वर्म की समता का दिग्दर्शन हम कर ही चुके है। नाराय-णीय-धर्म में व्यक्त-स्विट की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वासु-देव से सकवंण, संकवंण से प्रदान, प्रदानन से ग्रानिकह ग्रीर ग्रानिकह से ब्रह्मदेव हुए, वह गीता में नहीं लो गई। इसके अतिरिक्त यह भी सच है, कि गीताधर्म और नारायणीय-धर्म में अनेक भेद है। परन्तु चतुर्व्यूह परमेश्वर की कल्पना गीता की मान्य भने न हो, तयापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता हैं कि गीताधर्म और भागवत धर्म एक ही से है। वे सिद्धान्त ये है-एकव्युह वासुदेव की भिक्त ही राजमार्ग है, किसी भी श्रन्य देवता की भिक्त की जायें वह बासुदेव ही को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकार के होते है; स्वधर्म के अनुसार सब कर्म करके भगवव्भक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये ग्रीर संन्यास लेना उचित नहीं है। पहले यह भी वतनाया जा चुका है, कि विवस्वान्-मन्-इक्ष्वाकु म्रादि साप्रदायिक परंपरा भी दोनों म्रोर एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीय शुकानुप्रश्न, यात्तवल्क्य-जनकसवाद, अनुगीता इ.यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह बात ध्यान में ब्रा जायगी, कि गीता में बिंणत वेदान्त या आध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित बह्मज्ञान से मिलता जुलता है। काविल-सांख्यशास्त्र के २५ तत्वों स्रोर गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत हो कर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना है, कि प्रकृति ख्रौर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है, उसी प्रकार शान्तिपर्व के विसष्ठ-कराल-जनक-संवाद में और याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद में विस्तार-पूर्वक यह

<sup>\* &#</sup>x27;प्राच्यधर्भपुस्तकमाला' में मनुस्मृति का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ है: उसमें बूलर साहब ने एक फेहारिस्त जोड़ दी है, और यह बतलाया है, कि मनुस्मृति के कीन कीन से स्लोक महाभारत में मिलते है (S.B E. Vol. XXV pp 533 देखों).

प्रतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्त्वों के परे एक 'छुब्वीसवाँ' तत्त्व भौर है जिसके ज्ञान के विना कैवल्य प्राप्त नहीं होता। यह विचार-सादृश्य केवल कर्मयोग या श्रव्यात्म इन्हीं दों विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय है उनकी बरावरी के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पायें जाने है। उदाहरणार्थ, गीता के पहले भ्रम्याय के श्रारम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाथ्रों का जैसा वर्णन सुर्योधन ने किया है ठीक वसा ही वर्णन, ग्रागे भीष्मपर्व के ५१ वे में, उसने फिर से ब्रोणाचार्य ही के निकट किया है। पहले अध्याय के उत्तरार्ध में अर्जुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपर्व के ग्रारम्भ में हुन्ना है; भ्रौर जब भीष्म तथा द्रोएा का 'योगवल से वध करने' का समय समीप भ्राया, तब भ्रर्जुन ने भ्रयने मुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहे है ( भीष्म. ९७. ४-७; ग्रीर १०८. ८८-९४ )। गीता ( १. ३२, ३३ ) के श्रारम्भ में श्रर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्ही का वध करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या होगा? श्रीर जब युद्ध में सब कौरवी का वध हो गया तब यही बात दुर्योधन के मुख से भी निकली है ( शल्य- ३१-४२-५१)। दुसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे सांख्य और कर्मयोग ये दो निष्ठाएँ बतलाई गई है, वैसे ही नारायणीय धर्म में श्रीर शातिपर्व के जापकोपाख्यान तया जनक-सुलभा-संवाद में भी इन निष्ठाग्रों का वर्णन पाया जाता है (शां. १९६ श्रीर ३२०)। तीसरे श्रध्याय में कहा है-श्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म न किया जाय तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्व के म्रारम्भ में द्रीपदी ने युधिष्ठिर से कही है (वन. ३२); भ्रौर उन्हीं तत्त्वों का उल्लेख भ्रतुगीता में भी फिर से किया गया है। श्रीत-धर्म या स्मार्त-धर्म यज्ञमंय है, यज्ञ श्रौर प्रजा को ब्रह्मदेवने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन नारायएरिय धर्म के अतिरिक्त शांतिपर्व के अन्य स्थानी में (शां २६७) और मनुस्मृति (३) में भी मिलता है; तुलाघार-जाजलि-संवाद में तथा बाह्मए।-च्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं; कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने में कोई पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ ग्रौर वन. २०६-२१५ ) । इसके सिवा, सृष्टि की उत्पत्ति का जो थोड़ा वर्णन गीता के सातवें ग्रौर ग्राठवे ग्रध्यायों में है, उसी प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकानुप्रक्त में भी पाया जाता है ( शां..२३१ ); - ग्रीर छठवें श्रध्याय में पातंजल-योग के ग्रासनों का जो वर्णन है, उसी का फिर्से ज्ञुकानुप्रक्त (क्षां, २३९) में और आगे चलकर ज्ञांन्तिपर्वः के अध्याय ३०० में तथा श्रनुगोता में भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है ( अश्व. १९ )। श्रनुगीता के गुरु-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुग्रों के वर्णन (ग्रव्य. ४३ ग्रीर ४४) श्रीर गीत। के दसवें ग्रध्याय के विभूति-वर्णन के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन बोनों का प्रायः एक ही श्रर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में

भगवान् ने श्रर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय हुर्योधन श्रादि कौरवो को, श्रौर युद्ध के बाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तडक को भगवान् ने दिखलाया, भ्रौर नारायण ने नारद को तथा दाशरिय राम ने परशु-राम को दिखलाया (उ. १३०; अश्व. ५५; शां. ३३९; वन. ९९) । इसमें सन्देह नहीं, कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानो के वर्णनो से कहीं ग्रधिक सुरस श्रौर विस्तृत है; परन्तु सब वर्ण्नो को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि ग्रर्थ-साद्ष्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है। गीता के चौदहवें श्रीर पन्द्रहवे श्रध्यायो में इन बातो का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि में भिन्नता कैसे होती है, इन गुणों के लक्षण क्या है, और सब कर्तृ त्व गुणो ही का है, आत्मा का नहीं, ठीक इसी प्रकार ो का वर्णन अनुगीता (अञ्च ३६-३९) में और शान्तिपर्व में भी ध्रनेक स्थानों में पाया जाता है (ज्ञां. २८५ ध्रौर ३००-३११) । सार्राज्ञ, गीता में जिस प्रसद्धग का वर्णन किया गया है उसके ध्रनुसार गीता में कुछ विषयों का विवे-चन प्रधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुछ भिन्न है; तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी पृथक् पृथक कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते है; श्रौर यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि विचारसादृश्य के साथ ही साथ थोड़ी बहुत समता शब्दों में भी श्राप ही श्राप जाती है। मार्गशीर्ष महिने के सम्बन्ध की सदृश्यता तो बहुतही विलक्षण है। गीता में "मासानां मार्गशीर्षोऽहं" (गी. १०. ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी प्रकार अनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये महीनो के नाम बतलाने का मौका दो बार श्राया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीर्ष से ही महीनो की गिनती आरम्भ की गई है (अनू. १०६ और १०९)। गीता में विश्ति आत्मीपम्य की या सर्व-भूत-हित की ट्टिं, ग्रथवा ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक और ग्राध्यात्मिक भेद तथा देवयान श्रीर पितृयाण-गति का उल्लेख महाभारत के श्रनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणो में श्नका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, ग्रतएव यहाँ पर पुनरुस्ति की आवश्यकता नहीं।

माषासादृश्य की ओर देखिये, या ग्रथंसादृश्य पर ध्यान दीजिये, ग्रथवा गीता के विषय में जो महाभारत में छःसात उल्लेख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; ग्रनुमान यही करना पडता है, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग ह ग्रीर जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णन किया है। हमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ग्रीर दुर्लक्ष्य करके ग्रथवा किसी तरह उनका ग्रटकल-पच्चू ग्रयं लग कर कुछ लोगो ने गीता को प्रक्षिपत सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहीं मानते ग्रीर ग्रपन ही संशयरूपी पिशाच को ग्रयस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति

सर्वथा अज्ञास्त्र अतएव अग्राहच है। हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न होती, कि गीता की महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ श्रीर थी। परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के ग्रारम्भ में बतला दिया गया है) गीता केवल चेदान्त-प्रयान ग्रथवा भक्ति-प्रधान नहीं है, किन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या मर्म बत-, लाने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण ग्रत्यन्त ग्रावश्यक था; भ्रीर, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे वढ-कर, का॰य-दृष्टि से भी, कोई ग्रधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता। इतना सिद्ध होने पर प्रन्तिम सिद्धान्त यही निश्चत होता है, कि गीता महाभारत में उचित कारण से ग्रीर उचित स्थान पर ही कही गई है—वह प्रक्षिप्त नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रार्थ महाकाव्य है; ग्रीर उसमें भी कया-प्रसङ्गानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म, राजधर्म ग्रादि का मामिक विवे-चन है। परन्तु यह बतलाने की ग्रावश्यकता नहीं, कि वाल्मिकि ऋषि का मूल हेतु अपने काव्य को महाभारत के समान "अनेक समयान्वित, सूक्ष्म धर्म-अधर्म के श्रनेक न्यायों से ओत्रशोत, और सब लोगो को शील तथा सच्चरित्र की शिक्षा देने में संब प्रकार से संमर्थ " बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म-ग्रधर्म, कार्य-ग्रकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढ़कर है। महाभारत केवल मार्ष काच्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-म्रधर्म के सूक्त प्रसद्धगों का निरूपण किया गया है; भ्रीर यदि इस धर्मसहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्त्विक विवेचन न किया जायें, तो फिर वह कहां किया जा सकता है? केवल वेदान्त-प्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता। उसके लिये योग्य स्थान धर्मसहिता ही है; श्रीर यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-प्रधर्म का बृहत् संग्रह ग्रथवा पाँचवाँ वेद उतना ही अपूर्ण रह जाता । इस श्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य है, कि इस कर्मयोग-शास्त्र का मण्डन महाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान ही व्यवहार में भी श्रत्यन्त निपुए। थे।

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगववगीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। ग्रब उसके ग्रथं का कुछ ग्रधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत ग्रीर महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समऋते हैं, परन्तु चस्तुतः वे दो भिन्न भिन्न शब्द है। ब्याकरण की दृष्टि से देखा जायें तो 'भारत' नाम उस ग्रन्थ को प्राप्त हो सकता है, जिसमें भरतवंशी राजाग्रों के पराक्रम का वर्णन हो। रामायण, भागवत ग्रादि शब्दों की ब्युत्पत्ति ऐसी ही है; ग्रीर, इस रीति से भारतीय युद्ध का जिस ग्रन्थ में वर्णन है उसे कंवल' भारत कहना यथेंट्ट हो सकता है, किर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो। रामायणग्रन्थ कुछ छोटा

नहीं हैं; परन्तु उसे कोई महा-रामायएा नहीं कहता। फिर भारत ही को 'महा-भारत ' क्यों कहते हैं ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि महत्त्व और भारतत्व इन दो गुणों के कारण, इस प्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है ( स्वर्गा. ५.४४ )। परन्तु 'महाभारत 'का सरल शब्दार्थं 'बड़ा भारत होता है। ग्रौर, ऐसा ग्रर्थ करने से, यह प्रश्न उठता है, 'कि 'बड़े 'भारत के पहले क्या कोई 'छोटा ' भारत भी था ? ग्रीर, उसमें गीता थी या नहीं ? वर्तमान महा-भारत के ग्रादिपर्व में लिखा है, कि उपख्यानों के ग्रातिरिक्त महाभारत के क्लोको की सख्या चौबीस हजार है ( ग्रा. १. १०१ ); ग्रौर ग्रागे चल कर यह भी लिखा है, कि पहले इसका ' जय ' नाम था ( आ.६२. २० )। ' जय ' शब्द ते भारतीय युव्द में पाण्डवों के जय का बोध होता है; ग्रौर ऐसा ग्रर्थ करने से यही प्रतीत होता है, कि पहले भारतीय युध्द को वर्णन ' जय ' नामक ग्रन्थ में किया गया था; मागे चल कर उसी ऐतिहासिक प्रन्थ में भ्रानेक उपाख्यान जोड़ दिये गये श्रीर इस प्रकार महाभारत-एक बड़ा प्रन्थ-हो गया, जिसमें इतिहास श्रीर धर्म-श्रधर्म-विवेचन का भी निरूपए। किया गया है। ग्राह्वलायन गृहचसूत्रो के ऋषितर्पए। में— "समन्त-जैमिनि-वैशंपायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत महाभारत-वर्मावार्याः " ( थ्रा. गृ. ३. ४. ४ ) -- भारत थ्रौर महाभारत दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है; इससे भी उनत अनुमान ही दृढ हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा 'भारत 'नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ शेष नहीं रहा ग्रीर स्वभावतः लोगो में यह समभ हो नई, कि केदल ' महा-भारत ही एक भारत-ग्रन्थ है। वृर्गमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक् ) की और अनन्तर अपने अन्य शिक्यों को भारत पढ़ाया था (म्ना. १. १०३); और आगे यह भी कहा है, कि सुनन्तु, जैमिनि, पैल, शुक ग्रौर वैशंपायन, इन पाँच शिष्यो ने पाँच भिन्न भिन्न भारत-सहिताश्रो या महाभारतों की रचना की ( आ.६३.९० )। इस विषय में यह कथा पाई जाती है कि इन पाँच महाभारतों में से वैशंपायन के महाभारत को और जैमिनि के महाभारत में से केवल ग्रव्यमेवपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे श्रव यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में 'भारत-महाभारत ' शब्दो के पहले सुमन्तु श्रादि नाम क्यों रखें गये हैं। परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं। रा० व० चितामिष्कराव दंद्य ने महाभारत के प्रपने टीका-ग्रन्य में इस विषयका विचान करके जो सिव्दान्त स्थापित किया है, वहीं हमें सयुवितक मालूम होता है। अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा, कि दर्तमान समय में को महाभारत उपलब्ध है वह मूल में दैसा नहीं था; भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, और उस प्रन्य को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ वही हमारा वर्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता, कि मूल-भारत में भी गीता न रही होगी। हाँ, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय

विदुरनीति, शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, नारायणीय-धर्म ग्रादि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने पहले प्रन्थों के ग्राधार पर ही लिखा है-नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूल-गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेरफेर न किया होगा। उपर्युक्त विवेचन से यह बात सहज ही समक्त में ग्रा सकती है, कि वर्तमान सात सो क्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का 'एक भाग है, दोनो की रचना भी एक ही ने की है; ग्रोर वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। ग्रागे यह भी बतलाया जायगा, कि वर्तमान महाभारत का समय कीन सा है, ग्रीर मूल-गीता के विषय में हमारा मत क्या है।

#### °भाग २ं—गीता और उपनिषद् । 🖊

श्रव देखना चाहिये, कि गीता श्रौर भिन्न भिन्न उपनिषदों का परस्पर संबंध क्या है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उल्लेख किया गया है; भ्रोर बृहदारण्यक ( १. ३ )तया छांदोग्य (१. २) में विणित प्राणें-दियों का युद्ध का हाल भी अनुगीता (अक्व. २३) में है, तथा "न मे स्तेनो जनपदे" म्रादि कैंकेय-म्रव्वपित राजा के मुख से निकले हुए शब्द भी ( छां. ५. ११. ५ ) शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय, ज्यों के त्यो पाये जाते है (शां. ७७.८) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पचिशल-संवाद में बृहदारण्यक ( ४. ५. १३) का यह विषय मिलता है, कि "न प्रेत्य संज्ञास्ति " ग्रयति मरने पर ज्ञाता को कोई संज्ञा नहीं रहती, वयोंकि वह ब्रह्म में मिल जाता है; ब्रीर वहीं ब्रन्त में, प्रक्त (६. ५) तथा मुंडक (३. २.८) उपनिषदी में विश्वित नदी और समुद्र का दृष्टांत, नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है। इद्रियो को घोड़े कह कर ब्राह्मण्-च्याघ-संवाद (वन २१०) भ्रौर प्रनुगीता में बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई है, वह भी कठीपनिषद् से ही ली गई है (क. १३.३); और कठोपनिषद् के ये दोनो इलोक-"एव सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा" (कठ. ३. १२) और " अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् " (कठ. २. १४)-भी शान्तिपर्व में दो स्थानों पर ( १८७. २९ श्रीर ३११.४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते है। इवेताइवतर का "सर्वतः पाणि-पादं । इन्तेक भी, जैसा कि पहले कह आये है, महाभारत में अनेक स्थानीं पर श्रौर गीता में भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही से यह सादृश्य पूरा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिषदों के और भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यही दयी, यह भी कहा जा सकता है, कि, महाभारत का अध्यातम-ज्ञान प्रायः उपनिषदो से ही लिया गया है।

गीतारहस्य के नवें और तेरहवें प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवहगीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के

श्राघार पर स्थापित है; ग्रौर, गीता में भिवतमार्ग का जो वर्णन है, वह भी इस ज्ञान से प्रलग नहीं है। प्रतएव यहाँ उसको दुवारा न लिख कर संक्षेप में सिर्फ यही बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में विंणत आत्मा का अशोक्यत्य, अठिवें ग्रन्याय का ग्रक्षरब्रह्म-स्वरूप ग्रौर तेरहवें ग्रन्याय का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार तथा विशेष करके 'ज्ञेय' परब्रह्म का स्वरूप-इन सब विषयों का वर्णन गीता में अक्षरशः उपनिषदों के आघार पर ही किया गया है। कुछ उपनिषद् गद्य में है ग्रीर कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में ज्यों का त्यों उद्धृत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हों ने छान्दोग्योपनिषद् ग्रादि को पढ़ा है उनके घ्यान में यह बात सहज ही ग्रा जायगी कि " जो है सो है, ग्रौर जो नहीं सो नहीं " (गी. २. १६) तया " यं य वापि स्मरन् भावं०" (गी.८.६.) इत्यादि विचार छान्दोग्योपनिषद् से लिये गये है; झौर "क्षीएो पुण्ये" (गी. ९. २१), "ज्योतियां ज्योतिः" (गी. १३. १७) तथा "मात्रास्पर्शाः" (गी. २. १४) इत्यादि विचार ग्रौर वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद् से लिये गये है। परन्तु गद्य उनिवदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिवदो पर विचार करते हैं, तो यह समता इससे भी ग्राधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि-पदो के कुछ क्लोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में उद्भृत किये गये हैं। उदाहरएएएं, कठोपनिषद् के छः सात क्लोक, श्रेक्षरशः श्रथवा कुछ शब्द-भेद से, गीता में लिये गये है। गीता के द्वितीय अध्याय का "आक्वर्यवत्पव्यति०" ( २. २९ ) क्लोक, कठोपनिषद् की द्वितीय बल्ली के " म्राइचर्यों बक्ता " ( कठ. २. ७ ) इलोक के समान है; श्रीर "न जायते स्त्रियते वा कदाचित्०" (गी. २. २०) क्लोक तथा "यदिक्छेन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति०" (गी. ८. ११) श्लोकार्घ, गीता स्रीर कठोपनिषद् में, ग्रक्षरशः एक ही हैं (कठ. २. १९; २. १५)। यह पहले ही बतला दिया गया है, कि गीता का "इन्द्रियाणि पराण्याहु:०" (३,४२) क्लोक कठोप-निषद् ( कठ.३.१० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रहवे ब्रघ्याय में र्वाणत अर्वेवस्य-वृक्ष का रूपक कठोपनिषद् से, और "न तद्भासयते सूर्यो०" (गी. १५. ६) क्लोक कठ तथा क्वेताक्वतर उपनिषदों से, काब्दों में कुछ फेरफार करके, लिया गया है। क्वेताक्वतर उपनिषद् की वहुतेरो कल्पनाएँ तथा क्लोक भी गीता में पाये जाते हैं। नवे प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल इवेताक्वतरोपनिषद् में हुम्रा है भ्रौर वहीं से वह नीता तथा महाभारत में लिया गया होगा। शब्द-सादृश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें भ्रध्याय में योगाम्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णुन किया गया है-" शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य०" (गी. ६. ११)—वह" समे शुंचीं०" स्नादि ( इवे. २. १० ) मन्त्र से लिया गया है स्नीर "समं कायशिरोग्नीवं०" (गी. ६. १३ ) ये शब्द त्रिर-न्नतं स्थाप्य समं वारीरम् " ( क्वे. २.८ ) इस मन्त्र से लिये गये है । इसी प्रकार "सर्वतः पाणिपादं " इलोक तथा उसके आगे का इलोकार्घ भी गीता ( १३. १३ )

The Market State of State of Land of the Land

ग्रीर श्वेताश्वतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता है (श्वे. ३.१६); ग्रीर "ग्राणी-रणीयांसं" तथा "ग्रादित्यवर्ण तमसः परस्तात्" पद भी गीता (८.९) में ग्रीर श्वेताश्वतरोपनिषद् (३.९.२०) में एक ही से है। इनके ग्रातिरिक्त गीता ग्रीर उपनिषदों का शब्द—सादृश्य यह है, कि "सर्वभूतस्थमात्मानं" (गी. ६. २९) ग्रीर "वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो "(गी. १५. १५) ये दोनों श्लोकार्ध कैवल्योप-निषद् (१. १०.; २.३) में ज्यों के त्यों मिलते है। परन्तु इस शब्द—सादृश्य के विषय पर ग्रीवक विचार करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का कीसी को भी संदेह नहीं है, कि गीता का वेदान्त—विषय अपनिषदों के श्राचार पर प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन में ग्रीर गीता के विवेचन में कुछ ग्रन्तर है या नहीं; ग्रीर यदि है, तो किस बात

उपित्वदो कि संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपितवद्रों की भाषा तो इतनी श्रवीचीन है, कि उनका और पुराने उपनिषदों का श्रसम-कालीन होना सहज ही मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता और उर्पानवदों में प्रतिपादित विषयों के सदृशता का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदीं को वुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख बहासूत्रों में है। इन उपनिषदों के अर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब हम मिला कर देखते हैं, तब 'प्रथम यही वोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप एक सा है, तथापि निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'ग्रविद्यां' शब्द के बदले 'माया' या 'ग्रज्ञान' शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया है। नवे प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरए। कर दिया गया है, कि 'माया' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद् में ग्रा चुका है ब्रीर नाम-रूपात्मक ग्रविद्या के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है; त्या यह भी ऊपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद् के कुछ श्लोक गीता में प्रक्षरशः पाये जाते हैं। इससे पहला अनुमान यह किया जाता है, कि-" सर्व खिल्वदं ब्रह्म " (छां. ३. १४.१) " या सर्वमात्मानं पश्यित " ( बु. ४.४. २३ ) श्रयवा " सर्वभूतेषुचात्मानं० " ( ईश. ६ ) इस सिद्धान्त का श्रयवा उपनिषदों के सारे श्रव्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि गीता ग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक श्रविद्या को उपनिषदो में ही 'माया ' नाम प्राप्त हो गया होगा ।

श्रव यदि इस बात का विचार करें, कि उपनिषदों के श्रीर गीतः के उपपादन क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल—सांख्यशास्त्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। बृहदारण्यक श्रीर छांदोग्य दोनों उपनिषद् नान—प्रधान ह, परन्तु उनमें तो सांख्य—प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; और, कठ ग्रादि उपनिषदों में यद्यपि श्रव्यक्त, महान् इत्यादि सांख्यों के शब्द शाये है, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका श्रयं सांख्य—प्रक्रिया के शनुसार न कर के वेदान्त—पद्धति के श्रनुसार करना चाहिये।

मैन्युनिषद् के उपासना को मि यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्य-प्रित्रया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक ग्रा पहुँची है, कि वेदान्त-सुत्रों में पञ्चीकरण के बदले छादोग्य उपनिषद् के ग्राधार पर त्रिवृत्करण ही से त्रिक्ट के नाम-रूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति वतलाई गई है (वेसू. २.४.२०)। साल्यों को एकदम ग्रलग करके ग्रन्यात्म के क्षर-प्रक्षर का विवेचन करने की यह यद्धति गीता में स्वीकृत नहीं हुई है। तयापि, स्मरण रहे कि, गीता में सांख्यो के सिद्धान्त ज्यों के त्यों नहीं ले लिये गये है । त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति से, गुणोत्कर्ष के तत्त्व के अनुसार, व्यक्त सूष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जो सिद्धान्त है वे गीता को ग्राह्य है; ग्रौर उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि पुरुष निर्गुण हो कर बच्टा है। परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर ग्रद्वैत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्रावल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं है-वे दोनो उपनिषद् में विंएात प्रात्मरूपी एक ही परब्रह्म के रूप अर्थात् विभूतियां है; श्रीर फिर सॉख्यों हो के क्षर-ग्रक्षर-विचार का वर्णन गीता में किया गया है। उपनिषदीं के ब्रह्मात्मैक्यरूप ब्रद्धेत मत के झाथ स्थापित किया हुआ हैती साख्यो के सृष्टचुत्पत्ति-क्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानो में किये हुए म्रध्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है। ग्रीर, ऊपर जो ग्रनुमान किया गया है, कि दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये है, यह इस मेल से श्रीर भी दृढ़ हो जाता है।

उपनिषदो की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्व-पूर्ण विशेषतः है, वह व्यक्तोपासना अथवा भक्तिमार्ग है। भगवदगीता के समान उपनिषदो में भी केवल यत-याग श्रादि कर्म ज्ञानदृष्टि से गौए। ही माने गये है, परन्तु व्यक्त मानव-देहघारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती। उपनिषत्कार इस तत्व से सहमत है, कि ग्रव्यक्त ग्रीर निर्गुण परब्रह्म का श्राकलन होना कठिन हैं; इसलिय मन, आकाश, सूर्य, अग्नि, यज्ञ आदि सगुए। प्रतीको की उपासना करनी चाहिये। परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिवदों में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, उनमें मनुष्य-देहवारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं वतलाया गया है। भैत्र्युपनिषद् (७.७) में कहा है, कि रुद्र, विष्णु, अर्च्युत, नारायण ये सब परमात्मा ही के रूप है, क्वेताक्वतरीपनिषद् में 'महेक्वर ' श्रादि शब्द प्रयुक्त हुए है; ब्रीर " ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पार्श : " (इवे. ५. १३) तथा " यस्य देवे परा भितत. " (इवे. ६. २३) क्रांदि वचन भी इवेताइवतर में पाय जाते है। परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु त्रादि शब्दों से विष्णु के मानवदेहघारी अवतार ही विदक्षित है। कारण यह है, कि रुद्र भ्रोर विष्णु ये दीनों देवता वैदिक--भ्रयीत् प्राचीन-है; तब यह कैसे मान लिया जायें कि " यज्ञी वै बिष्णु " (तै. सं. १. ७. ४ ) इत्यादि प्रकार से यज्ञयाग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप ग्रागे दिया गया है, वही उप-

र्युक्त उपनिषदों का श्रमित्राय नही होगा ? अञ्झा, यदि कोई कहे, कि मानवदेहधारी अवतारो की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुन ही असंभव नहीं है। क्योंकि, इवेताइवतरोपनिषद्भें जी ' भवित 'शब्द है उसे यज्ञरूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक गही जँचता। यह वात सच है, कि महानारायए, नृतिहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन व्वेतादवत-रोपनिषद् के वचनो की अपेक्षा कही अधिक स्पष्ट है, इसलिये उनके विषय में उक्त प्रकार की जांका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जांता। परन्तु इन उपनिंददों का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है, इसलिये इन उपनिवदों के आधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानवरूपधारी विष्णु की भिनत का उदय कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से वैदिक भक्तिमार्ग की प्राचीनता ग्रच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। पाणिनी का एक सूत्र है ' भिवतः '-ग्रर्थात् जिसमें भिवत हो ( पा. ४. ३. ९५ ); इसके ग्राग " वासुदेवार्जुनाम्यां बुन् " (पा. ४. ३. ९८); इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी वामुदेव में भितत हो उसे 'वासुदेवक ' और जिसकी अर्जुन में भिषत हो उसे ' ग्रर्जुनक' कहना चाहिये; ग्रौर पतंजिल के महाभाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है, कि इस सूत्र में 'वासुदेव 'क्षत्रिय का या 'भगवान् 'का नाम है। इन रुथों से पातंजल-भाष्य के विषय में डाक्टर भाडारकर ने यह सिद्ध किया है, कि वह ईसाई सन् के लगभग ढाई सी वर्ष पहले बना है; ग्रीर इसमें तो सन्देह ही नहीं, कि पाणिनी का काल इससे भी श्रधिक प्राचीन है। इसके सिवा, भक्ति का उल्लेख बौद्धधर्म-ग्रंथो में भी किया गया है, ग्रीर हमने ग्रागे चलकर विस्तार-पूर्वक वतलाया है, कि वौद्ध धर्म के नहायान पश्र में भितत के तत्वों का प्रवेश होने के लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । श्रतएव यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि कम से कम वृद्ध के पहले-प्रार्थात् ईसाई सन् के पहले छः सो से श्रधिक वर्ष-हमारे यहाँ का भिषतमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। नारदपञ्चरात्र या शांडिल्य श्रथवा नारद के भक्तिसूत्र उसके बाद के हैं परंतु इससे भिक्तमार्ग अथवा भागवृत धर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट बिदित हो जाती है, कि प्राचीन उपनिषदो में जिस सगुणोपासना का वर्णन है उसी से क्रमशः हमारा भितमार्ग निकला है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी व्यर्वत श्रीर प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उससे भिक्तमार्ग की और भी पुष्टि हो गई है; भित्तमार्ग किसी अन्य स्थान से हिंदुस्थान में नहीं लाया गया है-श्रीर न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी। खुद हिंदु-स्यान में इस प्रकार से प्राहुर्मूत भिन्तमार्ग का और विशेषतः वासुदेव-भिन्त का उपनिषदों में विशित वेदान्त की दृष्टि से मण्डन करना हो गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

٠ ٢

GI.

1

项籍

7( À

गी. र. ३४

परन्तु इससे भी श्रिधिक महत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भिक्त श्रीर ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना ही है। चातुर्वर्ण्य के श्रथवा श्रीतयज्ञ-याग श्रादि कर्मों को यद्यपि उपनिषदों ने गीए। माना है, तथापि कुछ उपनिषत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्तशुद्धि होने पर भी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते है, कि श्रधिकांश उपनिषदों का मुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की श्रोर हो है। ईशावास्योपनिषद् के समान कुछ श्रन्य उपनिषदों में भी "कुर्वश्चेह कर्मािए। " जैसे, श्रामरएगन्त कर्म करते रहने के विषय में, वचन पाये जाते हैं; परन्तु श्रध्यात्मज्ञान और सांसारिक कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर, प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म योग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वैसा किसी भी उपनिषद् में पाया नहीं जाता। श्रयवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त श्रधि-कांश उपनिषद्कारों के सिद्धान्तों से शिश्र है। गीतारहस्य के ग्यारहर्वे प्रकरए। में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे में यहाँ श्रधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं।

गीता के छटवें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका विस्तृत और ठीक ठीक विवेचन <u>पातुंजल-योग-सूत्र में</u> पाया जाता है; ग्रोर इस समय ये सूत्र ही इस विषय के प्रमाण्मूत ग्रन्थ समके जाते है। इन सूत्रों के चार श्रध्याय है। पहले श्रध्याय के श्राराभ में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि " योगिइचलवृत्तिनिरोधः"; श्री त्यह बतलाया गया है कि "श्रभ्यासवैराग्याभ्यां तिनिरोव. " प्रयात् यह निरोध श्रभ्यास तथा वैराग्य से किया जा सकता है। श्रागे चलकर यम-नियम-श्रासन- प्राणायाम श्रादि योगसावनो का वर्णन करके तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में इस दात का निरूपए। किया है, कि 'श्रसंप्रज्ञात' श्रर्थात्, निविकल्प समाधि से प्राणिमा-लियमा आदि प्रलौकिक सिद्धियाँ और शन्तियाँ प्राप्त होती है, तथा इसी समाधि से श्रंत में ब्रह्मनिर्वाणुरूप मोक्ष मिल जाता है। भगवद्गीता में भी पहले चित्तिनरोध करने की धावस्यकता (गी. ६. २०) बत-लाई गई है, फिर कहा है कि अभ्यास तथा वैराग्य इन दोनो साधनो से चित्त का विरोध करना चाहिये (६.३५) भ्रौर श्रंतमें निविकल्प समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातंजल योग-मार्ग से अगंवद्गीता सहमत है, श्रयवा पातंजल-सूत्र भगवद्गीता से प्राचीन है। पातंजल-सूत्र की नाई भगवान् ने यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी श्रायु व्यवीत कर देनी चाहिये। कर्नयोग की सिद्धी के लिये बुद्धि की समता होनी चाहिये ग्रीर इस तनता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना झर्वस्यक है, इत्तएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी श्रवस्या में यहि पहना चाहिये, कि इस विषय में पातजल सूत्रो की श्रपेक्ष स्वेता-

दवतरोपनिषद् या कठोपनिषद् के साथ गीता श्रधिक मिलती जुलती है। ध्यानिबन्द्र, छुरिका और योगतत्त्व उपनिषद् भी योगिवषयक ही है परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल योग है और उनमें सिर्फ योग हो की महत्ता का वर्णन किया गया है, इसलिये केवल कर्मयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इस एकपक्षीय उपनिषदों का मेल करना उचित नही श्रीर न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने गीता का श्रंग्रेजी में जो श्रनुवाद किया है उसके उपोद्घात में श्राप कहते है, कि नीता का कर्मयोग पातंजल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात श्रसंभव हैं। इस विषय पर हमारा यही कथन है, कि गीता के 'योग' शब्द का ठीक ठीक - प्रथं समभ में न म्राने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआं है; क्योंकि इघर गीता का कर्मयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो उघर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध ग्रर्थात् निवृत्ति-प्रधान है। अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी संभव नहीं; श्रौर न यह बात गीता में कही कही गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ 'कर्मयोग' था और सम्भव है, कि वही शब्द, पातंजलसूत्रों के जनंतर, केवल 'चित्तनिरोधरूपी योग' के अर्थ में प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो; यह निविवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनक श्रादि ने जिस निष्काम कर्नाचरए। के मार्ग का प्रवलंबन किया था उसी के सदृश गीता का योग अर्थात् कर्ममार्ग भी है और वह मंनु-इक्ष्वाकु आदि महानु-भायों की परंपरा से चले हुए भागवत धर्म से लिया गया है--वह कुछ पातंजल योग से उत्पन्न नहीं हुन्ना है।

श्रव तक किये गये विवेचन से यह बात समभ में श्रा जायगी, कि गीता-धर्म भौर उपनिषदों में किन किन बातों की विभिन्नता और समानता है। इनमें से श्रधि-कांश बातों का विवेचन गीता रहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है । श्रतएव यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों के अध्यात्मज्ञान का भी निरा प्रनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभित का औरहैं सांख्यशास्त्र में विणित सृष्टगुत्पत्तिकम का श्रर्थात् क्षराक्षर-ज्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उस वैदिक कर्मयोग-धर्म हो का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिये आचरण करने में मुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हो । उपनिषदों की ग्रपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही है, श्रतएव ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदो के साथ गीता का • मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचातानी करना उचित नहीं है। यह सच है, कि दोनों में ब्रघ्यात्मज्ञान एक ही सा है; परन्तु-जैसा कि हमने गीता-रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पव्ट दिखला दिया है—ग्रध्यात्मरूपी मस्तक एक भले हो, तो भी सांख्य तथा कर्मधीग वैदिकधर्म-पुरुव के दो समान वलवाले हाथ है प्रीर इसमें से ईकावांस्योपनिषद् के अनुसार, ज्ञानयुदत कर्न ही का प्रतिपादन सुरक्षक है यीता में किया गया है।

ń

### भाग ३ — गीता और ब्रह्ममूत्र |

ज्ञान-प्रधान, भिवत-प्रधान ग्रौर योग-प्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में जो सादृश्य ग्रौर भेद हैं, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म- सूत्रों ग्रौर गीता की तुलना करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए ग्रध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-बद्ध विवेचन करने के लिये ही बादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तेर- हवे ग्रध्याय में क्षेत्र ग्रौर क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पेष्ट उल्लेख इस प्रकार किया गया है :—

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिविवैवर्धे पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदेश्रेव हेतुमद्भिर्विनिग्रितैः ॥

प्रथित् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का "ग्रनेक प्रकार से विविध छंदो के द्वारा ( ग्रनेक ) ऋषियों न पृथक् पृथक् और हेतुयुक्त तथा पूर्णं निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदो से भी विवेचन किया है" (गी. १३. ४); और यदि इन ब्रह्मसूत्रों को तथा वर्तमान वेवान्तसूत्रों. को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्तनुत्रीं के वाद बनी होगी। श्रतएव गीता का कालिनिर्णय करने की दृष्टि से इस वात का स्रवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कौन से हैं। क्योंकि, वर्तमान येदान्त-सूत्रों के अतिरिक्त बह्मसूत्र नामक कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं पाया जाता और न उसके विषय में कहीं वर्णन ही है। ग्रौर, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं जँवता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद गीता बनी होगी, वयोकि गीतां की प्राची-नता के विषय में परम्परागत समभ चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कठिनाई को व्यान में ला कर शांकरभाष्य में "कह्मेसूत्रपदैः" का श्रर्थं " श्रुतियों के श्रथवा उपनिषदो के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य" किया गया है परन्तु, इसक विपरीत, शांकरभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि, और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य प्रभृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते है, कि यहाँ पर "ब्रह्म-सूत्रपर्देश्चैव" शब्दो से " अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " इन बादरायणाचार्य के ब्रह्म-सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीवरस्वामी को दोनो ग्रर्थ ग्रिभिन्नेत हैं। ग्रतएव इस क्लोक का सत्यार्थ हमें स्वतत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ का विचार "ऋषियो ने श्रनेक प्रकार से पथक्" कहा है; स्त्रीर इसके सिवा ( चैव ), "हेतुयुक्त और विनिञ्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदो ने भी " वही अर्थ कहा है; इस प्रकार 'चैव' ( और भी) पद से इस काल का स्पष्टीकरए।

<sup>्</sup>र इस विषय का विचार परलोकवासी तेलंग ने किया है। इसके सिवा सन् १८९५ में इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर, बी. ए. ने भी एक नियन्ध प्रकाशित किया है।

हो जाता है, कि इस क्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों केवल भिन्न ही नहीं हं, किन्तु उनमें से पहला अर्थात ऋषियों का किया हुआ वर्णन "विविध छंदो के द्वारा पृथक् पृथक् अर्थात् कुद यहाँ और कुछ वहाँ तथा अनेक प्रकार का" है और उसका अनेक ऋषियों-द्वार किया जाना 'ऋषिभि.' (इस बहुवचन तृतीयान्त पद) से स्पष्ट ही जाता है

तया ब्रह्मतूत्र-पदो का दूसरा दर्णन "हेतुयुक्त ग्रीर निश्चयात्मक" है। इस प्रकार इन दोनों वर्णनों को विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी क्लोक में है। 'हेतुमत्' जन्द महाभारत् में कई स्थानों पर पाया जाता है श्रीर इसका श्रर्य है--"नैय्यायिव पद्धति से कार्यकारण-भाव दतलाकर किया हुआ प्रतिवादन् । " उदाहरणार्थ, जनव के सन्मुख सुलभा का किया हुग्रा भाषण, ग्रथवा श्रीकृप्ण जब शिष्टाई के लिये कौरवो की सभा मे गये उस समय का उनका किया हुआ भाषण लिजिये। महा भारत में ही पहले भाषए। को "हेतुमत् ग्राँर प्रर्थवत्" (शा. ३२०. १९१) ग्राँर दूसरे को "सहेतुक" (उद्यो. १३१. २) कहा है। इससे यह प्रकट होता है, वि जिस प्रतिपादन में साधक बाधक प्रमाण वतलाकर श्रन्त में कोई भी श्रनुमान निस्सदेह सिद्ध किया जाता है उसी को" हेतुमद्भिविनिध्चितः भ विशेषए। लग्।ये जा सकते है; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संकीएं प्रतिपादन की नहीं लगाये ज सकते, कि जिसमें कुछ तो एकस्थान में हो भ्रीर कुछ दूसरे स्थान में। श्रतएव ''ऋषिभिः बहुषा विविधैः पृथक्" श्रीर "हेतुमद्भिः विनिद्यितः" पदों के विरो घात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पडेगा कि गीता के उक्त दलोक में "ऋषियों द्वारा विविध छन्दों में किये गये ग्रनेक प्रकार के पृथक्" विवे चनों से भिन्न भिन्न उपनिषदो के संकीएां श्रीर पृथक् वाक्य ही श्रभिन्नेत है, तथा "हेतुयुक्त श्रौर विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों" से ब्रह्मसूत्र-ग्रन्थ का वह विवेचन श्रभिप्रेत है, कि जिसमें साधक-बाधक प्रमाण दिखलाकर श्रन्तिम सिद्धान्तीं का सन्देह रहित निर्णय किया गया है। वह भी स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर विखरे हुए है, ग्रर्थात ग्रनेक ऋषियों को जैसे सूऋते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या ऋम नहीं है; श्रतएव उनकी एक वाक्यता किये विना उपनिषदों का सावार्थ ठीक ठीक समक्त में नहीं श्राता। यही कारए। है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस ग्रन्थ या वेदान्तसूत्र (ब्रह्मसूत्र)

.

7

1

įl

1

TH

5%

नेमी

गीता के श्लोकों का उक्त श्रर्थ करने से यह प्रकट हो जाता है, कि उपनिषद श्रीर ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषय में तो कुछ भी मत-भेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे श्लोक गीता थें शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्रों के विषय में सन्देह श्रवश्य किया जा सकता है; क्योंकि ब्रह्मसूत्रों में यद्यि 'भगवद्गीता' शब्द का उल्लेख प्रत्यक्ष में

का भी उल्लेख कर देना ग्रावश्यक था जिसमें कार्य-कारएा-हेतु दिखला कर उनकी

(श्रर्थात् उपनिषदो की) एकवास्यता की गई है।

नहीं किया है, तथापि भाष्यकार यह मानते हैं कि कुछ सूत्रों में 'स्मृति' शब्दों से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शांकर-भाष्य के अनुसार, "स्मृति" शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे हिये हुए सूत्र मुख्य है:—

ब्रह्मसूत्र-ग्रध्याय, पाद ग्रौर सूत्र । १. २. ६ स्मृतेश्च ।

१. ३. २३ ग्रिपि च स्मर्यते । २. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ।

१. ३. ४५ ग्रपि च स्मर्यते ।

३. २. १७ दर्शयित चायोर्भ्यपि स्मर्यते । ३. ३. ३१ श्रनियमः सर्वासामिवरोधः ्वाब्दानुमानाभ्याम् ।

४. १. १० स्मरंति च । ४. २. २१ योगिनः प्रति च स्मर्यते । गीता—प्रथ्याय ग्रीर क्लोक।
गीता १८. ६१ "ईश्वरः सर्वभूतानां०"
ग्रादि श्लोक।
गीता १५. ६ "न त्यासयते सूर्यं.०"ग्रा०।
गीता १५. ३. "न रूपमस्यह
तथोपलभ्यते०" ग्रादि।
गीता १५. ७ "ममैवांशो जीवलोके जीव
भूतः०" ग्रादि०।
गीता १३:१२ "त्रेयं यस्तत् प्रवक्ष्यामि०ग्रा०
गीता ८. २६ "शुक्लकृष्णे गती हथेते०"
ग्रादि०।
गीता ६. ११ "शुक्तो देशे०" ग्रादि०।
गीता ८. २३ "यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्ति
कैव योगिनः०" ग्रादि०।

उपर्युक्त ब्राठ स्थानो में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जाये, तथापि हमारे मत से तो चौथे (ब्रसू. २. ३. ४५) और ब्राठवे (ब्रसू. ४. २. २१) के विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है, और, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में— शकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्याचार्य और बल्लंभाचार्य-चारी भाष्यकारी का मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनो स्थानों (ब्रसू. २. ३. ४५ थ्रीर ४. २. २१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये—जीवात्मा श्रीर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले " नात्माऽश्रुतेनि-त्यत्वाच्च ताभ्यः" (ब्रसू. २. ३. १७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के भ्रन्य पदार्थी के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुम्रा है; उसके बाद "प्रशो नानाव्यपदेशात्०" (२. ३. ४३) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा परमात्मा हो का 'अंश' है, और आगे "मत्रवर्णाच्च" (२. ३. ४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त में " अप च स्मर्थते " ( २. ३. ४५ )-"स्मृति म भो य<sub>ी</sub> कहा है"-इस सूत्र का प्रयोग किया-गया है। सब भाष्यकारों का कथन है, कि यह स्मृति यानी गीता का "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन." (गी. १५.७) यह वचन है। परन्तु इसकी भ्रपेक्षा भ्रन्तिमस्थान ( अर्थात् ब्रह्मसूत्र ४. २. २१) श्रोर भी श्रधिक निस्सन्देह है। यह पहलेही दसवे प्रकरण में

वतलाया जा चुका है, कि देवयान और पितृयाण गित में कमानुसार उत्तरायण के छः महीने और दिक्षणायन के छः महीने होते हैं, और उनका अर्थ काल-प्रधान न करके बादरायणाचार्य कहते हैं कि उन शब्दो से तत्कालाभिमानी देवता अभि-प्रेत हैं (वेसू. ४. ३. ४.) । अब यह प्रश्न हो सकता हैं, कि दिक्षणायन और उत्तरायण शब्दो का कालयाचक अर्थ क्या कभी लिया ही न जावें? इसलिये "योगिनः प्रति च स्मर्यते" (बसू. ४. २. २१)—अर्थात् ये काल "स्मृति में योगियो के लिये विहित माने गये हैं"—इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता (८. २३) में यह बात साफ साफ कह दी गई हैं, कि "यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः" अर्थात् ये काल योगियो को विहित हैं। इससे—भाष्यकारो के मतानुसार यही कहना पड़ता है, कि उयत दोनों स्थानो पर बह्मसूत्रों में 'स्मृति 'शब्द से भग-वद्गीता ही विवक्षित हैं।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है श्रौर बह्मसूत्रों में स्मृति ' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों में काल-दृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता में ब्रह्म सूत्रों का साफ साफ उल्लेख है इसलिये ब्रह्मसूत्र का गीता के पहले रचा जाना निश्चित होता है और ब्रह्मसूत्रोमें 'स्मृति ' शब्दसे गीता का निर्देश माना जायें तो गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुम्रा जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक वार गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सूत्रो का गीता के बाद रचा जाना सम्भव नहीं । श्रच्छा; श्रव यदि इस भगड़े से बचने के लिये "ब्रह्मसूत्रपदैः" शब्द से शाडकरभाष्य में दिये हुए श्रर्थ को स्वीकार करते है, तो "हेतुमद्भिविन-क्चितैः "इत्यादि पदो का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; और, यदि यह माने कि बह्मसूत्रों के 'स्मृति' शब्द से गीता के श्रतिरिक्त कोई दूसरा स्मृति-ग्रन्थ विवक्षित होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि भाष्यकारों ने भूल की है। अञ्छा; यदि उनकी भूल कहें, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि 'स्मृति 'शब्द से कौन सा प्रन्य विविक्षित है। तब इस श्रड्चन से कैसे पार पावे ? हमारे मतानुसार इस श्रड़चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाये, कि जिसत ब्रह्मसूत्रों की रचना की है उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है, तो कोई ग्रड़चन या विरोध ही नही रह जाता । ब्रह्मसूत्रो को ' व्याससूत्र ' कहने की रीति पड़ गई है और "शेषत्वात्पुरुषार्थवादी यथान्येष्वित जैमिनिः" ( वेन्. ३. ४. २) सूत्र पर शाडकरभाष्य की टीका म आनन्दिगिरि ने लिखा है कि जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; श्रौर श्रारम्भ के महगलाचरण में भी, " श्रीमद्व्यासपयोनिधिनिधिरसौ " इस प्रकार उन्हो ने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया है। यह कथा महाभारत के ब्राधार पर हम ऊपर बतला चुके है, कि महाभारतकार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जैमिनि और वैशंपायन नामक पाँच शिष्य थे और उनको व्यासजी ने महाभारत पढाया था। इन दोनों बातों को मिला कर

दिचार करने से यही प्रनुमान होता है, कि मूल भारत ग्रीर तदन्तर्गत गीता की व्दर्तमान स्वरूप देन का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण य । तजी ने ही किया होगा । इसे कथन का यह नतलव नहीं, कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कथन का भागार्थ, यह है:--म्हाभारत-ग्रन्थ के प्रति विस्तृत होने के कारण सम्भव है, कि वादराणाचार्य के समय उसके कुछ भाग इघर उपर बिलर गये हो या लुप्त भी हो गये हों। एंसी प्रवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागो की खोज करके, तथा प्रन्थ में जहाँ जहाँ अपूर्णता, प्रशुद्धियाँ और मुटियाँ देख एड़ीं वहाँ वहाँ उनका संशोधन जौर उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमिएका श्रादि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने इस प्रत्य का पुनरुक्जीवन किया हो ग्रथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो। यह दात प्रतिद्ध है, कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी-ग्रन्थ का 'ऐसा ही संशोधन एकनाथ महाराज ने किया था; ग्रीर यह एथा भी प्रचलित है कि एकवार संस्कृत का क्णकरण-महाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था और उसका पुनुरुद्धार चन्द्रशेलराचार्य को करना पड़ा। अव इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है। कि महा-भारत के श्रन्य प्रकरणों में गीता के इलोक क्यो पाये जाते हैं, तथा यह बात भी महज ही हल हो जाती है, कि गीतामें ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख श्रीर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से गीतां का निर्देश क्यो किया गया है। जिस गीता के आधार पर वर्तमान गीता बनी है वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण ब्रह्मसूत्रो में 'स्मृति ' शब्द से उसका निदश किया गया; और महाभारत का संशोधन करते समय गीता कमें यह बतलाया गया, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विस्तार

\*पिछले प्रकरणों में इमने यह बतलाया है, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्त-संबंधी मुख्य ग्रंथ है, और इसी प्रकार गीता कमयोग-विषयक प्रधान ग्रंथ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो, कि ब्रह्मसूत्र और गीता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो अिन दोनो शास्त्रों का कर्ता उन्हीं को मानना पड़ता है। हम यह बात अनुमान-द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके है, परन्तु कुंभकोणस्य कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाट के अनुसार, महाभारत की जो एक पोथी हाल ही मे प्रकाशित की है उसमें शान्तिपर्व के २१२ वे आध्याय में (वार्णेयाध्यात्मप्रकरण मे) इस बात का वर्णन करते समय, कि युग के आरंभ मे भिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वॉ श्रीक इस प्रकार दिया है:—

वेदान्तकर्मयोगं च वेदावद् ब्रह्मविद्विसुः। द्वेपायनो निजप्राह शिल्पशास्त्रं मृगुः पुनः॥

इस श्लोक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनान्त पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त ओर क्सेयोग' ही करना पड़ता है। अयवा, यह भी प्रतीत होता है, िक 'वेदान्तं क्सेयोग च, यही मूल पाट होगा और लिखते समय या छापते समय 'न्तं ' के अपरका अनुस्वार छूट गया हो। इस श्लोक में यह साफ साफ कह दिया गया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, टोनों शास्त्र न्यास जी को प्राप्त हुए थे और शहनशास्त्र भृतु को मिला था। परन्तु यह श्लोक वंबई के गणपत कृष्णाजी के पूर्वक विवेचन द्रह्मसूत्रों में किया गया है। दर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का जो यह उल्लेख है उसकी वरावरी के ही सूत्रग्रन्थ के ग्रन्थ उल्लेख वर्तमान महाभारत में भी है। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के अच्छावक ग्राहि के संदाद में "अनृता. ित्रय द्रत्येवं सूत्रकारों व्यवस्यित" (अनु. १९.६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ बाह्मण् (ज्ञाति. ३१८. १६–२३), पञ्चरात्र (ज्ञाति. ३३९. १०७), मनु (अनु. ३७. १६) ग्रीर यास्क के निरुत्त (ज्ञाति. ३४२. ७१) का भी ग्रन्थत्र साफ साफ उल्लेख किया गया है। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुखाप्र करने की रीति नहीं थी, इसिलये यह शंका सहज ही उत्यक्त होती है, कि गीता के ज्ञातिरिक्त महाभारत में श्रन्थ स्थानों पर जो श्रन्थ प्रन्थों के उल्लेख है, वे कालंनिएं-यार्थ कहाँ तक विद्वतनीय माने जाये। क्योंकि, जो भाग मुखाप्र नहीं किये जाते उनमें संपक क्लोक मिला देना कोई कठिन वात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त श्रन्थ उल्लेखों का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख केवल श्रकेला या श्रपूर्व श्रतएव श्रावश्वसनीय नहीं है।

" ब्रह्मसूत्र परेंश्चेव " इत्यादि श्लोक के पदो के द्वर्य-स्वारस्य की मीमांसा करके हम अपर इस बात का निर्ण्य कर श्राये है, कि भगवद्गीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख किया गया है। परन्तु भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख होने का-ग्रौर वह भी तेरहवें ग्रध्याय में अर्थात् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार ही में होने का हमारे मत में एक और महत्त्वपूर्ण तथा दृढ कारण है। भगवद्गीता में वासुदेव-भिनत का तत्व यद्यपि मूल भागवत या पञ्चरात्र-धर्म से लिया गया है, तथापि ( जैसा हम पिछले प्रकरणों में कह श्राये है ) चतुर्व्यूह-पञ्चरात्र-धर्म में व्राणित मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मेत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुदेव से सकर्षण अर्थात् जीव, संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) और प्रद्युम्न से श्रनिरुद्ध (श्रहंकार ) उत्पन्न हुन्ना । ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी श्रन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुन्ना है (वेसू. २. ३. १७ ), वह सनातन पर-मात्मा ही का नित्य श्रंश 'है (वेसू. ३. ४३)। इसलिये ब्रह्मसूत्रों के दूसरे छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा 'कलकत्ते की प्रति मे भी नहीं मिलता। कुमकोण की पोथी का शान्तिपर्व ेका २१२ वॉ अध्याय, वंबई और कलकत्ता की प्रति मे २१० वॉ है। कुंमकोण पाठ का यह श्लोक इसारे मित्र डाक्टर गणेश कृष्ण गर्दे ने हमे सूचित किया अतएव, हम उनके कृतन है। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता ही विवक्षित है और इस श्लोकमें गीता और वेदान्तस्त्रों का (अर्थात् दोनों का) कर्तृत्व व्यासजी को ही दिया गया है। महाभारत की तीन पोथियों में से केवल एक ही प्रति में ऐसा पाठ 'मिलता है। अतएव उसके विषय में कुछ गंका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाय किन्तु इस पाठ से इतना तो अवन्य हो जाता है, कि हमारा यह अनुमान-कि वेदान्त और कर्मयोग का कर्ता एक है है-कुछ नया या उनिराधार नहीं।

酒

削

श्रय्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वासुदेव से संकर्षण का होना श्रथात् भागवत घर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं ( वेसू. २. २. ४२ ), ग्रीर फिर यह कहा है, कि मन जीव की एक इन्द्रिय है इसलिये जीव से प्रद्युन्न ( मन ) का होता भी सम्भव नहीं (वेसू.२. २. ४३); क्योंकि लोक-व्यवहार की ग्रोर देखने से तो यही बोध होता है, कि कर्ता से कारण या सावन उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार बादरायणाचार्य ने, भागवतधर्म में विण्ति जीव की उत्पत्ति का युक्तिपूर्वक खण्डन किया है। सम्भव है, कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वामुदेव (ईश्वर ), संकर्षण (जीव), प्रद्युम्न (मन) तथा अनिरुद्ध (ग्रहंकार ) को एक ही समान ज्ञानी समकते है और एक से दूसरे की उपपत्ति को लाक्षिएिक तया गौए। मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के ब्दले चार मूख्य परमेश्वर है। अतएव ब्रह्मसूत्रो में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है; ग्रोर बादरायणाचार्य ने ग्रन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह मत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेदो अर्थात् उपनिषदों के मत के विरुद्ध अतएव त्याज्य है (वेसू. २. २. ४४,४५ ) । यद्यपि यह बात सच है, कि भागवत धर्म का कर्म-प्रधान भिक्त-तत्त्व भगवद्गीता में लिया गया है, तथापि गीता का यह भी निद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुस्रा, किन्तु वह नित्य परमात्मा ही का 'श्रंश' है (गी. १५. ७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल भागवत धमं से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार क्या है; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता, तो सम्भव है कि यह भ्रम उपस्थित हो जाता, कि चतुर्व्यूह-भागवतधर्म के प्रवृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्त्व के साथ ही साय जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत है। ग्रतएव क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का समय श्रामा तब, श्रर्थात् गीता के तेरहवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा कि ''क्षेत्रज के ग्रयात् जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के ग्रनुसार नही, वरन् उपनिषदों में वींज़त ऋषियों के मतानुसार है। " और, फिरं उसके साथ ही साथ स्वनावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियो ने भिन्न भिन्न उपनिचदों में पृथक् पृथक् उपपादन किया है, इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक वाञ्यता (वेसू. २. ३. ४३ ) ही हमें ग्राहच है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होगा, कि भागवतवर्म के भिवत-मार्ग का, गीता में इस रीति से समावेश किया गया है, जिससे वे आक्षेप दूर हो जायें कि जो ब्रह्मसूत्रों में भागवतधर्म पर लावे गये हैं। रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को बदल दिया है (वेसू. रामा. २. २. ४२-४५ देखो )। परन्तु हमारे मत में ये ग्रंर्थ िकाट श्रतएव श्रग्राहच है। थीबो साहब का भुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गर्ये अर्च की ओर ही है, पुरन्तु उनके लेखों से तो यही जात होता है, कि इस बात का ययार्थ स्वरूप उनके व्यान में नही ब्राया । महाभारत में, शान्तिपर्व के ब्रन्तिम भाग म नारायणीय अथवा भागवत धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अर्थात् संकर्पण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह बत' लाया है, कि "जो वासुदेव है वही (स एव) संकर्षण अर्थात् जीव या क्षेत्रज्ञ है" (जां. ३३९. ३९ तथा ७१; श्रीर ३३४. ३८ तथा २९ देखो), श्रीर इसके बाद संकर्षण से प्रद्युम्न तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ साफ कह दिया है, कि भागवत धर्म को कोई चतुन्यूह, कोई त्रिन्यूह, कोई दिन्यूह श्रीर अन्त में कोई एकन्यूह भी मानते है (मभा जां. ३४८. ५७)। परन्तु भागवतधर्म के इन विविध पक्षो को स्वीकार न कर, उनमे से सिर्फ वही एक मत वर्तमान गीता में स्थिर किया है, जिसका मेल क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध में उपनिषदों श्रीर ब्रह्मसूत्रों से हो सकें। श्रीर इस बात पर ध्यान देने पर, यह प्रश्न ठीक तौर से हल हो जाता है, कि ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया है ? अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

## भाग ४-भागवतधर्म का उदय और गीता ।

गीता रहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कार्यिल-सांख्य के क्षर-ग्रक्षर-विचार के साथ भिवत श्रीर विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-प्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु इतने विषयो की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं थ्रा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है, कि इतने विषयों की एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस बात का अग्रामास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी है। उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह मत है, कि तेरहवें श्रव्याय का यह कथन-कि इस जग़त् में जो कुछ है वह सब निर्नुए। ब्रह्म है,--सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान् एक जगह कहते हैं कि " मुक्ते शत्रु श्रीर मित्र समान है " ( ९. २९ ) श्रीर दूसरे स्थान पर यह भी कहते है कि "ज्ञानी तथा भिनतमान् पुरुष मुक्ते अत्यन्त प्रिय हैं" ('७. १७. १२. १९ )—ये दोनों बाते परस्पर-विरोधी है। परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानी पर इस बात का स्पष्टीकरए कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं है, किन्तु एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दृष्टि से और दूसरी बार भिनत की दृष्टि से विचार किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बाते कहनी पड़ी, तथापि श्रन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगो का यह श्राक्षेप है, कि ग्रब्यक्त ब्रह्मज्ञान श्रौर व्यक्त परमे-

इदर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है। तयार्वि पूल गीता ने इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के. समान परस्पर विरोधो बातों से भरी नहीं थी-उसमें वेदान्तियों ने प्रथवा सांख्यशास्त्रा-भिमानियों ने अपने अपने कास्त्रों के भाग पीछे से घुसेड़ दियें है। उदाहरणार्थ-प्रो. गार्वे का कथन है, कि मूल गीता में मितत का मेल केवल सांख्य तथा थोग ही से किया है, वेदान्त के साथ ग्रीर मीमांसको के कर्ममार्ग के साथ भिक्त का नेल कर देने का काम किसी ने पिछे से किया है। मूल गीता में इस प्रकार जो दलोक पीछे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है ! हमारे मतानुसार ये दे सब कल्पनाएँ भ्रममूलक है। वैदिक-धर्म के भिन्न भिन्न ग्रंगो की ऐतिहासिक परन्परा झौर गीता के 'साख्य' तथा 'योग' ज्ञाब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न सनभने के कारण और विशेषतः तत्वज्ञान-विरिहत अर्थात् केवल भिनत-प्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकों ( प्रो. गार्वे प्रभृति ) के सामने रखा रहने के कारण उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गये है। ईसाई धर्म पहले केवल भित-प्रधान था और ग्रीक लोगों के तथा दूसरो के तस्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे से किया गया है। परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं। हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषत्कारी का ज्ञान, तथा सांख्य और योग-इन सब को परिपक्व दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिये पहलेही से हमारे देशवासियो को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भिन्तमार्ग कभी भी मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शास्त्रों से श्रीर विशेष करके उपनिषदी में र्वाणत ब्रह्मज्ञान से प्रलग हो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति-पादन के सदृश ही था। गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी बात की स्रोर ध्यान देकर किया गया है। परन्तु यह विषय ग्रत्यन्त महत्त्व का है, इसलिये संक्षेप में यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, कि गीता-धर्म के मूलस्वरूप तथा परम्परा के सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, हमारे मत में कौन कौन सी दार्ते निष्पन्न होती है।

गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण में इस बात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म का श्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो मिनतप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान श्रीर न योग-प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय श्रर्थात् कर्म-प्रधान था, श्रीर वेदसिहता तथा याह्यणों में विशेषतः इसी यज्ञ-याग श्रादि कर्म प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रागे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जीमिन के मीमांसासूत्रों में क्या गया है, इसीलिये उसे 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, यद्यपि 'मीमांसक' नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलकुल ही सन्देह नहीं, कि यज्ञ-याग श्रादि धर्म श्रत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक

दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त होने के पहले उसको त्रयोधर्म श्रर्थात् तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थें; श्रोर इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है (गीता. ९. २० तथा २१ देखों)। कर्म-मय त्रयीधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से श्रयात् केवल यज्ञ याग श्रादि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान होना एक मानिसक स्थिति है इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये विना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय ग्रौर कल्पनाएँ उपस्थित होने लगीं और घीरे घीरे उन्हों में से श्रीपनिषदिक ज्ञान का पादुर्भाव हुआ। यह वात, छांदोग्य ग्रादि उपनिषदों के ग्रारम्भ में जो ग्रवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती है। इस श्रीपनिषदिक ब्रह्मज्ञान ही को श्रागे चलकर 'वेदान्त' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछेसे प्रचलित हुआ है, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान ग्रथवा ज्ञानमार्ग भी नया है। यह बात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकाड उत्पन्न हुमा, परन्तु स्मरण रहे कि ये दोनो प्राचीन है। इन ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वृतंत्र शाला 'कापिल सास्य 'है। गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इंघर ब्रह्मकान श्रद्वैती है, तो उघर सांख्य है द्वैती, श्रीर, सृष्टि की उत्पत्ति के कम के सम्बन्ध में सांख्यो के विचार मूल में भिन्न है। परन्तु श्रौपनिषदिक प्रद्वैती ब्रह्म ज्ञान तथा सांख्यो का द्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हो, तथापि केवल ज्ञात-वृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग श्रपने पहले के यझ-याग-म्रादि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। श्रतएव यह प्रक्र स्वभावतः उत्पन्न हुआ, कि कर्स का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावें? इसी कारए। से उपनिष-त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से बृहदारण्यकादिक उपनि-पद् तथा साख्य यह कहने लगे, कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नही किन्तु आवश्यक भी है। इसके विरुद्ध, ईशावास्यादि श्रन्य उपनिषद् यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत् में च्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष की सब कर्म करना ही चाहिये। इन उप-निषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है। परन्तु, गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक ग्रर्थ खींचातानी से किये गये है ् ग्रौर इसलिये इन उपनिषदीं पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे ग्रर्थ ग्राह्य नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि , केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैत्र्युपनिषद् के विवेचन से यह बात भी साफ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य में पहले पहल स्वतंत्र रीति ,से प्रादु-भूत क्षराक्षर-ज्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता-जितनी हो

सकतो थी—करने का भी प्रयत्न उसी समय ग्रारम्भ हुन्ना था। बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिषदो में कापिल-सांख्य-ज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु मैत्र्युपनिषद् में सांख्यो की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि अन्त में एक परब्रह्म ही से साख्यों के चौबीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिल साख्य-शास्त्र भी वैराग्य-प्रधान श्रर्थात् कर्म के विरुद्ध है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में ही वैदिक घर्म के तीन दल हो गये थे:--(१) केवल यज्ञयाग श्रादि कर्म-करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना, श्रर्थात् ज्ञाननिष्ठा श्रथवा-साख्य-मार्गः श्रौर (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बृद्धि ही से नित्य कर्म करने का मार्ग, श्रर्थात् ज्ञान-कर्म-समुच्चय-मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग ही से, श्रागे चल कर दो भ्रन्य शालाएँ—योग श्रौर भित्त—निर्मित हुई है। छांदोग्यादि प्राचीन उपनियदों में यह कहा है, कि परव हा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्म-चिन्तन अत्यन्त म्रावश्यक है; ग्रौर, यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चिल एकाग्र होना चाहिये; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परब्रह्म का की ई न कोई सगुए प्रतीक पहले नेत्रो के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहनेसे वित की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को श्रागे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा श्रीर 'चित्तिनरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; ग्रौर, जब सगुएा प्रतीक के बदले परसेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का ग्रारम्भ धीरे घीरे होने लगा, तब अन्त में भिक्त-मार्ग उत्पन्न हुम्रा। यह भिक्त-मार्ग औपनियदिक ज्ञान से त्रलग, वीच ही में स्वतत्र रीति से प्रादुर्भूत नहीं हुआ है; श्रीर न भवित की कल्पना हिन्दुस्थान में किसी श्रन्य देश से लाई गई है। सब उपनिवदों का प्रवलोकन करने से यह कम देख पडता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यह ने अंगो नी अथवा अकार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवनाओं की, अथवा म्राकाश म्रादि सगुण-व्यक्त बहा-प्रतीक की, उपासना का म्रारम्भ हुआ; श्रौर श्रन्त में इसी हेतु से श्रर्थात् ब्रह्मप्राप्ति के लिये ही राम, नृसिंह, श्रीकृष्ण, वासुदेव ग्रादि की भिवत, ग्रर्थात् एक प्रकार की उपासना, जारी हुई है। उपनिषदों की भाषा से यह बात भी साफ साफ मालूम होती है, कि उनमें से -योगतत्त्वादि योग-विषयक उपनिषद् तथा नृसिहतापनी, रामतापनी भ्रादि भिनत- ' निवयक उपनिषद् छादोग्यादि उपनिषदों की अपेक्षा अर्वाचीन है। अतएव ऐति-हासिक दृष्टि से यह कहना पड़ता है, कि छांदोन्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्णित कर्म, ज्ञान श्रयवा सन्यास, श्रौर ज्ञान-कर्म-समुच्चय-इन तीनो दलो के प्रादुर्भूत हो जाने पर ही श्रागे योग-मार्ग ग्रौर भिवत-मार्ग को श्रोठ्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु योग श्रौर भक्ति, ये दोनों साघन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गर्ये, तथापि उनके पहले के ब्रह्मज्ञान की प्रेष्टता कुछ कम नहीं हुई—ग्रीर न उसका कम होना सम्भव ही था। इसी कारण योग-प्रधान तथा भक्ति-प्रधान उपनिषदों में भी ब्रह्म-टान को भवित और योग का अन्तिम याध्य कहा है, और ऐसा दर्णृन भी कई

स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण तथा वासुदेव श्रादि की भिक्त की जाती है, वे भी परमात्मा के श्रयवा परब्रह्म के रूप है (मैन्यु. ७. ७; रोमपू. १६; श्रमृतिबन्दु. २२ श्रादि देखी)। सारांश, वैदिक्षमं में समय समय पर श्रात्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मांगों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय प्रचित्त धर्मांगों से ही प्रादुर्भूत हुए है; श्रीर, नये धर्मांगों का प्राचीन समय में प्रचित्त धर्मांगों के साथ मेल करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से मुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश की स्वीकार करके, श्रागे चल कर स्मृतिकारों ने श्राश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यतों करने की इस प्राचीन पद्धित पर जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त पूर्वांचर पद्धित को छोड़ केवल गीता धर्म ही श्रकेला प्रवृत्त हुश्रा होगा।

बाह्यएा-प्रनथों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषदी का ब्रह्मज्ञान, कापिल-सांख्य, ंचित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य छागे है और इनकी उत्पत्ति के कम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इसे बात का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का जो श्रीतपादन किया गया है उतका मूल क्या है ?--ग्रर्थात् वह प्रतिपादन साक्षात् भिन्न भिन्न उपनियदों से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक आध सीढ़ी श्रीर है। केवल ब्रह्म-ज्ञान के दिवेचन के समय कठ श्रादि उपनिषदों के कुछ इलोक गीता में ज्यों के त्यों लिये गये हं और ज्ञान-कर्म-समुख्ययपक्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के ऑपनिषदिक उदाहरए। भी दिये गये है। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-प्रम्थ साक्षात उपनिषदों के आधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीताधर्म की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिवदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । जिस प्रकार गीतों में द्रव्यमय यज्ञ की श्रवेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. ३३), उसी प्रकार छान्दी ग्योपनियद् में भी एक स्थान पर यह कहा है, कि ननुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है ( छा. ३. १६, १७ ), और इस पंकार के यह की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि 'यह यज्ञ-विद्या घोर स्रोगिरम नाथक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई।" इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि कुछ देर के लिये दीनों को एक ही व्यक्ति मान लें तो भी स्मरण रहे कि ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर ग्रांगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सिवा, बृहदारण्यकोपनिषद् से यह बात प्रगट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्ग में भिवत का समावेश नहीं 'किया गया था। श्रतएव भिनतपुन्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय पत्थ की सांत्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती—और न वह गीता में की गई है। गीता के चौथे श्रध्याय के श्रारम्भ में कहा है (गी. ४. १-३); कि

युग के प्रारम्भ में भगवान् ने पहले विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को, प्रीर मनु 🔑 ने इक्ष्याकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेर फेर से उसका लोप हो जाने के कारएा वह फिर से ग्रर्जुन को बतलाना पड़ा। गीता-धर्म की परं-परा वा ज्ञान होने के लिये ये क्लोक अत्यंत महत्त्व के है; परन्तु टीकाकारोने कव्दार्थ वतलानेके अतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नही किया है, और कदा-चित् ऐसा करना उन्हें इब्ट भी न रहा हो। क्यो कि, यदि कहा जायें कि गीता धर्न मूल में किसी एक विशिष्ट पन्थ का है, तो उससे अन्य घामिक पन्यो को कुछ न कुछ गीएता प्राप्त हो हो जाती है। परन्तु हसने गीता-रहस्य के आरम्भ में तथा गीता के चौथे श्रव्याय के प्रथम दो क्लोको की टीका में प्रमाएा-सहित इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में विणित परंपरा का मेल उस परम्परा के साथ पूरा पुरा देख पड़ता है, कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में वॉणत भागवत-धर्म की परम्परा में ग्रन्तिम त्रेतायुग-कालीन परम्परा है.। भागवतधर्म तथा गीता-धर्म कि परम्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता है, कि गीताग्रन्थ भागवतधर्मीय है; ग्रौर, यदि इस विषयमें कुछ शका हो, तो महाभारत में दिये गये नैशंपायन के इस वाक्य-"गीता में भागवतधर्म ही बतलाया गया है" (म. भा. जां-३४६. १०)-- से वह दूर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता ग्रौपनिपदिक ज्ञान का ग्रयित् वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है--उसमे भागवतधर्मे का शितपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई यावश्यकता नहीं, कि भागवतधर्म से प्रलग करके गीता की हैं जो चर्चा की जायगी वह प्रपूर्ण तथा भ्रममूलक होगी। अतएव, भागवतधर्म कव उत्पन्न हुन्न। ग्रीर उसका मूलस्वरूप क्या था, इत्यादि प्रश्नोके विषय में जो बाते इस समय उपलब्ध है , उनका भी विचार सक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में हम पहले ही कह श्राये हैं, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पञ्चरात्र-धर्म श्रादि . अन्य नाम है।

उपनिपत्काल के बाद श्रीर बुद्ध के पहले जो वैदिक धर्मग्रंथ बने, उनमें से ग्रिधिकांश प्रन्थ लुप्त हो गये हैं इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय में जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें से, गीता के ग्रितिरक्त, मुख्य ग्रन्थ बही है.—महाभारतान्तर्गत शातिपर्ध के ग्रन्तिम ग्रठराह ग्रध्यायों में निर्धित नारायणीयोपाख्यानं ( म. भा- बां. ३३४—३५१), शांडिल्यसूत्र, भागवतपुराण, नारदपञ्चरात्र, नारदसूत्र, तथा रामानुजाचार्य श्रादि के ग्रन्थ । इनमें से रामानुजाचार्य के ग्रन्थ तो प्रत्यक्ष में सांप्र- दायिक दृष्टि से ही, ग्रर्थात् भागवतधर्म के ।विशिष्टाहैत वेदान्त से मेल करने के लिये, विक्रम सवत् १३३५ में ( शांलिवाहन शक के लगभग ज्वारहवे शतक में ) लिखे गये हैं। ग्रतएव भागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन ग्रन्थों का सहारा नहीं लिया जा सकता; ग्रीर यही बात मध्वादि के ग्रन्थ वैष्णव ग्रन्थों की भी है। श्रीमद्भागवतपुराण इसके पहले का है; परन्तु इस पुराण के

ग्रारम्भ में ही यह कथा है (भाग स्कं. १ ग्र. ४ ग्रीर ५ देखी), कि जब स्यासजी ने देखा कि महाभारत में, ग्रतएव गीता में भी, नैष्कर्म्य-प्रधान भागवत-धर्म का जो निरूपेण किया गया है उसमें भिक्त का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है, ग्रौर "भिवत के विना केवल नैज्कम्यं शोभ नहीं पाता," तब उनका मन कुछ उदास और श्रप्रसन्न हो गया; एवं श्रपने मन की इस तर्लमलाहट कों दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्हों ने भिक्त के माहात्म्य का प्रति-पादन करनेवाले भागवत-पुराए। की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में श्रंयात् भारतान्तर्गत भागवतवर्म में नैष्कर्म्य को जो श्रेष्ठना दो गई थी वह जब समय के हेर-फेर से कम होने लगी ग्रीर उसके बदले जब भन्ति को प्रवानता दो जाने लगी, तब भागवत-धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात् भक्ति-प्रधान भागवतधर्म का ) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवतपुराणरूपी मेत्रा पोछे तैयार किया गया है। नारदपञ्च-रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का अर्थात् केवल भिक्तप्रधान है और उस में द्वादश-स्कन्धो के भागवत-पुराण का तथा बद्धावैवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता ध्रीर महा-भारत का नामोल्लेख कर स्पव्ट निर्देश किया गया है ( ना.पं. २.७.२८-३२; ३.१४. ७३; ग्रीर ४.३. १५४ देखो ) । इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मूल-स्वरूप का निर्एाय करने के लिये इस ग्रन्थ की योग्यता भारतपुराए। से भी कम दर्जे की हैं। नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूत्र कदाचित् नारदपञ्चरात्र से भी कुछ प्राचीन हो, परन्तु नारवसूत्र में व्यास ग्रीर शुक (ना. सू. ८३ ) का उल्लेख है, इसलिये वह भारत और भागवत के बाद का है; और, शाण्डिल्यसूत्र में भगवद्गीता के क्लोंक ही उद्धृत किये गये है ( क्लां. सूर्ड, १५ ग्रीर ८३); ग्रतएव यह सूत्र यद्यपि नारवंसूत्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें सदेह नहीं, कि यह गीता और महाभारत के अनन्तर का है। अतएव, भागवतधर्म के मूल तथा प्राचीन स्वरूप का निर्एय अन्त में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के आधार से ही करना पड़ता है। भागवतपुराण ( १. ३. २४ ) और नारदपञ्चरात्र (४. इ.१५६-१५९; ४.८.८१ ) प्रन्यों में वृद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु नारायणीयाख्यान में विणित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है— पहला अवतार हंस का श्रीर श्रागे कृष्ण के बाद एकदम किक अवतार ब्तलाया है ( मभा शां ३३९. १०० ) । इससे भी यही सिष्द होता है, कि नारायणीया-स्यान भागवत-पुराए से श्रौर नारद पञ्चरात्र से प्राचीन है। इस नारायणीयाख्यान में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म ही के अवतार है )नामक दो ऋषियों ने नारायणीय श्रर्थात् भागवतवर्म को पहले पहल जारी किया, श्रीर उनके कहने से जब नारद ऋषि स्वेतद्वीप को गये तब वहाँ स्वयं भगवान् ने नारद को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान् जिस स्वेतद्वीप में रहते है वह क्षीरसमुद्र में है, ग्रौर वह क्षीरसमुद्र मेरुपर्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयाख्यान की गी. र. ३५ •

वातें प्राचीन पौराणिक ब्रह्माग्डवर्णन के अनुसार ही है ग्रीर इस विषय में हमारे यहां किसी को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ पिंडत ने इस कया का विपर्यास करके यह दीवें शहका की यी, कि भागवतवर्म म र्वाणत भिवततत्त्व श्वेतद्वीप से अर्थात् हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश से हिन्दुस्थान में लाया गया है, ग्रोर मिस्त का यह तत्त्व इस समय ईसाईधर्म के श्रतिरिक्त ग्रीर कहीं भी प्रचलित नहीं था, इसलिये ईसाई देशों से ही भक्ति की कल्पना भागवतर्घीमयो को सूभी है। परन्तु पाणिनी को वासुदेव भिक्त का तत्त्व मालूम था श्रौर वौद्ध तथा जैनधर्म में भी भागवतधर्म तथा भिंत के उल्लेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद हैं, कि पाणिनी और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए ये। इसलिये ग्रब पश्चिमी पण्डितो ने ही निश्चित किया है, कि वेवर साहब की उर्युपक्त जाड़का निराधार है। ऊपर यह बतला दिया गया है, कि भिक्तरूप धर्माद्रम का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधान उपनिषदो के अन-न्तर हुन्ना है। इससे यह बात निविवाद प्रगट होती है, कि ज्ञान-प्रधान उपनिषदी के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुदेव-भक्ति-संबंधी भागवतधर्म उत्पन्न हुन्ना है। श्रव । इन केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक • पहले हुआ ? अगले विवेचन से यह बात घ्यान में ब्रा जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूर्णतया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृष्टि से उस काल का श्रंदाज करना कुछ असभव भी नहीं है।

गीता (४.२) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतवर्म का उपदेश अर्जुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था। भागवतवर्म के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वायुदेव, जीव को सङक्षण, मन को प्रद्युम्न तथा श्रहङकार को श्रानिच्छ कहा है। इनमें से वायुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, सङक्षण उनके ज्येष्ठ श्राता वलराम का नाम है, तथा प्रद्युम्न और श्रानिच्छ श्रीकृष्ण के पुत्र और पौत्र के नाम है। इसके सिवा इस धर्म का दो दूसरा नाम ' सात्वत ' भी है वह उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे

<sup>\*</sup> मित्तमान् (पार्ली—मितिमा) शब्द थेरगाथा (श्रो.३७०) में मिन्ता है और एक जातक में भी भिक्त का उल्लेख किया गया है। इसके सिवा, प्रसिद्ध फेंच पाली पंडित सेनार्त ('enart) ने 'बौद्धधर्म का मूल' इस विषय पर सन् १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें स्पष्टल्प से यह प्रतिपादन किया है, कि भागवततधर्म बोद्धधर्म के पहले का है। "No one will claim to derive from Buddhism Vishnuism or the Yoga. Assuredly, Buddhism is the borrower,"... "To sum up, if there had not previously existed a religion made up of documes of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu, Krishna, worshipped under the the title of Bhagavata. Buddhism would not have come to but at all?"

यह बात प्रगट होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था उसमें यह धर्म प्रचलित हो गया था, ग्रीर तभी उन्होने ग्रपने प्रिय मित्र ग्रर्जुन को उसका उपदेश किया होगा--ग्रीर यही बात पीराणिक कथा में भी कही गई हैं। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का ग्रन्त हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस घर्म का प्रसार होना भी संभव नहीं था। भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त किया या वह उनके पहले कदाचित् नारायणीय या पञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक श्रंशों में प्रचलित रहा होगा, श्रीर श्रागे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर उसे 'सात्वत' नाम प्राप्त हुग्रा होगा, तदमन्तर भगवान श्रीकृष्ण तथा ध्रर्जुन की नर-नारायण के ब्रवतार मानकर लोग इस धर्म को ' भागवत-धर्म ' कहने लगे होंगे। इस विषय के सम्बन्ध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके है ग्रीर उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय श्रपनी श्रोर से कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है-वम्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई अमाण भी नही है। मूलधर्म - में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, काइस्ट, तथा मुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये है और भ्रागे उनके धर्मों में भले बुरे भ्रनेक परिवर्तन भी हो गये है; परन्तु इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या मृहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये, या श्रीकृष्णाजी के विषय में स्रागे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूढ़ हो गई तो यह कैसे माना जा सकता है, कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये, समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है; उसके लिये इस बात की आवश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या ईसामसीह सेनार्ट का यह लेख पूने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के अक्टोबर १९०९ और जर्नवरी 1१९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वाक्य जनवरी के अंक के १७७ ्तथा १७८ पृष्ठों में हैं। डॉ. बूलर ने भी यह कहा है:-The ancient Bhagavata, Satvata or Pancharatra sect devoted to the worship of Narayana and his deified teacher Krishna-Devakiputra dates form a period long anterior to the rise of Jamas in the 8th century B. C. " Indian Antiquary-Vol. XXIII, (1894) p. 248 विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इस प्रिशिष्ट प्रकरण के छठवे भाग मे किया गया है।

माने जावे\*। कुछ लोग ध्रौर विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कतानी यह तर्क किया करते है, कि श्रीकृष्ण, यादव श्रीर पाण्डव, तया भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; और कुछ लोगों के मत में तो महाभारत श्रध्यात्म विषय का एक बृहत् रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों को देखकर किसी भी निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पड़ेगा, कि उक्त शक्षकाएँ विलकुल निराधार है। यह बात निविवाद है, कि इन कथाग्रो के मूल में इतिहास ही का श्राचार है। साराज, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार पाँच नहीं हुए, वे केवल एक हो ऐतिहासिक पुरुष थे। अब श्रीकृष्णाजी के अवतार-काल पर विचार करते समय रा० व० चितामिए।राव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, श्रीकृत्या, यादव, पाण्डव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल-श्रर्थात् कलियुग का श्रारम्भ-है; पुराण्गण्ना के अनुसार उस काल से अब तक पाँच हज़ार से भी श्रिधिक वर्ष बीत चुके हैं, श्रीर यहीं श्री कृष्णजी के अवतार का यथार्थ काल है \* \*। परन्तु पाण्डवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की पुराएगे में विश्वत पीढ़ियों से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । ग्रतएव भागवत तथा विष्णुपुराए। में जो यह वचन है, कि "परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के श्रिभिषेक तक १११५ प्रथवा १०१५—वर्ष होते हैं" (भाग १२ २ २६; और विष्णु ४ २४, ३२), उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लग-भग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध ध्रौर पाण्डव हुए होग । अर्थात् श्रीकृत्ए का ग्रवतार-काल भी यही है, और इस काल को स्थीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध

\* श्रीकृष्ण के चिरत्रमें पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के श्रांतिरक्त गोपियों की रासकीडा का नमात्रेश होता है और ये वात परस्पर-विरोधी हैं, इसिल्ये आज-कल कुछ विद्वान् यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुल का कन्हेया भी भिन्न है। डॉ. मांडारकर ने अपने "वैष्णव, शैव आदि पथ" संबंधी अप्रेजी ग्रंथ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। वह बात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो श्रुगार का वर्णन है वह बाद में न आया हो; परन्तु केवल उतने ही के लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष ही गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही में हुआ हो, किन्तु शक्काल के आरम्भ में यानी विक्रम संवत् १३६ के लग-भग अश्वत्रोष विरचित बुद्धचरित (४.१४, में और मास कविकृत बालचरित नाटक (३.२) में भी गोपियों का उल्लेख किया गया है। अतएव इस विषय में हमें डॉ. माडारकर के कथन से चिंतामणिराव वैद्य का मत अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है।

\*\* रावबहादुर चिंतामणिराव वैद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी ग्रन्थ में है। इसके सिवा, इसी विषयपर आपने सन १९१४ में डेक्कन कॉलेज-एनि॰ वर्सरी के समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस वात का विवेचन किया था। ्र होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले भ्रयवा बुद्ध से लगभंग ८०० वर्ष पहले, प्रचलित किया होगा। इस पर कुछ लोग यह श्राक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र में उनके श्रनेक रूपान्तर देख पड़ते है-- जैसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय, योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त हुम्रा, पश्चात् विष्णु का पद मिला श्रीर धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परब्रह्म का रूप प्राप्त हो गया--इन सब अवस्थाओं में आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल बीत चुका होगा, श्रीर इसी लिये भागवतवर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह ग्राक्षेप निरर्थक है। 'किसे देव मानना चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये इस विषय पर श्राधुनिक तर्कज्ञो की समक में तथा दो चार हज़ार वर्ष पहले के लोगों की समक (गी. १०. ४१) में वड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही वने हुए उपनिषदो में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वय ब्रह्ममय हो जाता है (वृ. ४. ४. ६); स्रीर मैञ्युपनिषद् में यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि रुद्र, विरुणु, ग्रच्युत, नारायएा, ये सब बह्य ही है (मैंत्र्यु. ७. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त होनेके लिये श्रविक समय लगने का कारए। ही क्या है ? इतिहास की श्रोर टेखने से विश्वस-नीय बाद्ध प्रनथों में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं प्रपने को 'ब्रह्मभूत' । सेलसुत्त, १४; थेरगाथा ८३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के सदृश सन्मान दिया जाता था । उसके स्वर्गस्य होने के बाद शी छ ही उसे 'देवाध-देव 'का श्रयवा वैदिकधर्म के परमात्म। का स्वरूप प्राप्त हो गया था; और उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसामसीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, ग्रीर न भागवतवर्म ही निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी श्राधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से बहा ग्रयवा, देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कीई कारए। देख नहीं पड़ता।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का उदय काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित ऐसा करने में क्यो हिचिकचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पण्डितो में से अधिकांश का श्रव तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लग-भग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से श्रिष्ठक प्राचीन नहीं है। अत-एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-धर्म ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचित्त हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्म-साहित्य से यह कम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञ-याग आदि कर्मप्रतिपादक यमुर्वेद और बाह्मण-प्रन्थ बने, तदनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद भौर साहय-

शास्त्र निर्मित हुए ग्रीर ,ग्रन्त में भिन्त-प्रधान ग्रन्थ रचे गये। ग्रीर केवल भागवत-धर्म के ग्रन्थों का श्रवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि श्रीपनिषदिक -ज्ञान, सांख्यशास्त्र, चित्तनिरोध रूपी योग आदि धर्माङ्ग भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो चुके थै। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवत-धर्म के उदय के पहले, उक्त भिन्न भिन्न धर्मांगों का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम दस वारह शतक अवश्य बीत गये होंगे । परन्तु यदि माना जाये, कि भागवतधर्म को श्रीकृष्णने अपने ही समय में, अर्थात् ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रब्त किया होगा, तो उक्त भिन्न भिन्न घर्माङगो की वृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पण्डिती के मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता। क्यों कि, ये पण्डित लोग ऋग्वेद काल हो को ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते; ऐसी ग्रवस्था में, उन्हें यह मानना पड़ता है कि सौ या ग्रधिक से ग्रधिक पाच छः सी वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया ! इसलिय उपर्युक्त कथनानुसार कुछ निरर्थंक कारण वतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवतधर्म की समकालीनता को नहीं मानते, और कुछ पश्चिमी पण्डित तो यह कहने के लिये भी उछत हो गये है, कि भागतधर्म का उदय वृद्ध के वाद हुआ होगा । परन्तु अन तथा बौद्ध ग्रन्थों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते हैं, उनसे तो यही बात स्पष्ट विदित होती है, कि भागवत धर्म बुद्ध से प्राचीन है। स्रतएव डाक्टर बूलर ने कहा है, कि भागवतधर्म का उदयं-काल बौद्ध-काल के आगे हटाने के बदले, हमारे ,'ग्रोरायन' ग्रन्थ के प्रतिपादन के ग्रनुसार "ऋग्वेदादि ग्रन्थों का काल ही पोछे हटाया जाना चाहिये। पश्चिमी पण्डितों ने भ्रटकलपच्चू श्रनुमानों से वैदिक ग्रन्थी के जो काल निविचत किये हैं, वे भ्रममूलक है; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ले जा सकती, इत्यादि वातों को हमने अपने 'स्रोरायन' ग्रन्थ में वेदो के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के स्राधार पर सिद्ध कर दिया है; और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पण्डितो ने भी ग्राह्य माना है। इस प्रकार को ऋग्वेद-काल पीछे हटाने से वैदिक धर्म के सब ग्रङगों की वृद्धि होने के लिये उचित कलावकाश मिल जाता है और भागवत-धर्मोदय-काल को संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही, नहीं रह जाता । परलोकवासी शङकर बालकृष्ण दीक्षित ने ग्रपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी) के इतिहास में यह बतलाया है, कि ऋग्वेद के बाद बाह्मण म्रादि ग्रन्थों में कृत्तिका प्रभृति नक्षत्रों की गणना है ,इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २६०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है । परन्तु हमारे देखने में यह श्रभी तक नहीं स्राया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थो

<sup>\*</sup> डॉक्टर वूलर ने Indian Antiquary, September 1894, (Vol. XXIII pp.-238-294) में हमारे 'ओरायन' ग्रंथ की जो समालोचना की है, उसे देखी।

के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषयों के विषय में किया गया हो। रामतापनी सरीखें भक्ति-प्रधान तथा योगतत्त्व सरीखें योग-प्रधान उपनिषदो की भाषा स्रौर रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती-- केवल इसी म्राधार पर कई लोगों ने यह प्रनुमान किया है, कि सभी उपनिषद् प्राचीनता में बुध्द की अपेक्षा चार पाँच सौ वर्ष से प्रधिक नहीं है। परन्तु काल-निर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जायँ तो यह समभ भ्रममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं क्रिया जा सकता, तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत श्रच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जार्ये तो प्रो० मेश्समूलर का यह कथन है, कि मैत्र्युप-निषद् पाणिनी से भी प्राचीन है; " क्योंकि इस उपनिषद् में ऐसी कई शब्द-सिन्धयों का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायणीसंहिता में ही पाई जाती है और जिनका प्रचार पाणिनों के समय वद हो गया था (ग्रर्थात् जिन्हें छान्दस् कहते है)। परन्तु मैत्र्युपनिषद् कुछ सब से पहला अर्थात् अति प्राचीन उपनिषद् नहीं है । उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान श्रीर सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानी पर छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीयं, कठ श्रौर ईशावास्य उपनिषदो के वाक्य तथा इलोक भी उसमें प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये है। हाँ, यह सच है, कि मैत्र्युपनिषद् में स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये है। परन्तु इन वाक्यों के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये है, जैसे "एवं हचाह" या " उक्तं च "( = ऐसा कहा है ), इसी लिये इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे . प्रन्थों से लिये गये हैं—स्वय मैत्र्युपनिषत्कार के नहीं है; ग्रौर ग्रन्य उपनिषदों के देखने से सहज ही मालम हो जाता है, कि वे वचन कहाँ से उध्दृत किये गये है। श्रव इस मैत्र्युपनिषद् में काल रूपी श्रथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि " मघा नक्षत्र के आरम्भ से कमशः श्रविष्ठा अर्थात् ्रिधनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक (मघाद्यं श्रविष्टार्घ ) दक्षिएायन होता है; और सार्प ग्रर्थात् ग्राइलेषा नक्षत्र से विपरीत क्रमपूर्वक ( ग्रर्थात् ग्राइलेषा, पुष्य म्रादि कम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के ग्राधे भाग तक उत्तरायण होता है." (मैत्र्यु. ६. १४) । इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दर्शक ये वचन तत्कालीन उदगयन स्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये है और फिर उससे इस उपनिषद् का काल-निर्णय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता है। परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। ं मैत्र्युपनिषद् में विर्णित यह उदगयन स्थिति वेदाडगुज्योतिष से कही गई उदगयन स्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदाङ्गज्योतिष में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई ह, कि उदगयन का आरम्भ घनिष्ठा नक्षत्रके आरम्भ से होता है, श्रॉर मैठ्यपनि

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East: Series, Vol. XV. Intro. pp. xlviii-lii.

षद् में उसका आरम्भ ' घनिष्ठर्घ' से किया गया है। इस विषय में मतभेद है, कि मैत्र्युपनिषद् के 'श्रविष्ठार्घं ' शब्द में जो ' अर्घं ' पद है उसका अर्थ ' ठीक आया ' करना चाहिये, श्रयवा " धनिष्ठा श्रौर शततारका के बीच किसी स्थान पर " करना चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जायें, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि वेदाडग-ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वर्णन मैत्र्युपनिषद् में किया गया है, श्रीर वही उस समय की स्थिति होनी चाहिये। श्रतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाडग-ज्योतिव-काल का उरगयन, मैत्र्युपनिवद्कालीन उदगयन की अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्र से पीछे हट आया था। ज्योतिर्गाणृत से यह सिद्ध होता है, कि वेदाड.ग-ज्योतिष "में कही गई उदगयनस्थिति ईसाई सन् के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; और आधे नक्षत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते है; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैत्र्युपनिषद् ईसा के पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा। और कुछ नहीं तो यह उपनिषद् निस्सन्देह वेदाडा ज्योतिष के पहले का है। श्रव यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि छात्दोग्यादि जिन उपनिषदो के श्रवतरण मैच्युपनिषद् में दिये गये है, वे उससे भी प्राचीन है। सारांश, इन सब ग्रन्थों के काल का निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेद सन् ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; यज्ञ-याग आदि विषयक ब्राह्मण प्रन्य सन् ईसवी से लगभग ३५०० वर्ष पहले के हैं; और छान्दोग्य ब्रादि ज्ञान-प्रधान उपनिषद् सन् ईसवी के लगभग १६०० वर्ष पुराने है। अब यथार्य में वे बातें अविशिष्ट नहीं रह जाती, जिनके कारण पश्चिमी पण्डित लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस ब्रोर हटा लाने का यत्न किया करते है; ग्रीर श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय श्रीर बछ्ड़े की नैसींगक जोड़ी के समान, एक ही कालरज्जु से बाँधने में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फ़िर बौध्द ग्रन्थकारों द्वारा विएात तथा ग्रन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है। इसी समय वैदिक-काल की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्मृति-काल का श्रारम्भ हुआ है।

उनत कालगणना से यह बात स्पब्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म का उदय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात् बुध्द के लगभग सात आठ सौ वर्ष पहले हुआ है। यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके ह, कि बाह्यणप्रन्थो में विर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है और उपनिषदी

<sup>\*</sup> वेदांगच्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे Onen (ओरायन) नामक अंग्रेजी ग्रथ में तथा प. वा. शंकर वालकृष्ण दीक्षित के "भारतीय ज्योति:शास्त्र का इतिहास" नामक मराठी ग्रंथ (पृ. ८७-९४ तथा १२७-१३९) में किया गया है। उसमें इस वात का भी विचार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक ग्रन्थों का कीन सा काल निश्चित किया जा सकता है।

तवा सांख्यशास्त्र में वर्षित ज्ञानभी, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रव-लित हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा श्रनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धर्माऊंगी की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे जानी और चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा, अथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह घर्म तत्कालीन रार्जाषयो तथा ब्रह्माषयों को मान्य हुआ होगा, श्रीर लोगो में उसका प्रसार हुआ होगा । ईला ने अपने भक्ति-प्रधान वर्म का उपदेश पहले पहल जिन यहदी लोगो की किया था, उनमें उस समय थानिक तरंद-ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये श्रमने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई प्रावश्यकता नहीं थी। केवल यह वतला देने से ईसा का धर्मोपदेश-सबन्धो काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाईवल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णन किया गया है, हमारा यह भित-मार्ग भी उसी को लिये हुए है; श्रीर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाई धर्म की इन बातों से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते तमय, यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु इस्त्रज्ञान तथा कापिल सांख्यज्ञास्त्र से भी परिचित हो गये थे; और तीनों धर्माङगों की एकवाक्यता ( मेल ) करना भी वे लोग सील चुके थे। ऐसे लोगो से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता, कि " तुम अपने कर्मकाण्ड, या औपनिषदिक ओर सांख्य ज्ञान की छोड दो, और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतपर्म को स्वीकार कर लो।" ब्राह्मण श्रादि वैदिक ग्रन्थो में विणित ग्रीर उस समय मे प्रचलित यन-याग ग्रादि कर्मों का फर्ल क्या है ? क्या उपनिषदों का या साख्यशास्त्र का ज्ञान वृथा है? भिंदन ग्रीर चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ?—इत्यादि उस समय स्वभावतः उपस्थित, होनेवाले प्रश्नो का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दियां जाता, तब तक भागवतवर्म का प्रचार होना भी संभव वहीं था। श्रतएव न्याय की दृष्टि से श्रव यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्न में आरम्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना प्रत्यन्त प्रावश्यक था; श्रीर महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान के देखने से भी यह शिद्धान्त दृढ हो जाता है। इस भ्राख्यान में भागवतधर्म के साय श्रीपनिषदिक बहाजान का और सांख्य प्रतिपादित क्षेराक्षर-विचार का मेल कर दिया गया है; ब्रौर यह भी कहा है—" चार वेद ब्रीर सांख्य या योग, इन पाचीं का उसमें ( भागवतधर्म ) समावेश होता है इसलिये उसे पाञ्चरात्रधर्म नाम प्राप्त हुआ है " (मभा शां - ३३९ १०७); और " वेदारण्यक सहित ( अर्थात् उपनिषदो को भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर एक दूसरे के अंग है " ( शां. ३४८-८२ ): ' पाञ्चरात्र ' शब्द की यह निरुक्ति व्याकरण की दृष्टि से चाहे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवाल्यता भागवतधर्म में ग्रारम्भ ही से की गई थी। परातु ं गीता र ३६

भिंदत के साथ ग्रन्य सब धर्मागों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधर्म की प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं, कि भिषत के धर्मतत्त्व को पहले पहल भाग-बतधर्म ही ने प्रवृत किया हो। जपर दिये हुए मैत्र्युपनिषद् (७. ७) के वाक्यों से यह वात प्रगट हैं, कि छह की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भिक्त, भागवतधर्मका उदय होने के पहले ही जारी हो चूकी थी; श्रीर यह भावना भी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि, उपास्य कुछ भी हो वह बहा ही का प्रतीक ग्रथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि उद्र ग्रादि उपास्यो के वदले भाग-वतवर्म में वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपात्यान में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाएँ, वह एक भगवान् ही के प्रति हुन्ना करती है—रुद म्नीर भगवान् भिन्न भिन्न नहीं है (गी. ९. २३. मभा. ज्ञा. ३४१. २०-३६)। ग्रतएव केवल वासुदेव-भिन्त भागवत्वमं का मुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती। जिस सात्वतजाति में भागवतवर्म प्राहुर्भूत हुआ, उस जाति के सात्यिक खादि पुरुष, परम भगद्तभक्त भीष्म श्रीर श्रर्जुन, तथा स्वय श्रीकृष्ण भी वडे पराक्रमी एव दूसरो से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो ' गये है। जतएव श्रन्य भगवद्भक्तो को उचित है, कि वे भी इसी श्रादर्श को प्रपने सन्मुख रखें और तत्कालीन प्रचलित चार्तुर्वर्ण के अनुसार युद्ध प्रादि सब व्यावहारिक कर्म करें -- बस, यही मूल भागवंतधर्म का मुख्य विषय था। यह वात नहीं, कि भिवत के तस्व को स्वीकार करके वैराग्ययुक्त बुद्धि से संसार का त्यांग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतो के या श्रीकृष्ण के भागवत धर्म का मुख्य तस्व तहीं है। श्रीकृष्णजी के चपदेश का सार यही है, कि भिवत से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर के समान जगत् के धारण-पोषण के किये सदा यहन करते रहना चाहिये। उपनिषत्काल में जनक भ्रादिको ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि ब्रह्मजानी पुरुष के लिये भी निष्काम कमें करना कोई श्रृनुचित बात नहीं। परन्तु उस समय उसमें भनित का समावेश नहीं किया गया था; नौर, इसके सिवा, जानी-त्तर कर्म करना, प्रथवा न करना, हर एक की इच्छा पर प्रवलिम्बत या प्रर्थात् वैक-ल्पिक सयका जाता था (वेसू. ३. ४. १५)। वैदिक धर्म के इतिहास में भागवत दर्म ने जो अत्यन्त महत्वपूर्ण और स्मार्तघर्म से विभिन्न कार्य किया वह यह है। कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम ग्रागे बढ़कर केवल निवृत्ति की ग्रपेक्षा निष्काम-कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग (नैष्कर्म्य) को अधिक श्रेयस्कर ठहराया, ग्रीर केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु भक्ति से भी, कर्म का उचित मेल कर दिया। इस धमं के मूल प्रवर्तक नर श्रीर नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे, श्रौर महाभारत (उद्यो. ४८. २१, २२) में कहा है, कि सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है। नारायणीय आख्यान में तो भागवनवर्म का यह लक्षण स्पष्ट वतलावा है कि 'प्रवृत्तिलक्षणुञ्जैव धर्मी

नारायएगत्मकः " ( मभा. शां. ३४७. ८१ )—-प्रर्यात् नारायएगिय श्रथवा भागवत-धर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है, नारायणीय या मूल भागवतधर्म की जो निष्काय-प्रवृत्ति-तत्त्व है उसी का नाम नैष्कर्म्य है, ग्रीर यही मूल भागवत-धर्म का मुख्य तत्त्व है। परन्तु, भागवतपुराएा से यह बात देख पड़ती है, कि श्रांगे कालान्तर में यह तत्व मन्द होने लगा श्रौर इस वर्म में वैराग्य-प्रवान वासुदेवभिक्त ्रश्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपञ्चरात्र में तो भिक्त के साथ ही साथ मन्त्र-तन्त्रो का भी समावेश मागवतधर्म में कर दिया गया है। तथापि, भागवत ही से यह बात स्पष्ट हो,जाती है, कि ये सब इस वर्म के मूल स्वरूप नहीं है। जहाँ नारायणीय प्रथवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कहने का मोका ग्राया है, वहाँ भागवत (१. ३. ८ ग्रीर ११. ४. ६ ) में ही यह कहा है, कि सात्वतधर्म या नारायए। ऋषि का धर्म (ग्रयित् भागवतधर्म) "नैष्कर्म्यलक्षण " है। ग्रीर ग्रागे यह भी कहा हैं, कि इस नैष्कम्यं-धर्म में भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, 'इसिलये भित्तप्रधान भागवतपुराए। कहना पड़ा (भागः १.५.१२)। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधर्म नैष्कर्म्यप्रधान अर्थात् निष्कामकर्म-प्रधान था, किन्तु ग्रागे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्ति-प्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही हो चुका है, कि ज्ञान तथा भिक्त से पराज्यम का सबैव मेल रखनेवाले मूल भागवत-धर्म में भ्रौर भ्राश्रम-व्यवस्था-रूपी स्मार्त-मार्ग में क्या भेद है; केवल संन्यास-प्रधान जैन स्रोर बोद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनित हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात वैराग्य-युक्त भिक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; और बौद्ध धर्म का न्हास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो अन्त में भगवद्गीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भिक्त-प्रधान तथा कुछ ने विशिष्टी-हैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समक्ष में आ जायगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, और पहले उसके प्रवृत्ति-प्रवान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भिक्त-प्रधान स्वरूप एवं अन्त में रामानुजाचार्य के समय विशिष्टा हैती स्वरूप प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारम्भ का अर्थात् निष्काम कर्म-प्रधान स्वरूप है, वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहाँ पर संक्षेप में यह वतलाया जायगा, कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अर्थात् सन् ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये दोनों प्रधान प्रन्थ—मूलगीता तथा मूलभारत—उसी समय रचे गये होगे। किसी भी धर्म-प्रन्थ का उदय होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर ग्रन्थ रचे नहीं जाते। भारत तथा गीता के विषय म भी यहीं न्याय पर्योग्त होता है। वर्तमान महा-

7 2

19:18

に

南部

गीतारहस्य ग्रयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । ५५६ भारत के आरम्भ में यह कथा है, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब पाण्डचों का पन्ती (पीत्र) जननेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तव वहाँ वैशंपायन ने जनमेजय को पहले पहल गीता-सहित भारत सुनाया था; ग्रीर ग्रागे जब सीती ने शौनक की सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह वात ग्रगट है, कि सीती आदि पौराणिको के नुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय ग्रन्थ का स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि यह मान लिया जायें, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही भ्रापं महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साहस की वात नहीं होगी । स्पोंकि बौद्ध धर्म के ग्रन्थ, बुद्ध की मृत्यु के बाद इससे भी जल्दी तैयार हुए है। प्रव आर्ष महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बनला देने से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी वतलाना पडता है, कि नायक जो कुछ करता है वह उचित है या प्रनुचित; इतना ही क्यो, सस्कृत के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में जे उक्त प्रकार के महाकाव्य है उनसे भी यही जात होता है, कि नायक के कार्यों के गुए।-दोधों का विवेचन करना आर्ध महाकाव्य का एक प्रधान भाग होता है। प्रवाचीन दृष्टि से देखा जायें तो कहना पडेगा, कि नायको के कार्यों का समर्थन फैबल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिये। किन्नु प्राचीन

۵

समय में, धर्म तथा नीति में पृथक् भेद नहीं माना जाता था, श्रतएव उक्त सम् धंन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग नहीं था। फिर यह उतलाने की श्राव-धंन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग नहीं था। फिर यह उतलाने की श्राव-ध्वन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग नहीं था। फिर यह उतलाने की श्राव-ध्वन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग को ग्राह्य हुआ था; श्रयवा को उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी आगवतधर्म के श्राधार पर उनले कार्यों का समर्थन करना भी श्रावश्यक था। इसने सिवा दूसरा कारण यह भी है कि भागवतधर्म के ग्रितिरिक्त तत्श्रलीन प्रचित्त श्रन्य बैद्धिक प्रमंतत्वो के ग्राधार पर भारत के नायको की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था श्रतएव कर्मयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक मूल भारत ही के करना श्रावश्यक था। यही मूल गीता है; श्रीर यदि भागवतधर्म के मूलस्वक्त का उपपित्तसिहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला ग्रन्थ यह नभी हो, तो भं यह स्थूल श्रनुमान किया जा सकता है, कि यह श्रादि-ग्रन्थो में से एक श्रावश्य श्रीर इसका काल ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यहि भागवतधर्म-प्रधान पहला ग्रन्थ न हो, तो भी वह मुख्य ग्रन्थो में से एक श्रावश्य

है; इसलिये इस बात का दिन्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तंत्कालीन प्रचलित अन्यं धर्म-पन्थो से—अर्थात् कर्मकाड से, श्रीप निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भदित से भी —-श्रवि

है। वेदान्त थ्रोर मीमांसा शास्त्र पीछे ते बने हैं, इसलिये उनका प्रतिपादन मूल जीता में नहीं प्रा सकता; और यही कारण है कि कुछ लोग यह शंका करते हैं, कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु निमयबद्ध वेदान्त स्रौर नीमासाशास्त्र पीछे भले ही बने हों, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि जास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन है—श्रीर इस बात का उल्लेख हम उपर कर ही श्राये है। श्रतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालंदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तब, मूलगीता चें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा । किसी भी धर्म-पन्थ को लीजिये उसके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती है, कि उसमें समय समय पर मत-भेद होकर प्रनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते हैं। यही बात भागवतधर्म के विषय में कही, जा सकती है। नारायुणीयोपाख्यान ( मभा शां . ३४ ८: ५७ ) में यह बात स्पर्ट रूप से कह टी गई हैं, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुव्यू ह--ग्रर्थात् वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ग्रनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहों को मानते ्रहै; ब्रीर कुछ लोग त्रिव्यूह, द्विव्यूह, या एकव्यूह ही मानते है। आग चल कर एसे ही ग्रीर भी ग्रनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे । इसी प्रकार ग्रीपनिषदिक साल्यज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी। अतएव इस वात की सावधानी रखना अस्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावें और वढ़ते हुए पिण्ड-ब्रह्माण्ड-ज्ञान से भागवंत-पूर्णतया मेल हो जावें । हमने पहले "गीता और ब्रह्मसूत्र" श्रीर्षक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल गीता में हो गये होगे । परन्तु मूल गीताग्रन्थ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी सुम्भव नहीं था। वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता है उससे प्रतीत नहीं होता, कि वह उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी। अपर कह आये है, कि ब्रह्मसूत्रो में "म्मृति" शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, तो भ इस प्रामाणिकता में निस्सन्देह कुछ बाघा ग्रा गई होती । परन्तु वैसा नहीं हुआ--श्रौर, गीता प्रथ की प्रामाणिकता कहीं श्रधिक बढ़ गई है। श्रतएव यही ब्रनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महत्त्व के न थे, कितु ऐसे थे जिनसे मूळ ग्रन्थ के ग्रर्थ की पुष्टि हो गई है। भिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्गीता के नमूने की जो अनेक गीताएँ कही गई है, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को 'नो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही भ्रब तक बना हुग्रा' है-उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों में से

अत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्ण-तया प्रमाणभूत ( ग्रौर इसी लिये परिवर्तित न होने योग्य ) न हो गई होती तो उसी नमूने की श्रन्य गीताओं की रचना की कल्पना होना सम्भव नहीं था। इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारी ने एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही साम्त्रदाय के अनुकूल है, उसकी भी कोई श्रावश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्पर-विरोधी देख कुँछ लोग यह शंका करते है, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता में भी आगे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होगा । परन्तु हम पहले ही बतला चुके है, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किंतु यह अम है, जो धर्म-प्रतिपादन करने-वाली पूर्वापर वैदिक पद्धितयों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समझन से हुआ है। सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समक में आ जायगी, कि भिन्न भिन्न प्राचीन वैदिक धर्मागों की एकवाक्यता करके प्रवृत्ति-मार्ग का विशेष 'रीति से सम-र्थन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो चुकने पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चात् ( अर्थात् ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले ) मूल भारत और मूल गीता, दोनों ग्रंथ निर्मित हुए जिनमें उस मूल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; भ्रौर, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस मूल गीता में तदर्थ-पोषक कुछ सुधार किये गये हों, तथापि उसके श्रमली रूप में उस समय भी कुछ परिवर्तन नहीं हुन्रा; एवं वर्तमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई तव, ग्रौर उसके बाद भी उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुम्रा- और होना भी म्रसम्भव था। मूल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्यूल दृष्टि से एवं श्रन्दाज़ से किया गया है। क्योंकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह वात नहीं; क्योकि, इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन है। श्रतएव इनकी चर्चा स्वतंत्र रीति से आगले भाग में की गई है। यहाँ पर पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनो-ग्रर्थात् वर्तमान गीता श्रौर वर्तमान महाभारत-वही प्रन्थ है, जिनके मूल स्मरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, ग्रौर जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध है; ये उस समय के पहले के मूल ग्रन्थ् नहीं है ।

## भाग ५- वर्तमान गीता का काछ ।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ग्रय है; ग्रोर यह भागवतधर्म ईसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुन्ना; एवं स्थल मान् से यह निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मूल गीता बनी होगी ग्रीर, यह भी बतलाया गया, कि मूल भागवतधर्म के किष्काम-

कर्म-प्रधान होने पर भी ग्रागे उसका भिक्त-प्रधान स्वरूप हो कर ग्रंत में विशिष्टाईत का भी उसमें समावेश हो गया। मूल गीता तथा मूल भागवतधर्म के विषय में इस से अधिक हाल निदान वर्तमान समय में तो मालम नही है; अप्रीर यही दशा ् पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडार-कर, परलोकवासी काशीनाथपंत तैलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण, दीक्षित, तथा. रावबहादुर चिंतामिएराव वैद्य प्रभृति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता एव वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये है; और, भ्रभी हाल ही में स्वर्गवासी त्र्यम्बक गुरुनाथ काले ने दो-एक प्रमाए श्रौर भी बतालाये हैं। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनमें जिन वातों का मिलना ठीक जँचा, उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप में लिखा गया है। इस परिशिष्ट प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण-सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये है। यदि यह दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्तिद्वारा रचे गये ,श्रर्थात् एककालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता का काल भी सहज ही निहित हो जाता है। ग्रतएव इस भाग में पहले वे प्रमाण दिये गय है, जो वर्तमान महाभारत का काल निवित करने में प्रत्यंत प्रधान माने जाते हैं, ग्रीर उनके बाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जी वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी है। ऐसा करने का उद्देश यह है, कि महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण है, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत हो, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाधा न होने पावे।

महाभारत-काल-निर्णय—महाभारत-ग्रन्थ बहुत बड़ा है ग्रीर उसी में बहु लिखा है, कि वह लक्षक्ष्मकातित्मक है। परन्तु रावबहादुर वैद्य ने, महाभारत के ग्रपने टीकात्मक ग्रंग्रेजी ग्रन्थ के पहले परिकिष्ट में यह बतलाया है, कि जो महाभारत ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख क्लोको की सांख्या में कुछ न्यूना-धिकता हो गई है, ग्रीर यदि उनमें हरिवंश के क्लोक मिला दिये जावे तो भी योग-फल एक लाख नहीं होता। तथाप यह माना जा सकता है, कि भारत का महाभारत होने पर जो बृहत् ग्रन्थ तैयार हुग्रा, वह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा। उपर बतला चुके है, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का उल्लेख ग्रीर भगवव्गीता में तो बहासूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। ग्रब इसके ग्रितिरक्त, महाभारत के काल निर्णय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते है वे ये हैं — (१) ग्रठ रह पर्वी का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत् ५३५ ग्रीर ६३५

के दिमयान जावा और बाली द्वीपों में थे, तथा वहाँ की प्राचीन 'कवि 'नामक

<sup>\*</sup> The Mahabharata: a criticism p. 185. रा. व. वैद्य के महा भारत के जिस ट्रेकात्मक ग्रंथ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया है, वह यही पुस्तक हैं।

सावा में उनका अनुवाद हुआ है, इस अनुवाद के ये आठ पर्व—आदि, विराट, उद्योग, भीव्म, आश्रमवासी, मुसल, प्रस्थानिक और स्वर्गारोहण—बाली द्वीप में इस समय उपलब्ध है, और उसमें से कुछ प्रकाशित भी ही चुके हैं। अनुवाद किवाबामें किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मूल संस्कृत श्लोक हो रखे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के श्लोकों की जॉच हमने की है। वे सब श्लोक वर्तमान महाभारत की कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपर्व के अध्यायों में—बीच बीच में कमशः——मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि लक्ष ज्लोकात्मक महाभारत संवत् ४३५ के पहले लगभग दो सी वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाण्भूत माना जाता था। क्यों कि, यदि वह यहाँ प्रमाण्भूत न हुआ होता, तो जावा तथा बाली द्वीपों में उसे न ले गये होते। तिब्बत की भाषा में भी महाभारत का अनुवाद हो चुका है; परन्तु यह उसके बाद का है" ।

- (२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ हैं। कि जो चेदि संवत् १९७ अर्थात् विकमी संवत् ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महाभारत प्रत्य एक लाख श्लोकों का था और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विकमी संवत् ५०२ के लगभग दो सो वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा \*।
- (३) ब्राजकल भास किव के जो नाटक-ग्रन्थ प्रकाशित हुए है, उनमें से व्यक्तिशं महाभारत के ब्रख्यानों के ब्राथार पर रचे गये है। इससे प्रगट है, कि उस समय महाभारत उपलब्ध था और वह प्रमाण भी माना जात। था। भास किवकृत बालचिरत नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-ब्रबस्था को बातों का तथा गोपियों का उल्लेख पाया जाता है। श्रतएव यह कहना पड़ता हं, कि हरिवंश भी उस नमय श्रस्तित्व में होगा। यह बात निविवाद सिद्ध है, कि भास किव कालिदास से पुराना है। भास किवकृत नाटकों के संपादक पण्डित गण्पित शास्त्री ने स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाण्क्य से भी प्राचीन है; क्यों कि भास किव के नाटक का एक श्लोक चाण्क्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है, श्रोर उसमें यह बतलाया है, कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल पद्यपि कुछ मंदिग्ध माना जाँय, तथापि हमारे मत से यह बात निविवाद है, कि भास किवका समय सन् इसवी के दूसरे तथा तिसरे शतक के और भी इस भ्रोर का नहीं माना जा सकता।

<sup>\*</sup> जावा द्वीप के महामारत का ब्योरा The Modern Review July 1914 pp. 32-38 में दिया गया है; और तिब्बती मान्ना में अनुवादित महाभारत का उल्लेख Rockhill's Life of the Buddha, p 228 note में किया है ]

<sup>ः</sup> स्यह जिलालेख Inscriptionum Indicarum नामक पुस्तक के तृतीय खंड के पृ० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और स्वर्भवासी शंकर वालकृष्ण दाक्षित ने उसका उल्लेख अपने मारतीय ज्योतिःशास्त्र (पृ. १०८) में किया है ।

- (४) बौद्ध ग्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया नया है, किया शालिवाहन शक के ग्रारम्भ में ग्रश्चधोष नामक एक बौद्ध किव हो गया है, जिसने बुद्धचरित ग्रार सौन्दरानंद नामक दो बौद्धधमीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये ग्रन्थ छापकर प्रकाशित किये गये हैं। इन दोनों में भारतीय कथाग्रों का उल्लेख हैं। इनके सिवा, वज्रसूचिकोपनिषद् पर ग्रश्चघोष का व्याख्यान-हपी एक और ग्रन्थ है; ग्रथवा यह कहना चाहिये, कि यह वज्रसूचि उपनिषद् उसी का रचा हुग्ना है। इस ग्रन्थ को प्रोफेसर वेवर ने सन् १८६० में जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरीबंश के श्राद्ध-माहात्म्य में से "सप्तव्याधा दशाएंषुठ" (हरि. २४. २० ग्रौर २१) इत्यादि श्लोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ श्रन्य श्लोक (उदाहरएएथं मभा शां २६१ १७) पाये जाते हैं। इससे प्रगट होता है, कि शक संवत से पहले हरिवंश को मिलाकर वर्तमान लक्षश्लोकात्मक महाभारत प्रचलित था।
- (५) श्राद्यवलायन गृहचसूत्रों (३. ४. ४) में भारत तथा महाभारत का पृथक पृथक उल्लेख किया गया है, श्रौर बौधायन धर्मसूत्र में एक स्थान (२. २. २६) पर महाभारत में विणित ययाति उपाल्यान का एक दलोक मिलता है (मभा श्रा. ७८. १०)। बूलर साहब का कथन है, कि केवल एक ही दलोक के श्राधार पर यह अनुमान दृढ नहीं हो सकता, कि महाभारत वौधायन के पहले था १। परन्तु यह शक्या ठीक नहीं; क्योंकि बौधायन के गृहचसूत्र में विष्णुसहस्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है (बी. गृ. शे. १. २२. ८), श्रीर श्रागं चल कर इसी सूत्र (२. २२. ६) में गीता का "पत्रं पुष्णं फलं तोयं०" दलोक (गीता. ९. २६) भी मिलता है। बौधायनसूत्र में पाये जानवाल इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवासी त्र्यंबक गुक्ताय काल ने प्रकाशित किया था ""। इन सब उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि बूलर साहब की शंका नर्मूल है, श्रीर आद्वलायन तथा बौधायन दोतों ही महाभारत से परिचित थे। बूलर ही ने श्रन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बौधायन सन् ईसबी के लगभग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।
  - (६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाख्यान (मभा जां ३३९ १०० (में जहाँ दस अवतारों के नाम दिये गये है, वहाँ हस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्णु के बाद ही एकदम किक को लाकर पूरे दस गिना दिये है। परन्तु वनपर्व में किलयुग की भविष्यत् स्थित का वर्णन करते समय कहा है, कि "एडूक चिन्हा पृथिवी न देहगृहभूषिता" (मभा वन १९० ६८)—अर्थात् पृथ्वी

<sup>\*</sup> See Secred Books of the East Series, Vol. XIV Intro. p. xli \*\* परलोकवासी त्र्यंक गुरुनाय काले का पूरा लेख The Vedic Magazine and Gurukula Samachar, Vol. VII Nos 6-7 pp. 528-532 में प्रकाशित हुआ है, । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काले लिखा है, पर वह अशुद्ध है।

पर देवालयों के बदले एड्रक होगे। बुद्ध बालके तथा दाँत प्रभृति किसी स्मारक वस्तु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खभ, मीनार या इमारत बनाई जातो थी, उसे एड्रक कहते थे और ग्राजकल उसे "डानोबा" कहते हैं। डागोबा शब्द संस्कृत 'धातुगर्भ" ( = पाली डागब) का ग्रपभंश है, और "धातु" शब्द का ग्रथं भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु है। सीलोन तथा ब्रह्मदेश में ये डागोबा कई स्थानो पर पाये जाते है। इससे प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद—परन्तु ग्रवतारों में उसकी गणना होने के पहले ही—महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में 'बुद्ध' तथा 'प्रतिबुद्ध' शब्द ग्रनेक बार मिलते हैं (शां. १९४, ५८; ३०७. ४७; ३४३. ५२)। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला ग्रथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना ही ग्रथं उन शब्दों से ग्रभिप्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्धधर्म से लिय गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ कारण भी है, कि बौद्धों ने ये शब्द वैदिक धर्म से लिये होगे।

(७) काल-निर्णंय की दृष्टि से यह वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, कि महाभारत में नक्षत्र-गणना अश्विनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से हैं (मभा अनु. ६४ और ८९ ), और मेष- वृषभ ग्रादि राशियो का कही भी उल्लेख नहीं है r क्यों कि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के सहवास से हिन्दुस्थान में मेष,वृषभ अ।दि राशियों के ब्राने के पहले, प्रयात् सिक-न्दर के पहले ही, महामारत-प्रन्थ रचा गया होगा। परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की बात श्रवण ग्रादि नक्षत्र-गणना के विषय की है। ग्रनुगीता ( मभा. अरब. ४४. २ और आदि. ७१. ३४ ) में कहा है, कि विश्वामित्रनें श्रवण आदि की नक्षत्र-गणना आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस समय अवण नक्षत्र से उत्तरायण का ग्रारम्भ होता था--इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष के समय उत्तरायण का म्रारम्भ घनिष्ठा नक्षत्र से हुम्रा करता था। घनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योतिर्गिणित की रीति से शक के पहले लगभग १५०० वर्ष ग्राता है; ग्रौर ज्योति-र्गिणित की रीति से उदगयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग हजार वर्ष लग जाते है। इस हिसाब से श्रवण के ग्रारम्भ में उदगयन होनेका काल कक के पहले लगभग ५०० वर्ष स्राता है। साराज्ञ, गणित के द्वारा यह बतलाया जा सकता है, कि शक के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान महाभारत बना होगा। परलोकवासी शकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही अनुमान किया है, (भा ज्यो पृ. ८०-९०, १११ और १४७ देखो) । इस प्रमाण की विशेषता यह है कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से ग्रधिक वीछे हटाया ही नहीं जा सकता।

<sup>(</sup>८) रावबहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ श्रंग्रेजी में लिखा है, उसमें यह बतलाया है, कि चंद्रगुप्त के दरबार में (सन ईसवी से लगभग ३२०

वर्ष पहले) रहनेवाले मेगस्थनीज नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ मालम थी। मेगस्थनीज का पूरा ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके अवत्रण कई ग्रंथों में पाये जाते है। वे सब एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा में प्रकाशित किये गये और फिर मेक्किडल ने उनका अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस पुस्तक (पृष्ठ२००-२०५) में कहा है, कि उसमें विणित हेरेल्कीज़ ही श्रीकृष्ण हैं श्रीर मेगस्थनीज़ के समय शौरसेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा किया करते थे है। उसमें यह भी लिखा है, कि हेरेक्लीज़ अपने मूलपुष्ण डायोनिसस से पंद्रहवाँ था। इसी प्रकार महाभारत (अनु. १४७. २५-३३) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण दक्षप्रजापित से पंद्रहवे पुष्ण है। और, मेगस्थनीज ने कर्णप्रावरण, एकपाद, ललादाक्ष ग्रादि ग्रद्भतुत लोगों का (पृ. ९४), तथा सोने को ऊपर निकालनेवाली चीटियों (पिपोलिकाओ) का (पृ. ९४), जो वर्णन किया है, वह भी महाभारत (सभा ५१ ग्रोर ५२) ही में पाया जाता है। इन बातो से ग्रोर ग्रन्थ बातो से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज़ के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही नहीं प्रचलि था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जायँ, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्पर-सापेक्ष अर्थात् एक दूसरे पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु वे स्वतंत्र है, तो यह बात निस्सन्देह प्रतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लग भग पाँच सौ वर्ष तक पहले अस्तित्व में ज़रूर था। इसके बाद कदाचित् किसी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोको के विषय में कोई प्रश्न नहीं है——प्रश्न तो समूचे ग्रन्थ के ी विषय में है; और यह बात सिष्द है, 1क यह समस्त ग्रन्थ शक-काल के कम से कम पांच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह सिष्ट कर दिया है, कि

<sup>\*</sup>See M Crindle's Ancient India-Megasthenes and Artian pp. 200-205 मेगस्थनीज का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचित्र-तापूर्वक दृढ़ हो गया है। बंबई सरकार के Archaeological Department का १९१४ ईसवी की Progress Report हाल हींमे प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख हैं, जो ग्वालियर रियासत के मेलसा शहर के पास वेसनगर गांव में खाबबाबा नामक एक गरुडध्वज स्तंभ पर मिला है। इस लेख में यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक एक हिंदु बने हुए यवन अर्थात् ग्रीक ने इस स्तंभ के सामने वामुदेव का मन्दिर बनवाया और यह यवन वहां के भगभद्र नामक राजा के दरबार में तक्षशिला के ऍटिआब्किडस नामक ग्रीक राजा के एलची की हैसियत से रहता था। ऍटिआब्किडस के सिको से अब यह सिद्ध किया गया है, कि वय ईसा के पहले १४० वे वर्ष में राज्य करता था। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वामुदेवभक्ति प्रचलित थी; केवल इतना ही नहीं, किन्तु यवन लोग भी वामुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे। यह पहले ही, बतला चुके है, कि मेगस्थनीज ही को नहीं किन्तु पाणिन को भी वामुदेव भक्ति माल्म थी।

गीता समस्न महाभारत ग्रंथ का एक भाग है—वह कुछ उसमें पीछे नही मिलाई गई है। ग्रतएव गीता का भी काल वही मानना पडता है, जो कि महाभारत का है। सम्भव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो; क्योंकि, जैसा इसी प्रकरण के बीथे भाग में बतलाया गया है, उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक हटानी पड़ती है। परंतु, चाहे जो कुछ कहा जाये, यह निर्विवाद सिद्ध है, कि उसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात उपर्युक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय में स्वतन्त्र प्रमाण भी देख पड़ते है। ग्रंब ग्रागे, उन स्वतंत्रप्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीता-काल का निर्ण्यः—ऊपर जो प्रमाण वतलाये गये है, उनमें गीता का स्पट्ट ग्रर्थात् नामतः निदश् नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्ण्य महाभारत-काल से किया गया है। ग्रब्यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते है, जिनमें गीता का स्पट्टरूप से उल्लेख है। परंतु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोक-वासी तैला ने गीता को ग्रापस्तम्भ के पहले की ग्रर्थात् ईसा से कम से कम तीन सौ वर्ष से ग्रिथिक प्राचीन कहा है, ग्रीर डाक्टर भांडारकर ने ग्रपने "वैष्ण्व, शैव ग्रादि पन्थ" नामक ग्रंग्रेजी ग्रंथ में प्रायः इसी काल कों स्वीकार किया है। प्रोफेंसर गावें के मतानुसार तैलंग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह कथन है, कि मूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई ग्रीर ईसा के बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये है। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणों से यह बात भली भाति। प्रगट हो जायगी, कि गावें का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध है, उनमें शांकरभाष्य ग्रत्यन्त प्राचीन है। श्रीशंकराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है, ग्रीर उनके ग्रन्थों में महाभारत के सनु-वृहस्पित-संवाद, शुकानुप्रश्न ग्रीर अनुगीता में से बहुतेरे बचन ग्रनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये हैं। इससे यह बात प्रगट है, कि उनके समय में महाभारत ग्रीर गीता दोनों ग्रंथ प्रमाणभूत माने जाते थे। प्रोकेंसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक श्लोक के ग्राघार पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८४५ विक्रमी संवत् (७१०) निश्चित किया है। परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष ग्रीर भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंिक, महानुभाव पंथ के "दर्शन-प्रकाश" नामक ग्रथ में यह कहा है, कि 'युग्मपयोधि-रसान्वितशाके" ग्रर्थात् शक ६४२ (विक्रमी संवत् ७७७) में, श्रीशंकराचार्य न, गुहा में प्रवेश किया, ग्रीर उस समय उनकी ग्रायु ३२ वर्ष की थी; ग्रतएव यह सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत् ७४५) में हुग्रा। हमारे मत में

<sup>\*</sup> See Telang's Bhagavadgita S. B. E. Vol VIII. Intro pp 21 and 34; Dr. Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and other Sects, p. 13; Dr; Garbe's Die Bhagavdgita, p. 64,

यही समय, प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं श्रधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय म विस्तार-पूर्वक विवेवन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो जाडकर भाष्य है, उसमें पूर्व समय के श्रधिकां हा टीका कारों का उल्लेख किया गया है, और उन्न भाष्य के श्रारम्भ ही में श्री जाकराचार्य न कहा है, कि इन सब टीकांकारों के मतो का खण्डन करके हमने नया भाष्य लिखा है। एतएव श्राचार्य का जन्म-काल चाहे ज्ञाम ६१० लोजिये या ७१०, इसमे तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम से कम दो तीन सौ वर्ष पहले, श्रयति ४०० ज्ञाक के लगभग, गीता प्रचलित थी। श्रव देखना चाहिये, कि इस काल के भी श्रीर पहले केसे श्रीर कितना जा सकते हैं।

- (२.) परलोकवासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास श्रीर बाएंभट्ट गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवंश (१०.३१) में विष्णु की स्तुति के विषय में जो "अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किवन विद्यते" यह इलोक है, वह गीता के (३.२२) "नानवाप्तमवाप्तव्यं न ते किवन विद्यते" यह इलोक है, वह गीता के (३.२२) "नानवाप्तमवाप्तव्यं "इलोक से मिलता है; श्रीर दाएं भट्ट की कादम्बरी के "महाभारतिमवानन्तगीताकर्ण्नानिस्तन । इस एक इलेख-प्रधान वाष्य में गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कालिदास श्रीर भारवी का उल्लेख स्पष्ट रूप से सवत् ६९१ के एक शिलालेख में पात्रा जाता है, श्रीर अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि वाएंभट्ट संवत् ६६३ के लगभग हवं राजा के गास था। इस वाल का विवेचन परलोकवासी पांदुरङ्ग गीविंद शास्त्री पारको न वाएंभट्ट पर लिख हुए अपने एक सराठी निवन्त्य में किया है।
- (३) जावा द्वीप में जो महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भीव्म-पर्वम एक गीता प्रकरण है, जिसम गीता के भिन्न भिन्न ग्रन्थ ग्रथ्यायों के लगभग सी श्रुसवा सौ इलोक ग्रक्षरकाः मिलते हैं। सिर्फ १२, १५, १६ ग्रीर १७ इन चार श्रध्यायों के इलोक उसम नहीं है। इससे यह कहन में कोई ग्रापित नहीं देख पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता क स्वरूप क सदृश हो था। क्योंकि, किविभाषा में यह गीता का श्रमुवाद है ग्रीर उसमें जो संस्कृत इलोक मिलते हैं, वे वीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ल लिये गये है। इससे यह ग्रमु-मान करना युक्ति-सड़गत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने हो इलोक थे। जब डाहटर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की खोज की है। इस विषय का वर्णन कलकते के माडने रिज्यू नामक मासिक पत्र के जुलाई १९१४ के ग्रहक में, तथा ग्रन्थत्र भी, प्रकाशित हुन्ना है। इससे यह सिद्ध होता है, कि शक चार-पाँच सौ के पहले कम से कम दो सौ वर्ष तक महाभारत के भीष्मपर्व में गीता थी ग्रीर उसके इलोक भी वर्तमान गीता-इलोको के कमा नुसार ही थे।
- (४) विष्णुपुराण, और पर्मपुराण आदि ग्रन्थों में भगवद्गीता के नमूने पर बनी हुई जी अन्य गीताएँ देख पड़ती है, अथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं, उनका

वर्णन इस ग्रन्थ के पहले प्रकरणा में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी लिये उसका उक्त प्रकार से श्रनुकरण किया गया है, श्रौर यदि ऐसा न होता, तो उसका कोई भी श्रनुकरण न करता। श्रतण्व सिद्ध है, कि इन पुराणो में जो श्रत्यन्त प्राचीन पुराण है उनसे भी भगवद्गीता कम से कम सौ-दो-सौ वर्ष श्रिषक प्राचीन प्रवश्य होगी। पुराण-काल का श्रारम्भ-समय सन् ईसवी के दूसरे शतक से श्रिषक श्रवीचीन नही माना जा सकता, श्रतण्व गीता का काल कम से कम शकारम्भ के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पड़ता है।

. (५) ऊपर यह बतला चुके है कि कालिदास और बाएा गीता से पिनिवत थे। कालिदास से पुराने भास किन के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए है। उनमें से 'कएंभार' नामक नाटक में बारहवाँ क्लोक इस प्रकार है—

हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः । उभे वृहुमते लोके नास्ति निप्फलता रणे ॥

यह क्लोक गीता के "हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गं०" (गी. २. ३७) क्लोक का समानाथंक है। ग्रीर, जब कि भास कि के ग्रन्य नाटकों से यह प्रगट होता है, कि वह
महाभारत से पूर्णत्या परिचित था, तब तो यही ग्रनुमान किया जा सकता हं,
कि उपर्युक्त क्लोक लिखते समय उसके मन में गीता का उस्त क्लोक ग्रवक्य ग्राया
होगा। अर्थात् यह सिद्ध होता है, कि भास कि के पहले भी महाभारत ग्रौर
गीता का ग्रस्तित्व था। पंडित त० गए।पित शास्त्री ने यह निश्चित किया है कि
भास कि का काल शक के दो-तीन सौ वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुछ लोंगो
का यह मत हैं, कि वह शक के सी-दो-सौ वर्ष बाद हुग्रा है। यदि इस दूसरे मत को
सत्य मानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाए। से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से कम
सौ दो-सौ वर्ष पहले ग्रर्थात शक-काल के ग्रारम्भ में महामारत ग्रीर गीता, दोनो ग्रन्थ
सर्वमान्य हो गये थे।

(६) परन्तु प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा गीता के क्लोक लिये जाने का और भी अधिक दृढ़ प्रमाण, परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काले ने गुरुकुल की 'वैदिक मेगजीन' नामक अंग्रेजी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, अंक ६।७ पृष्ठ ५२८—५३२, मार्गशीर्ष और पौष, संवत् १९७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी संस्कृत पण्डितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा किन्हीं अधिक प्राचीन ग्रन्थों में; उदाहरणार्थ सूत्रग्रन्थों में भी, गीता का उल्लेख नहीं पाया जाता; और इसलिय यह कहना पड़ना है, कि सूत्र-काल के बाद, अर्थात् अधिक से अधिक सन् ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी। परन्तु परलोकबासी काले ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है। बौधायनगृहचशेष-सूत्र (२.२२.९) में गीता का (९.२६) क्लोक ''तदाह भगवान्'' कह कर स्पट्ट रूप से लिया गया है, जैसे—

देशामावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यान्मनसा वाचेथेदिति । तदाह भगवान् पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ इति

आर ग्राग चल कर कहा है, कि भिन्न से नम्र हो कर इन मंत्री को पढ़ना चाहिये—
"भिन्तनम्रः एतान मन्त्रानधीयीत"। उसी गृहचक्षेषत्रत्र के तीसरे कन के अन्त
में यह भी कहा है कि " उठ नमो भगवते वासुदेवाय" इस हादकाक्षर मन्त्र का जय
करने से अर्थ्वमेघ का फल मिलता है। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि
बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समभी जाती
विश्वी। इसके सिवा बौधायन के पितृमेधसूत्र के तृतीय प्रक्रन के आरम्भ ही में यह
वाक्य है:—

.' जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्तरमाज्जाते न प्रहृष्येनमृते च न विषीदेत ।

इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के "जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु. ध्रुवं जन्म मृतस्यच । तस्मादपरिहार्येऽथे, न त्वं ज्ञोचितुमर्हिस " इस इलोक से सूभ पड़ा होगा; ग्रीर उसमें उपर्युक्त " पर्त्र-पुष्पं० " इलोक का योग देने से तो कुछ शका ही नहीं रह जाती। अपर बतला चुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक क्लोक बौधायन सूत्रों में पाया जाता है। बूलर साहेब ने निश्चित किया है, कि बीधायन का काल श्रापस्तम्ब के सौ दो सौ वर्ष पहले होगा, श्रीर श्रापस्तम्ब का काल ईसा के पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नही सकत।। परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस ग्रोर हटाना चाहिय; क्योंकि महाभारत में मेष-वृषभ ग्रादि राजियाँ नहीं है, ग्रौर कालमाधव में तो बोधायन का "मीनमेषयोर्मेषवृषभयोर्घा वसन्तः "यह वचन वियां गया है-यही वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योति.-ज़ास्त्र ( पृ० १०२ ) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान कि ग जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का है। शकारमभ क कम से कम चार सी वर्ष पहल बौधायन का समय होना चाहिये और पांच सौ वर्ष पहले महाभारत तथा गीता का ग्रस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बौधायन के काल को ईसा के सात-म्राठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान पडता है कि वौधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न श्राया होगा ।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जायगी, की वर्तमान गी। शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में थी; बौधायन तथा अश्वलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचार्य के समय तक उसकी परम्परा श्रविच्छित्र रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु।

<sup>\*</sup> See Sacred Book of the East Series, Vol. II. Into. p xli and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p xlii

श्रव तक जिन प्रमाणो का उल्लेख दिया गया है, वे सब वैदिक धर्म के ब्रन्थों से लिये गये हैं। प्रव ग्रागे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धर्मग्रन्थों से भिन्न मर्थात बीख साहित्य का है। इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतंत्र रीति से ग्रीर भी ग्रधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। बौज्दधर्म के पहले ही भागवतधर्म का उदय हो गया था, इस विषय में बूलर ग्रीर प्रसिध्द फ्रेंच पण्डित स्नार्त के मतो का उल्लेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के श्रगले भाग में इन दातो का विवेचन स्वतंत्र रीति से किया जायागा, कि बौद्ध धर्म की वृद्धि कैसे हुई, तथा हिन्दूधर्म से उसका क्या सम्बन्ध है । यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध में ही ग्रावश्यक उल्लेख सक्षिप्त रूप से किया जायगा । भागवतयमें वीध्द-वर्म के पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उदय हुआ। अतएव यह देखना श्रावश्यक है, कि बौद्ध ग्रंत्यकारों ने गीता-ग्रन्य का स्पब्ट उल्लेख कही किया है या नहीं। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थो में यह स्पष्ट रूपसे लिखा है, कि बुद्ध के समय चार बेद, वेदाड्य, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निषंट श्रादि वैदिक धर्म-प्रत्य प्रचलित हो चुके थे। अतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धने पूर्णावस्था में पहुँच चुका था। इसके बाद वृद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह ग्रध्यात्म की दृष्टि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमें-जैसा अगले भाग में बतलाया जायगा-ग्राचरण्टि से उपनिषदोक संन्यास-मार्ग ही का अनुकरण किया गर्या था। क्रिशोफं के समय बौद्धधर्म की यह दशा बदल गई थी। बौद्ध भिक्षुग्रो नें जनलो में रहना छोडि दिया था। धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का काम करने के लिये वे लोग पूर्व की ब्रौर चीन मे ब्रोर पश्चिम की ब्रोर अलेक्जेंड्या तया ग्रोस तक चले गये थे। वीद धर्म के इतिहास में यह एक ग्रत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है, कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लीकसग्रह का काम करने के लिये बौद्ध यति कैसे प्रदृत्त होगये ? भौद्धधर्म के प्राचीन ग्रन्थो पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के जन्म-विसाएसुत्त में कहा है, कि जिस भिक्षु ने पूर्ण अर्हतावस्था प्राप्त कर ली है, वह कोई भी काम न करे; केवल गेंडे के सदृश जंगल मे निवास किया करे। ग्रीर महावगा (५.१.२७) में बुद्ध के शिद्भुय सोनकोलीविस कथा में कहा है, कि " जो भिक्षु निर्वाणपट तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम ही श्रवशिष्ट रह जाता है ग्रीर न किया हुग्रा कर्म ही भोगना पड़ता है-- 'कतस्स पटिचयो नस्थि करणीयं न विज्जिति '। यह शुद्ध सन्यास-मार्ग हैं; ग्रीर हमारे ग्रीपनिषदिक संन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल शिलता है । यह " करणीयं न विज्जित " वाक्य गीता के इस " तस्य कार्य न विद्यते " वाक्य से केवल समानार्थक ही तहीं है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु वौद्ध भिक्षुग्रो का जब यह मूल संन्यास-प्रधान आचार बदल गया, और जब वे परोपकार के काम करने लगे, तब नये तथा पुराने मत में भगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को 'यरवाद' (वृथपंथ) कहने लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्य का 'महायाद' नाम रख करके पुराने पथ को 'हीनयात' (अर्थात् हीन पंथ के) नाम से सम्बोधित करने लगे। अरुव धोष महायान पंथ का या, और वह इस मत को मानता था कि बौद्ध यित लोग परोपकर के काम किया करे; अतएव सौंदरानंद (१८.५४) काव्य के अन्त में, जब नन्द अर्हतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें पहुले यह कहा है—

अवातकार्योऽसि परा गति गतः न तेऽस्ति किन्तित्करणीयमण्वि । श्रर्थात् "तेरा कर्त्तव्य हो चुका, तुभे उत्तम गति मिल गई, श्रव तेरे लिये तिल भर भी कर्त्तव्य नहीं रहा; " श्रौर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि ——

विद्वाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥ अर्थात् "अतएव अब तू अपना कार्य छोड़ बुद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर" (सा. १८. ५७)। बद्ध के कर्मत्याग-विषयक उपदेश में-- कि जो प्राचीन धर्म-ग्रंथो में पाया जाता है—तथा इस उपदेश में (कि जिसे सादरानन्द काव्य में अश्व घोष ने बुद्ध के मुख से कहलाया है ) अत्यन्त भिन्नता है। और, अश्वघोष की इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे प्रध्याय मे जो युक्ति प्रयुक्तियां है, उनमें--"तस्य कार्यं न विद्यते ..... तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर" ग्रर्थात् तेरे लिये कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हो उनको निष्काम बुद्धि से किया कर (गी. ३. १७, १९) — न केवल प्रथंदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता है। अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गीता ही से मिली है। इसका कारण ऊपर बतला ही चुके है, कि अश्वघोष से भी पहले महाभारत था। इसे केवल अनुमान ही न समिक्ष्ये। बुद्धधर्मानुयायी तारानाथ ने बुद्ध-धर्मविषयक इतिहास सम्बन्धी जो ग्रथ तिब्बती भाषा में लिखा है, उसमें लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-मार्ग में महायान पंथ ने जी कर्मयोग विषयक सुधार किया था, उसे 'ज्ञानी श्रीकृष्ण ग्रौर गणेज्ञ' से महायान पंथ के मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहुलभद्र ने जाना था। इस ग्रंथ का श्रनुवाद रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है—ग्रंग्रेजी में ग्रभी तक नहीं हुआ है। डाक्टर केर्न ते १८९६ ईसवी में बुद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ उसी से हमने यह अवतरए। लिया है । डाक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पंथ के बौद्ध ग्रंथों में से, 'सद्धर्मपुंडरीक' नामक ग्रंथ में भी भगवदगीता के इलोकों के

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. P. 122 महायान पंथ के 'अभिजायुस्त' नामक मुख्य ग्रंथ का अनुवाद चीनी माषा में सन १४८ के लगभग किया गया था।

समान कुछ उलोक है। परन्तु इन बातो का श्रीर श्रम्य बातों का विवेचन श्रगले भाग में किया जायगा। यहां पर केवल यही बतलान। है, कि बौद्ध ग्रंथकारों के ही मतानुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, इसमें भिक्त-प्रधान तथा कर्म-प्रधान महायान पय की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही हुई है; श्रीर श्रव्यक्षेष के काव्य से गीता की को ऊपर समता वतलाई गई है, उससे इस अनुमान को श्रीर भी दृढता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी एडितो का निश्चय है, कि महायान पथ का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग सौ डेढ सौ वर्ष पहले हुग्रा होगा, श्रीर यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पथ का वीजारोपण श्रशोक के राजशासन के समय में हुश्रा होगा। बौद्ध ग्रथो से, तथा स्वयं बौद्ध ग्रंथकारो के लिखे हुए उस धर्म के इतिहास से, यह वात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, कि भगवड्गीता महा-यान पंथ के जन्म से पहले—श्रशोक से भी पहले—यानी सन् ईसवी से लगभग ३०० वृर्ष पहले ही श्रस्तित्व में थी।

इन सब प्रमाणो पर विचार करने से इनमें कुछ भी शका नहीं रह जाती, िक वर्तमान भगवद्गीता शालिबाहन शक के लगभग पाँच सौ वर्व पहले ही प्रस्तित्व में यी। डाक्टर भाडारकर, परलोकबासी तंलग, रावबहादुर चितामणिराव वैद्य ग्रीर परलोकवासी वीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, ग्रीर उसी को यहाँ ग्राहच मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेसर गावें का मत भिन्न है। उन्हों ने उसके प्रमाण में गीता के चीथे ग्रध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के श्लोकों में से इस 'योगो नष्ट.'—योग का नाश हो गया—वाक्य को ले कर योग शब्द का ग्रर्थ 'पातव्यक्त योग 'किया है। परन्तु हमने प्रमाण सहित बतला दिया है, िक वहाँ योग शब्द का ग्रर्थ 'पातंजल योग' नहीं—'कर्मयोग' है। इसलिये प्रो० गावें का मत भ्रममूलक ग्रतएव श्रग्राहच है। यह बात निव्वाद है, िक वर्तमान गीता का काल शालिबाहन शक के पाँच सौ वर्ष पहले की ग्रमेक्षा ग्रीर कम नहीं माना जा सकता। पिछले भाग में यह बतला ही ग्राये है, िक मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये।

## भाग ६ -गीता और बौद्ध ग्रंथ।

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बौद्ध प्रन्यों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्व समभत्ने के लिये गीता और बौद्ध प्रन्य या बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहां विचार करना आव-स्थक हैं। पहले कई वार बलला आये हैं, कि गीता भर्म की विशेषता यह हैं, कि गीता में विणित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमार्गावलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी देर के लिये अलग रख दें, और उवन पुरुष के केवल मानतिक तथा नैतिक गुणो ही का विचार करें, तो गीता में रिथतप्रज्ञ (गी. २. ५५-७२), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के (४.

१९-२३; ५. १८-२८) श्रीर भिक्तयोगी पुरुष (१२. १३-१९) के जो लक्षए। बत-चाये हैं उनमें, और निर्वाणपद के श्रविकारी श्रह्तों के श्रर्थात् पूर्णावस्था को पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षुग्रो के जो लक्षण भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में दिये हुए है उनमें, विलक्षण समता देख पड़ती हैं ( धम्मपद क्लो. ३६०-४२३ श्रौर सुत्तनिपातों न्में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखों)। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनों के शब्दसाम्य से देख पडता है, कि स्थितप्रक्ष एवं भिक्तमान् पुरुष के समान ही सच्चा भिक्षु भी 'शान्त,' 'निष्काम,' 'निर्मम,' 'निराशी' (निरिस्सित), 'समदु खसुख,' 'निरारंभ,' 'श्रिनकेतन,' या 'श्रिनिवेशन,' श्रथवा 'समिनन्दा-न्तुति, 'ग्रीर 'मान-अपमान तथा लाभ-ग्रलाभ को समान माननेवाला' रहता है (धनमपद ४०, ४१ श्रोर ९१; सुत्तिनः मुनिसुत्तः १. ७ श्रोर १४; इयतानुपस्सनसुत्त २१---२३; ग्रौर विनयपिटक चुल्लवग्ग ७. ४. ७ देखो) । द्वयतानुपस्सनसुत्त के ४० वें इलोक का यह विचार-कि जानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान् है वही अज्ञानी को अधकार के सदृश है--गीता के ( २. ६९ ) "या निशा सर्व भू-तानां तत्या जार्गात संयमी" इस क्लोकांतर्गत विचार के सदृश है; और मुनि-नुत्त के १० वे क्लोक का यह वर्णन- "ग्ररोसनेय्यो न रोसेति" ग्रर्थात् न तो स्वयं कब्ट पाता है स्रीर न दूसरों को कब्ट देता है--गीता के "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोहिजते च यः " (गी. १२.,१५) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार मेल्लसुत्त के ये विचार कि "जो कोई जन्म लेता है वह मरता है" और "प्राणियों का ग्रादि तथा ग्रत श्रव्यक्त है इसलिये उसका शोक करना वृथा थै" (सेल्लसुत १ न्त्रीर ९ तथा गी. २. २७ और २८ ) कुछ शब्दो के हेरफेर से गीता के ही विचार है। गीता के दसवे प्रध्याय में प्रयवा ग्रनुगीता ( मभा प्रक्व. ४३; ४४ ) में "ज्योतिमानों में सूर्य, नक्षत्रो में चन्द्र, और वेदमन्त्रो में गायत्री" आदि जो वर्णन है, वही सेल्लेनुस के २१ वे ग्रीर २२ वे क्लोको में,तथा महावग्ग (६. ३५.८) में ज्यों का तथी आया है। इसके सिवा शब्दसादृश्य के तथा अर्थसमता के छोटे मोटे उर्दाहरएा, परलोफवामी तलग ने गीता के अपने अप्रेजी अनुवाद की टिप्पिणयों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है, कि यह सदृशता हुई कैसे ? ये विचार श्रसल में बौद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के ? श्रौर, इनसे श्रनुमान क्या निकलता है? किन्तु इन प्रश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसादृश्य ग्रीर ग्रर्थ-सादृश्य दिखला देने के सिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु श्रब बौद्धधर्म की जो श्रधिक बाते उपलब्ध हो गई है, उनसे उक्त प्रक्त हल किये जा सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातों का सक्षिप्त वर्णन किया जा है। परलोकवासी तलग कृत गीता का अग्रेजी अनुवाद जिस "प्राच्यधर्मग्रन्य माला " में प्रकाशित हुया था, उसी में ग्रागे चल कर पश्चिमी विद्वानो ने बौद्धधर्म--यन्थों के अग्रेजी श्रनुवाद प्रसिद्ध किये है। ये बाते प्रायः उन्हीं से एकत्रित की गई है, श्रीर प्रमाण में जो बौद्ध ग्रंथों के स्थल बतलाये गये है, उनका सिलसिला इसी माला के श्रनुवादों में मिलेगा । कुछ स्थानों पर पाली शब्दो तथा वाक्यों के अवतरण मल पाली ग्रन्थों से ही उद्घृत किये गये है ।

श्रव यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनधमं के समान वौद्धधने भी भ्रपने वैदिक धर्म-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा ले कर किसी कारण से विभक्त हो गया है, ग्रर्थात् वह कोई पराया नहीं है—किन्तु उसके पहले यहाँ पर जो ब्राह्मणुषमं था, उसी की यही उपजी हुई यह एक शाखा है। लका में महावंश या दोपवंश म्रादि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्य है, उनमें बुद्ध के पश्चाहर्ती राजाओं तथा बौद्ध माचार्यों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाव लगा कर देखनेसे से जास होता है, कि गौतमबुद्ध ने अस्ती वर्ष की आयु पा कर ईसवी सन् से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा। परन्तु इसमें कुछ वातें असंबद्ध है, इसलिये प्रोफेसर मेक्समूलर ने इस गएाना पर सूक्न विचार करके बुद्ध का यथार्य निर्वाण काल इसवी सन् से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, और डाक्टर वूलर भी अज्ञोक के जिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रभाणित करते हैं। तथापि प्रोफेसर न्हिसडेविड्स श्रौर डा० केर्न के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को उस काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे की ओर हटालाना चाहते हैं। प्रोके-सर गायगर ने हाल ही में इन सव मतों की जाँच करके, बुद्ध का यथार्थ निर्वाण-काल ईसवी सन् से ४८३ वर्ष पहले माना है । इनमें से कोई भी काल क्यों न स्वीकार कर लिया जायँ, यह निविवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिक वर्स पूर्ण श्रवस्था में पहुँच चुका था, श्रीर न केवल उपनिषद् ही किन्तु वर्म-सूत्रों के समान ग्रन्थ भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योकि, पाली भाषा के प्राचीन बौद्ध धर्मप्रन्थो ही में लिखा है कि,—"चारो वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास अरेर निघंटु " श्रादि विषयों में प्रवीए सत्त्वशील गृहस्य बाह्मएो, तथा जिंटल तपस्वियों से गौतम बुद्ध ने बाद करके उनको श्रपने घर्म की दीक्षा दी ( सुत्तनिपातों में सेल्लसुत्त के सेल्ल का वर्णन तथा वथ्युगाथा ३०-४५ देखो )। कंठ ग्रादि उपनिषदों में ( कठ. १. १८; मुंड. १. २. १० ); तया उन्हीं को लक्ष्य करके गीता (२. ४०-४५:९. २०-२१) में जिस प्रकार यज्ञ-याग स्रादि श्रौत कर्मों की गौएाता का वर्एन किया गया है, इसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्ही शब्दो के द्वारा तेविज्जसुत्तों (त्रैविद्यसूत्रो) में बुद्ध ने भी श्रपने मतानुसार 'यत्त-

<sup>\*</sup> बुद्ध-निर्वाणकाल विषयक वर्णन प्रो॰ भेक्समूलर ने अपने धम्मपद के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में, (S. B. E. Vol. X. Intro. pp xxxv-xlv.) किया है और उसकी परीक्षा डॉ. गायगर ने, सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की प्रस्तावना में की है (The Mahavamsa by Dr. Geiger, Pali Text Society, Intro p. xxiif).

यागादि 'को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है, श्रौर इस बात का निरुपए किया है, कि बाह्मए। जिसे 'ब्रह्मसहन्यताय ' (ब्रह्मसहन्यत्यय = ब्रह्मसायुज्यता) कहते है वह अवस्था केंसे प्राप्त होती है। इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि बाह्मए। केंसे प्राप्त होती है। इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि बाह्मए। धर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड—अथवा गार्हस्थ्यवमं ग्रौर संन्यासवर्म, अर्थात् प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति—इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ़ हो जाने पर उन्में सुधार करने के लिये बौद्धवर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती है ग्रौर कुछ बदल जाती है। अतएव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि बौद्धवर्म में वैदिकवर्म की किन किन बातो को स्थिर रख लिया है ग्रौर किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गार्हस्थ्यवर्म ग्रौर संन्यास—की पृथक् पृथक दृष्टि से करना चाहिये। परन्तु बौद्धवर्म मल में संन्यासमार्गीय अथवा केवल निवृत्ति-प्रधान है, इसलिये पहले दोनो के संन्यासमार्ग का विचार करके ग्रनन्तर दोनों के गार्हस्थ्यवर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा।

वैदिक संन्यास-धमं पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कमंमय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक श्रतएव दुःखमय है; उससे श्रर्थात् जन्म-मरण के भवचक से श्रात्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिये मन निष्काम श्रौर विरक्त करना चाहिये, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले श्रात्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म, में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस श्रात्मनिष्ठ स्थित ही में सदा निमग्न रहना संन्यास-धर्म का मुख्य तत्त्व है। दृश्य सृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान् है श्रौर कर्म-विपाक के कारण ही उसका श्रवण्डित ज्यापार जारी है।

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा)। कम्मनि वंधना सत्ता (सत्त्वानि) रथस्साऽणीव यायतो॥

अर्थात् "कमं ही से लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ की कील से नियन्त्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कमं से बंधा हुआ है " ( मुत्तिन वासेठमुत्त ६१ ) । वैदिकधमं के ज्ञानकाण्ड का उक्त तत्त्व, अथवा जन्म-मरण का चक्तर, या, ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि लोकों का ब्राह्मण्यमं में वींणत आस्तित्व, बुद्ध को मान्य था; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, अविद्या, उपादान और प्रकृति वगैरह वेदान्त या सांस्य-ज्ञास्त्र के बाब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की कथाएँ भी ( बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर एख कर ) कुछ हेरफेर से बौद्ध प्रन्थों में पाई जाती है । यद्यपि बुद्ध को वैदिकधमं के कर्म-सृष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दृश्य सृष्टि नाज्ञवान् और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी है, तथापि वैदिकधमं अर्थात् उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम रूपात्मक नाज्ञवान् सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त आत्मस्वरूपी परब्रह्म के प्रात्मस्वरूपी परब्रह्म के

समान एक तित्य ग्रौर सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनो मर्मो में जो विशेष भिन्नता है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि श्रात्मा या ब्रह्म यथार्थ ने कुछ नहीं है — केवल भ्रम है; इसलिये ग्रात्म-अनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को श्रपना समय न खोना चाहिये ( सब्बासवसुत्त ९-१३ देखो ) । दीध्यनिकायो के ब्रह्मजालसुत्तों से भी यही वात स्पष्ट होती है, कि श्रात्माविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थीं । इन सुत्तों में पहले कहा है, कि ग्रात्मा ग्रीर अह्य एक है या दो; फ़िर ऐसे ही भेद बतलाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है, कि ये सभी मिण्या 'वृष्टि 'है; श्रीर मिलिदप्रश्न ( २.३.६ श्रीर २.७.१५) में भी बौद्धधर्म के अनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द ( सिनांदर ) से साफ साफ कह दिया है, कि " आत्मा तो कोई यथार्थ बस्तु नहीं है " । विद मान लें, कि आत्मा श्रौर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनो भ्रम ही है, यथार्थ नही है, तो वस्तुतः धर्म की नीव ही गीर जाती है । क्योंकि, फिर तो सभी अनित्य वस्तुएँ वच रहती है, और नित्यसुख या उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नही रह जाता; यही कारए। है जो श्रीशंकराचार्य ने तर्क-वृष्टि से इस मत को श्रग्राहच निश्चित किया है। परन्तु अभी हमें केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या है; इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे, कि बुद्ध ने सपने धर्म की क्या उपपत्ति बतलाई है। यद्यपि बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था, तथापि इन दो बातों से वे पूर्णतया सहमत थे कि (१) कर्स-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक देह को ( श्रात्मा को नहीं ) नाशवान् जगत् के प्रपंच में वार वार जन्म लेना पड़ता है, श्रीर (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दु जमय है, इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों--प्रथित् सांसारिक दु.ख के श्रस्तित्व श्रीर उसके निवारएा करने की आवश्यकता -को मान लेने से वैदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का त्यों दना रहता है, कि दुःख-निवारण करके अत्यन्त सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौन सा है; श्रौर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना ग्रावश्यक हो जाता है। उपनिषत्कारी ने कहा है, कि यज्ञ-याग आदि कर्मों के द्वारा संसार-चन्न से छुटकारा हो नहीं सकता श्रीर बुद्ध ने इसले भी कही श्रागे बढ़कर इन सब कर्मों को हिंसात्मक ग्रतएव सर्वथा त्याज्य ग्रौर निषिद्ध वतलाया है । इसी प्रकार यदि-स्वयं 'ब्रह्म 'ही को एक वड़ा भारी भ्रम माने, तो दुःख-निवारएगर्थ जो ब्रह्मज्ञात-मार्ग है वह भी भ्रान्तिकारक तथा असम्भव निर्णित होता है । फ़िर दुःखमय भवचक से छूटने का मार्ग कौन सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के लिये उस रोग का मूल कारण ढूंढ़ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर

<sup>\*</sup> ब्रह्मजालमुक्त का अंग्रेज़ी मे अनुवाद नहीं हैं, परन्तु उसका संक्षित विवेचन न्हिसडेविड्स ने S. B. E. Vol. XXVI. Intro. pp. xxm-xxv में किया है।

'वैद्य किया करता है, इसी प्रकार सासारिक दुःख'के रोग को दूर करने के लिये,(३) उसके कारएा को जान कर, (४) उसी कारएा को दूर करनेवाले मार्ग का अवलम्ब बुद्धिनान् पुरुष को करना चाहिये। इन कारणो का विचार करने से देख पड़ता है कि तुष्णा या कामना <u>ही इस जगत् के सब दुःखो की जड़ है;</u> श्रीर, एक नाम-रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक बीज हो से अन्यान्य नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। और फिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुडान के लिये <u>इन्द्रिय-निग्रह</u> से, ध्यान से तथा वैरणय से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी 'या भिक्षु बन जाना हो एक यथार्थ मार्ग है, और इसी वैराग्य-युक्त संन्यास से प्रचल शान्ति एवं सुख प्रात्प होता है। तात्पर्य यह है, कि यज्ञ-याग ग्रादि की, तथा ग्रात्न-ग्रनात्म-विचार की भंभट में न पड़ कर, इन चार दृश्य बातो पर ही बौद्ध-धर्म की रचना की गई है । वे चार वातें ये है:--सांसारिक दःख का ग्रस्तित्व, उसका कारण, उसके निरोध या निवारण करने की ग्रावश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वहाग्यरूप साधनः अथवा बौद्ध की परिभाषा के अनुसार ऋमशः दुःख, समुद्द्य, तिरोघ ग्रीर मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार मूलतत्त्वो को बुद्ध ने 'श्रायं-सत्य' नाम दिया है। उपनिषद् के आत्मज्ञान के बदले चार आर्यसत्यो की दृश्य नोव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बोद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि श्रचल शान्ति या सुख पाने के लिये तुब्ला भ्रथवा वासना का क्षय करके मन की निष्काम करने के जिस मार्ग ( चौथा सत्य ) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्ग, श्रौर मोक्ष-प्राप्ति के लिये उपनिषदों में विश्वित मार्ग, दोनो वस्तुत एक ही है, इसलिये यह बात स्पष्ट है, कि दोनों धर्मों का अन्तिम दृश्य-साध्य मन की निर्विषय स्थिति ही है; परन्तु इन दोनों धर्मों में भेद यह है, कि ब्रह्म तथा ग्रात्मा को एक सानने-वाले उपनिषकारो ने मन की इस निष्काम अवस्था को ' आत्मनिष्ठा', 'ब्रह्मसंस्था', ' ब्रह्मभूतता,' 'ब्रह्मनिर्वाण' (गी. ५,१७-२५; छां. २. २३.१) श्रर्थात् ब्रह्म में श्रात्मा का लय होना आदि अन्तिम आधार-वर्शक नाम दिये है, और वुद्ध ने उसे केवल 'निर्वाण ' अर्थान् " विराम पाना, या दीपक बुक्त जाने के समान वासना का नाश होना " यह ऋिया-दर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या ब्रात्मा को भ्रम कह देने पर यह प्रक्र ही नहीं रह जाता, कि "विराम कौन पाता है स्रौर किस में पाता है" ( सुत्तनिपातमें रतनसुत १४ थ्रौर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो), एव बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रश्न का विचार भी न करना चाहिये ( सञ्बासवसुत्त ९-१३ ग्रीर मिलिन्दप्रक्त ४. २. ४ एवं ५ देखो )। यह स्थिति प्राप्त होने पर फ़िर पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिये एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिये प्रयुक्त होनेवाले ' मरए।' शब्द का उपयोग वौद्धधर्म के अनुसार 'निर्वाण ' के लिये किया भी नही जा सकता। निर्वाएं तो 'मृत्यु की मृत्यु,' अथवा उपनिषदो के वर्णनानुसार 'मृत्यु को पार कर जाने का मार्ग 'है-निरी मौत नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद् (४.४.७) में ' यह दृष्टात दिया है, जिस प्रकार सर्प को, श्रपनी कैचली छोड़ देने पर उसकी कुछ परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है तव उसे भी ग्रपने गरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; और इसी दृष्टांत का श्राधार श्रसली भिक्षु का वर्णन करते समय सुत्तनिपात में उरगसुत्त के प्रत्येक क्लोक में लिया गया है। वैदिकवर्म का यह तत्त्व (कौषी. द्रा. ३. १), कि " स्रात्मनिष्ठ पुरुष पाप-पुण्य से सदैव प्रलिप्त रहता है ( वृ. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे सातृवच तथा पितृवध सरीखे पातको का भी टोष नहीं लगता ", धम्मपद में शब्दशः ज्यों का त्यो बतलाया गया है ( धम्म. २९४ झौर २९५ तथा मिलिन्दप्रक्न. ४. ५.७ देखी )। सारांश, यद्यपि बह्य तथा आत्मा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं या, तथापि मन को शान्त, विरक्त तथा निष्काम करना प्रभृति मोक्ष-प्रात्पि के जिन साधनों का उपनिषदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वाण-प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है, इसी लिये बौद्ध यति तथा वैदिक सन्यासियों के वर्णन मानसिक स्थिति की, दृष्टि से एक ही से होते हैं; श्रीर इसी कारए पाप-पुष्प की जवाबदारी के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय में, वैदिक संन्यास-धर्म के जो सिद्धान्त है वे ही बौद्धधर्म में भी स्थिर रखे गये है। परन्तु वैदिकधर्म गौतम बुद्ध से पहले का है, श्रतएव इस विषय में कोई शंका नहीं, कि ये विचार श्रसल में वैदिकधर्म के ही है।

वैदिक तथा बौद्ध संन्यासधर्मी की विभिन्नता का वर्णन हो चुका। ग्रद देखना चाहिये कि गाहंस्थ्यधर्म के विषय में वृद्ध ने क्या कहा है। ब्रात्म-ब्रनात्म-विचार के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर, सांसारिक दुःखों के श्रस्तित्व ग्रादि दृश्य श्राधार पर ही यद्यपि बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कोट सरीखे श्राधुनिक पश्चिमी पण्डितो के निरे श्राधिभौतिक धर्म के श्रनुसार-श्रयवा गीताधर्न के अनुसार भी बौद्धधर्म मूल में प्रवृत्तिप्रधान नहीं है। यह सच है, कि बुद्ध को उपनिषदों के श्रात्मज्ञान की 'तात्त्विक दृष्टि ' मान्यं नहीं है, परन्तु बृहदारण्यक उपनिषद् ( ४. ४. ६ ) विंग्रित याज्ञवल्क्य का यह सिद्धान्त कि, " संसार को बिलकुल छोड़ करके मन की निर्विषय तथा निष्काम करना ही इस जगत् में मनुष्य का केवल एक परम कर्तस्य है, " बौद्धधर्म में सर्वधा स्थिर रखा गया है। इसी लिये वौद्धधर्म मूल में केवल संन्यास-प्रधान हो गया है यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यह हैं, कि संसार का त्याग किये बिना, केवल गृहस्थाश्रम में ही बने रहने से, परमलुख तथा श्रर्हतावस्था कभी प्राप्त हो नहीं सकती, तदापि यह न समक लेना चाहिये, कि उसमें गाईस्थ्य वृति का विलकुल विवेचन ही नहीं है। जो मनुष्य बिना भिक्षु वने बुद्ध, उसके धर्म बौद्ध भिक्षुत्रों के संघ श्रर्थात मेलों या मण्डलियों, इन तीनो पर विश्वास रख श्रौर े बुद्धं शर्रणं गच्छामि, घर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि " इस संकल्प

के उच्चारए। द्वारा उक्त तीनों की शरए। मे जायें उसको, बौद्ध ग्रंथों में उपासक कहा है। यही लोग बौद्ध घर्मावलंबी गृहस्य है। प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानो पर उपदेश किया है, कि उन उपासको को अपना गाहस्थ्य व्यवहार कैसा रखना चाहिये (महापरिनिम्बाएासुत्त १. २४) । बैदिक गार्हस्थ्यवर्म में से हिंसात्मक श्रोत यज्ञ-याग ग्रीर चारो वर्णों का भेद बुद्ध को ग्राहच नहीं था। इन बातों की छोड देने से स्मार्त पञ्चमहायज्ञ दान श्रादि परोपकार धर्म और नीतिपूर्वक श्राचरण करना ही गृहस्य का कर्त्तव्य रह जाता है; तथा गृहस्थों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातो का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है। बुद्ध का मत हैं, कि प्रत्येक गृहस्य ग्रर्थात् उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना हो चाहिये। उनका स्पट कथन है कि श्राहिसा, सत्य, श्रस्तेय, सर्वभूतानुकंपा श्रौर ( श्रात्मा मान्य न हो, तथापि ) ब्रात्मीपम्यद्रष्टि, शौच या सन को पवित्रता, तथा विशेष करके सत्पात्रों यानी बौद्ध भिक्षुत्रों को एवं बौद्ध भिक्षु-संघो को अल-वस्त्र आदि का दान देना प्रभृति नोतिधर्मी का पालन बौद्ध उपासको को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शोल ' कहा है, श्रौर दोनों की तुलना करन से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि पचमहायज्ञ के समान ये नीति-धर्म भी बाह्मणधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृति-प्रन्थों से ( मनु. ६. ९२ श्रौर १०. ६३ देखों ) बुद्ध ने लिये हं । श्रीर तो क्या, इस प्राचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मणो की स्तुति स्वयं बुद्ध ने बाह्मएाघम्मिकसुत्तों में की है; तथा मनुस्मृति के कुछ रलोक तो धम्मपद में ग्रक्ष-रकाः पाये जाते हैं ( मनु. २. १२१ श्रीर ५. ४५ तथा धम्मपद १०९ श्रीर १३१ देखों ) । बौद्धधर्म में वैदिक ग्रंन्थों से न केवल पञ्चमहायज्ञ श्रीर नीतिधर्म ही लिये गये है, किन्तु वैदिक घर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्याश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कभी भी नहीं होती । उदाहरणार्थ, मुत्तनिपातों के धिम्मकसुत्त में भिक्षु के साथ उपासक की तुलना करके वृद्ध ने साफ़ साफ़ कह दिया है, कि गृहस्य की उत्तम शील के द्वारा बहुत हुआ तो 'स्वयंश्रकाश' देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु जन्म-भरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे स्त्री श्रादि को छोड़ करके श्रन्त में उसको भिक्षुधर्म ही स्वीकार करना चाहिय ( धम्मिकसुत्त १७. २९; और वृ. ४. ४. ६ तथा सभा वन २. ६३ देखो )। तेविज्जसुल ( १. ३५; ३.५ ) में यह वर्णन है, कि कर्ममार्गीय वैदिक ब्राह्मणों से वाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि " यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बच्चे तथा कोध-लोभ नहीं है, तो स्त्री-पूत्रों में रह कर तथा यज्ञ-याग आदि कास्य कर्मी के द्वारा

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grundriss III. 8) p 68.

तुन्हे ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही कैसे ? " और यह भी प्रसिद्ध है कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही ग्रपनी स्त्री, ग्रपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था, एवं भिक्षधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हे बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। बुद्ध के समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधिस्त हो जानेवाले, महावीर नामक श्रंतिम जैन तीर्थंकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु वह बुद्ध के समान अनात्मवादी नहीं था; श्रौर इन <u>दोनो घर्मों में महत्त्व का भेद यह है, कि वस्त्रप्रावरण प्रादि</u> ऐहिक चुलो का त्याग और आहिसा-नत प्रभृति धर्मों का पालन बौद्ध भिक्षुओं की अपेक्षा जैन यति अधिक बृद्धता से किया करते थे; एवं अब भी करते रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हो, उनके 'पवत्त' (संअवृत्त) क्रर्थात् 'तैयार किया हुक्रा मांस ' (हाथी, सिंह, ग्रादि कुछ प्राणियों को छोड़ कर ) को बुद्ध स्वय खाया करते थे श्रीर 'पवत्त ' मांस तथा मछलियाँ जाने नी श्राज्ञा बौद्ध भिक्षुग्रो को भी दी गई है; एवं विना वस्त्रो के नग-धड़ंग घूमना वौद्धभिक्षु धर्म के नियमानुसार अपराघ है ( महावग्ग. ६. ३१. १४ और ८.२८. १ )। सारांका यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि श्रनात्मवादि भिक्षु बनी, तथापि कायल्केश-मय उग्र तपसे बुद्ध सहमत नहीं थे ( महावगा ५. १. १६ ग्रीर गी ६.१६ ); वौद्ध भिक्षुश्रों के विहारो अर्थात् उनके रहने के मठो की सारी व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिससे उनको कोई विशेष शारिरिक कब्ट न सहना पड़े और प्राणायाम भ्रादि योगाभ्यास सरलतापूर्वक हो सके । तथापि वौद्धधर्म में यह तत्त्व पूर्णतया स्थिर है, कि ब्रह्तावस्था या निर्वाण-मुख की प्राप्ति के लिये गृहस्याश्रम को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं, कि वीद्ध धर्म सन्यास-प्रधान धर्म है।

यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-प्रनातम-विचार भ्रम का एक बड़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये प्रथांत् दु. खमय ससारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा मुख प्राप्त करने के लिये, उपनिषदों में विण्त संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य से मन को निविषय रखना चाहिये। ग्रीर जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वर्ण्य-भेंद तथा हिसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर बौद्धधर्म में वैदिक गार्हत्स्थ्य-धर्म के नीति-नियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये है, तब यदि उपनिषद् तथा मनुस्मृति श्रादि ग्रंथों में वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन है वे वर्णन, एव बौद्ध भिक्षुओं या श्रर्हतों के वर्णन श्रथवा श्राहिसा ग्रादि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक हो से—ग्रीर कई स्थानों पर शब्दश. एक ही से—देख पड़े, तो कोई श्राहचर्य की बात नहीं है; ये सब वातें मूल वैदिक-धर्म ही की है। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही बाते वैदिकधर्म से नहीं ली है, प्रत्युत बौद्धधर्म के दशरथजातक के समान जातकग्रथ भी प्राचीन वैदिक पुराण-इतिहास की कथाग्रों के, वृद्धधर्म के श्रनुकूल तैयार किये हुए, रूपांतर है। न केवल बौद्धों ने ही, किन्तु जैनों ने भी अपने ग्राभनवपुराणों में

वंदिक कथाग्रों के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये है। सेल साहब ने तो यह लिखा है, कि ईसा के अनन्तर प्रचलित हुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका है, कि पुरानी बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूह ब्रादि की जो कथाएँ है वे सब प्राचीन खाल्दी जाति की घर्म-कथाश्रों के रूपान्तर है, कि जिनका वर्णन यहूदो लोगो का किया हुआ है। उपनिषद्, प्राचीन घर्मसूत्र, तथा मनुस्मृति मे र्वाणत कथाएँ अथवा विचार जब वौद्ध ग्रंथों में इस प्रकार—कई बार तो बिलकूल शब्दशः--िलये गये है, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि ये असल में महाभारत के ही है। बौद्ध-ग्रन्थप्रशेताओं ने इन्हें वही से उद्धृत कर लिया होगा। वैदिक धर्मग्रन्थों के जो भाव और क्लोक बौद्ध ग्रंथों में पाये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरए। ये हैं:--''जय से बैर की वृद्धि होती है, श्रीर बैर से बैर शांत नहीं, होता" (सभा उद्यो ७१.५९ और ६३), "दूसरे के कोघ को शांति से जीतना चाहिये " ग्रादि विदुरनीति ( मभा उद्यो ३८. ७३ ), तथा जनक का यह वचन कि "यदि मेरी एक मुजा में चन्दन लगाया जायँ श्रीर दूसरी काट कार अलग कर" दी जायँ, तो भी मुक्ते दोनों बाते समान ही है " ( मभा शां. ३२०. ३६ ); इनके ग्रतिरिक्त महाभारत के ग्रौर भी बहुत से क्लोक बौद्ध ग्रंथों में शब्दशः पाये जाते हैं (धम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३. ५ )। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति आदि वैदिक ग्रंथ बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन है, इसिलये उनके जो विचार तथा श्लोक बौद्ध ग्रंथो में पाये जाते है, उनके विषय में विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है कि उन्हे <u>बौद्ध ग्रंथकारो ने उपर्युक्त-वैदिक ग्रंथो ही</u> <u>से लिया है</u> । किन्तु यह वात महाभारत के विषय में नहीं कही जा सकती । महा-भारत में ही बौद्ध डागोबाप्रो का जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता है कि महाभारत का ग्रन्तिय संस्करण बुद्ध के बाद रचा गया है। ग्रतएव केवल ब्लोको के सादृश्य के श्राधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बौद्ध ग्रंथों के पहले ही का है, श्रीर गीता तो महाभारत का एक भाग है, इसलिये वही न्याय गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता में ही ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख है और ब्रह्मसूत्रों में है बौद्ध धर्म का खण्डन । स्रत एव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रभृति की (वैदिक श्रीर बौद्ध) दोनों की समता को छोडं देते हैं ग्रौर यहाँ इस बात का विचार करते हैं, कि उक्त शंका को दूर करने एवं गीता को निविवाद रूप से बौद्ध ग्रंथों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध ग्रंथों में कोई ग्रन्य साधन मिलता है या नही।

ऊपर कह आये है, कि बौद्धधर्म का मूल रवरूप शुद्ध निरात्मवादी श्रीर

Preliminary Discourse, Sec. IV. p 58. (Chandos Classics Edition).

निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनो तक हिक न सका। भिक्षुम्रों के ग्राचरण के विषय में मतभेद हो गया और बुद्ध के मृत्यु के पश्चात् उसमें घ्रनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया । श्राजकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे है, कि " ब्रात्मा नहीं है " इस कथन् के द्वारा वुद्ध की मन से यही वतलाना है, कि "अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पड़ो; वैराग्य तथा ग्रभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो, श्रात्मा हो चाहे न हो; मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये; " उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि श्रह्म या श्रात्मा विलकुल है ही नहीं । क्योंकि, तेविज्जसुत्त में स्वयं बुद्ध ने 'ब्रह्मसहव्यताय ' स्थिति का उल्लेख किया है, ग्रीर सेल्लसुत्त तथा थेरगाथा में उन्हों नें स्वयं कहा है, कि "मैं ब्रह्मभूत हूँ" (सेल्लसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो) । परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, यह निविवाद है, कि ऐसे ब्रनेक प्रकार के मत, बाद तथा आग्रही पन्थ तस्व-ज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये, जो कहते थे कि "श्रात्मा या ब्रह्म में से कोई भी नित्य वस्तु जगत् के मूल में नहीं है, जो कुछ देख पड़ता है वह क्षणिक या शून्य है, " प्रयवा " जो कुछ देख पड़ता है, वह ज्ञान है, ज्ञान के प्रतिरिक्त जगत् में कुछ भी नहीं है," इत्यादि (वेसू. ज्ञां. भा. २. २. १८-२६ देखो) । इस निरोश्वर तथा | म्रनात्मवादी बौद्ध मत को ही क्षणिक-वाद, शून्य-वाद म्रोर विज्ञान-वाद कहते है। यहाँ पर इन सब पन्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रश्न ऐतिहासिक है। एतएव उसका निर्णय करने के लिये 'महायान' नामक पन्थ का वर्णन, जितना आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है। बुद्ध के मूल उपदेश में आतमा या बहुंग (अर्थात् परमात्मा या परमेश्वर) का अस्तित्व ही आप्राहेच म्रथवा गाएा माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा पर-मेरवर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; श्रौर जब तक बुद्ध की भन्य मृति एवं चरित्र-क्रम लोगो के सामने प्रत्यक्ष रोति से उपस्थित था तब तक उस मार्ग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु फ़िर यह आवश्यक हो गया, कि यह धर्म सामान्य जनों को प्रिय हो ग्रीर उसका ग्रधिक प्रसार भी होवे। भ्रतः घर-दार छोड़, भिक्षु बन करके मनोनिग्रह से बैठे बिठाये निर्वाण पाने— यह न समभ कर कि किस में ? - के इस निरीश्वर निवृत्तिमार्ग की अपेक्षा किसी सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की ग्रावश्यकता हुई। बहुत सम्भव है, कि साधारण बुद्ध-भक्तो ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भिक्त-मार्ग का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा-सना का आरम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो। आतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीछही बौद्ध पण्डितों ने बुद्ध ही को "स्वयम्भू तथा आनादि; अनन्त पुरु-पोत्तम" का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीला है, " श्रसली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता-वह तो सदैव ही श्रचल

' रहता है " इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थो में यह प्रतिपादन किया जाने 'लगा, कि असली बुद्ध बुद्ध "सारे जगत् का पिता है श्रीर जन-समूह उसकी सन्तान है" इस-लिये वह सभी को " समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है श्रीर न किसी से द्वेष ही करता है, " " धर्म की व्यवस्था विघड़ने पर वह ' धर्मकृत्य ' के लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है, " श्रीर इस देवाधि-देव बुद्ध की "भिक्त करने से, उनके एथों की पूजा करने से श्रीर उसके डागोबा के सन्मुख कीर्तन करने से, " श्रथवा " उसे भित्तपूर्वक दो चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने ही से " मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है (सद्धर्मपुण्डरीक २. ७७-९८; ५.२२; १५. ५-२२ और मिलिन्दप्रश्न ३. ७. ७. देखो ) \*। मिलिन्द-प्रक्त ( ३. ७. २ ) में यह भी कहा है कि " किसी मनुष्य की सारी उमर दुराचरणों में क्यों न बीत गई हो, परन्तु मृत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरए। में जावें, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी"; श्रौर सद्धर्मपुण्डरीक के दूसरे तथा तीसरे श्रध्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का " श्रिधिकार, स्वभाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, इस लिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रवान मार्ग श्रिति क्त भिक्त के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने दया करके अपनी ' उपायचातुरी' से निर्मित किया है "। स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तस्व को एकदम छोड़ देना कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण-पद की प्राप्ति होने के लिये भिक्षुधर्म ही को स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानो बुद्ध के मूल उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुछ अनुचित नहीं था, कि भिक्षु हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गेंडे ' के समान अकेले तथा उदासीन न बना रहना चाहिये, किन्तु धर्मप्रसार ग्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम ' निरिस्सित ' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिक्षुत्रों का कर्त्तव्य है \*\*; इसी मत का प्रतिपादन महायान पत्थ के सद्धर्मपुण्डरीक ग्रादि ग्रंथों में किया गया है। श्रीर नाग-सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि " गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण-पद को पा लेना बिलकुल प्रशक्य नहीं है--ग्रौर उसके कितने ही उदाहरए। भी है " (मि. प. ६. -इ. ४)। यह बात किसी के भी व्यान में सहज ही आ जायगी, कि ये विचार अनात्मवादी तथा फेवल संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म के नहीं है, अथवा शुन्य--वाद या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; ग्रीर पहले पहल श्रधिकां श्र बौद्ध-धर्मवालों को स्वयं मालूम पडता था, कि ये

<sup>\*</sup> प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड मे 'सद्धर्मपुंडरीक' ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत माषा का है। अब मूल संस्कृत ग्रंथ भीः प्रकाशित हो चुका है।

<sup>\* \*</sup> मुत्तिनपात में खग्गविसाणमुत्त के ४१ वें श्लोक का ध्रवपद "एको चरे खग्गविसाणकप्पी" है। उसका यह अर्थ है, कि खग्गविसाण यानी गेंडा और उसी के समान बौद्ध भिक्षु को जंगल में अकेला रहना चाहिये।

विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरुद्ध है। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से अधिकाअधिक लोकप्रिय होने लगा; और बुद्ध के मल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को 'हीनयान' (हलका मार्ग) तथा इस नये पन्य को 'महायान' ( बडा मार्ग ) नाम प्राप्त होगया श्चीन, तिन्वत ग्रौर जपान ग्रादि देशों मे श्राज कल जो बौद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्य का है, और बढ़ के निर्वाण के पुरचात महायानपन्थी भिक्तसंघ क दीर्घोद्योग के कारण ही वौद्धधर्म का इतनी शीझता से फैलाव हो गया। डाक्टर केर्न की राय है, कि बौद्धधर्म में इस मुधार की उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहले हुई होगी ""। क्योंकि बौद्ध प्रन्थों में इसका उल्लेख है कि, शकराजा फनिष्क के शासनकाल में बौद्धिभक्षग्रो की जो एक महापरिषद् हुई थी, उसमें महायान पन्य के भिक्ष उपस्थित थे। इस महायान पन्थ के ' श्रमितायुमुत्त ' नामक प्रधान सूत्र ग्रन्थ का वह श्रनुवाद श्रभी उपलब्ध है, जो कि चीनी भाषा में सन १४८ ईसवी के लगभग किया गया था। परन्तु हमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये। क्योकि, मन ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये प्रशोक के शिलालेखी में संन्यास-प्रधान निरीश्वर बौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलता; उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्ति-प्रधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया गया है। तब यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही बौद्धधर्म को महायान पन्य के प्रयत्ति-

्र हीनयान और महायान पन्थों का भेद बदलाते हुए डाक्टर केर्न ने कहा है कि:—

"Not the Arhat, who has shaken off all human seeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisaitva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the, soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism "-Manual of Indian Buddhism, p 69 Southern Buddhism अर्थात् हीनयान है। महायान पन्य में मिक्त का भी समावेश हो चुका था। "Mahayanist lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti." Ibid p 124.

\* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp 6, 69 and 119. मिलिंद (मिनंडर नामी युनानी राजा) सन् ईसवी से लगभग १४० या १६० वर्ष पहले हिंदुस्थान के वायन्य की ओर, वॅक्ट्रिया देश मे राज्य करता था । मिलिंद-प्रश्न मे इस वात का उल्लेख है, कि नागसेन ने इसे बौद्धधर्म की दीक्षा दी थी। बौद्धधर्म फैलाने के ऐसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते थे; इसाल्ये स्पष्ट ही है, कि तब महायान पंथ प्रादुर्मृत हो चुका था।

प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना श्रारम्भ हो गया था । बौद्ध यति नागर्जुन इस पन्य का मुख्य पुरस्कर्ता था , न कि मूल उत्पादक ।

बह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल मन को निविषय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीव्वरवादी बुद्धधर्म ही में से यह कब सम्भव था कि, प्रागे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भिक्त-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग निकल पड़ेगा; इसिलये बुद्ध का निर्वाण हो जाने पर बौद्ध धर्म को शोध्र ही जो यह कर्म-प्रधान भिक्त-स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है, कि इसके लिये बौद्ध धर्म के बाहर का तत्कालीन कोई न कोई अप्य कारण निमित्त हुआ होगा; और इस कारण को ढूंढते समय <u>भगवदगीता पर दृष्टि पहुँचे विना नहीं</u> ्रहती । क्योकि-जैसा हमने गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पष्टीकरण कर दिया है-हिन्दुस्थान भें, तत्कालीन प्रचलित धर्मी में से जैन तथा उपनिषद्-धर्म/ पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही ये; श्रीर वैदिकधर्म के पाशुपत अथवा शेव श्रादि पन्य यद्यपि भिनत-प्रधान थे तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग ग्रौर भिनत का मेल भगवद्गीका के श्रतिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान् ने ज्रपने लिये पुरुवोत्तन नाम का उपयोग किया है, और ये विचार भगवद्गीता से ही आये है कि "मं पुरुषोत्तम ही सब लोगों का 'पिता' और 'पितामह' हूँ (९. १७); सब को 'सम' हूँ, मुक्ते न तो फोई हेप्य ही है, और न कोई शिय (९ २९), में यद्यिप श्रज श्रौर श्रव्यय हूँ, तथापि धर्मसरक्षणार्थ समय समय पर श्रवतार लेता हूँ (४. ६-८); मनुष्य कितना ही दुराचारी वयो न हो, पर मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है (९.३०), अथवा मुक्ते भिनतपूर्वक एक-प्राध फूल, पत्ता या धोड़ासा पानी अर्पण कर देने से भी में उसे बड ही संतोषपूर्वक ग्रहण करता हूँ (९. २६), और श्रज्ञ लोगों के लिये भिक्त एक युलभ मार्ग है (१२. ५. ); इत्यादि । इसी प्रकार इस तस्य का विस्तृत प्रतिपादन गीता के आतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसप्रह के लिये प्रवृत्तिधर्म ही को स्वीकार करे। श्रतएव यह अनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मूल बुद्धधर्म में वासना के क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदो से निया गया है, उसी प्रकार जब महायान पन्य निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान भिष्तितस्य भी भगवद्गीता ही से लिया गया होगा। परन्तु यह बात कुछ अनुमानो पर ही अवलिम्बत नहीं है। तिन्बती भाषा में बौद्धवर्म के ऐतिहासिक पर बौद्ध-धर्मी तारानाथ लिखित जो ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता का अर्थात् "नागर्जुन का गुढ़ राहुलभद्र नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण् था, और इस ब्राह्मण् को ( महायान पन्थ को ) कल्पना सुभ पड़ने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्ण तथा गणेश फारण हुए "। इ सके सिवा, एक दूसरे तिव्वती ग्रन्थ में भी यही उल्लेख पाया जाता है । यह सच है, कि तारानाथ का ग्रन्थ प्राचीन नहीं है,

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Iudian Buddhis n, p 122.

परन्तु यह कहने की ब्रावश्यकता नही, कि उसका वर्णन प्राचीन ग्रंथो के ब्राधार को छोड कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह सम्भव नहीं कि है, कोई भी बौद्ध ग्रन्थकार स्वय भ्रपने धर्मपन्थ के तत्वो को बतलाते समय, जिना किसी कारण के, पर-धिमयो का इस प्रकार उल्लेख कर दे। इसलिये स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारो के द्वारा, इस विवय में श्रीकृष्ण के नाम का उल्लेख किया जाना वड़े महत्त्व का है। क्योंकि, भग-वद्गीता के भ्रतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रघान मिक्तप्रन्थ वैदिक धर्म में है ही नहीं; स्रतएव इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि महायान पंथ के श्रस्तित्व में प्राने से पहले ही न केवल भागवतधर्म किन्तु भागवतधर्म-विषयक श्रीकृष्णोक्त ग्रन्थ ग्रर्थात भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; ग्रौर डाक्टर केर्न भी इसी मत का समर्थन करते हैं। जब गीता का ग्रस्तित्व बुद्धधर्मीय महायान पन्थ से पहले का निश्चित हो गया. तब अनुमान किया जा सकता है, कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बौद्धग्रन्थो में कहा गया है, कि बुद्ध की मृत्यू के पश्चात शीघ्र ही उनके मतो का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले श्रत्यन्त प्राचीन बौद्धप्रन्थों का भी उसी समय में रचा जाना !सद्ध नहीं होता । महापरि-निब्बाणसूत्त को वर्तमान बौद्ध ग्रन्थो में प्राचीन मानते है। परन्तु उसमें पाटलि-पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उससे प्रोफेसर न्हिसडेविड्स ने दिखलाया है कि यह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम से कम सौ वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा । स्रौर बुद्ध के स्रनन्तर सौ वर्ष वीतने पर, वीद्ध धर्मीय भिक्षुस्रों की जो दूसरी परिषद् हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुल्लवग्ग ग्रन्थ के श्रमन्त में है । इससे विदित होता है" \* कि लंका द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन बाद्धग्रन्थ इस परिषद् के हो चुकने पर रचे गये है। इस विषय में बौद्ध ग्रन्थकारो ही ने कहा है, कि श्रशोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी में लगभग २४१ वर्ष पहले जब सिहलद्वीप में बैद्धिधर्म का प्रचार करना आरम्भ किया, तब ये ग्रन्थ भी वहाँ पहुँचाये गये श्रीर फिर कोई डेढ़ सा वर्ष के बाद ये वहाँ पहले पहल पुस्तक के आकार में लिखे गये। यदि मान लें कि

<sup>\* &</sup>quot;He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra: who himself was a Mahayanist This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha This quass-thistorical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivaism "जान पडता है कि डॉ. केर्न 'गणेश' शब्द से शैव पंथ समझते हैं। डॉ. केर्न ने प्राच्यधमपुस्तकमाला में सद्दर्भ पुंडरीक ग्रंथ का अनुवाद किया है और उसकी प्रस्तावता में इसी मत का प्रातिपादन किया है। (S B, E, Vol. XXI. Intro. pp. xxv-xxviii)

<sup>\*</sup> See S. B E Vol. XI. Intro. pp. xv-xx and p. 58.

इन प्रन्थों को मुलाप रह डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि सुद्ध के निर्वाण के पश्चात् ये ग्रन्थ जब पहले पहले तैयारे किये गये तब, प्रथव। आगे महेन्द्र या श्रशोक-काल तक तत्कालीन प्रचलित वैद्रिक ग्रन्थों से इनमें कुछ भी नहीं लिया गया ? श्रतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चीत कुल्हों, तो भी श्रन्य प्रमाणों से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, श्रर्थात् सन् ३२४ ईसवी से पहले का हीना सिद्ध है; इसलिये मनुस्मृति के क्लोकों के समान महाभारत के क्लोकों का भी उन पुस्तकों में पाया जाना सम्भव हैं, कि जिसको महेन्द्र सिहलद्वीप में ले गया था। साराश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वैदिक गायाश्रो तथा कथांग्रो का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया है; उसके जो क्लोक बौद्ध ग्रन्थो में शब्दशः पाये जाते है उनको बौद्ध ग्रन्थकारों ने महा-भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध 'ग्रन्थों से । परन्तु ्यदि मान लिया जायँ, कि बौध्द ग्रन्थकारो ने इन श्लोकों को महाभारत से नहीं लिया है, बल्कि उन पुराने वैदिक ग्रन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार है, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है; श्रीर इस कारण महाभारत के काल का निर्णय उपर्युक्त इलोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुई चार वातों से इतना तो निस्सन्वेह सिद्ध हो जाता है, कि बौध्दधर्म में महायान पन्य का प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवतधर्म ही प्रचलित न था बिल्क उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, और इसी गीता के आधार पर महायान पन्थ निकला है, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्व बौद्धधम् से नहीं लिये गये है । वे चार वातें इस प्रकार है:--(१) केवल ग्रनात्म-वाबी तथा संन्यास-प्रधान मूल वुष्दधर्म ही से आगे चल कर क्रमशः स्वांभाविक रीति पर भिवत-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तस्वो का निकलना सम्भवं नहीं है, ( २ ) महायानपन्य की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध प्रन्यकारोंने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता के भिनत-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों की महायान पन्थ के मतों से अर्थतः तथा शब्दशः समानता है, श्रोर (४) बौद्धधर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्थों में प्रवृत्तिप्रधान भिन्त-मार्ग का प्रचार न था। उपर्युक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णित हुन्ना है, वह इससे पूर्ण-े तया मिलता जुलता है।

## भाग ७-गीता और ईसाइयों की बाइबल।

अपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में भिन्त-प्रधान भागवतवर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सी वर्ष पहले हो चुका था, और ईसा के पहले प्रादुर्भूत संन्यास-प्रधान मूल बौध्दधर्म में प्रवृत्ति-प्रधान भिन्ततत्त्व का अवेश, बौद्ध

प्रत्यकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्य-प्रणीद गीता ही के कारण हुन्ना है। गीता के बहुतेरे सिघ्दान्त ईसाइयों की नई बाइबल में भी देखे जाते है; बस, इसी बुनि-याद पर कई ऋश्चियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई-धर्म के ये तत्व गीता में ले लिये गये होंगे, और विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन भाषानुवाद में कि पो सन् १८६९ ईसवी में प्रकाशित हुम्रा था-जो कुछ प्रतिपादन किया है, उसका निर्मूलत्वे श्रेंब श्राप ही श्राप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने श्रपनी पुस्तक के (गीता के जर्मन ग्रनुवाद के ) अन्त में भगवदगीता श्रीर बाइबल-विशेष . कर नई बाइबल-के शब्द-सादृश्य के कोई एक सौ से श्रधिक स्थल बतलाये है, श्रौर उनमें से कुछ तो विलक्षए। एवं घ्यान देने योग्य भी है। एक उदाहरए। लीजिय,--" उस दिन तुम जानोगे कि, में अपने पिता में, तुम मुक्त में और मै तुम में हूँ " ( जान. १४. २० ), यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही नहीं है, प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे वाक्य ये है:-- ' येन भूतान्यशेषेण द्रक्यस्यात्मन्यथो मिय " (गीता ४. ३५) श्रीर " यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पत्रयति" (गीता ६.३०)। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी " जो मुक्त पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हूं" (१४. २१), गीता के , "प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ ब्रहं स च मम त्रियः " (गी. ७.१७ ) वाक्य के बिल-कुल ही सब्श है। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यो की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है, कि गीताकार बाइबल से परिचित थे; और ईसा के लगभग पाँच सौ वर्षों के पीछे गीता बनी ' होगी । डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद ' इंडियन एंटि-क्वेरी 'की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। श्रीर परलोकवासी तैलंग ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक अंग्रेजी अनुवाद किया है, उसकी प्रस्तावना में उन्हों ने लारिनसर के मत का पूर्णतया खंडन किया है । डा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितो में न लेखे जाते थे, और संस्कृत की ग्रेपेक्षा उन्हें ईसाईघर्म का ज्ञान तथा अभिमान कहीं अधिक था। अतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैलंग ही को, किन्तु मेक्समूलर प्रभृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितों को भी श्रग्राहच हो गये थे। बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी न हुई होगी, कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्घ निश्चित हो गया, त्योही गीता भीर बाइबल के जो सैकड़ो श्रर्थ-सादृक्य और शब्द-सादृक्य में दिखल। रहा हूँ ये भूतों के समान, उलटे मेरे ही गले से श्रा लिपटेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं देख पड़ती, वही कभी कभी आँखों के सामने नाचने लगती है; और सचमुच देखा जाये, तो श्रब डाक्टर लारिनसर की उत्तर देने की

<sup>\*</sup> See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes &c, by K. T. Telang, 1875, (Bombay). This book is different from the translation in S. B. E. series.

कोई भ्रावश्यकता ही नहीं है। त्यापि कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी ग्रंथों में भ्रभी तक इसी ग्रसत्य मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसलिये यहाँ पर उस ग्रविचीन खोज के परिएाम का, संक्षेप में, दिग्दर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो इस विषय में निष्पन्न हुम्रा है। पहले यह घ्यान में रखना चाहिये, कि जब कोई दो प्रंथों के सिद्धांत एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के भरोसे यह निक्चय नहीं किया जा सकता कि श्रमुक ग्रथ पहले रच। गया श्रीर श्रमुक पीछे । वयोकि यहाँ पर दोनों बातें सम्भव है, कि (१) इन दोनों ग्रंथों में से पहले ग्रंथ के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होगे; श्रथवा (२) दूसरे, ग्रंथ के विचार पहले से। ग्रतएव पहले जब दोनों ग्रंथों के काल का स्वतन्त्र रीति से निश्चय फर लिया जाय तब फिर, विचार-सादृश्य से यह निर्एाय करना चाहियें कि अमुक ग्रंथकार ने, अमुक ग्रंथ से, अमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिन्न भिन्न देशों के, दो प्रथ कारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में प्रथवा कभी श्रागे-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सूर्फ पड़ना, कोई विलकुल श्रशक्य वात नहीं है; इसलिये उन दोनों प्रंथों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता. है, कि वे स्वतंत्र रीति से आविर्भूत होने के थोग्य है या नहीं; ब्रौर जिन दो देशों में ये प्रन्थ निर्मित हुए हो उनमें, उस समय श्रावगमन हो कर एक देश के विचारो का दूसरे देश में पहुँचना सम्भव था या नहीं,। इस प्रकार चारो स्रोर से विचार करने पर देख पड़ता है, कि ईसाई-धर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना सम्भव ही नहीं था, वित्क गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तत्त्र ईसाइयों की बाइबल में पाये जाते है, उन तत्त्वों का ईसा ने अथवा उसके शिष्योंने बहुत करके बौद्धधर्म से-म्रर्थाद् पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही से--बाइबल में ले लिया. होगा; श्रौर श्रव इस बात को कुछ पिक्चमी पंडित लोग स्पष्टरूप से कहने भी लग गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलडा देख कर ईसा के कट्टर भक्तो को आव्चर्य होगा और यदि उनके मन का भुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की श्रीर हो जायें तो कोई श्राक्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगो से इतना ही कहना है कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं — ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सार्वका-लिक पद्धति के श्रनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर भ्रान्तिपूर्वक विद्यार करना श्रावश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले अनुमानो को सभी लोग-ग्रीर विशेषतः वे, कि जिन्होने यह विचार-सांदृश्य का प्रश्न उपस्थित किया है-ग्रानन्द-पूर्वक तथा पक्षपात-रहित बुद्धि से गहण करें, यही। न्याय्य तथा युन्तिसंगत है।

नई बाइबल का ईसाई घर्म, यहूदी बाईबल अर्थात् प्राचिन बाइबल में प्रति ' पादित प्राचीन यहूदी घर्म का सुधारा हुग्रा रूपांतर है। यहूदी भाषा में ईरवर को 'इलोहा' (अरवी 'हलाह') कहते हैं। परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये हैं, उनके ग्रनुसार यहूदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा 'जिहोबा' है। पिरुचमी पंडितों ने ही ग्रब निरुचय किया है, कि यह 'जिहोबा' कान्द असरे

म यहूदी नहीं है, किन्तु खाल्दी भाषा के 'यवे' (संस्कृत यह ) शब्द से निकला है। यहूदी लोग मूर्तिपूजक नहीं है। उनके धर्म का मुख्य ब्राचार यह है, कि अग्नि में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करे, ईश्वर के बतलाये हुए नियमो का पालन करके जिहोवा को सन्तुष्ट करें श्रीर उसके द्वारा इस लोक में श्रपना तथा श्रपनी जाति का कल्याए। प्राप्त करें। प्रर्थात् संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैदिकधर्मीय कर्मकांड़ के अनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तया प्रवृत्ति-प्रधान है। उसके विरुद्ध ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि 'मुक्ते ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, में ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ, 'मैथ्यू. ९. १३.); 'ईश्वर तथा प्रव्य दोनो को साघ लेना सम्भव नहीं ' ( मैथ्यू ६. २४ ), 'जिसे अमृतत्त्व की प्राप्ति कर लेनी हों उसे, बाल बच्चे छोड़ फरके मेरा भक्त होना चाहिये (मैथ्यू. १९. २१); श्रौर जब ईसाने शिष्यों को वर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तव, संन्यासवर्म के इन नियमो का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि " तुम श्रपने पास सोना चाँदी तथा बहुत से वस्त्र-प्रावरण भी न रखना " (मैथ्यू. १०. ९-१३) । यह सच है, कि श्रवीचीन ईसा राष्ट्रों ने ईसाई के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार ग्राघुनिक शंकराचार्य के हाथी-घोड़े रखने से, क्षांकर सम्प्रदाय दरबारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों के इस भ्राचरए। से मूल ईसाईघर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह घर्म भी प्रवृत्ति-प्रधान था। मूल वैदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस प्रकार उसमें श्रागे चल कर ज्ञानकांड़ का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकांड़ में क्रमश ज्ञानकांड की भीर फिर भिवत-प्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सैकडो वर्षो तक होती रही है; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा के ग्रधिक से ग्रधिक, लगभग दो सौ वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों का पन्थ यहदियों के देश में एकाएक आविर्भृत हुआ था। ये एसी लोग थे तो यहुदी धर्म के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी शान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते, और उदर-पोषणार्थ कुछ करना पड़ा तो खेतों के समान निरुपद्ववी व्यवसाय किया करते थे। क्वाँरे-रहना, मद्य-मांस से परहज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ में रहना भ्रौर जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जायँ तो उसे पूरे संघ की सामाजिक प्रामदनी समक्तना **ब्रादि, उनके पत्य के मुख्य तत्त्व थे।** जब कोई उस मंडली में प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ शर्ते मंजूर करनी पड़ती थीं । उनका प्रधान मठ मृतसमुद्र के पश्चिमी किनारे पर एंगदी में था; वहीं पर वे संन्यासवृत्ति से शांतिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा ने तथा उसके शिष्यों ने नई बाइबल में एसी पंथ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश किया है (मैथ्यू. ५. ३४; १९. १२; जेम्स. ५.१२ कृत्य ४. ३२-३४), उससे देख

पड़ता है, कि ईसा भी इसी पंथ का अनुयायी था; और इसी पंथ के संन्यास-धर्म का उसने श्रिष्क प्रचार किया है। यदि ईसा के सन्यास-प्रधान भिनत-मार्ग की पर-म्परा इस प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावें, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपत्ति बतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्म-मय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का उदय कैसे हो गया। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि ईसा एसीन पंथी नहीं था। श्रव जो इस बात को सच मान लें तो यह प्रक्त नहीं टाला जा सकता, कि नई बाइबल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है, अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका प्रादुर्भाव एकदम कैसे हो गया ? इसमें भेद केवल इतना होता है, कि एसीन पंथ की उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। क्योंकि, अब समाजशास्त्र का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि "कोई भी बात किसी स्थान में एक-दम उत्पंत्र नहीं हो जाती, उसकी वृद्धि घीरे घीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ करती है; थ्रौर जहाँ पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, वहाँ पर वह बात प्रायः परायं देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है।" कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन ईसाई ग्रंथकारों के प्यान में यह श्रड्चन श्राई ही न हो। परन्तु यूरोपियन लोगों को बौद्ध वर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात् अठारहवीं सवी तक, जोधक ईसाई विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट-सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के -विशेषतः पाइ थागीरस के-तत्त्वज्ञान के वदौलत कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यास-मार्श का प्रादुर्भाव हुआ होगा । किन्तु भर्वाचीन शोधो से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था, ग्रोर उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई न कोई श्रन्य कारण निमित्त ही चुका है—यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की श्रठारहर्वी सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी।

कोलबुक साहब \* ने कहा है, कि पाइयागोरस के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया जायँ, तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परम्परा से हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्य-कता नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथागोरियन मंडलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल एसी धर्म की ही नहीं, किन्तु ईसा के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से है। जिस प्रकार ईसा को अम में फँसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था, और जिस प्रकार सिद्धावस्था, प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-चरित्र में भी यह वर्णन

<sup>\*</sup> See Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. pp. 399, 400.

है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फँसाने का प्रयत्न किया गया या श्रीर उस समय बुद्ध ४९ दिन (ज्ञात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य-सदृश बना लेना, श्रथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याश्रों को भी सद्गित देना इत्यादि बातें बुद्ध और ईसा, दोनों के चिरत्रों में एक ही सी मिलती है; श्रीर ईसा के जो ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश है, कि "तू श्रपने पड़ोसियों तथा शत्रुश्रों पर भी प्रेम कर," वे भी ईसा से पहले ही कहीं मूल बुद्धधर्म में बिलकुल श्रक्षरशः श्रा चुके है। ऊपर बतला ही श्राये है, कि मिक्त का तत्त्व मूल बुद्धधर्म में नहीं था; परन्तु वह भी श्रागे चल कर, श्रयात् कम से कम ईसा से दोन्तीन सदियों से पहले ही, महायान बौद्धपंथ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। मि० श्रायर लिलो ने श्रपने पुस्तक में श्राधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह साम्य केवल इतनी हो बातों में नहीं है, बिल्क इसके सिया बौद्ध तथा ईसाई धर्म की श्रन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी बातों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही क्यो, सूली पर चढ़ा कर ईसा का वध किया गया था, इसलिये ईसाई जिस सूली के चिन्ह को पुज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को 'स्विस्तक'

(साँयिया) के रूप में, वैदिक तथा बौद्ध घर्मवाले, ईसा के संकड़ो वर्ष पहले से ही शुभदायक चिन्ह मानते थे; और प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है, कि निश्च ख्रादि, पृथ्वी के पुरातन खंडों के देशों ही में नहीं, किन्तु कोलंबस से कुछ शतक पहले ख्रमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना जाता था है। इससे यह अनुमान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों को स्वित्तिक चिन्ह पूज्य हो चुकाथा, उसी का उपयोग ग्राये चल कर ईसा के भक्तों ने एक थिशेष रीति से कर लिया है। बौद्ध भिक्षु और श्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों की, विज्ञेषत पुराने पावडियो की पोशाक और धर्म विधि में भी कहीं ख्रधिक समता पाई जातों है। उदाहरए। यं, 'बिन्तस्मा' अर्थात स्नान के पश्चात् दीक्षा देने की विधि भी ईसा से पहले ही प्रचित्तत थी। अब सिद्ध हो चुका है, कि दूर दूर के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर धर्म-प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धर्मोपदेशकों से पहले ही, बौद्ध भिक्षुग्रो को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी।

किसी भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहिजिक है, कि वृद्ध श्रीर ईसा के चिरत्रों में, उनके तिक उपदेशो में, श्रीर उनके धर्मी की धार्मिक विधियों तक में, जो यह श्रद्भुत श्रीर व्यापक समता पाई जाती है इसका क्या कारण है ? \*\* वौद्धधर्म-ग्रंथों का श्रध्ययन करने से जब पहले पहले

<sup>\*</sup> See The Secret of the Pacific by C. Reginald Enock 1912. pp- 248-252.

<sup>\*\*</sup> इस विषय पर मि. आर्थर लिली ने Buddhism Christend om नामक

यह समता पश्चिमी लोगों को देख पड़ी, तब कुछ ईसाई पण्डित कहने लगे, कि बौद्ध धर्मवालों ने इन तत्त्वों को ' नेस्टोरियन ' नामक ईसाई पंथ से लिया होगा, कि जो एक्सियाखण्ड में प्रचलित या। परन्तु यह बात ही सम्भव नहीं है; क्योंकि, नेष्टार पथ का प्रवर्तक ही ईसा से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुम्रा था; भीर भव अशोक के शिलालेखों से भली भाँति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले — ग्रौर नेष्टार से तो लगभग नी सौ वर्ष पहले — वुद्ध का जन्म हो गया था। श्रशोक के समय, श्रर्थात् सन् ईसवी से निदान ढाई सी वर्ष पहले, बौद्ध-धर्म हिन्दुथान में श्रौर श्रासपास के देशों में तेजी से फैला हुआ था; एवं बुद्धचरित्र भ्रादि प्रन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थ। इस प्रकार जब बौद्धधर्म की प्राचीनता निविवाद है, तब ईसाई तथा बौद्धधर्म में देख पड़ने-वाले साम्य के विषय में दो ही पक्ष रह जाते है; (१) वह साम्य स्वतंत्र रीति से दोनों क्रोर उत्पन्न हुन्ना हो, अथवा (२) इन तत्त्वों को ईसा ने या उसके शिष्यों ने बौद्धधर्म से लिया हो । इस पर प्रोफेसर न्हिसडेविड्स का मत है, कि बुंद्ध और ईसा की परिस्थित एक ही सी होने के कारण, दोनों श्रोर यह सादृश्य आप ही ग्राप स्वतन्त्र रीति से हुम्रा है । परन्तु, थोड़ासा विचार करने पर यह बात सब के ध्यान में भ्रा जावेगी, कि यह कल्पना समाघानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वैतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका उदय सदैव कमका हुम्रा करता है, भ्रौर इसलिये उसकी उन्नति का कम भी बतलाया जा सकता है। उदाहरएा लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड, श्रौर ज्ञानकाण्ड श्रथीत् उपनिषदों ही से श्रागे चल कर भिवत, पातंजलयोग श्रथवा श्रन्त में बौद्धधर्म कैसे उत्पन्न हुआ। परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म में संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुम्रा नहीं है। वह एकदम उत्पन्न हो गया है; हीं चुके है, कि प्राचीन ईसाई पंडित भी यह मानते थे कि इस रोति से उसके एकदम उदय हो जाने में यहूदी धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा होगा। इसके सिवा, बौद्ध तथा ईसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है, वह इतनी विलक्षण ग्रीर पूर्ण है, कि वैसी समता का स्वतंत्र रीति से उत्पन्न होना सम्भव भी नहीं है। यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि उस समय यहूदी लोगों को बौद्ध-एक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखा है। इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक ग्रन्थ के अन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षित निरूपण स्पष्ट रूप से किया है। हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही दसरा ग्रंथ है। Buddha and Buddhısm ग्रंथ The World's Epochmakers' Series में सन् १९०० ईसनी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसने भाग में बौद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दर्शन कराया है। \* See Buddhist Suttas S. B.E. Series, Vol. XI.p. 163.

धर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा असम्भव था, तो बात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है, कि सिकंदर के समय से ब्रागे—ब्रोर विशेष कर ब्रशोक के ती समय में ही ( प्रयात् ईसा से लगभग २५० वर्ष पहले )-पूर्व की स्रोर मिश्र के एलेक्जें-ड़िया तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच हो चुकी थी। प्रशोक के एक शिला-लेख में यह बात लिखी है कि, यहुदी ज़ोगों के, तथा श्रासपास के देशों के यूनानी राजा एण्टिश्रोकस से उसने सन्चि की थी। इसी प्रकार बाइबल (मैथ्यू. २.१) में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुआ तब, पूर्व की स्रोर कुछ जानी पुरुष जेरू-सलम गये थे। ईसाई लोग कहते है, कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात् ईरानी धर्म के होगे-हिंदुस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाय, ग्रर्थ तो टोनों का एक ही हैं। क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि बौद्ध धर्म का प्रसार, इस समय से पहले ही, काश्मीर और कावुल में हो गया था; एवं वह पूर्व की श्रोर ईरान तथा तुर्किस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा, प्लूटार्क ने सार्फ् साफ़ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति . लालसमुद्र के किनारे, श्रौर एलेक्जेन्ड्रिया के श्रासपासः के प्रदेशों में प्रतिवर्ष श्राया करता था । तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सी वर्ष पहले ही यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लंगा था; श्रीर जब यह सम्बन्ध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यहूदी लोगों में संन्यास-प्रधान एसी पंथ का श्रीर, फिर श्रागे चल कर संन्यास-युक्त भिवत-प्रधान ईसाई धर्म का प्राहुर्भाव होने के लिये बौद्ध धर्भ ही विशेष कारण हुआ होगा। श्रंग्रेजी ग्रंथकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, श्रौर इसकी पुष्टि में फ्रेंच पिंडत एमिल् बुर्मंफ् श्रीर रोस्नी \*\* के इसी प्रकार के मतों का अपने ग्रंथों में हवाला दिया है; एवं जर्मन देश में लिपजि़क के तत्त्वज्ञानशास्त्राच्यापक श्रोफेसर सेडन ने इस विषय के अपने प्रन्थ में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्मन प्रोफेसर

<sup>\*</sup> See Plutarch's Morals—Theosophical Essays translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96, 97. पाली माना के नहां के (२९.३९) में यवनो अर्थात् यूनानियों के अलसंदा (योन नगराऽलसदा) नामक शहर का उल्लेख है। उसमें यह लिखा.है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहलद्वाप में एक मंदिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत से बौद्ध यित उत्सवार्थ पधारे थे। महावंश के अंग्रेज़ी अनुवादक अलसंदा शब्द से भिश्न देश के एलेक्ज़ेन्ड्रिया शहर की नहीं लेते; वे इस शब्द से यहाँ उस अलसंदा नामक गाँव को ही विवक्षित बतलाते हैं, कि जिसे सिकंदर ने कावुल में बसाया था, परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर कहा होता। इसके सिवा जपर बतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में यवनों के राज्यों में बौद्ध मिश्चुओं के भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

अडर ने अपने एक निबंध में कहा है, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं है; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैषम्य भी थोडा नहीं है, झौर इसी कारण बौद्धधर्म से ईसाईधर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से ही है; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म पृथक पृथक न माने गये होते। मुख्य प्रश्न तो यह है, कि जब मूल में यहूदीधर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें सुधार के रूप से संन्यास-युनत भित्तमार्ग के प्रतिपादक ईसाई घर्म की उत्पत्ति होने के लिये कारण वया हुआ होगा। श्रीर ईसा की श्रपेक्षा बौद्धंघर्म सचमुच प्राचीन है; उसके इतिहास पर घ्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होता, कि संन्यास-प्रधान भिवत और निति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति से ढूंढ़ निकाला हो। बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णनर्नहीं मिलता कि, ईसा अपनी आयु के बारहवे वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था भीर कहाँ था। इससे प्रगट है कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मीचतन भीर प्रवास में बिताया होगा। अतएव विश्वासपूर्वक कीन कह सकता है कि श्रायु के इस भाग में उसका बौद्ध भिक्षुश्रों से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध हुआ ही न होगा ? क्योंकि, उस समय बौद्ध यतियो का दौरदौरा यूनान तक हो चूका था। नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन कि उस समय ईर्सा हिन्दुस्थान में श्राया था श्रीर वहाँ उसे बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुन्रा। यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नामं के एक रूसी के हाथ लग गया था; जसने फ्रेंच भाषा में इसका श्रनुवाद सन १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया है। बहुतेरे ईसाई पण्डित कहते हैं, कि नोटोविश का अनुवाद भले ही हो; परन्तु मूल प्रन्य का प्रऐता कोई लर्फगा है, जिसने यह बनावटी प्रन्थ गढ़ डाला है। हमारा भी कोई विशेष ग्राप्रह नहीं है कि ऊक्त प्रन्य की ये पण्डित लोग सत्य ही मान लें। नोटोविश को मिला हुग्रा ग्रन्थ सत्य हो या प्रक्षिप्त परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तों को कि जिन्होंने नई बाइबल में उसका चरित्र लिखा है—बौद्धधर्म का ज्ञात होना असम्भव नहीं था, और यदि यह बात असम्भव नहीं है तो ईसा और वृद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षए। समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता । सारांश यह है, कि मीमांसकों का

<sup>\*</sup> बाबु रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत है। उन्हों ने उसका विस्तारपूर्वक विवेन्न चन अपने ग्रन्थ में किया है। Ramesh Chander Dutt's History of Civilization in Ancient India Vol. II. Chap. XX. pp. 328-340.

केवल कर्ममार्ग, जनक ग्रादि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य), उपनिषद्कारों तथा? सांख्यों की ज्ञानिक्छा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाञ्चरात्र वा भागवतधर्म श्रर्थात् भिवत-ये सभी धार्मिक ग्रङ्ग ग्रीर तत्व मूल में प्राचीन वैदिक घर्म के ही हैं। इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म और भिक्त को छोड कर, चित्तनिरोधरूप योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनो तत्वो के श्राघार पर वृद्ध ने पहले पहल अपने संन्यास-प्रधान धर्मे का उपदेश चारों वर्णों को किया था; परन्तु श्रागे चल कर उसी में भिवत तथी निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके धर्मका चारों स्रोर प्रसार किया। स्रशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्यास मार्ग के तत्वों का प्रवेश होना स्रारम्भ हुआ; और अन्त में, उसी में भिनत को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहाससे निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का यह कथन तो ग्रसत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें ली गई हैं, किन्तु इसके विपरीत , यह बात ग्राधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास करने योग्य भी है, कि ब्रात्मौपम्यदृष्टि, संन्यास, निर्वेरत्व तथा भक्ति के जो तत्व नई बाइ बल में पाये जाते हैं; वे ईसाई धर्म में बौद्धधर्म से-ग्रर्थात् परम्परा से वैदिकधर्म से-लिये गये होगे। श्रौर यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि इसके लिये हिन्दुश्रों को दूसरों का मुंह ताकने की कभी आवश्यकता थी ही नहीं।

इस प्रकार, इस प्रकरण के ग्रारम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो चुका। श्रव इन्हों के साथ महत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते है, कि हिन्दुस्थान में जो भिक्त पन्य ग्राजकल प्रचलित है उन पर भगवद्गीता का क्या परिणाम हुग्रा है? परन्तु इन प्रश्नों को गीता-ग्रन्थ-सम्बन्धी कहने की श्रपेक्षा यही कहना ठीक है, कि ये हिन्दुधमें के श्रवीचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते है इसलिये, श्रौर विशेषत यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे ग्रंदाज से श्रिधक बढ़ गया है इसलिये, श्रब यहीं पर गीता की बहिरंग परीक्षा समाप्त की जाती है।

Py (

; ~

.

•

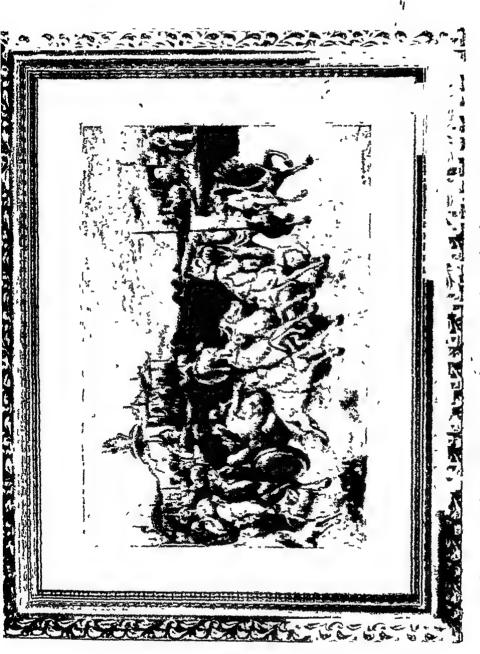

क्षमिन्वज्ञ । , धन्म्बस्य पाटव ॥२०॥मेनग्रेक्मयोमैन्ये रथ स्थापयमेरच्यत ॥ २१॥ अ. तत भेतेहंयेथुंक्ते महति स्यहने स्थितौ। माथव पाडवधेव दिन्धी काली प्रत्यातु ॥ १४॥

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य ।

गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद और टिप्पणियाँ ।

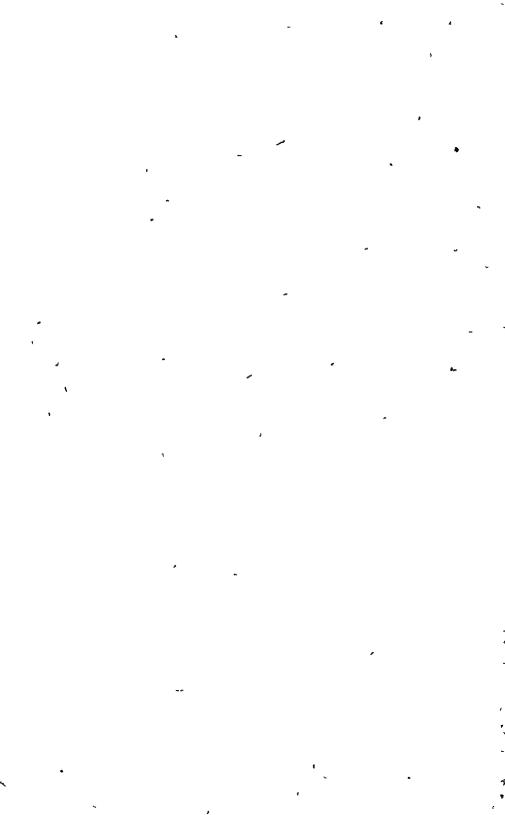

## उपोद्धात ।

ज्ञान से ग्रौर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भिक्त के सुलभ राजमार्ग से, जितनी हो सके उतनी समवृद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्मानुसार अपने अपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरणपर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का परम कर्त्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक थ्रौर पारलौकिक परम कल्याएा है; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी दूसरा ग्रनुष्ठान करने की ग्रावश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही फलितार्थ है, जो गीतारहस्य में प्रकरएाशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसी प्रकार चौदहवें प्रकरण में यह भी दिखला श्राये है, कि उल्लिखित उद्देश से गीता के अठरहों अष्यायो का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस कर्म--योग-प्रधान गीताधर्म में ग्रन्यान्य मोक्ष-साधनो के कौन कौन से भाग किस प्रकार श्राय है । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे श्रधिक काम नहीं रह जाता कि गीता के क्लोको का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल अर्थ वृतला दिया जावें। किंन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता के प्रत्येक भ्रष्याय के विषय का विभाग कैसे हुम्रा है; अथवा टीकाकारों ने भ्रपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष श्लोको के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी की है। अतः इन दोनो बातो का विचार करने, और जहाँ का तही पूर्वापर सन्दर्भ दिखता देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढ़ेंग पर कुछ टिप्प िएयों के देने की आवश्यकता हुई। फिर भी जिन विषयो का गीतारहस्य में विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन कर दिया है; और गीतारहस्य के जिस प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ हवाला दे दिया है। ये टिप्पिएायां मूल ग्रन्थ से श्रलग पहचान ली जा सकें, इसके लिये ये चौकोने ब्रैकिटों के भीतर रखी गई है। इलोकों का अनुवाद, जहाँ तक बन पड़ा है, शब्दशः किया गया है, और कितने ही स्थलों पर तो मूल के ही चान्द रख दिये गये है; ' एवं " अर्थात्, यानी " से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है, श्रौर छोटी-मोटी टिप्पिएयों का काम श्रनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्कृत की ग्रीर भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत क्लोक का ग्रर्थ भी माषा में व्यक्त करने के लिये कुछ स्रिधिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पड़ता है। इन शब्दों पर ध्यान जमने के लिये () ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये है। संस्कृत ग्रंन्थों में इलोक

का नम्बर इलोक के ग्रन्त में रहता है; परन्तु ग्रनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही श्रारम्भ में रखा है। अतः किसी क्लोक का अनुवाद देखना हो तो, अनुवाद में उस तम्बर के श्रागे का वाक्य पढ़ना चाहिये । श्रनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की गई है, कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जायें तो अर्थ में कोई व्यतिकम न पड़े। इसी प्रकार जहाँ मूल में एक ही वाक्य, एक से श्राधिक क्लोको सें पूरा हुआ है, वहाँ उतने ही श्लोकों के अनुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। श्रतएव कुछ श्लोकों का श्रनुवाद मिला कर ही पडना चाहिये। ऐसे श्लोक जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ क्लोक के अनुवाद में पूर्ण-विरोम-विन्ह (।) खड़ी पाई नहीं लगाई गई है। फ़िर भी यह स्मरण रहे कि अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही, परन्तु संस्कृत शब्दों में श्रीर विशेषतः भगवान की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक श्रौर प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षणा से श्रानेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा-बढ़ा कर दूसरे शब्दों में ज्यो का त्यों भलका देना अस्सम्भव है; अर्थात् संस्कृत जाननेवाला पुस्क अनेक अवसरों पर लक्षण से गीता के क्लोको का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा श्रनुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेगे। श्रधिक क्या कहे, सभ्भव है, कि वे गोता भी ला जायें। ग्रतएव सब लोगो से हमारी आग्रहपूर्वक विनंति है, कि गीताग्रन्थ का संस्कृत में ही अवश्य ऋध्ययन कीजिये, और अनुवाद के साथ ही साथ मून इलोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की - अध्यायों के कम से, प्रत्येक क्लोक की-अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरण माला के ढेंग की है। प्रत्येक क्लोक को पृथक् पृथक् न पढ़ कर अनुक्रमणिका के इस सिसलिले से गीता के क्लोक एकत्र पढ़ने पर, गीता के तात्पर्य के सम्बन्ध में जो भ्रम फैला हुआ है वह कई अंशो में दूर हो सकता है। क्योंकि, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के क्लोको की खींचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ क्लोको के जो निराले अर्थ कर डाले है, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की श्रोर दुर्लक्ष्य करके ही किये गये है। उदाहरणार्थ, गीता ३. १९; ६. ३. श्रीर १८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनो परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। और जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समक लेना हो, उसे इन दोनों ही भागो का अव-लोकन करना चाहिये। भगवद्गीता ग्रन्थ को कणुठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित है, इसलिये उसमें महत्त्व के पाठमेंद कहीं भी नहीं पाये जाते है। फिर भी यह बतलाना स्नावश्यक है, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यो में जो सब से प्राचीन भाष्य है, उसी झांकरभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है।

# गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमाणिका ।

#### 

( नोट—इस अनुक्रमिण्का में गीना के अध्यायों के, क्लोकों के कम से जो विभाग किये गये हैं, वे मूल संस्कृत क्लोकों के पहले x x इस चिन्ह से दिखलाये गये है; और अनुवाद में ऐसे क्लोकों से अलग पैरिग्राफ शुरू किया गया है।)

## पहला अध्याय—अर्जुनित्रपादयोग ।

## दूसरा अध्याय—सां ययोग।

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन। ४-१० श्रर्जुन का उत्तर, कर्तव्य-मूद्र्ता और घर्म-निर्णयार्थं श्रीकृष्ण के बारणापन्न होना । ११-१३ आत्मा का अबोच्यत्व । - १४, १५ देह और सुल-दुःल की अनित्यता । १६-२५ सदसिट्टवेक और आत्मा के नित्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके श्रशोचत्व का समर्थन। २६, २७ शात्मा के श्रनि-त्यन्व पक्ष को उत्तर । २८ सांख्यशास्त्रानुसार व्यक्त भूतों का ग्रनित्यत्व ग्रौर प्रशीचत्व । २९, ३० लोगी की स्रात्मा दुर्जेय है सही, परन्तु तू सत्य ज्ञान की प्राप्त कर, ज्ञोक करना छोड़ दे। ३१-३८ क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता।३९ सांख्य-मार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, और कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्भ । ४० कर्मयोग का स्वल्प ग्राचरण भी क्षेमकारक है। ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाण्ड के श्रनुयायी मीमासकों की श्रस्थिर बुद्धि का वर्णन । ४५, ४६ स्थिर श्रीर योगस्य बुद्धि से कर्म करने के विषय में उपदेश। ४७ कर्मयोग . की चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण ग्रौर कर्म की ग्रंपेक्षा कर्ता की बुद्धि की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से मोक्ष-प्राप्ति । ५४-७० झर्जुन के पूछने पर, कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; ग्रौर उसी में प्रसंगानुसार विषयासक्ति से काम ग्राहि की उत्पत्ति का कम । ७१, ७२ बाह्मी स्थिति । प. ६१८--६४६

स्ति

=

-

EI I

şY

ą

ţ.

1

.

## तीसरा अध्याय-कर्भयोग ।

१, २ ब्रार्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना गिहिये; सच क्या है ? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) ग्रौर कर्मयोग जो नष्ठाएँ है, तो भी कर्म किसी से नहीं छटते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्टता सिद्ध करके, र्ग्जुन को इसी के ग्राचरएा करने का निश्चित उपदेश । ९–१६ मीमांसकों के नार्य कर्म को भी श्रासिक्त छोड़ कर करने का उपदेश, यत्त-चक्रका श्रनादित्त्व और ागत् के घारएाार्थ उसकी ग्रावश्यकता । १७–१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नही ोता, उसी लिये वह प्राप्त कर्मों को नि.स्वार्थ भ्रयीत् निष्काम बुद्धि से ] किया करे, योकि कर्म किसी से भी नहीं छटते, २०-२४ जनक आदिका उदाहरण; लोक-ांग्रह का महत्त्व थ्रोर स्वयं भगवान् का दृष्टान्त । २५–२६ ज्ञानी श्रोर श्रज्ञानी के नों में भेद, एवं यह ग्रावश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके श्रज्ञानी ते सदाचरण का त्रादर्श दिखलावे । ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरार्पण-बुद्धि से द्धि करने का ब्रर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान् के इस उपदेश के ब्रनुसार रद्वापूर्वक बर्ताव करने अथवा न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रवलता गैर इन्द्रिय-निग्रह । ३५ निष्काम कर्म भी स्वधर्म का ही करें उसमें यदि मृत्यु हो ायें तो कोई परवा नहीं। ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध ाप करने के लिये उकसाता है; इन्द्रिय-संयम से उसका नाश । ४२, ४३ इन्द्रियों ती श्रेष्ठता का कम श्रोर श्रात्मज्ञानपूर्व उनका नियमन । ......पु. ६४७–६६७ चौथा अध्याय--शान-कर्म-संन्यास-योग । १-३ कर्मयोग की सम्प्रदाय-परम्परा। ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से

वच्य जन्म श्रयात् प्रवतार कब ग्राँर किस लिये लेता है—इसका वर्णन । ६ , १० मि विध्य जन्म का श्रीर कर्म का तत्व जान लेने से पुनर्जन्म छूट कर भगवत्प्राप्ति । ११, १२ ग्रन्य रीति से भने तो वैसा फल; उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पाने के लेये देवताश्रो की उपासना । १३-१५ भगवान् के चातुर्वर्ण्य ग्रादि निर्लेष कर्म, उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश ग्रीर वैसे कर्म करने के लिये उपदेश । १६-२३ कर्म, श्रकमं श्रीर विकर्म का भेद, श्रकमं ही निःसङ्ग कर्म है । वही सच्चा कर्म है श्रीर उसी से कर्मबन्ध का नाश होता है । २४-३३ श्रनेक प्रकार के लाक्ष-णिक यज्ञों का वर्णन; श्रीर ब्रह्मबुद्धि से किये हुए यज्ञ की श्रर्थात् ज्ञान—यज्ञ की श्रष्टा का ता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से जात्मीपम्य दृष्टि ग्रीर पाप-पुण्य का नाश । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से जात्मीपम्य दृष्टि ग्रीर श्रद्धा । इसके

### होनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश ।......पृ. ६६८-६८७. पाँचवाँ अध्याय—संन्यासयोग ।

प्रभाव में नाश । ४१, ४२ (कर्म-) योग और ज्ञान का पूर्य उपयोग बतला कर,

१. २, यह स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भगवान् का

यह निश्चित उत्तर कि मोक्षप्रद तो दोनों है, पर कर्मयोग ही श्रेंण्ठ है। ३-६ सडकरणो को छोड देने से कर्मयोगी नित्य सन्यासी ही होता है, श्रोर बिना कर्म के संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये तत्वतः दोनों एक ही है। ७-१३, मन सदैव संन्यस्त रहता है, श्रोर कर्म केवल इन्द्रियां किया करती है, इसलिये कर्मयोगी सदा श्रालप्त, ज्ञान्त श्रोर मुक्त रहता है। १४, १५ सच्चा कर्तृत्व श्रोर भोक्तृत्व श्रकृति का है, परन्तु श्रज्ञान से श्रात्मा का श्रयवा परमेश्वर का समभा जाता है। १६, १७ इस श्रज्ञान के नाश से पुनर्जन्म से छुटकारा। १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने-वाले समदिशत्व का, स्थिर बृद्धि का श्रोर सुखदुःख की क्षमता का वर्णन। २४-२८ सर्वभूतिहतार्थं कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैव ब्रह्मभू, समाधिस्थ श्रोर मुक्त है। २९ (कर्तृत्व श्रपने अपरे न लेकर) परमेश्वर को यज्ञन्तप का भोक्ता श्रोर सब भूतों का मित्र जान लेने का फल।... पृ. ६८७-६९६

#### छठवाँ अध्याय-ध्यानयोग ।

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सच्चा संन्यासी श्रीर योगी है। संन्यासी का श्रयं निरिन्न ग्रीर श्रक्तिय नहीं है। ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था में श्रीर सिद्धावस्था में शम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा-कृढ़ का लक्षण। ५, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता। ७-९ जितात्म योगयुक्तों में भी समबुद्धि को श्रेष्ठता। १०-१७ योग-साधन के लिये श्रावश्यक ग्रासन ग्रीर श्राहार-विहार का वर्णन। १८-२३ योगी के, ग्रौर योग-समाधि के, ग्रात्यन्तिक सुख का वर्णन। २४-२६ मन को घीरे-घीरे समाधित्य, शान्त, ग्रौर श्रात्मनिष्ठ केसे करना चाहिये? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत ग्रौर ग्रत्यन्त सुखी है। २९-३२ प्राणिमात्र में योगी की ग्रात्मीपम्यबुद्धि। ३३-३६ श्रभ्यास ग्रौर वैराग्य से चञ्चल मन का निग्रह। ३७-४५ श्रर्जुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वर्णन कि योगश्रष्ट को ग्रथवा जिज्ञासु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम फल मिलने से श्रन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती है। ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, ग्रौर निरे कर्मी की श्रपेक्षा कर्मयोगी-ग्रौर उसमें भी भिवमान कर्मयोगी-श्रेष्ठ है, श्रतएव श्रर्जुन को (कर्म-) योगी होने के विषय में उपवेश। ... पृ. ६९६-७१५

#### सातवाँ अध्याय-कान-विज्ञान-योग।

१-३ कर्मयोग की सिध्द के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ग्रारम्भ । सिध्द के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४-७ क्षराक्षरिवचार । भगवान् की ग्रष्टधा, अपरा ग्रौर जीवरूपी परा प्रकृति; इससे ग्रागे सारा विस्तार । ८-१२ विस्तार के सात्त्विक ग्रावि सब भागों में गुंये हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्दर्शन । १३-१५ परमेश्वर की यही गुणमयी ग्रौर वुस्तर माया है, ग्रौर उसी के शरणागत होने पर माया से उद्धार होता है । १५-१९ भक्त चतुर्विध है; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । ग्रनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता ग्रौर भगवत्प्राप्तिरूप नित्य फल । २०-२३

श्रितित्य काम्य फलों के निमित्त देवताश्रो की उपासना; परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल भगवान् ही देते हैं। २४-२८ भगवान् का सत्यस्वरूप श्रव्यक्त है; परन्तु माया के कारण श्रीर हुन्द्धमोह के कारण वह दुर्जेय है। माया-मोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान। २९, ३० बह्म, श्रव्यात्म, कर्म, श्रीर श्रिष्मित्त, श्रिष्मित, श

१-४ ग्रर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, ग्रध्यात्म, कर्म, ग्रिध्मूत, ग्रधिदेव, ग्रधियत ग्रीर ग्रधिदेह की व्याख्या। उन सब में एक ही ईश्वर है। ५-८ ग्रन्त-काल में भगवत्स्मरण से मुक्ति। परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही ग्रन्तकाल में भी रहता है; ग्रत्यव सदेव भगवान् का स्मरण करने ग्रीर युद्ध करने के लिये उपदेश। ९-१३ ग्रन्तकाल में परमेश्वर का ग्रर्थात् अकार का समाधिपूर्वक ध्यान ग्रीर उसका फल। १४-१६ भगवान् का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश। ब्रह्मलोकादि गतीयां नित्य नहीं है। १७-१९ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के ग्रारम्भ में ग्रव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति ग्रीर रात्रि के ग्रारम्भ में ग्रव्यक्त से भी परे का ग्रव्यक्त ग्रीर ग्रक्षर पुरुष । भक्ति से उसका ज्ञान ग्रीर उसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश। २३-२६ देवयान ग्रीर पितृयाणमार्ग; पहला पुनर्जन्म-नाशक है ग्रीर दूसरा इसके विपरीत है। २७, २८ इन मार्गों के तत्त्व को जाननेवाले, योगी को ग्रत्युत्तम फल मिलता है, ग्रतः तदनुसार सदा ध्यवहार करने का उनदेश।

### नवाँ अध्याय-राजविद्या-राजगुह्ययोग ।

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुवत भवितमार्ग मोक्षप्रद होने पर भी प्रत्यक्ष और सुलभ है; प्रतएव राजमार्ग है। ४-६ परमेश्वर का अपार योग-सामर्थ्य। प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है, और प्राणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं है। ७-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उद्यक्ति और संहार, भतो की उत्यक्ति और लय। इतना करने पर भी वह निष्काम है, अतएव अलिप्त है। ११, १२ इसे बिना पहचाने, मोह में फँस कर, मनुष्य-देहघारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मूर्ख और असुरी है। १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी है। १६-१९ ईश्वर सर्वत्र है, दही जगत् का मा-बाप है स्वामी है, पोषक और भले-बुरे का कर्ता है। २०-२२ औत यज्ञ-याग आदि का दोर्घ उद्योग यद्यपि स्वगंप्रद है, तो भी वह फल अनित्य है। योग-क्षेम के लिये यदि ये आवश्यक समभे जायें तो वह भिवत से भी साध्य है। २३-२५ अन्यान्य देवताओं की भिवत पर्याय से परमेश्वर की ही होती है, परन्तु जैसी भावना होगी और जैसा देवता गेगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। २६ भिवत हो तो परमेश्वर फूल की पेंखुरी से

#### दसवाँ अध्याय--विभूतियोग।

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं से और ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से ही बुद्धि आदि भावों की, सन्तिषयों की, और मनु को एवं परम्परा से सब की उत्पत्ति। ७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भक्तों को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हे भी बुद्धि-सिद्धि भगवान् ही देते है। १२-१८ अपनी विभूति और योग बतलाने के लिये भगवान् से अर्जुन की प्रायंना। १९-४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन। ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्, श्रीमत् और अर्जित है, वह सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु, ग्रंश से है। ... प्राप्ति स्वर प्राप्ति ने से प्राप्ति है। ४१०-७६१

#### ग्यारहवाँ अध्याय--विश्वरूप--दर्शन--योग।

१-४ पूर्व प्रध्याय में बतलाये हुए श्रपने ईश्वरी रूप को दिखलाने के लिये भगवान् से प्रार्थना। ५-८ इस ब्राह्चर्यकारक ब्रौर दिव्य रूप को देखने के लिये, ब्राजुंन को दिव्यदृष्टि-ज्ञान। ९-१४ विश्वरूप का सञ्जय-कृत-वर्णन। १५-३१ विस्मय ब्रौर भय से नम्र होकर अर्जुंन कृत विश्वरूप-स्तुति, ब्रौर यह प्रार्थना कि प्रसन्न हो कर बतलाइये कि 'ब्राप कौन है'। ३२-३४ पहले यह बतला कर कि 'में काल हूँ' फिर श्रजुंन को उत्साहजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा प्रसे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो। ३५-४६ श्रजुंनकृत स्तुति, क्षमा, प्रार्थना ब्रौर पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय। ४७-५१ बिना अनन्य भिन्त के विश्वरूप का दर्शन मिलना दुलंभ है। फिर पूर्वस्वरूप-धारए। ५२-५४ बिना भिन्त के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता। ५५ ब्रातः भिन्त से निस्सद्धग ब्रौर निर्वेर होकर परमेश्वरार्ण बृद्धि के द्वारा कर्मकरने के विषय में श्रजुंन को स्वार्थसारमूत ब्रन्तिम उपदेशी। ... पृ. ७६२-७७३

#### वारहवाँ अभ्याय-भाक्तयोग।

१ पिछले श्रध्याय के, श्रन्तिम सारभूत, उपवेश पर श्रर्जुन का प्रश्न—व्यक्तो पासना श्रेष्ठ है या श्रव्यक्तोपासना? २-८ दोनों में गित एक ही है; परन्तु श्रव्यक्तो पासना क्लेशकारक है, श्रीर व्यक्तोपासना सुलम एवं शीझ फलप्रद है। श्रतः निष्काम कर्मपूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश। ९-१२ भगवान में चित्त को स्थिर करने का श्रभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, श्रीर इनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता। १३-१९ भित्तमान् पुरुष की स्थित का वर्णन श्रीर भगवत-

प्रियता। २० इस धर्म का ग्राचरण करनेवाले श्रष्टालु भक्त भगवान् को ग्रस्यन्त प्रिय है।... ... ... पृ. ७७३-७८०

### तेरहवाँ अध्याय ---क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयाग ।

### चौदहवाँ अध्याय—गुणत्रयविभागयोग ।

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राण्-वैचित्र्य का गृण्-भेद से विचार वह भी मोक्षप्रव है। ३, ४ प्राण्मित्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्थ प्रकृति माता है। ५-९ प्राण्मित्र पर सत्व, रज और तम के होनेवाले परिणाम। १०-१३ एक एक गृण् अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दबा कर तीसरे की वृद्धि; और प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण्। १४-१८ गृण्-प्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल, और प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण्। १४-१८ गृण्-प्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल, और परने पर प्राप्त होनेवाली गति। १९, २० त्रिगृण्यतीत हो जाने से मोक्ष-प्राप्त। २१-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगृण्यतीत के लक्षण् का और आचार का वर्णन। २६, २७ एकान्तभवित से त्रिगुण्यतीत अवस्था की सिद्धि, और फिर सब मोक्ष के, धर्म के, एवं सुल के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति। ... ...पृ. ७९३-७९९

## पन्द्रहवाँ अध्याय—पुरुषात्तमयोग ।

१, २ अव्वत्थरूपी बह्यवृक्ष वे वेदोवत और सांस्योधत दर्णन का मेल। २-६ असङ्ग से इसको काट डालना ही इससे परे के अन्यवत पद की प्राप्ति का मार्ग है। अव्यय पद-वर्णन। ७-११ जीव और लिंद्रग-शरीर का स्वरूप एवं सर्वंघ। ज्ञानी के लिये गोचर है। १२-१५ परमेश्वर की सर्वं स्यापकता। १६-१८ क्षराक्षर-लक्षण ससे परे पुरुषोत्तम। १९, २० इस गृह्च पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और इत-इत्यता .... .... .... .... .... .... ....

### सोलहवाँ अध्याय—दैवासुरसम्पद्धिभागयोग।

१-३ दैवी सम्पत्ति के छुब्बीस गुण । ४ श्रांसुरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ दैवी सम्पत्ति मोक्षप्रद और श्रासुरी बन्धनकारक हैं। ६-२० श्रासुरी लोगो का विस्तृत वर्णन । उनको जन्म-जन्म में श्रधोगिति मिलती हैं। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार-काम, फोध श्रीर लोभ । इनसे बचने में कल्याण है। २३, २४ शास्त्रानुसार कार्या-कार्य का निर्णय श्रीर श्राचरण करने के विषय में उपदेश । ... पृ. ८०९-८१५

### सत्तहवाँ अध्याय-अद्धात्रयाविभागयोग ।

१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सांत्विक आदि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन । जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष । ५, ६ इनसे भिन्न श्रासुर । ७-१० सात्त्विक, राजस और तामस श्राहार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भेद— शरीर, वाचिक और मानस । १७-१९ इनमें सात्त्विक ग्रादि भेदो से प्रत्येक त्रिविध है । २०-२२ सात्त्विक ग्रादि त्रिविध वान । २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मनिर्देश । २४-२७ इनमें 'ॐ' से श्रारम्भसूचक, 'तत्' से निष्काम और 'सत्' से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है । २८ शेष श्रर्थात् श्रसत् इहलोक और परलोक में निष्फल है । पू. ८१६-८२४

### -अठारहवाँ अध्याय-मोक्षसंन्यासयोग ।-

१,२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास श्रीर त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत व्याख्याएँ। ३-६ कर्म का त्याज्य-श्रत्याज्यविषयक निर्णयः यज्ञ-याग ग्रादि कर्मो को भी श्रन्यान्य कर्मी के समान निःसङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये। ७-९ कर्मत्याग के तीन भेद-सात्त्विक, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कर्त्तव्य कर्म करना ही सात्त्विक त्याग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही साहिवक त्यागी है, क्यों कि कर्म तो किसी से भी छूट हो, नहीं सकता। १२ कर्म का त्रिविध फल सास्विक त्यागी पुरुष को बन्धक नहीं होता। १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण है, केवल मनुष्य ही कारए। नहीं है। १६, १७ ग्रतएव यह श्रहंकार-बुद्धि-कि में करता हूँ--छूट जाने से कर्म करने पर भी अलिप्त रहता है। १८,१९ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का -सांख्यीक्त लक्षण, भीर उनके तीन भेद । २०-२२ सात्त्विक आदि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेद। 'श्रविभवतं विभक्तेषु' यह सात्त्विक ज्ञान है। २३-२५ कर्म की त्रिवि-घता । फलाशारहित कर्म सास्विक है । २६-२८ कर्त्ता के तीन भेद । निःसंग कर्त्ता सास्विक है। २९-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ धृति के तीन भेद। ३६-३९ सुख के तीन भेंद । आतंम-बुद्धिप्रसादज सात्त्विक सुख है। ४० गुए-भेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१-४४ गुण भेद से चातुर्वर्ष्य की उपपत्ति; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय ग्रीर शूद्र के स्वभावजन्य कर्म। ४५, ४६ चातुर्वर्ण्य-विहित स्वकर्माचरण से ही ब्रन्तिम सिद्धि। ४७-४९ परवर्म भयावह है, स्वकर्म सदोष होने पर भी

श्रत्याज्य है; सारे कर्म स्वधमं के श्रनुसार निस्सङ्ग बुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती है। ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में श्रर्जुन को उपदेश। ५९-६३ प्रकृति-धर्म के सामनं श्रहंकार की एक नहीं चलती। ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिये। श्रर्जुन को यह उपदेश कि इस गुह्य को समक्ष कर फिर जो दिल में श्रावे सो कर। ६४-६६ भगवान का यह श्रन्तिम श्राद्वासन कि सब धर्म छोड़ कर "मेरी शरण में श्रा," सब पापों से " मै तुमें मुक्त कर दूंगा"। ६७-६९ कर्मयोगमार्ग की परम्परा को श्रागे प्रचलित रखने का श्रेय। ७०, ७१ उसका फल-महात्स्य। ७२, ७३ कर्त्तंव्य-मोह नष्ट हो कर, श्रर्जुन की युद्ध करने के लिये तैयारी। ७४-७८ घृतराष्ट्र को यह कथा सुना चुकने पर सञ्जय-कृत उपसंहार। ' ... ए. ८२४-८५२

# श्रीमद्भगवद्गीता ।

# प्रथमोऽध्यायः ।

#### धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चेत्र किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ १

#### पहला अध्याय ।

[ भारतीय युद्ध के झारम्भ में श्रीकृष्ण ने म्रर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत ग्रन्थ में ही इस प्रकार दी गई है:-युद्ध ग्रारम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने घृतराष्ट्र से जा कर कहा कि ' यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो मै अपनी तुम्हें दृष्टि देता हूँ"। इसपर घृतराष्ट्र ने कहा कि "में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता"। तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के लिये सञ्जय नामक सूत को ध्यासजी ने दिन्य-दृष्टि दे दी। इस सञ्जय के द्वारा युद्ध के अविकल वृत्तान्त धृतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रबन्घ करके व्यासजी चले गये ( मभा. भीष्म. २ ) । जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए, और उक्त प्रबन्ध के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्जय घृतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के बारे में शोक करते हुए घृतराष्ट्र ने सञ्जय को ग्राज्ञा दो कि युद्ध की सारी बाती का वर्णन करो । तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया; श्रीर फिर घृतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है। श्रागे चल कर यह सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यो को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन ने जनमे-जय को, श्रौर श्रन्त में सौती, ने शौनक को सुनाई । महाभारत की सभी छपी हुई पोिवयो में भीव्मवर्व के २५ वे ब्रघ्याय से ४२ वे ब्रघ्याय तक यही गीता कही गई है। इस परम्परा के अनुसार---]

धृतराष्ट्र ने पूछा-(१) हे सञ्जय! कुक्क्षेत्र की पुण्यभूमि में एकत्रित मेरे और पाण्डु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ?

[हस्तिनापुर के चहुँ श्रोर का मैदान कुरक्षेत्र है। वर्तमान दिल्ली शहर इसी मैदान पर बसा हुश्रा है। कौरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा इस मैदान को हल से बड़े कष्टपूर्वक जोता करता था; श्रतएव इसको क्षेत्र (या खेत) कहते है। जब इन्द्र ने कुरु को यह वरदान दिया, कि इस

#### संजय उवाच ।

अस्य तु पाण्डवानीकं च्यूढं दुर्योधनस्तदा । आस्यार्थमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत् ॥ २ ॥ पद्मयतां पाण्डपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । च्यूढां दुपद्पुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्यासा भीमार्जनसमा युधि । युयुघानो विराटश्च दुपदश्च महारथ : ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितान : काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव : ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् । सौमद्रो द्वीपदेयाश्च सर्व एव महारथा : ॥ ६ ॥ सौमद्रो द्वीपदेयाश्च सर्व एव महारथा : ॥ ६ ॥

क्षेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में मर जावेंगे उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसने इस क्षेत्र में हल चलाना छोड़ दिया (मभा शल्य ५३)। इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह क्षेत्र धर्म-क्षेत्र या पुण्य-क्षेत्र कहलाने लगा। इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित है, कि यहां पर परशुर्म न एक्कीस वार सारी पृथ्वों को निःक्षत्रिय करके पितृ-तर्पण किया था; और प्रवी-चीन काल में भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी लडाइयाँ हो चुकी है।

सञ्जय ने कहा-(२) उस समय पाण्डवों की सेना को ब्यूह रच कर (खड़ी) देख, राजा दुर्योघन (द्रोण) ग्राचार्य के पास गया ग्रीर उनसे कहने लगा, कि —

[महाभारतं, (मभा भी १९. ४-७; मनु ७ १९१) के उन प्रध्यायों में, कि को गीता से पहले लिखे गये हैं, यह वर्णन है कि जब कौरवों की सेना का भीष्म-द्वारा रचा हुम्रा ब्यूह पाण्डवों ने देखा और जब उनको म्रपनी सेना कम देख पड़ी तब उन्हों ने युद्धविद्या के भ्रनुसार वर्णर नामक ब्यूह रचकर प्रपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये ब्यूह बदला करते थे ।

(३) हे आचार्य ! पाण्डुपुत्रों को इन बड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी ध्यूह रचना तुम्हारे बृध्दिमान् शिष्य द्रुपत-पुत्र (घृष्टचुम्न) ने की है। (४) इसमें शूर, महाधनुष्रं , श्रौर युद्ध में भीम तथा अर्जुन सरीखें युयुधान (सात्यिक), विराट और महारथी द्रुपद (५) घृष्टकेतु, चेकितान श्रौर वीर्यवान् काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज और नरश्रेष्ठ शैव्य, (६) इसी प्रकार पराक्षमी युधामन्युश्रौर वीर्यशाली उत्तमौजा, एवं सुभद्रा के पुत्र (ग्रभिमन्यु), तथा द्रौपदी के (पाँच) पुत्र-ये सभी महरथी है।

[ दस हजार धनुर्धारी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध ,करनेवाले की महा-रथी कहते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में जो रथी, महारथी अयवा अति- अस्मा कं तु विशिष्टा ये तान्निकोध दिजोत्तम । नायका सम सैन्यस्य सङ्गार्थं तान्त्रवामि ते ॥ ७ ॥ भवान्भीष्मश्च कर्षश्च कृपश्च सामितिंजयः । अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदित्तिथैव च ॥ ८ ॥ अन्थे च वहवः शूरा मद्थें त्यकृजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्त तदस्माक वलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १० ॥ पार्याप्तं त्वद्मोतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

रथी थे, उनका वर्णन उद्योगपर्व (१६४ से १७१) ग्राठ श्रध्यायों में किया गया है। वहाँ बतला दिया है कि घृष्टकेतु शिशुपालका बेटा था। इसी प्रकार पुरुजित् कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुजित् उसका ग्रौरस पुत्र था, श्रौर राजा को कुन्ती गोद दो गई थी, पुरुजित् उसका ग्रौरस पुत्र था, श्रौर अर्जुन का मामाथा (मभा उ. १७१.२)। युधामन्यु ग्रौर उत्तमौजा, दोनों प्रज्नि के चत्ररक्षक थे। शैंट्य शिदी देश का राजा था। ।

(७) हे द्विजशेष्ठ ! अब हमारी ओर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; घ्यान दे कर सुनिये। (८) आप और भीष्म, कर्ण और रण्जीत कृप, अव्वत्थामा और विकर्ण ( दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक ), तथा सोमदत्त का पुत्र ( भरिश्रवा ), (९) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये आण देने को तैयार है, और सभी नाना प्रकार के अस्त्र चलाने में निषुण तथा युद्ध में प्रवीण है। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भोष्म कर रहे है, अपर्याप्त अर्थात् आपरिमित या अपर्यादित है; किन्तु उन (पाण्डवो) की वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, पर्याप्त अर्थात् परिमित या मर्यादित है।

[ इस क्लोक में 'पर्याप्त' और 'अपर्याप्त' शब्दो के अर्थ के विषय में मत-मेद है। 'पर्याप्त' का सामान्य अर्थ ' बस ' या ' काफी ' होता है, इसलिये कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हैं कि " पाण्डवों की सेना काफी है और हमारी काफी नहीं है, " परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में घृतराष्ट्र से अपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त मुख्य मुख्य सेनापितयों के नाम बतला 'कर, दुर्योधन ने कहा हैं कि " मेरी सेना बड़ी और गुणवान है, इसलिये जीत मेरी ही होगी" ( उ. ५४. ६०-७० )। इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपर्व ने, जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर रहा था, उस समय भी, गीता के उपर्युक्त क्लोकों के समान ही क्लोक उसने अपने मुंह से ज्यों के त्यों कहे हैं ( भीष्म. ५१. ४-६)। और, तीसरी वात यह है, कि सब सैनिकों को

#### अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता. । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु मवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्षपूर्वक यह वर्णन किया गया है । इन सब बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, 'अपर्याप्त ' शब्द का " अमुर्यादित, अपार या अगिएत " के सिवा और कोई अर्थ ही हो नहीं सकता। ' पर्याप्त ' शब्द का घात्वर्थं " चहुँ ग्रोर (परि-) वेब्टन करने योग्य (ग्राप्-प्रापएो ) है। परन्तु, " अमुक काम के लिये पर्याप्त " या " अमुक मनुष्य के लिये पर्याप्त " इस प्रकार पर्याप्त. शब्द के पीछे चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने से पर्याप्त शब्द का यह अर्थ हो जाता है—" उस काम के लिये या मनुष्य के लिये भरपूर श्रथवा समर्थ । " श्रौर, यदि 'पर्याप्त' के पीछे कोई दूसरा शब्द न रखा जाने, तो केवल ' पर्याप्त ' शब्द का श्रर्थ होता है " भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है "। प्रस्तुत क्लोक में पर्याप्त शब्द के पीछे दूसरा कोई ज्ञब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परि-मित या मर्यादित ) विवक्षित है; ग्रीर, महाभारत के ग्रतिरिंक्त अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दिगिरि हुत टीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से प्रपनी सेना को 'श्रपर्याप्त' अर्थात् ' बस नहीं ' कहता है, परन्तु यह ठीक नही है; क्योकि, दुर्योघन के डर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पाण्डवों ने वजर नामक ब्यूह रचा और कौरवो की श्रपार नेना देख युधिष्ठिर को बहुत खेद हुआ था ( मभा भीष्म १९. ५ और २१. १ )। पाण्डवों की सेना का सेनापति धृष्टबुम्न था, परन्तु ' भीम रक्षा कर रहा है ' कहने का कारए। यह है, कि पहले दिन, पाण्डवो ने जो वरूर नाम का व्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिये इस व्यृह के अग्र भाग में भीम ही नियुक्त किया गया था, श्रतएव सेनारक्षक की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिखाईदे रहा था। ( मभा. भीष्म. १९. ४-११, ३३, ३४); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत से गीता के पहले के ब्रघ्यायों में " भीमनेत्र " और "भीष्मनेत्र" कहा गया है (देखो सभा-भी. २०.१]।

(११) (तो श्रव) नियुक्त के श्रनुसार सब श्रयनो में, श्रर्थात् सेना के भिन्न भिन्न प्रवेश-द्वारो में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी श्रीर से रक्षा करनी चाहिये।

[ सेनापित भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले न थे। 'सभी श्रोर से सब को उनकी रक्षां करनी चाहिये, 'इस कथन का कारण दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर ( मभा भी १५.१५-२०; ९९.४०, ४१ )यह बतः २००० तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामयः ।
सिंहनादं विनद्योच्चः शंखं दभ्मी प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः शंखाश्च भर्यश्च पणवानकंगोमुखाः ।
सहस्वाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतिहीयेर्युक्ते महति स्यंदने स्थिती ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शंखी प्रदम्मतुः ॥ १४ ॥
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं घनञ्जयः ।
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं घनञ्जयः ।
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं घनञ्जयः ।
पाञ्चजन्यं हपीकेशो देवदत्तं घनञ्जयः ।
याञ्चजन्यं हपीकेशो देवदत्तं घनञ्जयः ।
अनंतविजयं राजा कंती पुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुधेषमणिपुष्पंकी ॥ १६ ॥
भवात्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।
धृष्टद्युग्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः तपीथ्वेष्टे ।

स्ताया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखण्डी पर शस्त्र न स्लावेगे, इस-लिये शिखण्डी की छोर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी। अतएव सब को सावधानी रखनी चाहिये ——

ग्ररक्ष्यमाएं हि वृको हन्यात् सिहं महाबलम् । मा सिहं जम्बुकेनव घातयेथाः शिखण्डिना ॥

" महाबलवान् सिंह की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसलिये जम्बुक सदृश शिखण्डी से सिंह का घात न होते दो "। शिखण्डी को छोड़ श्रौर दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म श्रकेले ही समर्थ थे, किसी की सहायता की उन्हें श्रऐक्षा न थी।

(१२) (इतने में) दुर्योधन को हर्षाते हुए प्रतापशाली वृद्ध कौरव पितामह ( सेनापित भीष्म ) ने सिह की ऐसी बड़ी गर्जना कर (लडाई की सलामी के लिये) अपना शंख फूंका। (१३) इसके साथ ही अनेक शंख, भेरी ( नौबतें ), पण्य, आनक और गोमुख ( ये लड़ाई के बाजें) एकदम बजने लगे और इन बाजों का नाद चारों और खूब गूज उठा। (१४) अनन्तर सफेंद घोड़ों से जुते हुए बड़े रथ में बैठें हुए माघव ( श्रीकृष्ण ) और पाण्डव ( अर्जुन ) ने (यह सूचना करने के लिये, कि अपने पक्ष की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढँग पर) दिच्य शंख बजाये। (१५) हुबी-केशं अर्थात् श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य ( नामक शंख ), अर्जुन ने देवदत्त, भयङकर कर्म करनेवाले वृकोदर अर्थात् भीमसेन ने पौण्ड नामक बड़ा शंख फूंका; (१६) कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तिवजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मिण्युष्पदः, (१७) महाधनुष्टर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्धुम्न, विराट, तथा प्रजंय

सौंभद्रश्च महावाहुः शंखान्दघ्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो घार्तराप्राणां हृदयानि व्यदारयत् । । नभरच पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ अश्च व्यवस्थितान्दृष्ट्वा घार्तराप्रान्किपेष्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते घनुरुद्याय पाण्डवः ॥ २० ॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते । अर्जुन उवाच ।

सेनयोरुभयोर्भच्ये रथं स्थापय मेऽच्युतं ॥ २१ ॥ यावदेतानिरक्षिऽहं योघ्दुवामानवस्थितान् । कैर्भया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुदेर्युद्धे श्रियचिकार्षवः ॥ २३ ॥

संयज उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुमयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४॥

सात्यिक, (१८) ह्युपद ग्रौर द्रोपदी के (पाँचो) बेटे, तथा महावाहु सौभद्र (ग्रिभमन्यु), इन सब ने, हे राजा ( घृतराष्ट्र ) ! चारों ग्रोर ग्रपने ग्रपने ग्रलग ग्रलग शंख बजाये। (१९) ग्राकाश ग्रौर पृथिवी को दहला देनेवाली उस तुमुल ग्रावाज ने कौरवो का कलेजा फाड़ डाला।

(२०) श्रनन्तरं कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शस्त्रप्रहार होने का समय श्राने पर, किपच्वज पाण्डव श्रर्थात् श्रर्जुन, (२१) हे राजा धृतराष्ट्र! श्रीकृष्ण से ये शब्द वोला – श्रर्जुन ने कहा – हे श्रच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाश्रो के वीच लेचल कर खड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध की इछा से तैयार हुए इन लोगों को में श्रवलोकन फरता हूँ; श्रीर, मुझे इस रणसंग्राम में किनके साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुर्विद्ध दुर्योघन का कल्याण करने की इछा से यहाँ जो लड़ने— वाले जमा हुए है, उन्हें में देख लूं। संजय बौला—(२४) हे धृतराष्ट्र! गुड़ाकेश श्रर्थात् श्रालस्य को जीतनेवाले श्रर्जुन इस के प्रकार कहने पर ह्योकिश श्रर्थात् इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने ( श्रर्जन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाश्रों के मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; श्रीर –

हिष्णिकेश और गुड़ाकेश शब्दों के जो अर्थ अपर दिये गये हैं, वे टीकाकारों के नेतालापुर हैं जिएद्वपञ्चरात्र में भी हियोक्का की यह तिरुद्धित हैं, कि कि नेतालापुर हैं जिएद्वपञ्चरात्र में भी हियोक्का की यह तिरुद्धित हैं, कि कि नेतालापुर हैं कि निरुद्धित हैं। कि निरुद्धि

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान् क्वनिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यित्स्थतान्पार्थः पितृग्य पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्ध्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वग्रुरान्सुहृदश्चेव सेनयोह्भयोरपि । तान्समीक्ष्य स कोतेयः सर्वोन्यन्यूनवास्थितान् ॥ २७ ॥

पर्वकारस्वामी की जो टीका है उसमें लिखा है, कि हवीक ( प्रर्थात् इन्द्रियाँ ) शब्द हुष् = श्रानन्द देना, इस धातू से बना है। इन्द्रियाँ मनुष्य को श्रानन्द देती है इसलिये उन्हें हृषीक कहते है। तथापि, यह शड़का होती है, कि हृषीकेश और गुड़ाकेश का जो श्रर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं। क्योंकि, हृषीक ( अर्थात् इन्द्रियां ) और गुड़ाका ( अर्थात् निद्रा या आलस्य) ये शब्द प्रचलित नहीं है। हषीकेश और गुड़ाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी लग सकती है। हृषीक + ईश भ्रौर गुड़ाका + ईश के बदले हृषी + केश भ्रौर गुड़ा + केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; श्रौर फिर यह अर्थ हो सकता है, कि हृषी श्रर्थात् हर्ष से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश (बाल) है, वह श्रीकृष्ण, स्रोर गुड़ा स्रर्थात् गूढ़ या घने जिसके केश है, वह स्रर्जुन। भारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह श्रर्थ, गी. १०.२० पर श्रपनी टीका में विकल्प से सूचित किया है; श्रोर सूत के बाप का जो रीमहर्षण नाम है, उससे हृषीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी असम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वात्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में विष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह ग्रर्थ किया है, कि हुषी श्रर्थात् आनन्ददायक और केश अर्थात् किरण, ग्रौर कहा है कि सूर्य-चन्द्र-रूप ग्रपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत् को हिषत करता है, इसलिये उसे हृषी-केश कहते हैं (शान्ति. ३४१. ४७ ग्रीर ३४२. ६४, ६५ देखो; उद्यो. ६९.९); ग्रीर पहले श्लोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्दे भी केश श्रथीत् किरए। शब्द से बना है (शां. ३४१. ४७)। इनमें कोई भी अर्थ क्यों न लें, पर श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी श्रंशों में, योग्य कारण बत लाये जा नहीं सकते। लेकिन यह दोष नैकिक्तकों का नहीं है। जो व्यक्तिवाचक या विशेष नाम श्रत्यन्त रूढ़ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में इस प्रकार की श्रडचनों का ग्राना या मतभेद हो जाना विलकुल सहज बात है 🙌

(२५) भीष्म, द्रोएा, तथा सब राजाग्रों कि सामने (वे) बोले, कि " अर्जुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखों "।(२६)तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इकठ्ठे हुए सब (अपने ही)बड़े-बूढ़े, आजा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, मित्र, (२७) ससुर और स्नेही दोनों ही सेनाग्रों में है; (और इस प्रकार)यह देख

### कृपया परयाविष्टो विषद्त्रिद्मव्रवीत्।

#### अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वमं खजनं रुष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति । वेपथुरुच रारीरे मे रोमहर्षरुच जायते ॥ २९ ॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदद्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन; ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केराव । न च श्रेयोऽनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ येषांमर्थे कांक्षितं नो राज्यं मोगाः सुखानिच । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वशुराः पौजाः स्यालाः सवधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ · पतान्न हन्तार्मच्छाा<sup>म</sup> झेतीऽपि मधुसूदन । अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३५ ॥ निह्त्य घार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन ।

'कर, कि वे सभी एकत्रित हमारे बान्धव है; कुन्तीपुत्र अर्जुन (२८)परम करुएा से व्याप्त होता हुया खिन्न हो कर यह कहने लगा—

श्रज़्त ने कहा —हे कृष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमा हुए इन स्वजनों को दिख कर (२९) मेरे गात्र शिर्थल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कँपकँपी उठ कर रोएँ भी खड़े हो गये हैं; (३०) गाण्डीव (धनुष्य) हाथ से गिर पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता श्रौर मेरा मन चक्कर सा खा गया है। (३१) इसी प्रकार हे केशव ! (मुक्ते सब) लक्षण विपरीत दिखते हैं श्रौर स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थात् कल्याण (होगा एसा) नहीं देख पड़ता (३२) हे कृष्ण ! मुक्ते विषय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये श्रौर न सुख हो। हे गोविन्द ! राज्य उपभोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है ? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगो की श्रौर सुखों की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव श्रौर सम्पत्ति की श्राशा छोड़ कर युद्ध के लिये खड़े हैं। (३४) श्राचार्य, बड़े-बूढ़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले भौर सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि हे मधुसूदन! त्रंलोक्य के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की इच्छा नहीं करता; फ़िर

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ तस्मान्नाही वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव॥ ३७॥

xx यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत्तेतसः । कुलक्षयकृतंदोषं भित्रद्वोहे च पातकम् ॥ '३८॥ कथं न ज्ञेयसस्माभिः पापादस्मानिवार्तेतुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन ॥३९॥

पृथ्वी की बात है क्या चीज़? (३६) हे जनार्वन! इन कौरवों को मार कर हमारा कौन सा त्रिय होगा? यद्यपि ये ब्राततायी है, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। (३७) इसलिये हमें श्रपने ही बान्यव कौरवों की मारना उचित नहीं है; क्योंकि, हे माथव! स्वजनोंको मारकर हम सुखी क्योंकर होंगे?

[अरिनदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदाराहरश्चैव षडेते आतता-यिनः ।। (वितिष्ठस्मृ ३.१६) श्रर्थात् घर जलाने के लिये आया हुआ, विष देनेवाला, हाथ में हथियार ले कर भारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले जानेवाला और स्त्री या खेत का हरणकर्ता—ये छः आततायी है । मनु ने भी कहा है, कि इन दुष्टों को बेधड़क जान से मार डालें, इसमें कोई पातक नहीं है (मनु. ८.३५०,३५१)]

(३८) लोभ से जिनकी वृद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के क्षय से होनेवाला दोष ग्रौर मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिलाई नहीं देता, (३९) तथापि, हे जनार्दन कुलक्षय का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है, ग्रतः इस पाप से पराडमुख होने की बात हमारे मन में ग्राबे बिना कैसे रहेगी?

[प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर, कि युद्ध में गुरुवध, सुहृद्धध और कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य के विषय में अर्जुन को जो व्यामोह हुआ, जसका क्या बीज है ? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या सम्वन्ध है? श्रीर उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्त्व है? इन सब प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चौदहवें प्रकरण में हमने किया है, उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दृष्टों को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्दे में पड़ कर दुष्ट. न होना चाहिये—न पाप प्रतिपापः स्यात्—उन्हें चुप रहना चाहिये। इनसाधारण युक्तियों का इएसे प्रसद्धग पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकसा है, अथवा करना चाहिये?—यह भी ऊपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न है, और इसका गीता के अनुसार जो उत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवे प्रकरण (पृष्ठ ३९०—३९६) में निरूपण किया है। गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन है, वह श्रर्जुन की

कुळक्षये प्रणञ्यान्त कुळधर्माः सनातनाः ।

यमें नष्टे कुळं कृत्स्मधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यान्त कुळित्रयः ।
स्त्रीपु दुष्टासु वाष्ण्य जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥
संकरोः नरकायेव कुळझानां कुळस्य चे ।
पतिन्त पितरो होषां छुप्त पिंडोदकिक्रयाः ॥ ४२.॥
देषिरेतैः कुळझानां वर्णसंकरवार हैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाखताः ॥ ४३ ॥
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाखताः ॥ ४३ ॥
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाखताः ॥ ४४ ॥
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाखताः ॥ ४४ ॥
अद्र नयतं वासो भवतीत्यनुशुश्चम्॥ ४४ ॥
यद्राव्यसुखळोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

उन शक्डाओं की निवृत्ति करने के लिये है, कि जो उसे पहले श्रष्याय में हुई थीं; इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्त्पर्य समभने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों में फूट हो गई श्री और वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गय थ। इसी कारण से उक्त शक्डाएँ उत्पन्न, हुई है। अर्वाचीन इतिहास में जहाँ-जहाँ ऐसे प्रसक्ष्य आये है, वहाँ-वहाँ ऐसे ही प्रश्न उपस्थित हुए है। अस्तु; अग्ये कुलक्षय से जो जो अनर्थ होते हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर कहता है।

(४०) कुल का क्षय होने से सनातन कुलघमं नट्ट होते है, (कुल-1) घमों के छूटने से समूचे कुल पर अघमं की घाक जमती है; (४१) हे कृष्ण ! अघमं के फैलने से कुलिस्त्रयां विगड़ती है; हे वाट्ण्य ! स्त्रियों के विगड़ जाने पर, वर्ण्- सडकर होता है। (४२) और वर्ण्सडकर होने से वह कुलघातक को और (समप्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिण्डदान और तर्प्णादि कियाओं के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते है। (४३) कुलघातक। है इन वर्ण्सडकर कारक दोषों से पुरातन जातिधमं और कुलघमं उत्पन्न होते है; (४४) और हे जनार्दन ! हम ऐसा सुनते आ रहे है, कि जिन मनुष्यों के कुलघमं विच्छन्न हो जाते हैं, उनको निश्चय हो नरकवास होता है।

(४५) देखों तो सही ! हम राज्य-मुख-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये च्छत हुए है, (सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने को योजना की है ! (४६) इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा, कि मै नि:शस्त्र हो कर प्रतिकार करना छोड़ दू, (और ये) शस्त्रघारी कौरव मुभ्ने रण में मार डालें। सञ्जय ने कहा

#### संजय उवाच ।

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। विस्रुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥

(४७) इस प्रकार रएाभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथितिचत्त अर्जुन (हाथ का) व्यनुष्य-बाण डाल कर रथ में अपने स्थान पर योंही बैठ गया !

[रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, श्रतः 'रथ में श्रपने स्थान पर बैठा गया' इन शब्दों से यही अर्थ अधिक व्यक्त होता है, कि खिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलों पर इन रथों का जो वर्णन है उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जोते जाते थे श्रौर रथी एवं सारथी—दोनों श्रगले भाग में परस्पर एक दूसरे की श्राजू-बाजू में बैठते थे। रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है, कि श्रजुंन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही बैठे थे।

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए, श्रर्थात् कहे हुए, उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-ःतर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, -श्रर्जुन-विषादयोग नामक पहला श्रष्ट्याय समाप्त हुग्रा ।

[गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे (पृष्ठ ५९), ग्रीर ग्यारहवें (पृष्ठ ३५१) प्रकरणमें इस सङकल्प का ऐसा ग्रर्थ किया गया है कि, गीता में केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के ग्राधार पर कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि यह सद्धकल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; वयोकि, संन्यासमार्ग का कोई भी पिष्डत ऐसा सङकल्प न लिखेगा। ग्रीर इससे यह प्रगट होता है, ।क गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कर्मयोग का, शास्त्र समक्ष कर, संवाद-रूप से विवेचन है। संवादात्मक ग्रीर शास्त्रीय पद्धित का भेद रहस्य के चौदहवें प्रकरण के ग्रारम्भ में बतलाया गया है।]

# द्वितीयोऽध्यायः।

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्चपूर्णाकुरेक्षणम्।

विषीद्न्तिमेदं वाक्यमुवाच मधुसूद्नः ॥ १ ॥

श्रीमगवानुवाच ।

कुतस्वा कश्मछिमिदं विषमे समुपिस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ है व्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शुद्रं हृद्यद्रीर्बर्ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

अप्रकथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्त ।
 इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसूद्त ॥ ४ ॥
 गुरुनहत्वा हि सहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह छोके ।
 हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव मुंजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

### दूसरा अध्याय।

सङ्जय ने कहा—(१) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखो में आँसू भरे हुए अर्रीर विषाद पानेवाल अर्जुन से मधूसूदन (श्रीकृष्ण) यह बोले—श्रीभगवान ने कहा—(२) हे धर्जुन ! सड़कट के इस प्रसङ्ग पर तेरे (भन में) यह मोह (करनलं) कहाँ से आ गया, जिसका कि आर्य अर्थात् सत्पुरुषों ने (कभी) आचरण नहीं किया, जो अधोगित को पहुँचानेवाला है, और जो दुष्कीतिकारक है ? (३) हे पार्थ! ऐसा नामर्द मत हो! यह तुभे शोभा नहीं देता। अरे शत्रुओ को ताप देनेवाल ! अन्तःकरण की इस क्षुद्र दुबंलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये) खड़ा हो!

[इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्द का ग्रर्थ कर तो दिया है; परन्तु, बहुतेरे टीकाकारो का यह मत हमारी राय में युक्तिसड़गत नहीं है, कि श्रनेक स्थानो पर ग्रानेवाले विशेषण-रूपी संबोधन या कृष्ण-श्रजुंन के नाम गीता में हेतुर्गाभत ग्रयवा श्रीभप्रायसहित प्रयुक्त हुए है। हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये ग्रनुकूल नामों का प्रयोग किया गया है, श्रीर उनमें कोई विशेष ग्रथं उदिष्ट नहीं है। ग्रतएव कई बार हम ने क्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू ग्रनुवाद न कर 'ग्रजुंन' या 'श्रीकृष्ण' ऐसा साधारण ग्रनुवाद कर दिया है।]

श्रर्जुन ने कहा (४) हे मधुसूदन ! में (परम-) पूज्य भीष्म श्रीर द्रोण के साथ हे अञ्जनाशन ! युद्ध में बाणों से कैसे लडूंगा ? (५) महात्मा गुरु लोगो को न मार कर, इस लोक में भीख माँग करके पेट-पालना भी श्रेयस्कर है; परन्तु श्रर्थ-लोलुप न चैतद्विद्यः कतरको गरीयो यद्वा जयेम्, यदि वा नो जयेयुः। "योनेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽविस्थताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहृतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्याचिद्वित्वतं वृहि तन्मे ।शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ न हि प्रपन्न्यामि ममापनुद्यद् यच्छोकमुच्छोषणमिद्रियाणाम्। अवाप्य मूमावसपत्नमृष्ट् रांद्धं सुराणामिष्ट चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

(हो तो भी) गुरु लोगो को मार कर इसी जगत् में मुक्ते उनके रक्त से सने हुए भोग भोगने पड़ेंगे।

[ १ गुरु लोगो ' इस बहुवचनान्त शब्द से ' बड़े बुढ़ो ' का ही ' अर्थ लेना , चाहिये । क्योंकि, विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोएाचार्य को छोड़, सेना में और कोई दूसरा न था । युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों—अर्थात् भीष्म, द्रोएा और शल्य—की पादवन्दना कर उनका आशीर्वाद लंने के लिये युधिष्ठिर रएााङगए। में , अपना कवच उतार कर, नम्प्रता से उनके समीप गये, तब शिष्ट-सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका कारए। बतलाया, कि दुर्योधन की और से हम क्यो लड़ेंगे।

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्य महाराज! बद्घोऽस्म्यर्थेन कौरवैः॥

"सच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; इसिलये, हे युधिष्ठिर महाराज ! कौरवों ने मुक्ते अर्थ से जकड़ रखा है " (मभा भी अ. ४३, क्लो ३५, ५०, ७६) । अपर जो यह "अर्थ-लोलुप" शब्द है,वह इसी क्लोक के अर्थ का द्योतक है।]

(६) हम जय प्राप्त करे या हमें (वे लोग) जीत लें—इन दोनों बातों में श्रेयस्कर कौन है, यह भी समक्त नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं वे हो ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने डटे हैं !

['गरीयः' शब्द से प्रगट होता है, कि अर्जुन के मन में 'अधिकांश लोगो के अधिक सुख के समान कर्म और अकर्म की लघुता-गुरुता ठहराने की कसौटी थी; पर वह इस बात का निर्णय नही कर सकता था, कि उस कसौटी के अनुसार किसकी जीत होने में भलाई है। गीतारहस्य पृ. ८३-८५ देखो।

(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है, (मुक्ते अपने) वर्म अर्थात् कर्त्तव्य का मन में मोह हो गया है, इसलिये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेय स्कर हो, वह मुक्ते बतलाग्रो। में तुम्हारा शिष्य हूँ। मुक्त शरएगागत को समका-इये। (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्ट क समृद्ध राज्य या देवताग्रों (स्वर्ग)का भी

न योत्स्व इति गोविन्द्मुक्त्वा तूर्णां वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच हृषीकेशः प्रहस्तिव भारत । सेनयोरुभयोर्भच्येःविषीद्न्तमिदं वचः ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाचं ।

xx अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भावसे ।

स्वामित्व मिल जायँ, तथापि मुक्ते ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र श्राता, कि जो इंन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। सञ्जय ने कहा−(९) इस श्रकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश श्रर्थात् श्रर्जुन ने हूषीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; श्रौर "मं न लडूंगा" कह कर वह चुप हो गया।(१०)(फ़िर) हे भारत(धृतराष्ट्र)! दोनों सेनाश्रों के दीच खिन्न होकर बैठे हुए श्रर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हँसते हुए से वोले।

[ एक स्रोर तो क्षत्रिय का स्वधर्म स्रोर दूसरी स्रोर गुरुहत्या एवं कुलक्षय के पातकों का भय-इस खींाचतानी में "मरें या मारें" के क्रमेले में पड़ कर, भिक्षा • मांगने के लिये तैयार हो जानेवाले श्रजुंन को श्रव भगवान् इस जगत् में उसके सच्चे कर्तव्य का उपदेश करते है । अर्जुन की शंका थी, कि लड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याए। न होगा। इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर अपने आत्मा का पूर्ण कल्याए कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा बर्ताव करते है, यहीं से गीता के उपदेश का आरस्भ हुआ है। भगवान् कहते है, कि संसार की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता है, कि ग्रात्मज्ञानी पुरुषों के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले था, रहे है (गी. ३. ३; और गीता र. प्र. ११ देखो ) । म्रात्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीले पुरुष संसार छोड़ करे श्रानन्द से भिक्षा माँगते फिरते है, तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात् भी स्वधर्मानुसार लोगो के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों व्यवहारों में श्रपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते हैं, श्रौर दूसरे को कर्मयोग या योग कहते है ( इलोक ३९ देखो ) । यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित है, तथापि इनमें कर्मयोग ही श्रविक श्रेष्ठ है—गीता का यह सिद्धान्त श्रागे बतलाया जावेगा (गी. ५. २)। इन दोनो निष्ठाश्रोंमें से अब अर्जुन के मन की चाह संन्यासनिष्ठा की श्रोर ही श्रिधिक बढ़ी हुई थी। श्रतएव उसी मार्ग के तत्त्वज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुभा दी गई है; और आगे ३९ वे इलोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान् ने आरम्भ कर दिया है। सांख्य-मार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात् कर्म भले ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान श्रौर कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं । तब सांख्यनिष्ठा के ब्रमुसार देखने पर भी ग्रात्मा यदि ग्रविनाशी ग्रोर नित्य है, तो फिर यह बकबक व्यर्थ है, कि "मै श्रमुक को कैसे मारूँ?"। इस प्रकार निश्चित् उपहासपूर्वक श्रर्जुन से भगवान् का प्रयम कथन है।

गतासूनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ न त्वेताहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहांतरमाप्तिधीरस्त्त्र न मूह्याते ॥ १३ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—(११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक कर रहा है श्रौर ज्ञान की बातें करता है! किसी के प्राण् (चाहे) जायँ या (चाहे) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[इस क्लोक में यह कहा गया है, कि पण्डित लोग प्राणों के जाते या रहने का शोक नहीं करते। इसमें जाने का शोक करना तो मामली बात है, उसे न करने का उपदेश करना उाचत है। पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक कैसा और क्यों करना चाहिये, यह शड़का करके बहुत कुछ चर्चा की है और कई एकों ने कहा है, कि मूर्ख एवं ग्रज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का हो कारण है। किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की श्रपेक्षा 'शोक करना ' शंबद का ही 'भला या बुरा लगना ' ग्रथवा 'परवा करना' ऐसा व्यापक ग्रथं करने से कोई भी श्रड्चन रह नही जाती। यहाँ इतना ही वनतव्य है, कि जानी पुरुष को दोनों वातें एक ही सी होती है।

(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं (पहलें) कभी न था; तू और ये राजा लोग (पहलें) न थे, श्रौर ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोक श्रब श्रागे न होगे।

[ इस क्लोक पर रामानुज भाष्य में जो टीका है, उसमें लिखा है:—इस क्लोक से ऐसा सिद्ध होता है कि 'में' अर्थात् परमेश्वर और 'तू एवं राजा लोग" अर्थात् अत्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले (अतीतकाल में) थे और आगे होनेवाले है, तो परमेश्वर और आत्मा, दोनों ही पृथक् स्वतंत्र और नित्य है। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आग्रह का है। क्योकि, इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य है; उनका परस्परिक सम्बन्ध यहाँ बतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जहाँ वैसा सहग आया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अद्वैत सिद्धान्त (गीता ८.४; १३.३१) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरो में देहवारी आत्मा में अर्थात् एक ही परमेश्वर हूँ।

(१३) जिस प्रकार देह घारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी और वुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। (इसिलये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोक्ष नहीं होता।

म हरिह्म कुर्जुन के मत हों अही इसी बड़ा डर या सोह था, कि " अमुक को में कैसे

अस्य मालास्पर्शास्तु कोंतेय:शीतोष्णसुखदुःखदाः । अगमापायिनोऽनिस्यात्नांस्तितिक्षस्य भारत ॥ १४ ॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषष्म । समदुःखसुखं धीरंसोऽमृतत्वाय करपते ॥ १५ ॥

'मारुँ"। इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्वकी वृष्टि से भगवान् पहले इसी का विचार बतलाते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है (क्लोक ११-३०)। मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही नहीं है, बरन् देह और आत्मा का समुच्चय है। इनमें-ग्रहङकार-रूप से व्यक्त होनेवाला ग्रात्मा नित्य ग्रौर ग्रमर है। वह ग्राज है, कले था ग्रीर कल भी रहेगा ही। ग्रतएव मरना या मारना शब्द उसके लिय उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते धौर उसका शोक भी न करना चाहिये। श्रव बाकी रह गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह श्रनित्य श्रीर नाग-वान् है। ग्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वर्ष में सही, उसका तो नाजा होने ही का है-- अद्य बाय्वज्ञतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः (भाग १०. . १.३८); श्रीर एक देह छूट भी गई, तो कर्मी के श्रनुसार आगे दूसरी देह मिले विना नहीं रहती, अतएव उसका भी शोक करन उम्बित नहीं। साराश देह, या ब्रात्मा, होनो दृष्टियो से विचार करे तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का बोक करना पागलपन है। पागलपन भले ही हो, पर यह ग्रवश्य बतलाना चाहिये, कि वर्तमान देह का नाश होते समय जो ल्केश होते हैं, उनके लिये शोकक्यो न करे। श्रतएव अब भगवान् इस कायिक सुख-दुखों का स्वरूप बतला कर दिखलाते है, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है।]

(१४) हे कुन्तिपुत्र! शीतोष्ण या सुल-दुःल देनेवाले, मात्राग्रोहे प्रथित् बाह्य स्मृष्टि के पदार्थों के (इन्द्रियों से ) जो सयोग है, उनकी उत्पत्ति होती है ग्रीर नाश होता है; ( ग्रतएव ) वे ग्रनित्य ग्रर्थात विनाशवान् है। हे भारत! (शोक न करके ) उनको तू सहन कर। (१५) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ! सुल ग्रीर दुःल को समान माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही ग्रमृतत्त्व ग्रर्थात् ग्रमृत बह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है।

[ जिस पुरुष को ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं हुआ श्रीर इसी लिये जिसे नाम क्पात्मक जगत् मिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाहच पदार्थों श्रीर इन्द्रियों के संयोग से होनेवाले ज्ञीत-उण्ण श्रादि या मुख-दुःख आदि विकारों को सत्य मान कर, श्रात्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसकी दुःख की पीड़ा होती हैं। परन्तु जिसने यह ज्ञान लिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति के है, श्रात्मा श्रकर्ता श्रीर श्रीलप्त है, उसे मुख श्रीर दुःख एक ही से है। श्रव श्रर्जुन से भगवान् यह कहते है, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर। श्रीर उद्दी श्रथे श्राव्हे श्रष्ट्याय के श्रीवक विस्तार से विण्त है। शाडकरभाष्य में

### xx नासतो विद्यते भावो नाभावे। विद्यते सतः । उभयोरपि ृद्दश्रेऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदार्शीभे. । १६ ॥

ं मात्रा ' शब्द का श्रयं इस प्रकार किया है:-- मीयते एभिरिति मात्राः अर्थात् जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते है या ज्ञात होते है, उन्हे इन्द्रियाँ कहते है। पर मात्रा का इन्द्रिय प्रर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी श्रर्थ करते. है, कि इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप ग्रादि वाहच पदार्थी को मात्रा कहते हैं, ग्रीर उनका इन्द्रियों से जो स्पर्श ग्रर्थात् संयोग होता है, उसे मात्रास्पर्श कहते है। इसी अर्थ को हमने स्वीकृत किया है। क्योंकि, इस क्लोक के विचार गीता में आगे जहाँ पर ग्राये है ( गी. ५. २१-२३ ) वहाँ ' वाहच-स्पर्श ' शब्द है; ग्रोर ' मात्रास्पर्श 'शब्द का हमारे किये हुए ग्रर्थ के समान ग्रर्थ करने से, इन दोनों शब्दों का श्रर्थ एक ही सा हो जाता है। तथापि, इस प्रकार ये दोनो शब्द मिलते-जुलते है, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पड़ता है। मयोकि मनुस्मृति (६. ५७ ) में, इली अर्थ में, मात्रासंग शब्द आया है, और बृहदारण्यकीपनिषद् में वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के ग्रात्मा का मात्राश्रों से श्रसंसर्ग ( मात्राsसंसर्गः ) होता है अर्थात् वह मुक्त हो जाता है ग्रीर उसे संज्ञा नहीं रहती ( वृ. याध्यं. ४. ५. १४; वेसू. शांभा. १. ४. २२ ) । शीतोष्एा ग्रीर सुल-दुःख पद जपलक्षा्यात्मक है; इनमें राग-हेष, सत्-असत् श्रीर मृत्यु-श्रमरत्व इत्याहि र परस्पर-विरुद्ध द्वन्द्वो का समावेश होता है। ये सब माया-सृष्टि के इन्द्व है। इसिलये प्रगट है, कि ग्रनित्य माया-सृष्टि के इन द्वन्द्वों को शान्तिपूर्वक सह कर, इन द्वन्द्वो से बुद्धि को छुडाये बिना, ब्रह्म-प्राप्ति नहीं होती ( गी. २.४५; ७.२८ भ्रीर गी. र. प्र. ९ पृ. २२ भ्रीर २५४ देखो )। भ्रव अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से इसी भ्रयं को व्यक्त कर दिखलाते है-]

- (१६) जो नहीं (श्रसत् ) है वह हो ही नहीं सकता, श्रीर जो है (सत् ) उसका ग्रभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् ग्रीर श्रसत् 'दोनों का श्रन्त देख लिया है श्रर्थात् श्रन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है।

[ इस क्लोफ के ' अन्त ' शब्द का अर्थ और 'राह्यान्त', ' सिद्धान्त, एवं ' कृतान्त ' शब्दों (गी. १८. १३ ) के 'अन्त ' का अर्थ एक ही है। शाक्वतकोश ( ३८१ ) में 'अन्त ' शब्द के ये अर्थ है—" स्वरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि प्रयुज्यते "। इस क्लोक में सत् का अर्थ बहा और असत् का अर्थ नाम-रूपात्मक दृक्य जगत् हैं (गी. रं. प्र. ९ पृ. २२३–२२४; और २४३–२४५ देखो)। स्मरण रहे, कि " जो है, उसका अभाव नहीं होता " इत्यादि तस्व देखने में यद्यपि सत्कार्य-वाद के समान देख पढ़ें, तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है—उदा० वीज से वृक्ष—वहाँ सत्कार्य-वाद

### अविनाशि तु तिद्विद्धि येन सर्विमिद् ततम्।

का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है; वक्तव्य इतना हो है, कि सत् ग्रर्थात् जो है, उसका ग्रस्तित्व (भाव ) ग्रीर ग्रसत् श्रर्थात जो नहीं है उसका श्रभाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कार्यम रहनेवाले हं। इस प्रकार कम से दोनो के भाव-श्रभाव को नित्य मान लें तो श्रागे फिर स्राप ही स्राप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्, है उसका नाश हो कर उसका ' ग्रसत् ' नहीं हो जाता । परन्तु यह ऋनुमान, श्रौर सत्कार्य-वाद में पहले ही ग्रहण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों एक सी नहीं है (गी. र. प्र. ७ पृ. १५६ देखो )। माध्वभाष्य में इस क्लोक के ' नासतो विद्यते भावः ' इस पहले चरण के ' विद्यते भावः, का ' विद्यते । ग्राभावः' ऐसा पदच्छेद है ग्रौर उसका यह ग्रर्थ किया है कि ग्रसत् यानी ग्रव्यक्त-प्रकृति का ग्रभाव, ग्रर्थात् नाश नहीं होता । ग्रौर, जब कि दूसरे चरए। में यह कहा है, कि सत् का भी नाश नहीं होता, तब अपने द्वैती संम्प्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया है, कि सत् और असत् दोनों नित्य है ! परन्तु यह श्रर्थ सरल नहीं है; इसमें खींचातानी है । क्योकि, स्वाभाविक रीति से देख पड़ता है, कि परस्पर-विरोधी श्रसत् श्रीर सत् शब्दो के समान ही स्रभाव ग्रोर भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त है; एवं दूसरे चरण में ब्रर्थात् 'नाभावो विद्यते सतः 'यहाँ पर नाभावो में यदि घ्रभाव शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त यह कहने के लिये, कि असत् श्रीर सत्ये दोनों नित्य हं, ' ग्रभाव ' ग्रौर ' विद्यते ' इन पदो के दो बार प्रयोग करने की कोई ग्रावश्य-कता न थी। किन्तु मध्वाचार्य के कथनानुसार यदि इस द्विरिक्त की श्रादरार्थ मान भी लें, तो श्रागे अठारहवे श्लोक में स्पष्ट कहा है, कि व्यक्त या दृश्य सुष्टि में श्रानेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान् अर्थात् अनित्य है। अतएव आत्मा के साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देह की भी नित्य नहीं मान सकते; प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है और दूसरा अनित्य। पाठकों का यह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी खींचातानी की जाती हैं, हमने नमूने के ढ़ेंग पर यहाँ इस क्लोक का मध्वभाष्यवाला अर्थ लिख दिया है। श्रस्तु; जो सत् है वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी ब्रात्मा का क्षोक न करना चाहिये; और तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह ग्रादि ग्रथवा सुख दुःख ग्रादि विकार मूल में ही विनाशी है, इसलिये उनके नाश होने का शोक करना भी उचित नंहीं। फलतः आरम्भ में अर्जुन से जो यह कहा है, कि ''जिसका शोक न करना चाहियं, उसका तू शोक कर रहा है' वह सिद्ध हो गया। ग्रव 'तत्' ग्रौर ] 'श्रसत्' के प्रर्थों को ही अगले दो ब्लोको में ग्रौर भी स्पष्ट कर यतलाते है---]

विनादामन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुनर्हति ॥ १७ ॥ अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोष्प्रमेयस्य तसाद्युच्यस्य भारत ॥ १८ ॥ य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभी तो न विज्ञानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ न जायते न्नियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अंजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् ।

(१७) स्मरण रहे कि, यह (ज़गत्) जिसने फैलाया श्रथवा व्याप्त किया है, वह (मूल श्रात्मस्वरूप बहा) श्रविनाशी है। इस श्रव्यक्त तस्व; का विनाश करने कें लिये कोई भी समर्थ नहीं है।

[पिछले क्लोक में जिसे उत् कहा है, उसी की यह दैएांन है। यह वतला दिया गया, कि कारीर का स्वामी अर्थात् ग्रात्मा ही 'नित्य' श्रेणी में श्राता है। अब यह वतलाते है, कि ग्रनित्य या ग्रसत् किसे कहना चाहियें —]
(१८) कहा है, कि जो कारीर का स्वामी (श्रात्मा) नित्य, प्रविनाक्षी ग्रीर ग्रावित्य है, उसे प्राप्त होनेवाले ये कारीर नाक्षवान् ग्रार्थात् ग्रानित्य है। श्रतएव हे

भारत! तू युद्ध कर ।

[ सारांश, इस प्रकार नित्य-ग्रानित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही भूठा होता है, कि "मैं ग्रमुक को मारता हूँ," ग्रीर युद्ध न करने के लिये ग्रर्जुन ने जो कारण विखलाया था, वह निर्मूल हो जाता, है। इसी प्रथं को ग्रव ग्रीर ग्रीधक स्पष्ट करते है— ]

(१९) (शरीर के स्वामी या आत्मा) को ही जो मारनेवाला मानता है या ऐसा समसता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह (आत्मा) न तो मारता है और न मारा ही जाता है।

[क्योंकि यह आत्मा नित्य श्रीर स्वयं शक्ती है, खेल तो सब प्रकृति का ही है। कठोपनिषद् में यह श्रीर श्रगला क्लोक श्राय। है (कट. २. १८, १९)। इसके श्रतिरिक्त महाभारत के श्रन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब प्रसे हुए है, इस काल की कीड़ा को ही यह "मारने श्रीर मरने" की लोकिक संज्ञाएँ है, (जां. २५. १५)। गीता (११. ३३) में भी प्राग्री भिवतमार्ग की भाषा से यही तत्त्व भगवान् ने श्रर्जुन को फिर बतलाया है, कि भोष्म-द्रोण श्रादि को कालस्वरूप से में ने ही पहले सार डाला है, तू केवल निधित्त हो जा। ] (२०) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है श्रीर न मरना ही हैं; ऐसा भी नहीं है, कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नहीं; "यह श्रज, नित्य, जाक्वत

और पुरातन है, एवं कारीर का वय हो जाय तो सी मारा नहीं जाता। (२१) हे

ं कयं स पुरुषः पार्थे कं घातयति हन्ति कम् ॥'२१ ॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोपराणि । नया शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

> नैनं छिन्द्नि शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्केद्यन्त्यापा न शोषयति माहतः ॥ २३ ॥ अच्छंचोऽयमदाह्योऽयमक्लेचोऽशोष्य पंत्र च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ अच्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकायोऽयमुच्यते । तसादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहैसि ॥ २५ ॥

\*\* अथ चैनं नित्यज्ञातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।
पार्थं! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, प्रज और अव्यव है,
वह पुरुष किसी को कैसे मरवाबेगा और किसी को कैसे मारेगा? (२२) जिस प्रकार
(कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रो को छोड़ कर नवे ग्र3ण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात्
अरीर का स्वामी आत्मा पुराने दारीर त्याग कर दूसरे नवे शरीर वारण करता है।

[ वस्त्र की यह उपमा प्रचलित है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर (शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का बृष्टांत पाया जाता है ( शां- १५-५६); और एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने यही कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बाँचने का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है। पिछाने तेरहवें क्लोक में बालपन, जवानी और बुढापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही अब सब शरीर के विषय में किया गया है। ]

(२३) इसे अर्थात् आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, चैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है। (२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सुखनेवाला यह (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात् विरन्तन है। (२५) इस आत्मा को ही अव्यक्त (अर्थात् जो इन्द्रियो को गोचर नहीं हो सकता), अविन्त्य (अर्थात् जो मन् सं भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य (अर्थात् जो मन् सं भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य (अर्थात् जो से से पालमा को ) इस प्रकार का समक्ष कर, उसका शोक करना तुक्षे उचित नहीं है।

[ यह वर्णन उपनिषदों से लिया है। यह वर्णन निर्मुण आत्मा का है, सगुण का नहीं। क्योंकि अविकार्य या अचिन्त्य विशेषण सगुण को लग नहीं सकते (गीतारहस्य प्र. ९ देखों)। आत्मा के यिषय में वेदान्तशास्त्र का जो अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह उपपित्त बतलाई गई है। श्रव कदाचित् कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं समभ्रतें, इसलिये नुम्हारी उपपत्ति हमें ग्राहच नहीं, तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम उल्लेख करके भगवान उसका यह उत्तर देते हैं, कि— ]

तथापि त्वं महावाही नैनं शोचितुमहीस ॥ २६॥ जातस्य हि फ्लो मृत्युर्क्षवं जनम मृतस्य च।
तस्मादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमहीस ॥ २७॥

Ax अन्यक्तादीनि भूतानि न्यंक्तमध्यानि भारतः। अन्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २०॥

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं, अरीर के साथ ही) सदा जनता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु! उसका जोक करनर तुभे उचित नहीं। (२७) वयोकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित हैं, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित हैं; इसलिये (इस) अपरिहार्य वातका ( अपर उल्लिखित तेरे मत के अनुसार भी) शोक करना तुभ को उचित नहीं।

[ स्मरण रहे, कि ऊपर के दो श्लोकों में बतलाई हुई जवपत्ति सिद्धान्तपक्ष की नहीं है। यह ' प्रथ च = अथवा ' शब्द से बीच में हो जपस्थित किये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना ही है, कि दोनों हो पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का, यह सच्चा सिद्धान्त पहले ही बतला चुके है, कि आत्मा सत, नित्य, अज, अविकार्य और अचिन्त्य या निर्मुण हं। अस्तु; देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; इसी की, साख्यशास्त्र के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं — ]

(२८) सब भूत धाराभ में श्रव्यक्त, मध्य में व्यक्त श्रीर सरए। समय में फिर श्रव्यक्त होते हैं; (ऐसी यदि सभी की स्थिति हैं) तो हे भारत! उसमें शोक किस बात का ?

Kaf.

761

F E F

्रिश्रव्यक्त ' शब्द का ही अर्थ है—' इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला '। मूल एक अव्यक्त द्रव्य से ही आगे कम-अम से सनस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती हैं, और अन्त में अर्थात् प्रलयकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर अव्यक्त में ही लय हो जाता है (गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस क्लोक की दलीलें हैं। सांख्यमत्वालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातवें और आठवे प्रकरण में किया गया है। किसी भी पवार्य की व्यक्त स्थिति यदि इस प्रकार कभी न कभी नव्द होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्थल्प निर्मा से ही नाझ-वान् है, उसके दिख्य में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यही क्लोक ' अव्यक्त ' के बदले ' अभाव ' शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व ( मभा स्त्री २६ ) में आया है। आगे " अदर्शनावापितताः पुनक्चादर्शनं गताः। न ते तब न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥" ( स्त्री. २. १३ ) इस क्लोक में ' अदर्शन ' अर्थात् ' नजर से दूर हो जाना ' इस शब्द का भी मृत्यु को उद्देश कर उपयोग किया गया है। साख्य और वैदान्त, दोनों शास्त्रों के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और आस्मा को अनित्य मानने से भी यदि यहां बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यो करते है ? आत्म-

रूरहप सम्बन्धी श्रज्ञान ही इसका उत्तर है। वयोकि-

xx आश्चर्यवत्परयाते कश्चिद्नमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवञ्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥२९ ॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहें सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न खं शोचितुमहिसि॥ ३०॥

(२६) मानो कोई तो आश्चर्य ( अट्भुत वस्तु ) समक्त कर इसकी ओर देखते हैं, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आश्चर्य समक्त कर मुनता है। परन्तु ( इस प्रकार देख कर, वर्णन कर और ) मुन कर भी ( इनमें ) कोई इसे ( तत्त्वतः ) नहीं जानता है।

[ अपूर्व वस्तु समक्त कर वड़े-बड़े लोक आक्त्यर्थ से आत्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न किया करे, पर उसके सच्चे त्वरूप को जाननेवाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। इसी से वहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समक्त ले और शोक करना छोड़ दे। इसका यही अर्थ है। कठोपनिष्द् (२.७) में आत्मा का वर्णन इसी ढेंग का है।

(३०) सब के जारीर में (रहनेवाला) जारीर का स्वामी (ग्रात्मा) सर्वदा अवध्य ग्राय्यात् कभी भी वय न किया जानेवाला है; ग्रतएव हे भारत (ग्रार्जुन)! सब ग्राय्यात् किसी भी प्राएगे के विषय में शोक करना तुभी उचित नहीं है।

श्रिवतक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यासमागं के तत्त्वज्ञाना-नुसार आत्मा अनर है और देह तो स्वभाव से ही अनित्य है, इस कारण कोई मरे या सारे उसनें, 'शोक' करने की कोई यावश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इसंसे यह अनुमान कर लें, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप' नहीं तो वह भगंकर भूल होगी। नरना या नारना, इन दो बब्दो के यथाँ का यह पृथक्करण है, मरने या सारने में जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही बंह ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो प्रात्मा और देह का समुच्चय है। इनमें श्रात्मा श्रमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाकी रह गई देह, सी वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाश हो जाय ता क्षोक करने योग्य कुछ है नहीं । परन्तु यदृच्छा या काल की गति से कोई मर जायें या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख दु:ख न मान कर शोक करना छोड़ दें, तो भी इस प्रश्नं का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जान वूभ कर, त्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश हम क्यों करे। क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है तयापि श्रात्मा का पत्का कल्याए। का मोक्ष सम्पाटन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन है, ग्रतएव प्रात्महत्या करना प्रयवा विना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों ज्ञास्त्रानुसार घोर् पातक ही है । इसलिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित

> स्वधर्ममिप चावेश्य न विकंपितुमहिसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यस्म्वियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्धारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ छमन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अथ चेत्वाममं धर्म्य संग्रामं न करिष्यासि ।

ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्रयसि ॥ ३३ ॥

अकीर्ति चापि भूतानि कथायिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संमावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥

नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है, कि एक दूसरे को क्यो मारे। इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है और गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय भी यही है। अब, जो चावतुर्वण्यं-ध्यवस्था सांख्यमार्ग को ही सम्मत है, उसके अनुसार भी युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, इसलिये भगवान् कहते है, कि तू मरने-मारने का जोक मत कर; इतना ही नहीं बल्कि लड़ाई भ मरना या मार ड़ालना ये दोनों वाते क्षत्रियधर्मानुसार तुभ को आवश्यक ही हैं—]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ग्रोर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत हारना तुमें उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की ग्रपेक्षा अत्रिय को अयस्कर ग्रौर कुछ है ही नहीं।

[स्वधमं की यह उपपत्ति आगे भी वो बार (गी. ३. ३५ और १८. ४७) वतालाई गई है। संन्यास अथवा सांख्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसंन्यास-रूपी चतुर्थ आश्रम (अन्त की सोढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कथन है, कि इसके पहले चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अनुसार बाह्मण को बाम्हण्यमं और क्षत्रिय को क्षत्रियधमं का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अत्एव इस इलोक का और आगे के इलोक का तात्पर्य यह है, कि गृहस्थाश्रमी अर्जुन की युद्ध करना आवश्यक है।

(३२) और हे पार्थ! यह युद्ध प्राप ही आप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्यवान् क्षत्रियों हो को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तू (अपने) अर्भ के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; (३४) यही नहीं, बल्कि (सब) लोग तेरी अक्षय्य दुष्कीर्ति गाते रहेंगे! और अपयश तो सम्भावित पुरुष के लिये मृत्यु से भी बढ़ कर है।

[श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (मभा-उ. ७२. २४)। वहाँ यह क्लोक है—"कुलीनस्य च या निन्दा चवो वाऽभित्र-कर्षणम्। महागुणो चवो राजन् न तु निन्दा कुजीविका।।" परन्तु गीता में इसकी अपेक्षा यह अर्थ संक्षेप में है; और गीता ग्रंथ का अचार भी अधिक है इस कारण गीता के "सम्भावितस्य०" इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग भयाद्रणादुपरतं संस्वन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघवम् ।। ३५ ॥ अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निदन्तस्तव सामध्यं ततो दुःखतरं नु कि.म् ॥ ३६ ॥ हतो वा प्राप्त्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ ३७ ॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवापस्यसि ॥ ३८ ॥

होने लगा है। गीता के ग्रौर बहुतेरे क्लोक भी इसी के समान सर्वसावारण खोगो। में प्रचलित हो गये है। ग्रब दुष्कीर्ति का स्वरूप बतलाते हैं—]

(३५) (सब) महारथी समभंगे, कि तू उर कर रण से आग गया, और जिन्हे, आज, तूं बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समभने लगेंगे। (३६) ऐसे ही तेरे सामर्थ्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी श्रनेक बाते (तेरे विषय में) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या? (३७) मर गया तो स्वगं को जादेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा। इसलिये हे अर्जुन! युद्ध का निश्त्रय करके उठ।

[ उल्लिखित विवेचन ते न केवल यही सिद्ध हुन्ना, कि सांख्य कान के अनुसार मारने-मरने का शोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह भी सिद्ध हो गया कि स्ववर्म के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भो अब इस शंका का उत्तर दिया जाता है, कि लड़ाई में होनेवाली हत्या का 'पाप' कर्ता को लगता है या नहीं। वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्ममोगमार्ग की है, इसलिये उस मार्ग की प्रस्तावना यही हुई है।

(३८) सुखदुःख, नफा नुकसान और जय-पराजय को एक सा मान कर फिर युढ में नग जा। ऐसा करने से तुम्हें (कोई भी) पांप लगने का नहीं।

[संसार में श्रायु बिताने के दो मार्ग है-एक साख्य और दूसरा योग। इनमें जिस सांख्य श्रष्टवा संन्यास-मार्ग के श्राचार को घ्यान में ला कर अर्जुन युद्ध छोड़ भिक्षा मांगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मार्ग के तत्व- ज्ञानानुसार हो श्रात्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने श्रर्जुन को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सुख और दुःखो को समबुद्धि से सह लेना चाहिये एवं स्वधमें की श्रोर घ्यान दे कर युद्ध करना हो क्षत्रिय को उचित है, तथा समबुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। परन्तु इस मार्ग (सांख्य) का मत है, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना हो श्रत्येक मनुष्य का इस जगत में परसकर्तव्य है; इसलिये इप्ट जान पड़े तो श्रभी हो युद्ध छोड कर संन्यास क्यो न ले ले, श्रथवा स्वधमें का पालन ही क्यों करें

पपा तेभिऽहिता सांख्ये युद्धियोंगे त्विमां शृणु ।
 बुद्धयायुक्तो यया पार्थ कर्मवंधं प्रहास्यासि ॥ ३९ ॥
 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रस्वायो न विद्यते ।
 खर्पमण्यस्य धर्मस्य त्रायते नहतो भयात् ॥ ४० ॥

इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता और इसी से यह कह सकते हैं कि श्रर्जुन का मूल श्राक्षेप ज्यों का त्यों बना है। अतएव अब भगवान् कहते हैं—]

(३९) सांस्य अर्थात् संन्यास्निन्छा के अनुसार तुभे यह बुद्धि अर्थात् ज्ञान या उपपत्तिक्वतलाई गई। अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कमों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ । तू कर्मवन्य छोडेगा, ऐसी यह (कर्म-) योग की बुद्धि अर्थात् ज्ञान । (तुभः से बतलाता हूँ) सुन।

[भगवद्गीता का रहस्य समभने के लिये यह क्लोक ग्रत्यन्त महत्त्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, श्रीर योग शब्द से पातंजल योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है—ं सांख्य से संन्यासमार्ग श्रौर योग से कर्ममार्ग ही का श्रर्थ यहाँ पर लेना चाहियें। यह वात गीता के ३. ३ क्लोक से प्रगट-होती है। ये दोनो मार्ग स्वतन्त्र है, इनके श्रनुषािययों को भी कम से सांख्य -= संन्यासमार्गी, ग्रौर 'योग '= कर्मयोगमार्गी कहते है (गी. ५. ५)। इनमें सांस्यितिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त में कमों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते है, इसिलये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यो करें ? श्रतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुवार्थ है, उसी कर्मयोग का (अथवा संक्षेप मे योगमार्ग का) ज्ञान बतलाना प्रब ग्रारम्भ किया गया है और गीता के प्रन्तिम ग्रम्याय तक, ग्रनेक कारण दिखलातें हुए, ग्रनेक शंकाश्रो का निवारण कर, इसी मार्ग का पुष्टीकरण किया गया है। गीता के विषय-निरूपण का, स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पव्हीकरए। ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शंका रह नहीं जाती, कि कर्मधीग ही गीता में प्रतिपांद्य है। कर्मधीग के मुख्य मुख्य सिद्धातों का पहले निर्देश करते है --]

(४०) यहाँ श्रर्थात् इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) श्रारम्भं किये हुए कर्म का नाश नहीं होता श्रौर (श्रागे) विघ्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोडा सा भी (श्राचरएा) बड़े भय से संरक्षण करता है।

[इस सिद्धान्त का, महत्त्व गीतारहस्य के दसवे प्रकरण (पृ. २८४.) में दिखलाया गया है, और अधिक खुलासा आगे गीता में भी किया गया है (गी. ६. ४०—४६) । इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले, तो किया हुआ कर्म व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है और

xx व्यवसायात्मिका वृद्धिरेकेहें कुरुनन्दन । यहुशाखा हानन्ताश्च युद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

प्रामिमां पुष्पितां वाच प्रवद्त्यविपश्चितः । वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ कामात्मानः स्वरीपरा जन्मकर्मफळप्रदाम् ।

प्रत्यक जन्म में इसकी बढ़ती हीती है एवं श्रंत में कभी त कभी सच्ची सद्गति मिलती ही है। श्रव कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं]

(४१) हे कुरुनन्दन! इस मार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात् कार्य और अकार्यका निश्चय करनेवाली (इन्द्रियरूपी) बुद्धि एक अर्थात् एकाग्र रखनी पड़ती है; क्योंकि जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात् बांस नाएँ अनेक शाखाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती है।

[ संस्कृत में दुद्धि शब्द के अनेक अर्थ है। ३९ वें क्लोक में यह शब्द ज्ञान के अर्थ में आया है और आगे ४९ वे क्लोक में इस 'बुद्धि' शब्द का ही "समक, इच्छा, वासना, या हेतु " अर्थ है । परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे 'व्यवसायात्मिका ' विशेषण है इसलिये इस क्लोक के पूर्वार्ध में उसी शब्द का अर्थ यों होता है, व्यवसाय श्रर्थात् कार्य-श्रकार्यं का निश्चयं करनेवाली-बृद्धि इन्द्रिय (गीतारः प्र. ६. पृ.१३३-१३८ देखो) पहले इस वृद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का भला-बुरा विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुन्ना करती है; ग्रतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते है। परन्तु उस समय ' व्यवसायात्मिका ' यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद विखलाना हो प्रावश्यक तो, हो 'वासनात्मक वृद्धि कहते हैं। इस क्लोक के इसरे चरण में सिर्फं 'बुद्धि ने शब्द है, उसके पीछे 'व्यवसायात्मक यह विशेषण नहीं है। इसलिये बहुवचनान्ते 'बुद्ध्यः' से " वासना, कल्पनातरङ्ग " ग्रर्थ होकर पूरे क्लोक का यह अर्थ होता है, कि " जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात् निक्चय करनेवाली वुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उसके मन में क्षण-क्षण में नई तरड़नें या वासनाएँ उत्पन्न हुम्रा करती है"। वुद्धि शब्द के 'निश्चय करनेवाळी इन्द्रिय' श्रीर 'वासना' इन दोनों अर्थों को घ्यान में रखे विना कर्मयोग की वृद्धि के विवेचन का मर्म भली भाँति समक्त में श्राने का नहीं। व्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से मन व्यप्न हो जाता है और मनुष्य ऐसी अनेक ककटों में पड़ जाता है, कि याज पुत्र-प्राप्ति के ।लयं अमुक कर्म करो, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिये अमुक कर्म फरो। बस, अब इसी का वर्णन करते है--]

(४२) हे पार्थ! (कर्मकांडात्मक) वेदो के (फलश्रुति-युक्त) वाक्यों में भले हुए श्रीर यह क़हनेवाले मूढ़ लोग कि इसके श्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायाँ तिमवा वृद्धिः समाध्यौ न विध्वियते ॥ ४४ ॥ xx त्रैशुण्यविषयां वेदा निश्त्रेगुण्यो भवार्जुन । विद्वेदो नित्यसत्त्वस्थो नियांगञ्जम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

कर कहा करते हैं, कि—(४३) " अनंक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मों से ही (फिर) जन्म रूप फल मिलता है और ( जन्म-जन्मान्तर में ) भोग तथा ऐउवय मिलता है, "-स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य-बुद्धिवाले (लोग), (४४) उल्लिखित भाषण की ओर ही उनके मन आर्कावत हो जाने से भोग और ऐउवर्य में ही गर्क रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करने-वाली बुद्धि ( कभी भी ) समाधिस्य अर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रहं सकती ।

[ऊपर के तीनों क्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानिवर-हित कर्मठ मीमांसामार्गवालों का वर्णन है, जो श्रौत-स्मातं कर्मकाण्ड के अनु-सार आज अमुक हेतु की सिद्धि के लिये तो कल और किसी हेतु से, सदैव स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कर्म करने में निमग्न रहते है। यह वर्णन उप-निवदों के आधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । •नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विद्यान्ति ॥

" इष्टापूर्त ही श्रेष्ठ ह, दूसरा कुछ श्रेष्ठ भी नहीं—यह माननेवाले मूड़ लोग स्वगं में पुण्य का उपभोग कर चुकनं पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आतं है" (मुण्ड. १. २. १०)। ज्ञानिवरहित कमों की इसी ढड़ग की निन्दा ईशा-वास्य और कठ उपनिषदों में भी की गई है (कठ. २. ५; ईश. ९. १२)। पर-मेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमों में ही फूँसे रहनेवाले इन लोगों को (देखो गी. ९. २१) श्रपने श्रपने कमों के स्वर्ग आदि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासना आज एक कमें में तो कल किसी दूसरे ही फर्म में रत होकर चारों श्रोर घुड़वीड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन नसीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष को प्राप्त के लिये बुद्धि-इन्द्रिय को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिये। आगे छठ अध्याय में विचार किया गया है, कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। श्रभी तो इतना ही कहते हैं, कि—]

(४५) हे अर्जुन ! (कर्मकाण्डात्मक) वेद (इस री।त से') त्रैगुण्य की बातों से भरे पड़े हें, इसलिये तू निस्त्रैगुण्य अर्थात त्रिगुणों से अतीत, नित्यसस्वस्थ और सुख-दु:स आदि इन्हों से अलिप्त हो, एवं योगक्षेम आदि स्वायों में न पडकर आत्मनिष्ठ हो।

[ सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रित प्रकृति की सिृष्टि को

### याद्यानर्थ उद्पाने सर्वतः संज्युतादके।

त्रंगुण्य कहते हैं। सृष्टिं सुख-दु.ख भ्रादि अथवा जन्म-मरण श्रादि विनाश-वान् इन्हों से भरी हुई है श्रोर सत्य बहा इसके परे है-यह बात गीतारहस्य (पृ. २२८ ग्रौर २५५) में स्पष्ट कर दिखलाई है । इसी अध्याय के ४३ वे क्लोक में कहा है, कि प्रकृति के प्रथित् माया के, इस संसार के सुखों की प्राप्ति के लिये मीमांसक-मार्गवाले लोग श्रौत यज्ञ-याग ग्रादि किया करते है ग्रौर वे इन्हीं में निमन्न रहा करते है। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, तो कोई पानी बरसाने के लिये बूसरी इंप्टि करता है। ये सब कर्म इस लोक में संसारी व्यवहारो के लिये ग्रर्थात् ग्रपने योग-क्षेम के लिये है। भ्रत-एव प्रगट ही है, कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो वह वैदिक कर्मकाण्ड के इन-त्रिगुएगत्मक स्रौर निरे योग-क्षेम सम्पादन करनेवाले कर्मो को छोड कर स्रपना वित्त इतके परे परब्रह्म की ग्रोर लगावे। इसी श्रर्थ में निर्हेन्द्र ग्रौर निर्योगक्षेम-वान् ज्ञव्द ऊपर भ्राये हैं। यहाँ ऐसी जंका हो सकती है, कि वैदिक कर्मकाण्ड के इन काम्य कर्मों को छोड़ देने से योग-क्षेम (निर्वाह) कैसे होगा (गी. र. पृ. २९३ और ३८४ देखो ) ? किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय श्रागे फिर नवे अध्याय में श्राया है। वहां कहा है, कि इस योग-क्षेम को भग-वान् करते ह; भ्रौर इन्हीं दो स्थानो पर गीता में 'योग-क्षेम ' बब्द भ्राया है (गी. ९. २२ ग्रौर उस पर हमारी टिप्पणी देखी)। नित्यसत्त्वस्थ पद का ही 'यर्थ त्रिगुणातीत होता है। बयोकि आगे कहा है, कि सत्त्वगुण के नित्य उत्कर्ष से ही फिर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है जो कि सच्ची सिद्धावस्था है (गी. १४. १४ त्रौर२०, गी. र. पृ. १६६ ह्रौर १६७ देखो)। तात्पर्य यह है, कि मीमांसकों के योग क्षेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड कर एवं चुल-दुःल-के इन्हों से निपट कर ब्रह्मिनिट्ठ प्रयंथा ब्रात्मिनिट्ठ होने के विषय में यहाँ उपदेश किया गया है। किन्तु इस बात पर फिर भी व्यान देना चाहिये, कि ज्ञात्मनिष्ठ होने का अर्थ सब कमों को स्वरूपत एकदम छोड़ देना नहीं है। ऊपर के क्लोक में बैदिक काम्य कर्मो की जो निन्दा की गई ह, या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह कर्मी की नहीं, बल्कि उन कर्मों के विषय में जो काम्यबुद्धि होती है, उस की है। यदि यह काम्यवृद्धि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार से मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. र. पृ. २९२---२९५)। श्रागे प्रठारहवे प्रध्याय के ग्रारम्भ में भगवान् ने ग्रपना निश्चित और उत्तम मत बत-लाया है, कि मीमांसको के इन्ही यज्ञ-याग आदि कर्मो को फलाशा और सङग-छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये प्रवश्य करना चाहिये (गी-१८.६)। गीता की इन दो स्थानो की बातो को एकत्र करने से यह प्रगट हो जाता है, कि इस श्रध्याय के क्लोक में मीमांसकों के कर्मकाण्ड की जी न्यूनता दिखलाई गई है, वह उनकी काम्यबुद्धि को उद्देश करके है--िकयाः

तावान्सर्वेषु वेद्रेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ ४६ ॥
के लिये नही है । इसी श्रभिप्राय को मन में ला कर भागवर्त म भी कहा है—
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमीश्वरे ।
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥

"वेदोक्त कर्मों की वेद में जो फलश्रुति कही है, वह रोचनार्थ है, अर्थात् इसी लिये है कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगें। अतएव इन कर्मों को उस फल-प्राप्त के लिये न करे, किन्तु निःसङग बु अर्थात् फल की आशा छोड़कर ईश्वरापंएां युद्धि से करे। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है" (भाग. ११. ३. ४६)। साराश, यद्यपि वेदों में कहा है, कि अर्मुक अमुक कारएगों के निमित्त यश करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी लिये यश करे कि वे यप्टब्य है अर्थात् यश करना अपना कर्तव्य है; काम्यबुद्धि को तो छोड़ दे, पर यश को न छोड़े (गी. १७. ११); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करे—यह गीता के उपदेश का सार है और यही अर्थ अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है।

(४९) चारो श्रोर पानी की बाढ़ श्रा जाने पर कुएँ का जितना श्रर्थ या प्रयोजन रह जाता है (श्रर्थात् कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन जान-प्राप्त श्राह्मण को सब (कर्मकाण्डारमक) वेद का रहता है (श्रर्थात् सिर्फ काम्यकर्मेरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ श्रावश्यकता नहीं रहती)।

िइस क्लोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। पर टीका कारो ने इसके शब्दों की नाहक खोंचातानी की हैं। 'सर्वते संप्लुतोदके यह सप्तम्यन्त सामासिक पद है। परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदधान का विशेषण भी न समक कर 'सित सप्तमी' मान लेने से, ' सर्वतः संप्तुतोदके सित उदपाने यावानर्यः ( न स्वल्पम्पि प्रयोजन विद्यते ) तावान् विजानतः बाह्यणस्य सर्वेषु वेदेषु ग्रर्थः "-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को ग्रध्याहत मोनना नहीं पड़ता, सरल श्वन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, कि ' चारों म्रोर पानी हो पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के यथेट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नही पूछता, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग ग्रादि केवल वैदिककर्म का कुछ भी उपयोग नहीं रहता"। क्योंकि, वैदिककर्म केवल स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही नहीं, बल्कि श्रन्त में मोक्षसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है, श्रौर इस पुरुष को तो ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई वस्तु पाने के लिये शेष रह नहीं जाती। इसी हेतु से भ्रागे तीसरे अध्याय (३. १७) में कहा है, कि "जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत् में कर्तव्य शेष् नहीं रहता"। बड़े भारी तालाब या नदी पर ग्रनायास ही, जितना चाहिय

xx क्रींण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की स्रोर कौन फाँके गा? ऐसे समय कोई भी कुएँ की अपेक्षा नहीं रखता। सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय (मभा. उद्योग, ४५. २६) में यही क्लोक कुछ थोड़े से शब्दों के हेरफेर से श्राया है। माघवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है जैसा कि हमने ऊपर किया है; एवं शुकानुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय साफ़ कह दिया है:--"न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिबन्निव"-अर्थात् नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवां नहीं करता, उसी प्रक.र 'ते' अर्थात् ज्ञानी पुरुष कर्ने की कुछ परवा नहीं करते (मभा शा. २४०. १०)। ऐसे ही पाण्डवगीता के सत्रहवें क्लोक में कुएँ का दृष्टान्त यों दिया है-जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह "तृषितो जान्हवीतीरे कपं बांछित दुर्मितः" भागीरयी के तट पर यीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत ग्रन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के बौद्ध ग्रन्थों में भी उसके प्रयोग है। यह सिद्धान्त बौद्धवर्म को भी मान्य है, कि जिस पुरुष ने श्रपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे आगे और कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रह जाता, और इस सिद्धान्त को वतलाते हुए उदान नामक पाली ग्रन्थ के (७.९) उस इलोक में यह दृष्टान्त दिया है--" कि कथिरा उदपानेन प्रापा चे सब्बदा सियुम्"—सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर क्या करना है ? आजकल बड़े-बढ़े शहरों में यह देखा ही जाता है कि धर में नल हो जाने से फिर कोई कुएँ की परवा नहीं करता। इससे श्रीर विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा और यह देख पड़ेगा, कि हमने इस इलोक का ऊपर जो अर्थ किया हैं वही सरल और ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से वेदों को कुछ गौएाता ग्रा जाती है, ग्रथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ग्रोर वृष्टि देने से हो, कि ज्ञान में हो समस्त कमों का समावेश रहने, के कारए। ज्ञानी को कर्म करने की ज़रूरत नाहीं, गीता के टीकाकार इस र्वलोक के पदों का अन्वय कुछ निराले ढँग से लगाते हैं। वे इसे क्लोक के पहले चरए। में 'तावान्' श्रीर दूसरे चरण में 'यावान्' पदों को प्रघ्याहत मान कर ऐसा अर्थ लगाते " उदपाने यावानर्थः तावानेच सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान्सर्वेषु वेदेषु श्रर्थः तावान् विजानतः ब्राह्मणुस्य सम्पद्यते" श्रर्थात् स्नान-पान श्रादि कर्मों के लिये कुएँ का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाव में ( सर्वतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग हैं, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस अन्वय में पहली इलोक-पंक्ति में 'तावान' ग्रीर दूसरी पंक्ति में 'यावान' इन

# मा कर्मफलहेतुर्भूर्मी ते संगेऽस्त्वकर्भणि ॥ ४७ ॥

, दो पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यता पड़ने के कारए हमने उस अन्वयं और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के अध्याहार किये विना ही लग जाता है और पूर्व के क्लोक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपादित वेदो के कोरे अर्थात् ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाण्ड का गौएत्व इस स्थल पर विवक्षित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ—याग आदि कर्मों को कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते है, कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुष न करे, बिलकूल छोड़ दे—यह बात गीता को सम्मत नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मों का फल ज्ञानी पुरुष को अभीव्य नहीं तथापि फल के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मों को, अपने ज्ञास्त्रविहित कर्तव्य समक्ष कर, वह कभी छोड़ नहीं सकता। अठारहवे अध्याय में भगवान् ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाज्ञा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मों के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग इद्धि से करना ही चाहिये (पिछले क्लोक पर और गी. ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है उसे देखो)। यही निष्काम—विषयक प्रथं अब अगले क्लोक में व्यक्त कर दिखलाते हैं — )

(४७) कर्स करने का मात्र तेरा अधिकार है; फल (मिलन। या न मिलना) कभी भी तेरे अधिकार अर्थात् ताबे में नहीं; (इसलिये मेरे कर्म का) अपुक फल मिले, यह हेतु (मन में) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर।

[इस क्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के ग्रथं के पूरक है . इस कारण अितव्यात्मि न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से वतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, को ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही है। यह पहले कह दिया है, कि "कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है" परन्तु इस पर यह शंका होती है, कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़ उसी का फल 'इस न्याय से जो कर्म करने का अधिकारों है, वही फल का भी अधिकारों होगा'। अत्रण्व इस गंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्वष्ट कह दिया है, कि "फल में तेरा अधिकार नहीं है"। फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह सिद्धान्त वतलाया है, कि "मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो।" (कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतुः , ऐसा बहुन्नीहि समास होता है। ) परन्तु कर्म और उसका फल दोनों सलना होते है, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिवादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्वष्ट उपदेश किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्म न करने का

योगस्थः कुरु कर्माणि-संगं त्यक्त्वा धनंजय ।
 सिद्ध्यासिध्द्योः समे भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
 दूरेण ह्यवरं कर्म वृध्दियोगाध्दनंजय ।
 वृध्दी श्राणमान्विच्छ कृपणाः फल्रहेतवः ॥ ४९ ॥
 वृध्दियुक्ता जहार्ताह उमे सुकुतदुष्कृते ।
 तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

श्रथांत् कर्म छोड़ने का आग्रह न कर। "सारांश 'कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और 'कल की आशा को छोड़ ' कहने से यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मों को छोड़ दे। अत्र एव इस क्लोक का यह अर्थ है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म को आसिक्त में फँसे और न कर्म ही छोड़े—'त्यागो न युक्त इह कर्म सु नापि रागः' (योग अप. ५.५४)। और यह दिखला कर कि मिलने की बात अपने बश में नहीं है, किन्तु उसके लिये और अनेक बातो की अनुकूलता आवश्यक है; कठा-रहवे अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है (गी. १८. १४–१६ और रहस्य पृ. ११४ एवं प्र. १२ देखो)। अब कर्मथोग का स्पष्ट लक्षण बत- लाते है, कि इसे ही योग अथ्या कर्मथोग कहते हैं —

(४८) हे घनंजय ! त्रासिक्त छोड़ कर ग्रीर कर्म की सिद्धि हो या श्रासिद्धि, 'दोनों को समान ही मान कर, 'योगस्थ' हो करके कर्म कर, (कर्म के सिद्ध होने या निष्कल होने में रहनेदाली) समता की (मनी-) वृत्ति को ही (कर्न-) योग कहते है। (४९) क्यों कि हे घनञ्जय ! बुद्धि के (साम्य) योग की अपेक्षा (बाहच) कर्म बहुत ही कनिष्ठ है अतएव इस (साम्य-) बुद्धि की शरए। में जा। फलहेतुक ग्रर्थात् फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपए। ग्रर्थात् दीन या निचले दर्जे के है। (५०) जो (साम्य-) बुद्धि से युक्त हो जाये, वह इस लोक में पाप ग्रीर पुण्य दोनों से ग्रालिन्त रहता है, श्रतएव योग का ग्राध्यय कर। (थाप-पुण्य) से बच कर) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को हो (कर्मयोग) कहते हैं।

[ इन क्लोको में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, वह महत्त्व का है; इस सम्बन्ध में गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ ५५ –६३ ) में जो विवेचन किया गया है, उसे देखो । इसमें भी कर्मथोग का जो तत्त्व – 'कर्म की अपेक्षा जुद्धि श्रेष्ठ हैं –४९ वे क्लोक में बतलाया है वह अत्यन्त महत्त्व का है। 'बुद्धि ' शब्द के पीछे ' व्यवसायात्मिका ' विशेषण नहीं है इसलिये इस क्लोक में उसका अर्थ ' वासना ' या ' समक ' होना चाहिये। कुछ लोग बुद्धि का ' ज्ञान ' अर्थ करके इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया चाहते है, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म हनके दर्जे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि पीछे ४८वें

.. xx कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥ यदा ते माहकालेलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

क्लोक में समत्व का लक्षण बतलाया है श्रीर ४९ वे तथा अगले क्लोक में भी वही वर्णित है। इस कारण, यहाँ वृद्धि का प्रयं समत्ववृद्धि ही करना चाहिये। किसी भी फर्म की भलाई-बुराई कर्म पर प्रवलम्बित नहीं होती; कर्म एक ही क्यों न हों, पर करनेवाले की भली या बूरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ हुआ करता है; अतः कर्म की भ्रेपेक्षा बृद्धि ही अेष्ठ है; इत्यादि नीति के तत्त्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, बाहरवे ग्रौर पन्द्रहवें प्रकरण में (पू. ८७, ३८०-३८१ और ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारएा यहाँ ग्रीर प्रिष्ठिक चर्चा नहीं करते । ४१वे क्लोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि को सम श्रीर शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्एाय करनेवाली व्यव-सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये 'साम्यदुद्धि इस शह से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि श्रीर शुद्ध वासना (वासनात्मक वृद्धि ) इन दोनो का बोध हो जाता हैं। यह साम्यबुद्धि ही शुद्ध आचरण -अयवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३९ वें क्लोक में भगवान ने पहले जो यह-कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की वृाषा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुक्ते बतलाता हुँ, उसी के प्रनुसार इस क्लोक में कहा है कि ' कम करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम ग्रीर शुद्ध रखना ही " वह ' युक्ति " या ' कीशल्य है और इसी को ' योग ' कहते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की गई है। ५० वें क्लोक के "योगः कर्मसु-कौशलम्" इस पद का इस प्रकार सरल अर्य लगने पर भी, कुछ लोगो ने ऐसी खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, कि " कर्मसु योगः कौशलम् "-कर्म में जो योग है, उसको कीशल कहते हैं। पर " कौशल " शब्द की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, 'योग ' शब्द का लक्षण बतलाना ही अभीष्ट है, इसलिये यह अर्थ सच्चा नहीं माना जा सकता। इसके श्रतिरिक्त जब कि ' क्मेंसु कौशलम् ' ऐसा सरल अन्वय लग सकता है, तब " कर्मसु ोगः " ऐसी श्रींघा-सीघा अन्वय करना ठीक भी नहीं है। श्रंब बतलाते है कि इस प्रकार साम्यबृद्धि में समस्त कर्म करते रहन से व्यवहार का लीप नहीं होता और पूर्ण सिद्धि श्रयवा मोक्ष प्राप्त हुए विना-नहीं रहता--]

्(५१) ( समत्व )बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्ध से मुक्त होकर ( परमेश्वर के ) दुःखविरिहत पद को जा पहुँचते हैं। (५२) जब तेरी बुद्धि सोह के गँदले श्रावरण से पार हो जायगी, तब उन बातो से तू विरक्त हो जायगा जो सुनी है श्रीर सुनने की है। शुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

×× स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत ब्रेजन किम् ॥ ५४ ॥

श्री मगवानुवाच । प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः (स्तिप्रज्ञस्तदेगच्यते ॥ ५५ ॥

[ अर्थात् तुभे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन वातो के सुनने से मिलनेवाला फल तुभे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निवेंद' शब्द का उपयोग प्रायः संसारी प्रयञ्च से उकताहट या वैरोग्य के लिये किया जाता है। इस क्लोक में उसका सामान्य अर्थ '' उच जाना " या " चाह न रहना" हो हं। अगले क्लोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए, त्रेगुण्य विषयक श्रौत कमों के सम्यन्ध में है।

(५३) (नाना प्रकार के) वेदवाक्यों से घवडाई हुई तेरी वृद्धि जव समाधि-वृत्ति । स्थिर प्रौर निश्चल होगी, तब ( यह साम्यवृद्धिरूप ) योग तुभ्ने प्राप्त होगा ।

[ सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें इलोक के अनुसार, जो लोग वेद-वाक्य की फलश्रुति में भले हुए है, और जो लोग किसी दिशेय फल की प्राप्ति के लिये कुछ कर्म करने की धुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती—और भी अधिक गड़बड़ा जाती है। इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख, ऐसा करने से साम्यबुद्धिस्य कर्मयोग तुभे प्राप्त होगा।और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करन पर भी तुभे उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रजा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका व्यवहार कैसा होता है।]

श्रर्जुन ने कहा - (५४) हैं केशव! (मुक्ते बतलाग्रो कि) समाधिस्त स्थितप्रज्ञ क से कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का वोलना, बैठना ग्रौर चलना कैसा रहता है ?

[ इस क्लोक में ' भाषा ' जव्द ' लक्षण ' के अर्थ में प्रयुक्त है और हमनें उसका भाषान्तर, उसकी भाष घांतु के अनुसार " किसे कहे " किया है। गीता रहस्य के बाहरवे प्रकरण ( पृ. ३६६-३७७ ) में रपण्ड कर दिया है, कि स्थितप्रम का वर्ताव कर्मयोगशास्त्र का आधार है और इससे अगले वर्णन का महत्व जात हो जायगा।

श्रीभगवान ने कहा —( ५५ ) हे पार्थ ! जब ( कोई मनुष्य घ्रपने ) मन के समस्त

दुःखेन्त्रनुद्विप्रमनाः सुक्षेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयकोघः स्थितधीर्मुनिरुच्येत ॥ ५६॥ यः सर्वत्रानाभिस्तेहस्तत्तत्प्राप्य ग्रुमाशुमम् । नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५०॥ यदा संहरते चायं कूमींऽगानीव सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवज रसोऽप्यस्य परं हब्दवा निवर्तते ॥ ५९॥

काम अर्थात् वासनायो को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रक्ष कहते हैं। (५६) दुःख में जिसके मन को खेव नहीं होता, सुख में जिसकी आसिक्त नहीं और प्रीति, भय एवं फोध जिसके छूट गये है, उसको स्थितप्रक्ष मुनि कहते हैं। (५७) सब बातो में जिसका मन निःसङ्ग हो गया, और यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनन्द या विषाद भी नहीं, (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (५८) जिस प्रकार कछुवा अपने (हाथ-पैर आदि) अवयव सब और से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इन्दियों के (शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (अपनी) इन्दियों को खींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (५९) निराहारी पुरुष के विषय छूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्थात् चाह नहीं छूटतो। परन्तु 'परब्रह्मका अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात् विषय और उनकी चाह वोनो छूट जाते हैं।

प्रिन्न से इन्द्रियों का पोषण होता है। श्रतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियाँ श्रशकत होकर श्रपने-श्रपने विषयों का सेवन करने में श्रसमर्थ हो जाती है। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल जबर्दस्ती की श्रशकतता की बाह्य किया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये; इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर सन एवं उसके साथ ही साथ इन्द्रियों भी श्राप ही श्राप ताबे में रहती है; इन्द्रियों को ताबे में रखने के लिये निराहार श्रादि उपाय आवश्यक नहीं, यही इस क्लोक का भावार्थ है। ऑर, यही श्रथं श्रागे छठ श्रध्याय के क्लोक में स्पष्टता से वींएत हैं (गीता ६-१६, १७ श्रीर ३-६, ७ देखों), कि योगी का श्राहार नियमित रहे, वह श्राहार विहार श्रादि को बिलकुल ही न छोड़ दे। सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को छश करनेवाले निराहार श्रादि सायन एकाड़गी है श्रतएव वे न्याज्य है; नियमित श्राहार-विहार श्रीर ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रिय-निग्रह का उत्तम साधन है। इस क्लोक में रस शब्द का 'जिह्ना से श्रनुभव-निग्रह का उत्तम साधन है। इस क्लोक में रस शब्द का 'जिह्ना से श्रनुभव-

यततो हापि कोतेय पुरुषत्य विप्श्चितः । इंद्रियाणि प्रभायीनि हरन्ति प्रसमं सनः ॥ ६०॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हिं यस्येटियाणि तस्य प्रज्ञां प्रातेष्ठिता ॥ ६१॥

किये जानेवाला मीठा, कडुवा, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ करते हैं, कि उपवासों से शेष इन्द्रिगों के विषय यदि छूट भी जायें, तो भी जिव्हा का रस अर्थात् खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार से और भी अधिक तीब हो जाती है। और, भागवत में ऐसे अर्थ का एक इलोक भी है (भाग ११.८.२०)। पर हमारी राय में गीता के इस क्लोक का ऐसा अर्थ करना ठोक नहीं, क्योंकि दूसरे चरण से वह मेल नहीं रखता। इसके अतिरिक्त भागवत में ' रस ' शब्द नहीं, ' रसन ' शब्द है, और गीता के क्लोक का दूसरा बरण भी वहां नहीं है। अत्यव, भागवत और गीता के क्लोक को एकार्थक मान लेना उचित नहीं है। अव आगे के दो क्लोकों में और इधिक स्पष्ट कर वतलाते हैं, कि विना बहासाक्षात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सकता है—]

(६०) कारए। यह है, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करने-वाले विद्वान के भी मन को, हे कुन्तिपुत्र ! ये प्रवल इन्द्रियों वलात्कार से मन-मानी भ्रोर खींच लेती है। (६१) (ग्रतएव) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर युवत श्रर्थात् योगयुक्त भ्रोर मत्परायए। होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ श्रपने स्वाधीन हो जायँ (कहना चाहिये कि) उसकी वृद्धि स्थिर हो गई।

[इस क्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्मजान की प्राप्त के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात् ईक्वर में चित्त लगाना चाहिये; और ५९ वें क्लोक का हमने जो अर्थ किया है, उससे प्रयट होगां, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने-वाले पुरुष को यह इशारा किया है कि "बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिष कर्षातं" (मनु. २. १२५ ) और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वे क्लोक में किया है। सारांश, इन तीन क्लोकों का भावार्य यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे आपना आहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान हो प्राप्त करना चाहिये, ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निर्विषय होता है, शरीर-क्लेश के उपाय तो ऊपरी है—सच्चे नहीं। 'मत्परायण्' पद से यहाँ भिवतमार्ग का भी आरम्भ हो गया है (गी. ९. ३४ देखो)। ऊपर के क्लोक में जो 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ 'योग से तैयार या बना हुआ' है। गीता ६. १७ में 'युक्त' शब्द का अर्थ 'नियम्ति' है। पर गीता ने इस शब्द का सदैव का अर्थ है—" साम्यबुद्धि का जो योग गीता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके, तदनुसार समस्त सुख-

ध्यायतो विपयान्पुंसः संगस्तेपूपजायते। संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते॥ ६२॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ ६३॥ रागद्धेपवियुक्तेस्तु विपयानिद्रियेश्चरन्। आमवश्येविधयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ ६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्येपजायते।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुंद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥

दुः खों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष " (गी. ५. २३ देखों)। इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को ही 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है, और इस अध्याय के तथा पाँचवें एवं बारहवे अध्याय के अन्त में इसी का वर्णन है। यह बतला दिया, कि विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या अवदर्यक है। अब अगले क्लोको में यह वर्णन करते हैं, कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न होती है, इसी चाह से आगे चलकर काम-कोध आदि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और अन्त में उससे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है—]

(६२) विषयो का, चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में संग बढ़ता जाता है।
फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (ग्रर्थात् वह विषय)
चाहिये। ग्रीर (इस काम की तृष्ति होने में विष्न होने से) उस काम से ही कोध
की उत्पत्ति होती है; (६३) कोध से संमोह ग्रर्थात् श्रविवेक होता है, समोह से
स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रंश से बुद्धिनाश ग्रीर बुद्धिनाश से (पुरुष का) सर्वस्व नाश हो
जाता है। (६४) परन्तु ग्रपना ग्रात्मा ग्रर्थात् ग्रन्तः करए। जिसके काबू में है, वह
(पुरुष) प्रीति ग्रीर हेष से छूटी हुई ग्रपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बर्ताव
करके भी (चित्त से) प्रसन्न रहता है। ६५) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब
दु:खो का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भी तत्काल
विस्थर होती है।

[इन दो क्लोको में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय या कर्म को न छोड़ स्थितप्रक्ष केवल उनका संग छोड़ कर विषय में हो निःसंग बुद्धि से बर्तता रहता है श्रीर उसे जो शान्ति मिलती है, वह कर्मयोग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, श्रम्य बातों में इस स्थितप्रक्ष में श्रीर सन्यास मार्गवाले स्थितप्रक्ष में कोई भेद नहीं है। इन्द्रिसंयमन, निरिच्छा श्रीर शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महस्य का भेद यह है, कि गीता का रियतप्रक्ष-कर्मों का सन्यास नही करता किन्तु लोक હ્યું '

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधोयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभिष ॥ ६७॥ ।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातिष्ठिता ॥ ६८ ॥
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतोमुनेः ॥ ६९ ॥

संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम बुद्धि से किया करता है श्रौर संन्यासमार्ग वाला स्थितश्रज्ञ करता ही नहीं है (देखो गी. ३. २५) । किन्तु गीता के सन्यासमार्गीय टोकाकार इस भेद को गौण समभ कर साम्प्रदायिक श्राग्रह से प्रतिपादन किया करते है, कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन सन्यासमार्ग का ही है। यब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर दिथतप्रज्ञ के स्वरूप को श्रौर भी अधिक व्यक्त करते हैं— 1

(६६) जो पुरुष उक्त रोति से युक्त श्रथित् योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें (स्थिर-) बृद्धि और भावना अर्थात् दृढ़ बृद्धिरूप निष्ठां भी नहीं रहती। जिसे भावना नहीं उसे शान्ति नहीं अरे शान्ति नहीं असे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा कहां से ? (६७) (विषयों में,) सञ्चार अर्थात् व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो जाने लगता है, वही पुरुष की बृद्धि को ऐसे हरण किया करता है जैसे कि पानी में नौका को वायु खीं चती है। (६८) अतएव हे मह वाहु अर्जुन! इंद्रियों के विषयों से जिसकी इन्द्रियाँ वहुँ और से हटी हुई हो, (कहना चाहिये कि) उसी की बृद्धि स्थिर हुई।

[सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में व्यग्न होकर इन्द्रिया इधर-उधर दौड़ती रहे तो ग्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेने की (वासनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है, कि बुद्धि न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता ग्रीट फिर शान्ति एव सुख भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियनिग्रह का यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियों को एकाएक दबा कर सद कर्मों को विलकुल छोड़ दे। किन्तु गीता का ग्रभिशाय यह है, कि ६४ वे क्लोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये। ] (६९) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है ग्रीर जब समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान पुरुष को रात मालूम होती है।

[ यह विरोधाभासात्मक वर्णन अलक्षकारिक है। अज्ञान अन्धकार को अरोर जान प्रकाश को कहते हैं (गी. १४. ११)। अर्थ यह हैं, कि आज्ञानी लोगो को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती हैं (-प्रयात् उन्हें जो अन्धकार है ) वही अपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाष्नाति न कामकामी ॥ ७०॥ ।

xx विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति निस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छेति ॥ ७१ ॥

ज्ञानियों को ग्रावश्यक होती है; श्रौर जिसमें ग्रज्ञानी लोग उलके रहते है—-उन्हें जहाँ उजेला मालूम होता है—-वही ज्ञानी को ग्रॅंघेरा देख पड़ता है, ग्रर्थात् वह नानी को ग्रॅंभिंग्ट नहीं रहता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते है, ग्रौर ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिये, उसकी ग्रौरों को चाह नहीं होती।

(७०) चारों ग्रोर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नही डिगती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त विषय (उसकी शान्ति भंग हुए विना ही) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति मिलती है। विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती)।

[इस इलोक का यह अर्थ नहीं है, कि शांति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लोगों का मन फलाशा से या काम्य-वासना से घवड़ा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा से क्षुट्ध नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शांति नही डिगती, वह समुद्र सरीखा शात वना रहता है और सब काम किया करता है अतएव उसे सुख-दुःख की व्यथा नहीं होती है। (उक्त ६४ वाँ क्लोक और गी. ४. १९ देखों)। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते है, कि स्थितप्रज्ञ की इस स्थिति का क्या नाम है —]

(७१) जो पुरुष सब काम, श्रयांत् श्रासिक्त, छोड़ कर श्रौर निःस्पृह हो करके (ब्यवहार में ) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व श्रौर ग्रहंकार नहीं होता, उसे ही आंति मिलती है।

[ संन्यास मार्ग के टीकाकार इस ' चरित ' ( वर्तता है ) पद का ' भीख मांगता फिरता है " ऐसा अर्थ करते है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले इस वें और ६७ वें क्लोक में 'चरन् ' एवं ' चरता ' का जो अर्थ है, वही अर्थ यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है, कि स्थितप्रक्त भिक्षा माँगा करे। हाँ, इसके विरुद्ध ६४ वें क्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि स्थितप्रक्त पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर ' विषयों में बर्ते '। अतएवं 'चरित' का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'बर्तता है,' अर्थात् 'जगत् के व्यवहार करता है '। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासवोध के उत्तरार्ध में इस बात का उत्तम वर्णन किया है कि 'निःस्पृह' चतुर पुरुष ( स्थितप्रक्त ) व्यवहार में कैसे बर्तता है; और गीतारहस्य के चौदहवे करण का विषय ही वही है।

### एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति । स्थित्वास्यामंतकाळेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥ ७२ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(७२) हे पार्थ ! ज्ञाम्ही स्थिस्ति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में । नहीं फँसता; ग्रौर श्रन्तकाल में श्रर्थात् मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर ब्रह्म-निर्वाण श्रर्थात् ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है।

ें [ यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की श्रन्तिम श्रौर श्रत्युत्तम स्थिति है (देखो गी. र. प्र. ९. पृ. २३३ भ्रौर २४९); भ्रौर इसमें विशेषता यह है, कि इसमें प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता । यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ कारए। है। वह यह कि, यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दोघड़ी के लिये इस ब्राह्मी स्थिति का श्रनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता । क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि, मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा ( देखी गीता रहस्य पृ. २८८)। यही कारण है जो बाह्यी स्थिति का वर्णन करते हुए इस ब्लोक में स्पष्टतया कह दिया है कि ' अन्तकालेऽपि '= अन्तकाल में भी स्थित-प्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है। अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष ग्रावश्यकना का वर्णन उपनिषदी में ( छां. ३. १४. १; प्र. ३. १० ) श्रीर गीता में भी (गी. ८. ५-१०) है। यह वासनात्मक कर्म श्रगले श्रनेक जन्मों के मिलने का कारण है, इसिल्ये प्रगट ही है कि अन्तत. मरने के समय तो वासना जून्य हो जानी चाहिये। श्रौर फिर यह भी कहना पड़ता है कि मरएा-समय ने वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना चाहिये। क्योकि वासना को शून्य करने का कर्म श्रत्यन्त कठिन है, श्रौर बिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, बरन् श्रसम्भव भी है। यह तत्त्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अंगीकृत हुआ है। देखो गीतारहस्य पृ. ४३९।]

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए - उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण् और अर्जुन के संवाद में सांख्य-योग नामक दूसरा श्रध्याय समाप्त हुआ।

[ इस श्रष्याय में, श्रारम्भ में सांख्य श्रथवा संन्यासमार्ग का विवेचन है इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समभ लेना चाहिये, कि पूरे श्रध्यान में वही विषय हैं। एक ही श्रध्याय में प्राय. श्रनेक

# तृतीयोऽध्यायः।

थंर्जुनउवाच ।

ज्यायसी चेत्क्रमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्द्त । , तार्देक कर्मणि घारे मां नियोजयसि केश्व ॥ १ ॥ ज्यामिश्रेणेय वाक्येन बुद्धि मोह्यसीय मे । तदेकं वट निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्त्याम् ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

र्छोकेऽ<del>रि</del>प्तन्द्विवधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघे । ी

विषयों का वर्णन होता है। जिस अध्याय में जो विषय आरम्भ में प्रा गया है, अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरण १४. पृ. ४४४।

## तिसरा अध्याय।

शिर्जुन को यह भय हो गया था, कि मुभे भीष्म-द्रोए ग्रांदि को मारना पड़ेगा। ग्रांतः साख्यमार्ग के अनुसार ग्रांतमा की नित्यता ग्रीर ग्रांतिच्यत से यह सिद्ध किया गया, कि ग्रांजुन का भय वृथा है। फिर स्वधम का थोड़ा सा विवेचन करके गीता के मुख्य विषय कर्मयोग का दूसरे ग्रध्याय में ही ग्रारम्भ किया गया है। ग्रीर कहा गया है, कि कर्म करने पर भी उनके पाय-पुण्य से बचने के लिये केवल यही एक यूक्ति या योग है, कि वे कर्म साम्यबुद्धि से किये जावे। इसके श्रनन्तर ग्रंत में उस कर्मयोगी स्थितप्रक्त का वर्णन भी किया गया है, कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह वात सच है, कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जावे तो उसका पाय नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की ग्रपेक्षा समबुद्धि की ही शेष्ठता विवादरहित सिद्ध होती है (गी. २. ४९),तब फिर स्थितप्रक्त की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल जाता है—इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना हो चाहिये। ग्रतएव जब ग्रजुन ने यही शंका प्रश्नरूप में उपस्थित की, तब भगवान इस ग्रध्याय में तथा ग्राले ग्रध्याय में प्रतिपादन करते है कि "कर्म करना ही चाहिये।"

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे जनार्दन ! यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा (साम्य-) बुद्धि ही अंध्ठ है, तो हे केशव ! मुक्ते (युद्ध के ) घोर कर्म में क्यों लगाते हो? (२) (देखने में) व्यामिश्र ग्रर्थात् सन्दिग्ध भाषण् करके तुम मेरी बुद्धि को अम में डाल रहे हो ! इसलिये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुक्ते बतलाग्रो, जिससे मुक्ते श्रेय ग्रर्थात् कल्याण् प्राप्त हो ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥ न,कर्मणामनारंभान्नैष्कस्यं पुरुषोऽद्तुते। न च संन्यसनादेव सिर्द्धि समाधिगच्छति॥४॥ न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व, प्रकृतिजैर्गुणैः॥५॥

श्रीभगवान् ने कहा — (३) हे निष्पाप श्रर्जुन ! पहले (श्रर्थात् दूसरे श्रध्याय में ) मेने यह बतलाया है, कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं — श्रर्थात् ज्ञान-योग से सांख्यो की श्रीर कर्मयोग से योगियों की ।

[हमने 'पुरा' शब्द का अर्थ "पहले "अर्थात् " दूसरे अघ्याय में "
किया है। यही अर्थ सरल है, क्यों कि दूसरे अघ्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनुसार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है। परन्तु
'पुरा' शब्द का अर्थ "सृष्टि के आरम्भ में "भी हो सकता है। क्यों कि महाभारत में, नारायणीय या भागवतवर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य
और योग (निवृत्ति और प्रवृत्ति ) दोनों प्रकार की निष्ठाओं को भगवान ने
जगत् के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४७)। 'निष्ठा'
शब्द के पहले 'मोक्ष' शब्द आध्याहत है। 'निष्ठा' शब्द का अर्थ वह मार्ग है
कि जिससे चलने पर अन्त में मोक्ष मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्ठाएं
दो ही है, और वे दोनो स्वतंत्र है, कोई किसी का अग नहीं है—इत्यादि वातो
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ.३०४–३१५) में किया
गया है, इसलिये उसे यहां दुहराने की आवश्यकता, नहीं है। ग्याहरवें प्रकरण
के अन्त (पृष्ठ ३५२) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है,
कि दोनो निष्ठाओं में भेद क्या है। मोक्ष की दो निष्ठाएँ बतला दी गई; अब तदगभत नैष्कम्यंसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते है—

(४) (परन्तु)कर्मी का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नैष्कर्म्य-प्राप्ति नहीं हो जाती; श्रीर कर्मी का प्रारम्भ (त्याग) न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती। (५) क्योंकि कोई मनुष्य (कुछ न कुछ) कर्म किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कुछ न कुछ) कर्म करने में लगाया ही करते है।

[ चौथे क्लोक के पहले चरण में जो 'नैक्कर्म्यं पद हैं, उसका 'जान ' अर्थ मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस क्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है—"कर्मों का आरम्भ न करने से ज्ञान नहीं होता, अर्थात् कर्मों से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्राप्ति का साधन हैं।" परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक है। नैक्कर्म्य कब्द का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनो शास्त्रों में कई बार किया गया है और

## कमेंद्रियाणि संयग्य य आस्ते मनसा सारन्।

सुरेक्वराचार्य का " नैष्कर्म्यसिद्धि " नामक इस विषय पर एक ग्रंथ भी हैं। तथापि, नैष्कम्यं के ये तत्त्व कुछ नये नहीं है। न केवल सुरेश्वराचार्य ही के किन्तु मीमांसा ग्रौर वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार होता आ रहा है। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नही, कि कर्म बन्धक होता ही है। इसलिये, पारे का उपयोग करने के पहलें उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लीग शुद्ध कर लेते है, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जायें। और, ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थित को ही 'नैष्कर्म्यं' कहते है। इसे प्रकार बन्धकत्वरहित कर्म मोक्ष के लिये बाधक नहीं-होते, श्रतएव मोक्ष-शास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जायें ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, पर काम्य थ्रौर निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं रहता और नैष्कम्यविस्था मुलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वैदान्तज्ञास्त्र ने सिद्धान्त किया है, कि मीमांसको की यह युक्ति गलत है; श्रीर इस बात के . विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृ. २७४) में किया गया है। कुछ ग्रीर लोगो का कथन है कि यदि कर्म किये ही न जावे तो उनसे बाघा कैसे हो संकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार, नैष्कर्म्य ग्रवस्था प्राप्त करने के लिये सब कर्मों ही को छोड़ देन। चाहिये। इनके मत से कर्मशून्यता को ही 'नैष्कर्म्य ' कहते हैं। चौथे क्लोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे तो सिद्धि अर्थात् मोक्ष भी नहीं मिलता; और पाँचवे श्लोक में इसका कारए। भी वतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तंक यह देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते (गी. . ५. ९ श्रौर १८ ), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मजून्य कभी नहीं हो सकता। फलत. कर्मशून्यरूपी नैष्कर्म्य ग्रसम्भव है। सारांश, कर्मरूपी बिच्छ कभी नही मरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विषरहित हो जायें। गीता का सिद्धान्त है, कि कर्मों में से अपनी आसक्ति को हटा लेना ही इसका एक मात्र उपाय है। ब्रागे ब्रनेक स्थानो में इसी उपाय का विस्तार-पूर्वक चर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शडका हो सकती है, कि यद्यपि कर्मी को छोड़ देना नैक्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सव कर्मी का सन्यास ग्रर्थात् त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, ग्रतः मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्मों का त्याग करना ग्रावश्यक है। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है, कि संन्यासमार्गवालो को मोक्ष तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलतां, किन्तु मोक्ष-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है। यदि केवल कर्मों का त्यांग करने से ही मोक्ष-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को

\*

इंद्रिय।र्थान्वमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्तिवद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेर्ज्जुन । कर्मेंद्रियै: कर्मयोगमसकः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

भी मुक्ति मिलनी चाहिये! इससे ये तीन बाते. सिद्ध होती है:-(१) नैष्कर्म्य हुछ कर्मशून्यता नहीं है, (२) कर्मों को बिलकुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, और (३) कर्मों को त्याग देना सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं है; यही बाते उपर के क्लोक में बतलाई गई है। जब ये तीनो बाते सिद्ध हो गईं, तब अठारहवे श्रव्याय के कथनानुसार 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' की (देखो गी. १८. ४८ और ४९) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति का क्षय करके सब कर्म सदा करता रहे। क्योंकि ज्ञान मोक्ष का साधन है तो सही, पर कर्मश्रम्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसलिये कर्मों के यन्धकत्व (बल्यत) को उप्ट करने के लिये श्रासदित छोड़ कर उन्हे करना श्रावश्यक होता है। इसी को कर्मयोग कहते है; और श्रव बतलाते है कि यही ज्ञान-कर्मसमुच्चयात्मक मार्ग विशेष योग्यता का, श्रर्थात् श्रेष्ठ है—]

(६) जो मूढ़ (हाथ पैर थ्रादि) कर्नेद्रियो को रोक कर मन से इन्द्रियो के विषयो का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात् दाभिक कहते है। (७) परन्तु हे चर्जुन! उसकी योग्यता विश्लेष ग्रर्थात् श्रेष्ठ है, कि जो मन से इन्द्रियों का श्राकलन करके, (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा श्रनासक्त बुद्धि से 'कर्मयोग' का श्रारम्भ करता है।

[पिछले ग्रध्याय में जो यह बतलाया गया है, कि कमंयोग में कमं की ग्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४९) उसी का इन दोनो श्लोको में स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरो के भय से या इस अभिलापा से कि दूसरे मुक्ते भला कहें, केवल बाह्येन्द्रियो के व्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, वह ढ़ोगी है। जो लोग इस बचन का प्रमाण देकर, कि "कलो कर्ता च लिप्यते"— किल्युग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है—यह प्रतिपादन किया करते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस क्लोक में विण्यत गीता के तत्त्व पर विशेष व्यान देना चाहिये। सातवे क्लोक से यह बात प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग' कहा है। संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस क्लोक का ऐसा ग्रथं करते हैं, कि यद्यपि यह कर्मयोग छठे क्लोक में बतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्रेष्ठ है, तथापि यह संन्यासमार्ग से श्रेष्ठ नहीं है। परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक ग्राग्रह की है, क्योंकि न केवल इसी क्लोक में, बरन् फिर पाँचवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में और ग्रन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया है कि संन्यासमार्ग से भी कर्मयोग ग्रिष्ठक

नियतं कुरु कर्भ त्वं कर्म ज्यायो ह्यकभेण. । रारीस्थात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८ ॥

योग्यता का या श्रेष्ठ हैं (गीतार. पृ. ३०७-३०८) इस प्रकार जब कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं, तब श्रर्जुन को इसी मार्ग का श्राचरए करने के लिये उपदेश करते ह-] (८) (प्रपने वर्म के श्रनुसार) नियत अर्थात् नियमित कर्म को तू कर, क्यों कि कर्म न करने की श्रपेक्षा, कर्म करना कही श्रिष्ठिक श्रन्छा है। इसके श्रितिरिक्त (यह समक्त ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर-निर्वाह तक न हो सकेगा।

[ 'श्रितिरिक्त' ग्रौर 'तक' ( ग्रिप च ) पदो से शरीरयात्रा को कम से कम हेतु कहा है। श्रव यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का श्रारम्भ किया · जाता है, कि ' नियत ' अर्थात् ' नियत किया हुन्ना कर्म कीन सा है न्नीर दूसरे किस महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये। आजकल यज्ञ-याग ब्रादि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विषय का ब्राधुनिक पाठकों को कोई विशेष महत्त्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार था भ्रीर 'कर्म' , शब्द से मुख्यतः इन्ही का बोध हुआ करता था; अतएव गीताधर्म मे इस बात का विवेचन करना अत्यावन्यक था कि ये घर्मकृत्य किये जावे या नही, और यदि किये जावे तो किस प्रकार ? इसके सिवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ ज्ञब्द का ग्रर्थ केवल ज्योतिष्टोम ग्राहि श्रीतयज्ञ या श्रिग्नि में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखों गी. ४. हेर) । सुष्टि निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात लोकसंग्रहार्थ, प्रजा को ब्रह्मा नं चार्तुर्वर्ण्यविहित जो जो काम बाट दिये है, उन सब का 'यज्ञ' बाब्द में समावेश होता है ( देखो म. भा. अनु. ४८. ३; ग्रीर गी. र. पृ. २८९-२९५) । धर्मशास्त्रों में इन्हों कर्मी का उल्लेख है ग्रीर इस 'नियत' शब्द से वे ही विवक्षित है। इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि आज-कल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये है, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य है, अर्थात् इसलिये वत-लाये गये है कि मनुष्य का इस जगत् में कल्याए। होवे और उने सुख मिले। परन्तु पीछे दूसरे श्रध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त हैं, कि नीमांसकों के ये सहेतुक या काम्य कर्म मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक है, अतएव वे नीचे दर्जे के हं; ग्रीर मानना पड़ता है, कि ग्रब तो उन्हीं कर्मों को करना चाहिथे; इसलिये ग्रगले क्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मी का शुभा-शुभ लेप ग्रथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है, ग्रीर उन्हें करते रहने पर भी नैष्कम्यावस्था वयोकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में विश्वत नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है (देखो म, भा शां ३४०)। ]

## xx यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोञ्यं कर्मवंधन । तद्र्थं कर्म कोतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९॥

(९) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके श्रतिरिक्त, श्रन्य कर्मो ते यह लोक बँधा हुआ है। तदर्थ अर्थात् यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (भी) तू श्रांसिकत या फलाजा छोड कर करता जा।

[इस इलोक के पहले चरण में मीमांसको का और दूसरे में गीता का सिद्धान्त बतलाया गया है। मीमांसको का कथन है, कि जब वेदों ने ही यत्त-यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये है, और जब कि ईश्वरनिर्मित सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र श्रावश्यक है, तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो समक्षना होगा कि वह श्रौतधर्म से विञ्चत हो गया । परन्तु कर्मविपाक प्रिक्रिया का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है; उसके प्रनुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा उसका भलाया वुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। मीमांसकों का इस पर यह उत्तर है, कि वेदो की ही आज्ञा है कि 'यज्ञ' करना चौहिये, इसलिय यज्ञार्थ जो जो कर्म किये जावेगे वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कर्मों से कुर्त्ता बद्ध नही हो सकता । परन्तु यज्ञों के सिवा दूसरे कर्मों के लिये--उदाहर-ए। र्थं केवल अपना पेट भरने के लिये,-मनुष्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्य नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ है। यही कारण है जो मीमांसक उसे 'पुरुषार्थ कर्म कहते है, और उन्हों ने निश्चित किया है, कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त ग्रन्य कर्म ग्रर्थात् पुरुषार्थ कर्म का जो कुछ भला या वुरा फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्त इलोक की पहली पक्ति में हैं (देखों गीतार. प्र. ३. पृ. ५२-५५)। कोई कोई टीकाकार यज्ञ = विष्णु ऐसा गौए। श्रर्य करके कहते है, कि यज्ञार्य शब्द को श्रर्थ विष्णुप्रीत्यर्थं या परमेरवरार्पणुपूर्वक है; परन्तु हमारी समक्त में यह भ्रर्थं खींचा-तानी का और क्लिब्ट है। यहाँ पर प्रक्त होता है, कि यज्ञ के लिये जो कर्म करने पड़ते है उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह कर्म-वंधन से छूट सकता है।? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है, भ्रौर उसका स्वर्गप्राप्ति-रूप जो ज्ञास्त्रोक्त फल हैं वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वर्ग-प्राप्तिरूप फल मोक्ष-प्राप्ति के विरुद्ध है (देखो गी. २.४०-४४; और ९.२०,२१) । इसी लिये उक्त क्लोक के दूसरे चरण में यह बात फिर वतलाई गई है, कि मनुष्य को यज्ञार्थ जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की ग्राज्ञा छोड़ कर ग्रर्थात् केवल कर्त्तव्य समभ कर करे, और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सास्त्रिक

सहयक्षाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः। अनेन प्रसाविष्यध्वमेष वोशिस्त्वष्टकामधु ्॥ १०॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्ट्रयथ्य ॥ ११॥ इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानश्रदायभ्यो यो भुक्त स्तेन एव सः॥ १२॥

यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है (देखो गी. १७. ११ ग्रीर १८.६) ह इस क्लोक का भावार्थ यह है, कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ ग्रौर सो भी फलाशा छोड़ कर करनें से, (१) वे मीमासको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते है ग्रौर (२) उनका स्वर्ग-प्राप्तिरूप शारत्रोक्त एवं ग्रनित्य फल मिलने के बदले मोक्ष-प्राप्ति होती है, क्यों कि वे फलाज़ा छोड़ कर किये जाते हैं। श्रागे १९ वे ब्लोक में श्रीर फिर चौथे अध्याय के २३ वे क्लोक में यही अर्थ दुबारा प्रतिपादित हुआ है। तात्पर्य यह है कि, सीमांसकों के इस सिद्धान्त-''यज्ञार्थ कर्म करना चाहिये क्योंकि वे बन्धक नहीं होते "--में भगवद्गीता ने और भी यह सुधार कर दिया है कि "जो कर्म यज्ञार्थ किये जावे उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये।" किन्तु इस पर भी यह शंका होती है कि, मिमासको के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा-रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग ग्रादि गाईस्थ्यवृत्ति को जारी रखने की प्रपेक्ष 🛊 क्या यह प्रधिक प्रच्छा नहीं है कि कर्मों कि अंभट से छूट कर मोक्ष-प्राप्ति के लिये सब कर्मों को छोड़े छाड़ कर संन्यास ले ले ? भगवद्गीता इस प्रश्न का साफ यही एक उत्तर देती है कि 'नहीं'। क्योंकि यज्ञ-चन्न के विना इस जगत् के व्यवहार जारी नहीं रह सकते । प्रधिक क्या कहें, जगत के धारण-पोषण के लिये बह्या ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; और जबकि जगत् की सुस्थिति या संग्रह ही भगवान् को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चुक को कोई भी नहीं छोड सकता। ग्रब यही अर्थ अगले क्लोक में बतलाया गया है। इस प्रकरण में, पाठको को स्मरण् रखना चाहिये कि 'यज्ञ' ज्ञब्द यहाँ केवल श्रीत यज्ञ के ही श्रथं में प्रयुक्त नहीं है, किन्तु उसमें स्मार्त यज्ञों का तथा चातुर्वर्ष्य ग्रादि के यथाधिकार् सब न्याव-हारिक कर्मी का समावेश है। ],

(१०) ग्रारम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके जहाा ने (उनसे) कहा, "इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु होवे ग्रथांत् यह तुम्हारे इन्छित फलो को देनेवाला हो वे (११) तुम्न इस यज्ञ से देव-ताग्रों को संतुष्ट करते रहो, (ग्रौर) वे देवता तुम्हे संतुष्ट करते रहे। (इम प्रकार) प्रस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनो) परम श्रेय ग्रथांत् कल्याए। प्राप्त कर लो"। (११) व्योकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इन्छित (सब)

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकाल्यिषः। र् भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

भोग तुम्हें देंगे। उन्हीं का दिया हुग्रा उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केंवल स्वय) उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है।

िजब ब्रह्मा ने इस सृष्टि श्रर्थात् देव श्रादि सब लोगों को उत्पन्न किया, तव उसे चिंता हुई कि इन लोगों का घारण-पोषण कैसे होगा। महाभारत के नारा-यएरीय धर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके वाद हजार वर्ष तक तप करके भगवान् को संतुष्ट किया; तब भगवान् ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति-प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनो से कहा, कि इस प्रकार वर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त क्लोक में इसी कथा का कुछ शब्द-भेद से अनुवाद किया गया है (देखो मभा शां. ३४०. ३८ से ६२) । इससे यह सिद्धान्त श्रीर भी श्रधिक दृढ़ हो जाता है, कि प्रदृत्ति-प्रधान भागवतधर्म के तस्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परन्तु भागवत-् धर्म में यज्ञो में की जानेवाली हिंसा गहर्च मानी गई है (देखो अभा जां. ३३६ भीर ३३७ ), इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम तव्यमय यज शुरू हुआ ग्रीर ग्रंत में यह मत प्रचलित हो गया कि जपमय यज्ञ भ्रथवा ज्ञानमय यज्ञ ही सब में शेव्ठ है (गी. ४. २३-३३)। यज्ञ ज्ञव्द से मतलब चातुर्वण्य के सब कर्नों से है; ग्रौर यह वात स्पष्ट है कि समाज का उदित रीति से धारण-पोक्ण होने के लिये इस यज्ञ कर्न या यज्ञ-वक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिमें (हेखो मतु. १. ८७)। श्रधिक क्या कहें; यह यज्ञ-चन्न श्रागे दीसहें क्लोक में विं विं तो को कसंग्रह का ही एक स्वरूप है (देखों. गीतार प्र. ११)। इसी लिये स्मृतियो में भी लिखा है, कि देवलोग श्रीर मनुष्य लोग दोनो के संग्रहार्थ भग-वान् ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म की निर्माण किया है, उसे आगे अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है; स्रीर यही अर्थ अर्थ अर्थ इलोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है--]

(१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिये जो (अञ्च) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं।

ृ ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि "नार्यमएं पुष्पित नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी"—अर्थात् जो मनुष्य अर्थमा या सखा का पोषण् नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे केवल पाणे समक्तना चाहिये। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है कि "अधं से गेंबलं भुगते य पचन्यात्मकारए।त्। यज्ञिष्टाशनं हचेतत्सतामझं विधीयते।।" (73. ११८)—अर्थात् जो मनुष्य प्रयने लिये ही (अञ्च) पकाता है वह केवल

अज्ञाद्भवित्ति भूतानि पर्जन्याद्वसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

पाप भक्षण करता है। यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे ' अमृत ' श्रोर दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है ( भुक्तशेष ) उसे ' विधस ' कहते हैं ( मनुः ३. २८५ )। श्रोर, भने मनुष्यों के लिये यही श्रम्न विहित कहा गया है ( देखों गी. ४. ३१ )। श्रव इस बात का श्रोर भी स्पष्टीकरण करते हैं कि यज्ञ श्रादि कमें न तो केवल तिल श्रोर चावलों को श्राग में भोंकने के लिये ही है श्रीर न स्वर्ग-प्राप्त के लिये ही; बरन् जगत् का धा ए-पोषण होने के लिये उनकी बहुत श्रावश्यकता है, श्रर्थात् यज्ञ पर ही सारा जगत् श्रवलम्बित हैं—] (१४) प्राणियात्र की उत्पत्ति श्रम्न से होती है, अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है श्रीर यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।

[ मनुस्पृति में भी मनुष्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न की उत्पित के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के क्लोक का भाव यह, है—" यज्ञ की आग में दो हुई आहुति सूर्य को मिलती है और फिर सूर्य से ( अर्थात् परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जन्य से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है" (मनु ३.७६)। यही क्लोक महाभारत में भी है (देखो मभा चां. २६२.११) तैतिरिय उपनिषद (२.१) में यह पूर्वपरम्परा इससे भी पीछे हटा दी गई है और ऐसा कम दिया गया है—" प्रथम परमात्मा से आकाज हुन्ना और फिर कम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पित्त हुई; पृथ्वी से ओषित्र, ओषित्र से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुन्ना।" अत्यव इस परम्परा के अनुतार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त बतलाई हुई पूर्वपरम्परा को, अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले ठेठ अक्षर-ब्रह्म पर्यन्त पहुँचा कर, पूरी करते है—]

(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात् प्रकृति से हुई, और यह ब्रह्म ग्रक्षर से अर्थात् परमेश्वर से हुआ है, इसलिये ( यह समक्षो कि ) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा ग्रिधिष्टत रहता है।

[ कोई कोई इस क्लोक के 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'प्रकृति,' नहीं समक्षते वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ 'वेद 'है। परन्तु 'ब्रह्म' शब्द का 'वेद ' अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपित नहीं हुई कि "क्रह्म अर्थात् 'वेद ' परमेश्वर से हुए है, " तथापि वैसा अर्थ करने से " सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है " इसका प्रयं ठीक ठीक नहीं 'लगता। इसलिये " सम योनिर्महत् ब्रह्म " (गी. १४,३) ब्लोक में "ब्रह्म" पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रामानुजं- एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अधार्युरिद्रियारामो मोधं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ २० यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सतुप्रस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७॥ नैव तस्य क्रतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन ।

भाष्य में यह श्रयं किया गया है कि इस स्थान में भी 'बह्म 'शब्द से जगत् की मूल प्रकृति विवक्षित है; श्रौर वही श्रयं हमें भी ठीक मालूम होता है। इसके सिवा महाभारत के शान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि "अनु-यज्ञं जगत्सव यज्ञश्वानुजगत्सवा" (शां. २६७. ३४)—श्रयात् यज्ञ के पीछे जगत् है श्रौर जगत् के पीछे पीछे यज्ञ है। बह्म का श्रयं 'प्रकृति 'करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत क्लोक से मेल हो जाता है, क्यों कि जगत् ही प्रकृति है। गीतारहस्य के सातवे और ग्राठवे प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक वतलाई गई है, कि परमेश्वर से प्रकृति अर्थे श्रिण्यात्मक प्रकृति से जगत् के सब कर्म कैसे निष्यन्न होते है। इसी प्रकार पुरुषस्वत में भी यह वर्णन है, कि देवताग्रो ने प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है।

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार (जगत् के धारणार्थ) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रिय-लम्पटका (अर्थात् देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का) जीवन व्यर्थ है।

[स्वयं ब्रह्मा ने ही-मनुष्यों ने नहीं-लोगों के घारण-पोषण के लिये यज्ञ मय कर्म या चातुर्वण्यं-वृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के लिये (क्लोक १४) और साथ ही साथ अपना निर्वाह होने के लिये (क्लोक८), इन दोनों कारणों से, इस वृत्ति की श्रावश्यकता है; इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञ-चक्र को श्रनासकत बुद्धि से जगत् में सदा चलाते जाना चाहिये। श्रव यह बात मालूम हो चुकी, कि मीमाँसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकाण्ड (यज्ञ-चक्क) गीता-धर्म में श्रनासकत बुद्धि की युक्ति से कैसे स्थिर रखा गया है (देखों गीतार प्रश्यम ३४५-३४६)। कई संन्यास-मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में ज्ञका करते हैं, कि श्रात्मज्ञानी पुष्क को जब यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है, श्रीर उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है, वह सब उसे यहीं मिल ज्ञाता है, तब उसे कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है - श्रीर उसको कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर श्राले तीन इलोकों में दिया जाता है।

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल ग्रात्मा में ही रत, ग्रात्मा में ही तृष्त ग्रीर ग्रात्ना में ही सतुष्ट हो जाता है, उसके लिये (स्वयं ग्रपना) कुछ भी कार्य (शेप) नहीं, रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ ग्रयीत्, इसे जगत् में (कोई काम) करने से या न करने से भी उसका लाभ नहीं होता; ग्रीर सब प्राणियो में न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धैव्यपाश्चयः॥ १८॥ तसादसक्तः सततं कार्यं कर्म संमाचरं।

उसका कुछ भी ( निजी ) मतलब ग्रटका नहीं रहता। (१९) तस्मात् ग्रर्थात् जव ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी ग्रेपेक्षा नहीं रखता तब, तू भी ( फल की ) ग्रासन्ति छोड़ कर ग्रपना कर्त्तव्य कर्म सदैव किया कर; क्योंकि ग्रासित्त छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगित प्राप्त होती है।

[ १७ से १९ तक के क्लोकों का टीकाकारों ने बहुत विपर्यास कर डाला है, इसिलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते है। तीनों 'क्लोक मिल कर हेतु-अनुमान-युक्त एक ही बाक्य है। इनमें से १७ वें श्रीर १८ वें क्लोकों में पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है, कि जो साधारण रीति से ज्ञानी पुरुष के कर्म करने के विषय में वतलायें जाते हैं; श्रीर इन्हीं कारएों से गीता ने जो अनुमान निकाला है वह १९ वें श्लोक में कारण-बोबक 'तस्मात्' शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है। इस जगत् में सोना, बैठना, उठना या जिन्हा रहना श्रादि सब कर्मों को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। श्रतः इस श्रध्याय के श्रारम्भ में चीये श्रीर पाँचवे क्लोकों में स्पष्ट कह दिया गया है, कि कर्म को छोड देने से न तो नैष्कर्म्य होता है श्रीर न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संग्यासम-ार्गवालों की यह वलील है, कि " हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत् में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता है, किन्तु अनुष्य का स्वकीय परमसाय्य सिद्धावस्था अथवा मोक्ष है और वह ,ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्रांग्त हुग्रा करता है, इसलिये उसेको ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता (इलोक १७)। ऐसी प्रवस्था में, चाहे वह कर्स करे या न करे- उसे दोनों वाते समान है। श्रच्छा; यदि कहें कि उसे लोकोपयोगार्थ कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना नहीं ( क्लो. १८ )। फिर वह कर्म करे ही क्यो ?" इसका उत्तर गीता यों देती है, कि जब कर्म करना थ्रौर न करना तुम्हे दोनों एक से है, तब कर्म न करने का ही इतना हठ तुम्हे क्यों है ? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जायें, उसे श्राग्रह-विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाग्री। इस जगत् में कर्म किसी से भी छूटते नहीं है, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी । फूब देखने में तो यह वड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे थ्रौर, ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी भ्रावत्यकता नहीं! परन्तु गीता को यह र् संसस्या जुछ कठिन नहीं जेंचती । गीता का कथन यह है, कि जब कर्म छूटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये। किन्तु श्रब स्वार्थबृद्धि न रहने से उसे निःस्वार्थं प्रयति निष्काम बुद्धि से किया करों। १९ वें इलोक में 'तस्मात ' पद का प्रयोग करके यही उपदेश झर्जुन को किया गया है; एवं इसकी पुष्टि में छागे गी. र.,४२

असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पृरुषः॥ १९॥

२२ वें क्लोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान् स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी, कर्म ही करते है। सारांश, संन्यास-मार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते है, उसे ठीक मान लें तो गीता का यह वक्तव्य है, कि उसी स्थिति से कर्मसंन्यास-पक्ष सिद्ध होने के बदले, सदा निष्काम कर्म करते रहने का पक्ष ही श्रीर भी दृढ़ हो जाता है। परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति श्रौर सिद्धान्त (क्लो. ७,८,९)मान्य नहीं है; इसिलये वे उक्त कार्य-कारण-भाव को श्रथवा समूचे -श्चर्य-प्रवाह को, या श्चागे बतलाय हुए भगवान् के दृष्टान्त को भी नहीं मानते (क्लों २२,२५ और ३०)। उन्होंने तीनों क्लोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वतत्र मान लिया है; श्रीर इनमें से पहले दो इलोकों में जो यह निर्देश है कि " ज्ञानी पुरुष को स्वयं ग्रयना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता," इसी को गीता का ग्रन्तिम सिद्धान्त मान कर इसी भ्राघार पर यह प्रतिपादन किया है, कि भगवान् ज्ञानी पुरुष से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात् १९ वें क्लोक में प्रर्जुन को जो लगे हाथ यह उपदेश किया है कि " प्रासिक्त छोड कर, कर्म कर "यह अलग हुआ जाता है और इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती। इस पेंच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है, कि अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह अज्ञानी था! परन्तु इतनी माथापच्ची करने पर भी १९ वे श्लोक का 'तस्मात्' पद निरर्थक ही रह जाता है; श्रीर संन्यासमार्गवालों का किया हुन्ना यह अर्थ इसी श्रध्याय के पूर्वापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है, एवं गीता के श्रन्यान्य स्वलो के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ कर कर्म करना चाहिये; तथा श्रागे भगवान ने जो अपना दृष्टान्त दिया है, उससे भी यह श्रर्थ विरुद्ध हो जाता है ( देखो गी. रि. ४७; ३. ७, २५; ४. २३; ६. १; १८. ६--९; श्रीर गी. र. प्र. ११ पू. ३२१ -३२४) । इसके सिवा एक बात श्रीर भी है, वह यह कि इस श्रध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है, कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते (गी. २०, ३९);इस विवेचन के वीच में ही यह वे सिर-पैर की सी बात कोई भी समभदार मनुष्य न कहेगा कि " कर्म छोड़ना उत्तम है"। फिर भला भगवान् यह वात नर्यों कहने लगे ? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खींचातानी के ये अर्थ माने नहीं जा सकते । योगवासिष्ठ में लिखा है, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्न करना चाहिये श्रौर जब राम ने पूछा-'मुक्ते बतलाइये कि मुक्त पुरुष कर्म पयो करे ' ? तब विसष्ठ ने उत्तर दिया है --

> ज्ञस्य नार्थः कर्मत्यागैः नार्थः कर्मसमाश्रयैः। तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्त्रथैव करोत्यसौ ॥

क्रमणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंत्रहमेवापि संपद्यन्कर्तुमहेसि ॥ २० ॥

" ज्ञ श्रयित् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, श्रतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाये, उसे वैसा किया करता है " (योग. ६ उ. १९९. ४)। इसी ग्रन्थ के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शब्दों में पहले यह कारण दिखलाया है,

मम नास्ति कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः ॥

"किसी वात का करना या न करना मुक्ते एक सा ही है;" और दूसरी ही पंक्ति में कहा है, कि जब दोनों बाते एक ही सी है, तब फिर 'कमं न करने का आग्रह ही क्यों है? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जायँ उसे में करता रहता हूँ" (यो.६. उ.२१६. १४)। इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में "नैव तस्य कृतेनाथों०" आदि गीता का क्लोक ही शब्दशः लिया गया है, और आगे के क्लोक में कहा है कि " यद्यया नाम सम्पन्नं तत्तयाऽस्त्वितरेण किम् "—जो प्राप्त हो उसे ही (जीवन्मुक्त) किया करता है, और कुछ प्रतीज्ञा करता हुआ नहीं बैठता (यो. ६ उ. १२५. ४९. ५०)'। योगवा। सष्ठ में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी अर्थ के प्रतिपादन में यह क्लोक आया है —

किञ्चिदस्य न साध्वं स्यात् सर्वजनतुषु सर्वदा । अतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः ।।

"उसका अन्य प्राणियो में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रहता, अतएव हे राजन्! लोगों को अपने अपने कर्तव्य असकत बृद्धि से करते रहना चाहिये " (गए। शना गीता २०१८)। इन सब उदाहरणो पर ध्यान देने से ज्ञात होगा, कि यहाँ पर गीता के तीनो श्लोको का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही ठीक है। और, गीता के तीनों श्लोको का पूरा अर्थ योगवासिएठ के एक ही श्लोक में आ गया है, अतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में शंका करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों की महायानपन्थ के बौद्ध प्रत्थकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखों गी. र. पृ.५६८-५६९ और ५८३)। ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को अपना कर्तव्य निष्काम वृद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्म का मोक्ष में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है — इसी की पुष्टि के लिये अब दृष्टान्त देते हैं —]

(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार लोक-संग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुमें कर्म करना ही उचित है।

[ पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कमों से सिद्धि मिलती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ कर

### यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन । स यत्यमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते ॥ २१ ॥ ।

दिया है। यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषो का लोगो में कुछ ग्रटका नहीं रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तब तो उन्हें निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नि्यमसङ्गत है कि कर्म जब छूट नहीं सकते है तब उन्हे करना ही चाहिये; तथापि सिर्फ इसी से साघारण भनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता । मन में शंका होती है, कि क्या कर्म टाले नहीं टलते है-इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें ग्रीर कोई साध्य नहीं है ? अतएव इस इलोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरम्भ कर दिया है, कि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का अत्यन्त अहत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष साध्य है। " लोकसंग्रहमेवापि " के ' एवापि ' पद का यही तात्पर्य है, भ्रौर इससे स्पष्ट होता है कि श्रव भिन्न रीति के प्रतिपादन का श्रारम्भ हो गया है, 'लोकसंग्रह' शब्द में 'लोक'का अर्थ व्यापक है; ग्रतः इस शब्द में न केंबल मनुष्यजाति को ही, बरन् सारे जगत् को सन्मार्ग पर लाकर, उसको नाज्ञ से बचाते हुए संग्रह करना, ग्रर्थात् भली भौति घारएा, पोषएा-पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है। गीता रहस्य के ग्यारहदे प्रकरण (पू. ३२८-३३६) में इन सब बातों का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुतरुक्ति नहीं करते। श्रब पहले यह वतलाते है, कि लोकसग्रह करने का यह कर्त्तच्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यो है —]

(२१) श्रेष्ठ (ग्रर्थात् ग्रात्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष जो कुछ करता है, वही ग्रन्य श्रर्थात् ताधारण मनुष्य भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर श्रंगीकार करता है लोग उसी का श्रनुकरण करते हैं।

[ तैसिरीय उपनिषद् में भी पहले 'सत्यं वद,' 'घम ं चर' इत्यादि पउदेश किया है थ्रोर फिर अन्त में कहा है कि " जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि यहाँ कैसा वर्ताव करें, तब वैसा ही वर्ताव करों कि जैसा जानी, युक्त और घर्मिक्ठ ब्राह्मण करते हो " ( तै. ११. १. ४ ) । इसी अर्थ का एक क्लोक नारायणीय घर्म में भी हे (मभा कां. ३४१. २५); और इसी आशय का मराठी में एक क्लोक है जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है " लोककल्याणकारी यनुप्य जैसे वर्ताव करता है वैसे ही, इस ससार में, सब लोग भी किया करते हैं। "यही भाव इस अकार अगट किया जा सकता है—' देख भलो की चाल को वर्ते सब ससार।" यही लोककल्याणकारी पुष्ठ गीता का 'श्रेक्ट' कर्मयोगी है। श्रेष्ट शब्द का अर्थ 'आत्मज्ञानी संन्यासी' नहीं है ( देखो गी. ५. २ )। अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी दृढ़ करते है,

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किंचन ।
नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्वितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥
उत्सिदेयुरिमे छोका न छुर्यां कर्म चेदहम् ।
संकरस्यं च कर्ता स्यामुपह्न्यामिमाः प्रजा ॥ २४ ॥

xx सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्यादिद्वांस्तथाऽसक्तिश्चिकीर्ष्ठोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

कि म्रात्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थबृद्धि छट जाने पर भी, लोककल्याए के कर्म उससे छट नहीं जाते—]

(२२) हे पार्थ ! (देखो कि,) त्रिभुवन में न तो 'मेरा कुछ कर्त्तव्य (शेष) रहा है, (ग्रौर) न कोई श्रप्राप्त वस्तु प्राप्त करने की रह गई है; तो भी मै कम करता ही रहता हूँ। (२३) वयोकि जो मै कदाचित ग्रालस्य छोड़ कर कर्मों में न बर्तूगा तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का श्रनुकरण करेगे। (२४) जो मै कर्म न करूँ तो ये सारे लोक उत्सन्न ग्रर्थात् नष्ट हो जावेंगे, मै 'संकरकर्ता होऊँगा श्रीर इन प्रजाजनो का मेरे हाथ से नाश होगा।

[ भगवान् ने अपना उदाहरण दे कर इस क्लोक में भली भाँति स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि लोकसंग्रह कुछ पाखण्ड नहीं है। इसी प्रकार हमने अपर १७ से १९ वे क्लोक तक का जो यह अर्थ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ कर्त्तंच्य भले न रह गया हो, फिर भी ज्ञाता को निष्काम बुद्धि से सारे कर्म करते रहना चाहिये; वह भी स्वयं भगवान् के इस दृष्टांत से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो यह दृष्टान्त भी निर्श्यक हो जायगा (देखो गी. र. पृ.३२२—३२३)। सांख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भंद है, कि सांख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बैठते हैं, फिर चाहे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चन्न डूब जाय और जगत् का कुछ भी हुआ करे—उन्हें इसकी कुछ परवा नही होती; और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक नं भी हो तो भी, लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य समभ कर, तद्ध्य अपने धर्म के अनुसार सारे काम किया करते हैं (देखो गीतारहस्य प्रकर्ण ११. पृ.३५२—३५५)। यह बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान् क्या है। ग्रब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों का भेद दिखला कर बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ज्ञाता का आवश्यक कर्त्तंच्य क्या ह —]

(२५) हे अर्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले जानी पुरुष को आसिक्त छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (व्यावहारिक) कर्म में आसक्त अज्ञानी लोक बर्ताव करते हैं। (२६) कर्म में आसक्त अज्ञानियों की

न वृद्धिभेदं जनयेद्शानां कर्मसंगिनाम् । जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

वृद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; ( ग्राप स्वयं ) युक्त ग्रर्थात् योगयुक्त हो कर सभी काम करे ग्रीर लोगों से खुशी से करावे।

[ इस क्लोक का यह ग्रर्थ है, कि ग्रज्ञानियों की वृद्धि में भेद-भाव उत्पन्न न करें श्रौर श्रागे चल कर २९ वें क्लोक में भी यही बात फिर से कही गई है। परन्तु इसका मतलव यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखें। २५ वें इलोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, ग्रौर लोकसंग्रह का प्रर्थ ही लोगो को चतुर बनाना है। इस पर कोई शंका करे कि, जो लोक-संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कमें करे; लोगों को समभा देने - ज्ञान का उपदेश कर देने - से ही काम चल जाता है। इसका भगवान् यह उत्तर देते है, कि जिनको सदाचरण का दृढ़ श्रभ्यास हो नहीं गया है, (श्रौर साधारण लोग ऐसे ही होते ह ) उनको यदि केवल मुँह से उप-देश किया जायँ - सिर्फ ज्ञान बतला दिया जायँ - तो वे ग्रपने अनुचित बर्ताव के समर्थन में ही इस ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते है; और वे उलटे, ऐसी च्यर्थ बाते कहते-सुनते सदैव देखें जाते है, कि "श्रमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा कहता है "। इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मों को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह अज्ञानी लोगों को निरुद्योगी बनने के लिये एक उदाहरए। ही बन जाता है। मनुष्य का उस प्रकोर बातूनी, गोच-पेंच लड़ानेवाला श्रयवा निरुद्योगी हो जाना ही बुद्धि-भेद है; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है। श्रतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, कि जो पुरुष ज्ञानी हो जायँ, वह लोक-संग्रह के लिये-लोगों को चतुर और सदाचरणी बनाने के लिये-स्वयं संसार में रह कर निष्काम कर्म प्रथित् सदा-चरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगो को दिखलावे और तदनुसार उनसे आचरण करावे। इस जगत् में उसका यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पृ. ४०१ ) । किन्तु गीता के इस अभिप्राय को वे-समभे-बुभे कुछ टीकाकार इस का यो विपरीत अर्थ किया करते है कि " ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियो के समान ही कर्म करने का स्वाँग इसलिये करना चाहिये, कि जिसमें श्रज्ञानी लोग नादान वने रह कर ही श्रपने कर्म करते रहें! "मानों दम्भाचरण सिखलाने श्रयवा लोगो को श्रज्ञानी बने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये ही गीता प्रवृत्त हुई है! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, सम्भव है कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोग सा प्रतीत हो; परन्तु गीता की वास्तविक श्रभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान कहते है, कि ज्ञानी पुरुष के कामी में लोकसंग्रह एक महत्त्वपूर्ण काम है; श्रौर ज्ञानी पुरुष श्रपने उत्तम श्रादर्श के द्वारा उन्हें सुघारने के लिये-नादान बनाये रखने के लिये नहीं-कर्म ही किया करे (देखो

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारावमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्वित्तु महावाहे। गुणकर्माविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेर्गुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्कि विदो मंदान्कृत्स्नवित्र विचालयेत् ॥ २९ ॥

गीतारहस्य प्र. ११.१२) । अब यह शंका हो सकती है कि यदि आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी अज्ञानी ही बन जायगा, अतएव स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसारी वन जाय तथापि इन दोनों के बर्ताव में भेद क्या है और ज्ञानवान् से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये—]

(२७) प्रकृति के (सत्त्व-रज-तम) गुणों से सब प्रकार कर्म हुआ करते है; पर अह-क्रकार से मोहित (श्रज्ञानो पुरुष) समभता है कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु हे महाबाहु श्रर्जुन! "गुण श्रीर कर्म दोनों ही मुझ से भिन्न है "इस तत्त्व को जानने वाला (ज्ञानो पुरुष), यह समभ कर्ग इनमें आसक्त नहीं होता, कि गुणों का यह खेल श्रापस में हो रहा है। (२९) प्रकृति के गुणों से बहके हुए लोग गुण श्रीर कर्मो में ही आसक्त रहते है; इन असर्वज्ञ श्रीर मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष (श्रपने कर्मत्याग से किसी श्रनुचित मार्ग में लगा कर) विचला न दे।

यहाँ २६ वें क्लोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया है। इस क्लोक में जो ये सिद्धान्त है, कि प्रकृति भिन्न है और ग्रात्मा भिन्न है, प्रकृति ग्रयवा माया ही सब कुछ करती है, ब्रात्मा कुछ करता-घरता नहीं है, जो इस तस्व को जान लेता है वही बुद्ध श्रथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता इत्यादि-वे मूल में कापिल-सांख्यशास्त्र के है। गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण (पू. १६४-१६६) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है। उसे देखिये। २८ वे श्लोक का कुछ लोग यों अर्थ करते है, कि गुएा यानी इंन्द्रियाँ गुएों में यानी विषयों में, बर्तती है। यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं है; क्योंकि सांख्य-शास्त्र के श्रनुसार ग्यारह इंद्रियाँ श्रौर शब्द-स्पर्श ग्रादि पाँच विषय मूल-प्रकृति के २३ गुणों में से ही गुण है। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौबीसो गुणों को लक्ष्य करके ही यह "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" का सिद्धान्त स्थिर किया गया है (देखो गी. १३. १९-२२; ग्रौर १४. २३)। हमने उसका शब्दशः श्रौर न्यापक रीति से अनुवाद किया है। भगवान् ने यह बत-लाग्रा है, कि ज्ञानी और श्रज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें बुद्धि की दृष्टि ले बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार पृ. ३१० और ३२८)। श्रब इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते है--]

xx मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्योग्धांतमचेतसा।
निराशीर्निर्ममो भृत्वा युद्धयस्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥
xx ये मे मत्तिमदं नित्यमनुतिष्ठान्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽिं कर्मभिः ॥ ३१ ॥
ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

स्टइं चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि ।
 प्रकृति यान्ति भृतानि निग्रह. किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
 इंद्रियस्येद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

- (३०) (इसलिये हे अर्जुन !) मुक्त में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों का संन्यास धर्यात् अर्पण करके और (फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो करके युद्ध कर ।
  - .[ भ्रव यह वतलाते है कि, इस उपदेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या फल मिलता है और वर्ताव न करने से कैसी गति होती है—]
- , (३१) जो श्रद्धावान् (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के श्रनुकार नित्य बर्ताव करते है, वे भी कर्म से श्रर्थात् कर्म-वन्धन से मुक्त हो जाते हैं।(३२) परन्तु जो दोषवृध्टि से शंकाएँ करके मेरे इस मत के श्रनुसार नहीं वर्तते, उन सर्व-ज्ञान-विमूह श्रर्थात् पक्के मूर्ख श्रविवेकियों को नष्ट हुए समभो।

[ कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कर्म करने के लिये कहता है। उसकी श्रेय-स्करता के सम्बन्ध में, ऊपर अन्वय व्यतिरेक से जो फलश्रुति बतलाई गई है, उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता में कौन सा विषय प्रतिपादन है। इसी कर्मयोग-निरूपए। की पूर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रवलता का और फिर उसे रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रह का वर्णन करते है—

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है। सभी, प्राफ़ी (ग्रपनी-ग्रपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वहाँ) निग्रह (जबर्दस्ती) क्या करेगा ? (३४) इंद्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श ग्रादि) विषयो में प्रीति एवं द्वेष (दोनों) व्यवस्थित है ग्रर्थात् स्वभावतः निश्चित है। प्रीति और द्वेष के वश में न जाना चाहिये (क्योंकि) ये मनुष्य के शत्रु है।

[ तेतीसवें क्लोक के 'निग्रह' क्राब्द का अर्थ · निरा-संयमन ' ही नहीं है, किन्तु उसका अर्थ ' ज़बर्दस्ती ' अथवा ' हठ ' है । इन्द्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है, किन्तु यहाँ पर कहना यह है कि हठ से या ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार् डालना सम्भव नहीं है । उदाहरण लोजिये, जब तक देह तब तक भूख-प्यास आदि धर्म, प्रकृति सिद्ध

### xx श्रेयान्स्वधर्मो ।विगुणः परधर्मोत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ ३५॥

होने के कारण, छट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूख लगते ही भिक्षा माँगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर पुरुषों का यही कर्त्तव्य है, कि जबर्दस्ती से इन्द्रियों को विलकुल ही मार डालने का वृथा हठ न करें; श्रीर योग्य संयम के द्वारा उन्हें श्रपने बश में करके, उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंग्रहार्थ उपयोग किया करें इसी प्रकार ३४ वें क्लोक के 'व्यवस्थित ' पद से प्रगट होता है, कि सुझ और दुःख दोनो विकार स्वतंत्र है; एक.दूसरे का श्रभाव नहीं है (देखो गीतार प्र-४ पृ. ९९ थ्रोर ११३ )। प्रकृति अर्थात् सृष्टि के श्रखण्डित व्यापार में कई बार हमें ऐसी वातें भी करनी पड़ती है, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गी. १८. ५९ ); श्रौर यदि नहीं करते है, तो निर्वाह नहीं होता । ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कमों को निरिच्छ बुद्धि से केवल कर्तव्य समभ कर करता जाता है, भ्रतः पाप-पुष्य से भ्रालिप्त रहता है; श्रौर श्रज्ञानी उसी में श्रासिक्त रस कर दुःख पाता है। भास किव के वर्णनानुसार वृद्धि की दृष्टि से यही इन दोनो में वड़ा भारी भेद है। परन्तु अब एक और शंका होती है, कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि इन्द्रियों को जबर्दस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसंग बुद्धि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक घोर कर्न करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा माँगना आदि कोई निरुप-दवी और सौम्य कर्म करे तो क्या श्रिषक प्रशस्त नहीं है ? भगवान् इसका यह उत्तर देते हैं --- ]

(३५) पराये धर्म का ग्राचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा श्रपना धर्म अर्थात् चातुर्वर्ण्य-विहित कर्म ही अधिक अयस्कर है; (फिर चाहे) वह विगुण अर्थात् सदोष भले-ही हो। स्वधर्म के अनुसार (बर्तने में) मृत्यु हो जावे तो भी उसमें कल्याण है, (परन्तु) परध्में भयंकर होता है।

[स्वधमं वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वधमं का अर्थ मोक्षधमं नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिये ही गुण-धमं के विभाग से चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था को (गी. १८. ४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया है अतएव भगवान् कहते हैं, कि बाह्मण-क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना अपना व्यवसाय करते रहे, इसी में उनका और समाज का कल्याण है, इस व्यवस्था में बारबार गड़बड़ करना योग्य नहीं है (देखो गीतार पृ. ३३४ और ४९५ - ४९६)। "तेली का काम तँबोली कर, देव न मारे आप मरे" इस प्रचलित लोकोवित का भावार्थ यही भी है। जहाँ चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का

• अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः।
 अनिच्छन्नपि वार्णीय वलादिव नियोजितः॥ ३६॥

श्रीमगवानुवाच 📙

काम एष क्राध एष रजाेगुणसमुद्भवः । महारानो महापाप्मा विद्धेथनिमह वैरिणम् ॥ २७॥ धूमेनावियते विद्धियाद्शों मलेन च । यथोव्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ २८॥

चलन नहीं है वहाँ भी, सब को यही श्रेयस्कर जैंचेगा कि जिनसे सारी जिन्दगी फौजी मुहकमे में बिताई हो, उसे यदि फिर काम पड़े तो उसको सिपाही का पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार; ग्रौर यही न्याय चार्तुर्वर्ण्य-व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह प्रश्न भिन्न है कि चातुर्घर्ष्य-व्यवस्था भली है या बुरी; ग्रौर वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो निर्विवाद है, कि समाज का समुचित धारण-पोषण होने के लिये खेती के ऐसे निरुपद्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही भाँति अन्यान्य कर्म भी आवश्यक है। श्रतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को श्रंगीकार किया - फिर चाहे उसे चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से - कि वह धर्म हो गया । फिर किसी विशेष अवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना कर्त्तन्यकर्म छोड़ बैठना ग्रन्छा नहीं है; ग्रावश्यकता होने पर उसी न्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। बस, यही इस क्लोक का भावार्थ है। कोई भी व्यापार या रोज्गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही निकाला जा सकता है (देखो गी. १८. ४८ ) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्त्तंव्य ही छोड़ देना, कुछ घर्म नहीं है। महाभारत के ब्राह्मणु-व्याध-संवाद में श्रौर तुलाधार-जाजिल-संवाद में भी यही तत्त्व बतलाया गया है, एवं वहाँ के ३५ वें इलोक का पुर्वार्ध मनुस्पृति (१०.९७) में ग्रीर गीता (१८.४७) में भी ग्राया है। भग-वान् ने ३३ वे ब्लोक में कहा है कि " इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता," इस पर श्रब अर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियो को मारने का हठ क्यो नहीं चलता श्रौर मनुष्य श्रपनी मर्जी न होने पर भी बूरे कामों की श्रोर क्यो घ्सीटा जाता है?]

प्रज़्त ने कहा—(३६) हे वाष्ण्रेंय (श्रीकृष्ण ) ! श्रव (यह बतलाओं कि ) मनुष्य श्रपनी इच्छा न रहने पर भी किस कि प्रेरणा से पाप करता है मानों कोई ज़बर्दस्ती से करता हो? श्रीभगवान् ने कहा—(३७) इस विषय में यह समभो, कि रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू और वड़ा पापी यह काम एवं यह क्रोघ ही शत्रु है। (३८) जिस प्रकार धुएँ से श्रान्त, घूली से दर्पण श्रीर भिल्ली से गर्भ आवृतं ज्ञानमतेन क्वानिना नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कैंतिय दुन्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥
इंद्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
पतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमात्रृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥
तस्मात्विमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतप्म।
पाप्मानं प्रजाहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

xx इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
पवं बुध्देः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना।
जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे श्रीकृष्णार्जन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका हुन्ना है। (३९) हे कीन्तेय! ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी तृप्त न होनेवाला ग्रग्नि ही है; इसने ज्ञान को ढक रखा ह।

[ यह मनु के ही कथन का अनुवाद है; मनु ने कहा है कि " न जातु कामं कामानामुपभोगेन शाम्यति। हिविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधंते " (( मनु. २. ९४ )—काम के उपभोगों से काम कभी अघाता नहीं है, बल्कि इंघन डालने पर अग्नि जैसा बढ़ जाता है, इसी प्रकार यह भी अधिकाग्रधिक बढ़ता जाता है (देखों गीतार. पृ. १०५)।

(४०) इन्द्रियों को, मन को, श्रीर बुद्धि को, इसका श्रिधिष्ठान श्रथीत् घर या गढ़ कहते हैं। इनके श्राश्रय स ज्ञान को लपेट कर (ढक कर) यह मनुष्य को भुलावे में डाल देता है। (४१) श्रतएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियों का संयम करके ज्ञान (श्रध्यात्म) श्रीर विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नार्श करनवाले इस पापी को तू मार डाल।

(४२) कहा है कि (स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उनको जाननेवाली) इन्द्रियाँ पर ग्रर्थात् परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे (व्यवसायात्मक) बुद्धि है, श्रीर जो बुद्धि से भी परे हैं वह ग्रात्मा है। (४३) हे महाबाहु श्रर्जुन! इस प्रकार (जो) वुद्धि से परे हैं उसको पहचान कर ग्रीर ग्रपने ग्रापको रोक करके दुरासाद्ध कामरूपी शत्रु को तू मार डाल।

[ कामरूपी श्रासित को छोड़ कर स्वधर्म के श्रनुसार लोकसंग्रहार्थ [समस्त

## चतुर्थोऽध्यायः। 🍑

#### श्रीभगवानुवाच ।

### सं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययस् ।

कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये; वे अपने काबू में रहें बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रियों को जुबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे (देखो गीतार पृ. ११४)। गीतारहस्य (परि.पृ.५२६) में दिखलाया गया है, कि "इंद्रियाणि पराण्याहुः०' इत्यादि ४२ वाँ क्लोक कठोपनिषद् का है और उपनिषद् के प्रन्य चार पाँच क्लोक भी गीता में लिये गये है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार का यह तात्पर्य है, कि. बाहच पदार्थों के संस्कार ग्रहण करना इद्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है, और फिर बुद्धि इनको त्रलग अलग छाँटती है, एवं आत्मा इन सब से परे है तथा संब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विद्यार गीतारहस्य के छुठे प्रकरए। के अन्त (पृ. १३१ - १४८) में किया गया है। कर्म-विपाक के ऐसे गूढ प्रक्तों का विचार, गीतारहस्य के दसदे प्रकरण (पृ. २२७-२८५) में किया गया है, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोब आदि प्रवित्त-वर्मों के कारण कोई काम करने में क्यो कर प्रवृत्त हो जाता है; ग्रीर ग्रात्स-स्वतन्त्रता के कारण इन्द्रिय-निग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छठे ब्रघ्याय में विचार किया गया है, कि इंद्रियनिग्रह कैसे करना चाहिये।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुँहुए उपनिषद् में बह्मविधान्त-र्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग-नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।

# चौथा अध्याय ।

• [ कर्म किसी से छूटते नहीं है, इसलिये निष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यन-याग ग्रादि कर्म है; पर मीसांसकों के य कर्म स्वर्गप्रद है अतएव एक प्रकार से बन्धक है, इस कारण इन्हें आसिक्त छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थ-बुद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छूटते नहीं है अत-एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह ग्रावश्यक है; — इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विदेचन किया गया, उसी को इस अध्याय में बृढ़ किया है। कहीं यह बांका न हो, कि आयुष्ट्य बिताने का यह मार्ग अर्थात् निष्ठा ग्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई है; एतदर्भ इस मार्ग की प्राचीन गुष्ट-परस्परा पहले बतलाते हैं — ]

विवस्वान्यनवे प्रांह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत् ॥ १ ॥ एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्पयो विदुः । स कालनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ स प्वायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतृदुत्तमम् ॥ ३ ॥

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रन्यय श्रर्थात् कभी भी क्षीण न होनेवाला श्रथवा त्रिकाल में भी जवाधित श्रीर नित्य यह (कर्म-) योग (-मार्ग) में ने वियस्वान् श्रयात् सूर्यं को वतलाया था; विवस्वान् ने (श्रपने पुत्र) मनु को, श्रीर मनु ने (श्रपने पुत्र) इक्ष्वाकु को वतलाया। (२) ऐसी परम्परा ते प्राप्त हुए इस (योग) को रार्ज़ीषयों ने जाना। परन्तु हे शत्रुतापन (श्रर्जुन)! दीर्घकाल के श्रनन्तर वही योग इस लोग में नष्ट हो गया। (३) (सब रहस्यो में) जत्तम रहस्य समक्त कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमार्ग) को, मेने तुभे श्राज इसलिये बतला दिया, कि तू मेरा भवत श्रीर सखा है।

[ गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पू. ५५-६४) में हम ने सिद्ध किया है, कि इन तीनों क्लोकों में 'योग' ' शब्द से, श्रायु बिताने के उन दोनो मार्गों में से कि जिन्हें सांख्य श्रोर योग कहते हैं योग अर्थात् कमंयोग यानी साम्यबुद्धि से कमं करने का मार्ग ही प्रभिन्नत है। गीता के उस मार्ग की परस्तरा ऊपर के क्लोक में बतलाई गई है, वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को रामभने के लिये श्रत्यन्त महत्त्व की है, तथापि टोकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। महाभारत के श्रन्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में आगवतवर्म का जो निरूपण है उसमें जनमेजय से वैशम्पायन कहते है, कि यह धर्म पहले क्वेतद्वीप में अगदान से ही—

नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । एष वर्मो जगन्नायात्ताक्षान्नारायणन्तृप ॥ एवसेष महान्वर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकत्पितः ॥

"नारद को प्राप्त हुआ, हे राजा ! वही महान् धर्म तुभे पहले हिरिगीता प्रयांत् भगवद्गीता में समासविधि सहित वतलाया है "— (मभा शां. ४४६. ९,१०)। और फिर कहा है, कि ' युद्ध में विभनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म वतलाया गया है, (मभा शां. ३४८. ८)। इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग अर्थात् कर्मयोग भागवतधर्म का है (गीतार. पृ. ८-१०)। विस्तार हो जाने के भय से गीता में उसकी सम्प्रदाय-परस्परा सृष्टि के मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्, मनु और इक्ष्वाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया है। परन्तु इसका सच्चा अर्थ नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। ब्रह्मा के कुल सात जन्म है। इन्मों से पहले छः जन्मो की, नारायणीय धर्म में कथित, पर-

#### अर्जुन उवाच ।

### xx अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।

स्परा का वर्णन हो चुकने पर, जब बह्मा के सातवें, श्रर्थात् वर्तमान, जन्म का कृत-युग समाप्त हुन्ना, तब —

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवेददौ ।
मनुश्च लोकभृत्यर्थं मुतायेक्ष्वाकवे ददौ ॥
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवित्यतः ।
गिमिष्यिति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नृप ।
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।
कथितो हरिगीतामु समासविधिकत्पितः ॥

" त्रेतायुग के ग्रारम्भ में विवस्वान् ने मनु को (यह धर्म) दिया, मनु ने लोकघारणार्थं यह अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से आगे सब लोगो में फैल गया । हे राजा ! सृष्टि का क्षय होने पर (यह धर्म) फिर नारा-यए। के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म श्रीर 'यतीनां चापि' अर्थात् इसके साथ ही संन्यासघर्म भी तुझ से पहले भगवद्गीता में कह दिया है "-- ऐसा नारा-यणीय धर्म में ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है ( मभा शा ३४८. ५१-५३ )। इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारतीय युद्ध हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही भागवतवर्म की परम्परा गीता में विंगुत है; विस्तार भय से अधिक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतधर्म ही योग या कर्मयोग है, ग्रौर मनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, न केवल गीता में है, प्रत्युत भागवतपुराण (८. २४. ५५) में भी इस कथा की उल्लेख है, और मत्स्यपुराए। के ५२ वें अध्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का महत्त्व भी बतलाया गया है । परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन नारायणीयो-पाल्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है। वित्रस्वान्, मनु श्रौर इक्ष्वाकु की परम्परा सांख्यमार्ग को विलकुल हो उपयुक्त नहीं होती ग्रीर सांख्य एवं योग दोनों के स्रतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में विश्वित ही नहीं है, इस बात पर लक्ष देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही है (गी. २. ३९)। परन्तु सांख्य और योग दोनो निष्ठाक्रो की परम्परा यद्यपि एक न हो, तो भी कर्मयोग प्रर्थात् भागवतवर्म के निरूपण में ही सांख्य या संन्यासिनव्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है (गीतार. पू. ४६७ देखों ) इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात् संन्यासंघर्म भी वर्णित है। मनुस्मृति में चार आश्रम-धर्मों का जो वर्णन है, उसके छठे प्रव्याय में पहले यति अर्थात् संन्यास श्राश्रम का धर्म कह चुकने पर विकल्प से "वेदसंन्यासियो का कर्मयोग "इस नाम से गीता या भागवतधर्म के

#### कथमेतद्विजानीयां त्वमादौं प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्री भगवानुवाच ।

बह्नि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तत्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्वमायया ॥ ६ ॥

कर्मयोग का वर्णन है और स्पष्ट कहा है, कि "निःस्पृहता से अपना कार्य करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती है" (मनु. ६. ९६१)। इससे स्पष्ट देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी ग्राहच था। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारो को भी यह मान्य था और इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण के अन्त (पृ. ३६१-३६५) में दिये गये है। अब अर्जुन को इस पर-स्परा पर यह शंका है कि — ]

श्रर्जुन ने कहा—(४) तुम्हारा जन्म तो श्रभी हुआ है श्रीर विवस्तान् का इससे बहुत पहले हो चुका है; (ऐसी दशा में) में यह कैसे जानूँ कि तुमने (यह योग) पहले बतलाया?

[ अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान् अपने अवतारों के कार्यों का वर्णन कर आसिक्त-विरहित कमंयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन करते है कि अ इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहा हूँ "-]

श्री भतवान् ने कहा—(५) हे श्रजुंन ! मेरे श्रीर तेरे श्रनेक जन्म हो चुके है। उन सब को में जानता हूँ (श्रीर) हे परन्तप! तू नहीं जानता (यही भेद है)। (६) में (सब) प्राणियों का स्वामी श्रीर जन्म-विरहित हूँ; यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी भी व्यय श्रयीत् विकार नहीं होता तथापि श्रपनी ही प्रकृति में श्रिधिष्ठित होकर में श्रपनी माया से जन्म लिया करता हूँ।

[इस क्लोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल-सांख्य और वेदान्त दोनों ही मतों का मेल कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति आप ही स्वयं सृष्टि निर्माण करती है; परन्तु वेदान्ति लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समक्ष कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत् को निर्माण करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में 'माया' कहा है। और इसी प्रकार क्वेताक्वतरोनिषद में भी ऐसा वर्णन हैं—' मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम "अर्थात् प्रकृति ही माया है और उस माया का अधिपति परमेश्वर है (क्वे. ४.१०), और 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्'— इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (क्वे. ४.९)। प्रकृति को माया

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्जान्यहम् ॥ ७ ॥
पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्हताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे ॥ ८ ॥

×× जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं या वेति तस्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
वीतरागमयकोषा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
वहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

वयो कहते हैं, इस माया का स्वरूप क्या है, और इस कथन का क्या अर्थ, कि माया से सृष्टि उत्पन्न होती है?—इत्यादि प्रश्नो का अधिक विवरण गीतारहस्य के ९ वे प्रकरण में किया गया है। यह बतना दिया कि, अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त कैसे होता है प्रथित् कर्म उपजा हुआसा कैसे देख पड़ता है; अब पूडिस बात का खुनासा करते है, कि यह ऐसा कब और किस निये करता है—]

(७) है भारत । जब जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म की प्रबलता फैल जाती है, तब (तब) में स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूँ। (८) साधुओं की संरक्षा के निमित्त और दुव्हों का नाश करने के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना के प्रयं, में जन्म लिया करता हूँ।

[इन दोनों क्लोकों में 'धर्म' शब्द का अर्थ केवल पारलीकिक वैदिक धर्म नहीं है, किन्तु चारो वर्णों के धर्म, न्याय और नी।त अभृति बातो का भी उसमें मुख्यता से समावेश होता है। इस क्लोक का तात्पर्य यह है, कि जगत में जय अन्याय, अनीति, दुष्टता और अध्यध्नधी मच कर साधुओं को कष्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदबा बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगत की सुस्थित को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी और परा-क्रमी पुष्ट के रूप से (गी. १०.४१) अवतार ले कर भगवान, समाज की विगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते है। इस रीति से अवतार ले कर भगवान् जो काम करते है, उसी को 'लोकसंग्रह' भी कहते है। पिछले अव्याय में कह दिया गया है, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के अनुसार आत्मश्चानी पुष्पों को भी करना चाहिये (गी. ३.२०)। यह यतला दिया गया, कि परमेश्वर कब और किस लिये अवतार लेता है। अब यह बतलाते है, कि इस तत्त्व को परख कर जो पुष्प तदनुसार बर्ताव करते है उनको कौन सी गति मिलती है—]

(९) हे छर्जुन ! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म ग्रीर दिव्य कर्म के तत्त्व को जो ं जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात् फिर जन्म न लेकर: नुम्नसे ग्रा निमलता है। (१०) प्रीति, भय ग्रीर कोच से छूटे हुए, मत्परायण ग्रीर येरे श्राक्षय में ग्राये हुए, \*\* ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

कांक्षन्तः कर्भणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षित्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभेवति कर्मजा ॥ १२ ॥

स्रनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में स्राकर मिल गये है।

[भगवान् के दिव्य जन्म को समभने के लिये यह जानना पड़ता है, कि
प्रव्यक्त परमेश्वर माया से सगुए। कैसे होता है; ग्रौर इसके जान लेने से प्रध्यात्मान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी श्रलिप्त रहने
का, अर्थात् निष्काम कर्म के तत्त्व का, ज्ञान हो जाता है। सारांश, परमेश्वर के
दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो ग्रध्यात्मज्ञान और कर्मयोग
दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है, श्रीर मोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी
ग्रावश्यकता होने के कारए। ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्प्राप्ति हुए बिना नहीं
रहती। ग्रर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ ग्रा
गया; फिर ग्रध्यात्मज्ञान ग्रथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का ग्रलग ग्रध्ययन
नहीं करना पड़ता। ग्रतएव वस्तव्य यह है, कि भगवान् के जन्म और कृत्य का
विचार करो, एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्नाव करो; भगवत्प्राप्ति होने के लिये
दूसरा कोई साधन ग्रपेक्षित नहीं है। भगवान् की यही सच्ची उपासना- है। ग्रब
इसकी ग्रपेक्षा नीचे के दर्जे की उपासनाओं के फल ग्रीर उपयोग बतलाते है—]
(११) जो मुक्षे जिस प्रकार से भजते है, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता

(११) जो मुक्ते जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता हूँ। हे पार्थ! किसी भी श्रोर से हो, मनुष्य भेरे ही मार्ग में श्रा मिलते हैं।

[ 'मम वर्त्मानुवर्तन्ते ' इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३. २३) कुछ निराले प्रयं में ग्राया है, ग्रीर इससे घ्यान में ग्रावेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के श्रनुसार ग्रंथ कैसे बदल जाता है। यद्धीप यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने परें भी मनुष्य परमेश्वर की ही ग्रीर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि ग्रनेक लोग अनेक मार्गों से क्यों जाते हैं ? अब इसका कारण बतलाते हैं—]
(१२) (कर्मबन्धन के नाश की नहीं, केवल) कर्मफल की इच्छा। करनेवाले लोग

इस लोक में देवताओं की पूजा इसिलये किया करते हैं, कि (ये) कर्मकल (इसी) मनुष्यलोक में बोड़ि ही मिल जाते हैं। [ यही विचार सातवें अध्याय (२१, २२) में फिर ग्राये हैं। परमेश्वर की

यहा विचार सातव अध्याय (२१, २२) म फिर ग्राय है। परमेश्वर की श्राराधना का सच्चा फल है मोक्ष, परन्तु वह तभी प्राप्त होता है कि जब काला-न्तर से एवं दीर्घ ग्रीर एकान्त उपासना से कर्मवन्य का पूर्ण नाश हो जाता है; परंतु इतने दूरदर्शी ग्रीर दीर्घ उद्योगी पुष्य बहुत ही थोडे होते हैं। इस क्लोक का गी. र. ४३

xx चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमिष मां विद्धयकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥ न मां कं गीण लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वद्धयते ॥ १४ ॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वेरिष सुमुश्लीभः ।

भावार्य यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थात् कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं (गीतार. पृ. ४२२ देखों)। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है, और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यव-सान निष्काम भिवत में होकर अन्त में मोक्ष प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६)। पहले कह दुके है, कि धमं की सस्थागना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है, अब संक्षेप में बतलाते हैं, कि धमं की सस्थापना करने के लिये क्या करना पड़ता है—]

(१३) (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जूद्र इस प्रकार) चारो वर्णों कि व्यवस्या गुण और कमं के भेंद से मैने निर्माण की है। इसे तू व्यान में रख, कि मैं उसका कर्ता भी हूँ और अकर्ता अर्थात् उसे न करनेवाला अव्यय (में हो) हूँ।

[ अयं यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले श्लोक के वर्णनानुसार वह सबैव निःसङग है, इस कारण अकर्ता ही है (गी. ५. १४ देखो )।
परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविविज्ञतम् 'एसे दूसरे भी
विरोधाभासात्मक वर्णन है (गी. १३. १४)। चातुर्वर्ण्य के गुण और भेद का
निरूपण आगे अठारहवें अध्याय (१६. ४१-४६) में किया गया है। अब
भगवान् ने "करके न करनेवाला" ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म
बतलाते हैं—]

(१४) मुक्ते कर्म का लेप श्रयीत् बाघा नहीं होती; (क्योंकि) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो मुक्ते इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाघा नहीं होती।

[ ऊपर नवम क्लोक में जो दो वार्ते कही है, िक मेरे 'जन्म' ग्रीर कमें ' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कमें के तत्त्व का स्पष्टीकरणें इस क्लोक में किया है। 'जानता है' शब्द से यहाँ 'जान कर तदनुसार वर्तने लगता है' इतना अर्थ विविक्षत है। भावार्थ यह है, िक भगवान को उनके कमें की बाघा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो बर्तता है उसको कमीं का वन्धन नहीं होता। अब, इस क्लोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष उदाहरण से दृट करते हैं—] कुरु कभैंव तसात्वं पूर्वैः पूर्वतरं रुतम् ॥ १५ ॥

\*\* किं कमें किमकर्नेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कमें प्रवस्थामि यज्ज्ञात्वा मोह्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

कर्मणो हापि बोड्डव्यं बोच्दव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च वोध्दव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

(१५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुक्षु लोगों ने भी कर्म किया या। इसलिये पूर्व के लोगों के लिये हुए अति प्राचीन कर्म को ही तु कर।

[इस प्रकार मोक्ष थ्रौर कर्म का विरोध नहीं है, अतएव थ्रर्जुन को निश्चित उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यास मार्गवालों का कथन है, कि "कर्मों के छोड़ने से अर्थात् श्रकर्म रो ही मोक्ष मिलता है;" इस पर यह शंका होती है, कि ऐसे कथन का बीज क्या है ? अतएव अब कर्म थ्रौर श्रकर्म के विवेचन का थ्रारम्भ करके तेईसवें श्लोक में सिद्धान्त करते है, कि अ्कृर्म कुछ कर्मत्याग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही श्रकर्म कहना चाहिये।

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है, कि कौन कर्म है ग्रौर कौन ग्रकमं; (ग्रतएव) वैसा कर्म तुभे बतलाया हूँ, कि जिसे जान कोने से तूपाप से मुक्त होगा।

[' अकर्म ' नठा समास है। व्याकरण की रीति से उसके अ=नठा दाहर के ' अभाव ' अयवा ' अप्राशस्त्य ' दो अर्थ हो सकते हैं; और यह नहीं कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवक्षित न होंगे। परन्तु अगले क्लोक में 'विकर्म ' नाम से कर्म का एक और तीसरा भेद किया है, अतएव इस क्लोक में अकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है, जिसे संन्यास मार्ग-वाले लोग ' कर्म का स्वरूपतः त्याग ' कहते हैं। संन्यास-मार्गवाले कहते हैं कि ' सब कर्म छोड दो ; ' परंतु १८ वें क्लोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है, कि कर्म को जिलकुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास-मार्गवालों का कर्म-त्याग सच्चा ' अकर्म ' नहीं है; अकर्म का मर्म ही कुछ और है।

(१७) कर्म की गति गहन है; (ग्रतएव) यह जान लेना चाहिये, कि कर्म क्या है और समकता चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) क्या है और यह भी जात कर लेना चाहिये, कि श्रकमें (कर्म न करना) क्या है। (१८) कर्म में श्रकमें और श्रकमें में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुख्यों में जानी श्रीर वही युदत श्रर्थात् योगयुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला है।

[ इसमें ग्रीर ग्रगले पाँच क्लोको में कर्म, ग्रकमें एवं विकर्म का खुलासा किया गया है; इसमें लो कुछ कमी रह गई है, वह अगले ग्रठारहेंवे ग्रध्याय

### स वुध्विमानमनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

में कर्मत्याग, कर्म ग्रीर कर्ता के त्रिविध भेंद-वर्णन में पूरी कर दी गई है (गी-१८. ४-७; १८. २३-२५; १८. २६-२८ ) । यहाँ संक्षेप में स्पष्टतापूर्वक यह वतला देना श्रावश्यक है, कि दोनों स्थलों के कर्म-विवेचन से कर्म, श्रकर्म भौर विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या है। क्योकि, टीकाकारों ने इस सम्बन्य में वड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमार्गवालो को सब कर्मों का स्वरूपतः त्याग इष्ट है, इसलिये वे गीता के 'अ़कर्म' पद का अर्थ खींचातानी से अपने मार्ग की श्रोर लाना चाहते हैं। मीमांसको को यज्ञ-याग श्रादि काम्य कर्में इब्ट है, इसलिये उन्हें उनके अतिरिक्त श्रीर सभी कर्म 'विकर्म ' जैंचते हैं। इसके सिवा मीमांसकों के नित्य-नैमित्तिक ग्रादि कर्मभेद भी इसी में ग्रा जाते है, ग्रौर फिर इसी में धर्मज्ञास्त्री अपनी ढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते है। सारांश, चारों ग्रोर से ऐसे खींचातानी होने के कारण श्रन्त में यह जान लेना कठिन हो जाता है, कि गीता ' अकर्म किसे कहती है, और ' विकर्म ' किसे। श्रतएव पहले से ही इस वात पर घ्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तात्त्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्काम कर्न करनेवाले कर्मयोगी की है; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म छोड़नेवाले संन्यासमार्गियों की नही है। गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है, कि 'कर्मशून्यता 'के श्रर्थ में-' अकर्म ' .इस जगत् में कहीं भी नहीं रह सकता अथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशून्य नहीं हो सकता (गी. ३. ५. १८. ११); क्योंकि सोना, उठना-बैठना श्रीर जीवित रहना तक किसी से भी छूट नहीं जाता । और यदि कर्मशून्यता होना सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना पड़ता है, कि अकर्म कहें किसे ? इसके लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलव निरी किया न समक्ष कर उससे होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिएामो का विचार करके कर्स का कर्मत्व या ग्रकर्मत्व निविचत करो । यदि सृष्टि के मानी ही कर्म है, तो मनुष्य जब तक सृष्टि में है, तब तक उससे कमें नहीं छूटते। अतः कमें और अकर्म का जो विचार करना हो वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनृष्य को वह कर्म कहाँ तक बद्ध करेगा। करने पर भी जो कर्म हमें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात् वन्धकत्व नष्ट हो गया; श्रीर यदि किसी भी कर्म का वन्धाकत्व अर्थात् कर्मस्व इस प्रकार नष्ट हो जायँ तो फिर वह कर्म ' शक्में 'ही हुआ। श्रकमं का प्रचुलित सांसारिक श्रयं कमंजून्यता ठीक है; परन्तु शारत्रीय टृप्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेला नहीं मिलता । दयोकि हम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात् कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो-जाता है। उदाहरणार्थ, श्रपने मा-बाप को कोई नारता-पीटता हो, तो उसको न रोक कर चुप्पी मारे बैठा रहना, उत समय व्यावहारिक दृष्टि से अकर्म प्रयात्

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः।

कर्मशून्यता हो तो भी, कर्म ही-ग्रधिक क्या कहें, विकर्म-है; श्रीर कर्म-विपाक की दृष्टि से उसका अशुभ परिएाम हमें भोगना ही पड़ेगा। अतएव गीता इस क्लोक में विरोधाभास की रीति से बड़ी खबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है जिसने जान लिया कि अकर्म में भी (कभी कभी तो भयानक) कर्म हो जाता है, और कर्म करके भी वह कर्मविपाक की ॄष्टि से मरा सा, अर्थात् अकर्म होता है; तथा यही अर्थ अगले क्लोक में भिन्न भिन्न रीतियों से- वर्णित है। कर्म के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के ग्रनुसार यही एक सच्चा साधन है, भि निःसंग बुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया जावे (गीतारहस्य पृ.११०-११४; २८५ देखो )। श्रतः इस साधन को उपयोग करे निःसंग बुद्धि से जो कर्म किया जायँ यही गीता के अनुसार प्रशस्त-सात्त्विक - कर्म है (गी. १८. ९); श्रीर गीता के मत में वही सच्चा ' श्रकर्म ' है। क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात् कर्म-विपाकं की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व, निकल जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( श्रौर 'करते हैं ' पद में चुप-चाप निठल्ले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात् 'सास्विक कर्म', अथवा गीता के अनुसार अकर्म, घटा देने से बाकी जो कर्म रह जाते है उनके दो भाग हो सकते है; एक राजस और दूसरा तामस। इनमें तामस कर्म मोह और प्रज्ञान से हुआ करते है इसलिये उन्हें विकर्म कहते --फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया लाय तो भी वह विकर्म ही है, ग्रक्स नहीं (गी. १८. ७)। ग्रब रह गये राजस कर्म। ये कर्म पहले दर्जे के प्रयात् सास्विक नहीं है, प्रयवा ये वे कर्म भी नहीं है, जिन्हें गीता सचमुच ' श्रकर्म' कहतीं है। गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कर्मों की केवल 'कर्म'भी कह सकता है। तात्पर्य, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-ग्रकर्म का निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है, कि कर्म है या ग्रकर्म। ग्रष्टावकगीता संन्यासमागं की है, तथापि उसमें भी कहा है --

> निवृत्तिरिप मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरिप घीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ।।

श्रथांत् मूर्लो की निवृत्ति ( श्रथवा हठ से या मोह के द्वारा कमं से विसुखता) ही वास्तव में प्रवृत्ति श्रथांत् कमं है और पण्डित लोगों की प्रवृत्ति ( श्रथांत् निष्काम कमं ) से ही निवृत्ति यानी कमं-त्याग का फल मिलता है ( श्रष्टाः १८. ६१ ) । गीता के उक्त क्लोक में यही श्रथं विरोधाभासक्ष्मी श्रलंकार की रीति से बड़ी सुन्दरता से बतलाया ग्या है । गीता के श्रकमं के इस, लक्षण को भली भाँति समक्षे बिना, गीता के कर्म-श्रकमं के विवेचन का मर्म कभी समक्ष में श्राने का नहीं । श्रव इी श्रथं को श्रगले क्लोकों में श्रधिक व्यवत करते है — ]

श्रानाग्निद्ग्धकर्माणं तम्राहुः पंडितं वुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्तवा कर्मफल्लासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मज्यभिमवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥:२० ॥ निराशीर्थतिकत्तात्मा त्यक्तसर्वपरित्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नो न्याति किल्विषम् ॥ २१ ॥ यदृष्टलालाभसंतुष्टो द्वंद्वातितो विमत्सरः ।

् (१९) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हैं, कि जिस के सभी समारम्भ अर्थात उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान कि असम हो जाते हैं।

[ 'ज्ञान से कर्म भस्म होते है,' इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है, किन्तु इस क्लोक से अगट होता है, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार पृ. २८५-२८९ देखो)। इसी प्रकार आगे भगवद्भक्त के वर्णन में जो " सर्वारम्भपरित्यागी "-समस्त आरम्भ या उद्योग छोड़निवाला — पद आया है (गी. १२. १६; १४. २५) उसके अर्थ का निर्णय भी इससे हो जाता है, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं — ]

(२०) कर्म फल की आसिवत छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्य हैं अर्थात् जो पुरुष कर्मफल के साधन की आश्रयमूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक काम की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ)—कहना चाहिये कि-वह कर्म करने में निमान रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशीः अर्थात् फम की वासना छोड़नेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसंग से मुक्त पुरुष केवल शारीर अर्थात् शरीर या कमेंद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

[कुछ लोग बीसवे क्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'घर' गृहस्थी न रखनेवाला' (संन्यासी) करते है; पर वह ठीक नहीं है। प्राश्रय को घर या छेरा कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं है। अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेनुरूप ठिकाना ( प्राश्रय ) कहीं न रहे। यही अर्थ गीता के ६. १ क्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफलं ' इन शब्दो से स्पष्ट व्यक्त किया गया है, और वामन पण्डित ने गीता की यथार्थवीपिका नामक अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है। ऐसे ही २१ वे क्लोक में 'शारीर' के मानी सिर्फ जरीर-पोषण के लिये भिक्षाटन आदि कर्म नहीं है। आगे पाँचवे अध्याय में " योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसिक्त अथवा काम्यवृद्धि को मन में रख कर केवल इंद्रियों से कर्म किया करते है" (५.११) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्थक ही " केवलं शारीर कर्म " इन पदो का सच्चा अर्थ है। इन्द्रियाँ कर्म करती ह, पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मों का पाप-पुष्य कर्त्ता को नहीं लगता।

समः सिद्धावेसिद्धौःच कृत्वापि न निबद्धश्वते ॥ २२ ॥ गतसंगरंय मुक्तस्य द्वानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरंतः कर्मे समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ -

(२२) यदृच्छा से जो प्राप्त हो जायँ उसमें सन्तुष्ट, (हर्ष शोक श्रादि) द्वन्द्वों से सुक्त, निर्मत्सर, श्रोर (कर्म की) सिद्धिया असिद्धि को एक सा ही नाननेवाला पुरुष (कर्म) करके भी ( उनके पाप-पुण्य से ) बद्ध नहीं होता। (२३) श्रासद्धगरिहत, ( रागद्वेष से ) मुक्त, (साम्यबुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले श्रीर (केवल) यज्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं।

ितीसरे अध्याय (३.९) में जो यह भाव है, कि मीमांसको के मत में यज्ञ के किये लिये हुए कर्म बन्धक नहीं होते श्रीर श्रासक्ति छोड़ कर करने से वे ही कर्म स्वर्गप्रद न होकर मोक्षप्रद होते है, वही इस श्लोक में बतलाया गया है। " समग्र विलीन हो जाते है," में ' संमग्र ' पद महत्त्व का है। मीमा-सक लोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य मानते है, ग्रीर उनकी दृष्टि से स्वर्गसुख को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते। परन्तु गीता की वृंब्टि स्वर्ग से परे, श्रर्थात् मोक्ष पर है, और इस दृष्टिसे स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते है। श्रत-एव कहा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त बुद्धि से करने पर 'समग्र' लय द्वपाते है अर्थात् स्वर्गप्रद न हो कर मोक्षप्रद हो जाते है। तथापि इस अध्याय में यज्ञ-प्रकरण के प्रतिप्रादन में भीर तीसरे श्रध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में एक बड़ा भारी भेद हैं। तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रीत-स्मार्त अनादि यज्ञ-चक को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु श्रव भगवान् कहते है, कि यज्ञ का इतना ही संकुचित श्रर्थं न समभो, कि देवता के उद्देश से श्राग्त में तिल-वावल या पशु का हवन कर दिया जावे, श्रथवा चातुर्वर्थ्य के कर्म स्वधर्म के अनुसार काम्य बृद्धि से किये जावें। अग्नि में आदृति छोड़ते समय अन्त में 'इदं न मम '--यह मेरा नहीं—इन शब्दो का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्त्व का जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रघान भाग है। इस रीति से "न मम" कह कर ग्रर्थात् ममता युवत वृद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पण्यूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर ग्रयवा ब्रह्म का यजन हुआ करता है। सारांश, मीमासको के द्रव्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत है, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते है; श्रीर लोकसंग्रह के निमित्त जगत् के स्रासिक्त-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 'समग्र' फल से मुक्त होता हुग्रा भ्रन्त में मोक्ष पाता है (गीतार. पृ. ३४४-३४७ देखो)। ब्रह्मापंएा-रूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस क्लोक में किया गया है और फिर इसकी ग्रपेक्षा कम योग्यता के अनेक साक्षणिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेतीसवें क्लोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार कर कहा गया है, कि ऐसा 'ज्ञान-यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है।]

४४ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिर्विद्यक्षाक्षी ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाविना ॥ २४ ॥ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माक्षावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्मति ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीदियाण्यन्ये संयमात्रिषु जुह्मति ॥ २६ ॥ शब्दादीन्विपयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्मति ॥ २६ ॥ सर्वाणीदियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

(२४) श्रर्पण अथवा हवन करने की किया बह्य हैं, हिव श्रर्थात् अर्पण करने का द्रव्य बहा है, बह्माग्नि में बह्म ने हवन किया है— (इस प्रकार) जिसकी बृद्धि में (सभी) कमें ब्रह्ममय है, उसकी ब्रह्म ही मिलता है।

[शाडकर भाष्य में ' अपंण ' शब्द का अर्थ ' तपंण ' करने का साधन अर्थात् आवमनी इत्यादि है; परन्तु यह जरा किन है। इसकी अपेक्षा, अपंण-अपंण करने की या हवन करनेकी किया, यह अर्थ अधिक सरल है। यह ब्रह्मापंणपूर्वक अर्थात् निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ। अब देवता के उद्देश से अर्थात् काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं— ]

(२५) कोई कोई (कर्म-) योगी (ब्रह्मबुद्धि के बदल) देवता ब्रादि के उद्देश से यज्ञ किया करते हु; ब्रीर कीई ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते है।

[पुरुषसूवत में विराट् रूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने का जो वर्णन है—"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (ऋ, १०, ९०. १६) उसी को लक्ष्य कर इस क्लोक का उत्तराघं कहा गया है। 'यज्ञं यज्ञेनैवोपजुद्धति' ये पर ऋ वेद के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' से समानार्थक ही देख पड़ते है। प्रगट है कि इस यज्ञ में, जो सृष्टि के प्रारम्भ में हुप्रा था, जिस विराटरूपी पञ्च का हवन किया गया या, वह पञ्च, श्रौर जिस देवता का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनों वहास्वरूपी होंगे। साराज्ञ, चौवीसवे क्लोक का यह वर्णन हो तत्त्वदृष्टि से ठीक है, कि सृष्टि के सब पदार्थों में सदैव हो ग्रह्म भरा हुग्रा है, इस कारण इच्छा-रिहत वृद्धि से सब व्यवहार करते करते बह्म से ही सदा ब्रह्म का यजन होता रहता है, केवल वृद्धि वैसी होनी चाहिये। पुरुषसूवत, को लक्ष कर गीता में यही एक क्लोक नहीं है, प्रत्युत आगे दसवे श्रत्याय (१०.४२) में भी इस सूवत के अनुसार वर्णन है। देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वर्णन हो चुका; श्रब श्रान्त, हिव इत्यादि ज्ञव्यों के लाक्षणिक श्रथं लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम प्रादि पातंजल-योग की किया श्रथवा तपक्चरण भी एक प्रकार का यज्ञ होता है—] (२६) श्रौर कोई श्रोत्र श्रादि (कान, ग्रांख श्रादि) इहियों का संयमरूप श्रान में

(२६) श्रीर कोई ओत्र ग्रांवि (कान, ग्रांख ग्रांवि) इहियों का संयमरूप श्रीन्त में होम करते हैं ग्रीर कुछ लोग इंद्रियरूप श्रीन्त में (इन्द्रियों के ) शब्द ग्रादि विषयों का हवन करते हैं। (२७) ग्रीर कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राएों के सब

### आतमसंयमयोगाश्री जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

कर्मों को अर्थात् व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वलित श्रात्मसंयमरूपी योग की ग्रान्न में हवन किया करते हैं।

डिन क्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षिएिक यज्ञों का वर्णन है; जैसे (१) इन्द्रियों का सयमन करना अर्थात् उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने अपने व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियो के विषय अर्थात् उपभोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इन्द्रियों को बिल्कुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियो के व्यापार को, प्रत्युत प्राएों के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल श्रात्मानन्द में ही मग्न रहना। श्रब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जायें तो पहले भेद में इन्द्रियों को मर्यादित करने की क्रिया (संयमन) अग्नि हुई; क्योंकि दृष्टान्त से यह कहा जा सकता है, कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ था जायें, इसका उसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात् इन्द्रियाँ होम-व्रव्य है श्रीर तीसरे भेद में इन्द्रियाँ एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते है श्रीर श्रात्मसंयमन श्राग्न होता है। इसके श्रतिरिक्त कुछ लोग ऐसे है, जो निरा प्राएगयाम ही किया करते है; उनका वर्णन उन्तीसवें इलोक में है। 'यज' शब्द के मूल प्रथं द्रव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत ग्रौर व्यापक, कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राए।याम प्रभृति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनो का एक ' यज्ञ ' शीर्षक में ही समावेश कर दिया। गया है। भगवद्गीता की यह कल्पना कुछ श्रपूर्व नहीं है। मनुस्मृति के चौथे श्रध्याय यें गृहस्थाश्रम के वर्णन के सिलिसिले में पहले यह बतलाया ,गया है, कि ऋषियज्ञ, दे<u>वय</u>ज्ञ, भूत्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ श्रौर पितृय<u>ज्ञ—इत स्मार्त पञ्चमहायज्ञो को कोई गृहस्य न छोड़े</u>: और फ़िर कहा है, की इनके बदले कोई कोई " इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, वाणी में प्राण का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेज्वर का यजन करते हैं " (मनु. ४. २१-२४)। इतिहास की दृष्टि से देखें तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुए प्रभृति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रीत प्रन्थों में कहे गये है, उनका प्रचार धीरे घीरे घटता गया; श्रौर जब पातव्जल-योग से, संन्यास से अथवा श्राध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग श्रधिक-श्रंधिक प्रचलित होने लगे तब, 'यज्ञ' ही शब्द का अर्थ विस्तृत कर उसी में मोक्ष के समग्र उपायो का लक्षण से समावेश करने का आरम्भ हुआ होगा। इसका मर्भ यही है, कि पहले जो शब्द वर्म की दृष्टि से प्रचलित हो गये थे, उन्हों का उपयोग अनले वर्ममार्ग के लिये भी किया जावे। कुछ भी हो, मनुस्मृति के विवेच न से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल में, उक्त कल्पना सर्वमान्य हो चुकी थी। ( २८ ) इस प्रकार तीक्ष्ण वत का आचरण करनेवाले यति अर्थात् संयमी पुरुष

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेज्यानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्याणपु जुह्वति । सर्वेज्येते यज्ञविदेशयज्ञस्यितकरम्याः ॥ ३० ॥

कोई द्रव्यख्य, कोई तपख्य, कोई योगख्य, कोई स्वाध्याय अर्थात् नित्य स्वकर्मानु-ध्ठानरूप, श्रीर कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं।(२९) प्राणायाम में तत्पर हो कर प्राण और अयान की गति को रोक करके, कोई प्राण वायु का अयान में (हवन किया करते हैं) और कोई श्रपानवायु का प्राण में हवन किया करते हैं।

[इस क्लोक का तात्पर्य यह है, कि पातंजल-योग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातञ्जल-योग-रूप यज्ञ उन्तीसवे क्लोक में बत-लाया गया है, अत. अट्ठाईसवेइलोक के "योगरूप यज्ञ "पद का अर्थ कर्म-योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम ज्ञव्द के प्राण ज्ञव्द से क्वास भ्रौर उच्छ्वास, दोनों किया प्रगट होती है; परन्तु जब प्राण ग्रीर श्रपान का भेद करना होता है तब, प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात् उच्छ्वास वायु, और अपान 🚞 भीतर म्रानेवाली दवास, यह म्रथं किया जाता है (वेसू. जांभा. २. ४. १२; श्रीर छान्दोग्यः शांभाः १. २. ३ ) । ध्यान रहे, कि प्राण श्रीर श्रपान के ये श्रर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न है। इस अय से अपान में, अर्थात् भीतर खींची हुई व्वास में, प्राण का — उच्छ्वास का-होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है, और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेजक प्राणायाम होता है। प्राण श्रीर श्रपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम कुम्भक हो जाता है। ग्रव इनके सिवा व्यान, उदान ग्रीर समान ये तीनो वच रहे। इनमें से व्यान प्राण और अवान के सन्धित्यलो में रहता है, जो धनुष खींचने, वजन उठाने श्रादि दम खींच कर या श्राधी क्वास छोड़ करके जनित के काम करते समय व्यक्त होता है ( छां १ ३ ५ ) । मरएा-समय में निकल जानेवाली वायुको उदान कहते हैं ( प्रक्त. ३, ६ ), श्रीर सारे शरीर में सब स्थानो पर एक सा ग्रन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते है (प्रक्त. ३. ५) । इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दो के सामान्य ग्रर्थ दिये गये है; परन्तु कुछ स्थलो पर इसकी म्रपेक्षा निराले भ्रर्थं भ्रभिप्रेत होते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत ( वनपर्व ) के २१२ वें श्रध्याय में प्राण श्रादि वायु के निराले ही लक्षण ह, उसमें प्राण का ग्रर्थ मस्तक की वायु ग्रौर श्रपान का श्रर्थ दीचे सरकनेवाली वायु है ( प्रक्त-३.५ ग्रीर मैत्र्यु २.६)। ऊपर के इलोक में जो वर्ण्न है, उसका यह ग्रथं है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है। ] (३०-३१) और कुछ लोग ग्राहार को नियमित कर, प्राणों में प्राणा का ही होन किया करते । ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने-

यज्ञाशिष्टाष्ट्रतभुजो यान्ति व्रह्मं सनातनम् । नार्थं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः ुरुसत्तम् ॥ ३१ ॥

वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से क्षीए हो गये है (और जो) ग्रमृत का (श्रर्थात् यज्ञ से बचे हुए का) उपभोग करनेवाले हैं; ध्ज्ञ ने करनेवाले को (जब) इस लोक में सफलता नहीं होती, (तब) फिर हे कुरुथे के ! (उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)?

सारांश, यह करना यद्यपि वेद की श्राह्मा के श्रनुसार मनुष्य का कर्तव्य है, तो भी यह यज एक ही प्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो, वेद का अध्ययन करो, अगिनब्दोम करो' पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का हवन करो, पूजा-पाठ करो, या नै<u>बेद्य-वैश्वदेव</u> ग्रादि पाँच गृह<u>यज्ञ</u> करो; फ<u>लासि</u>क्त के छूट जाने पर ये सब न्यापक अर्थ में यज्ञ ही है; और फिर यज्ञ-रोप भक्षण के वियषु में मीमोसिनो के जो सिद्धान्त है, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये उपयुक्त हो जाते ह; इनमें से पहला नियम यह है कि " यज्ञ के अर्थ किया हुआ कर्म बन्धक नहीं होता " और इसका वर्णन तेईसवें क्लोक में हो चुका है (गी. ३. ९ पर टिप्पणी देखो )। अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक गृहस्थ पञ्चमहायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी सहित भोजन करे, श्रौर इस प्रकार बर्तने से गृहस्थाश्रम सकल होकर सद्गति वेता है। " विघ्सं भुक्तशेदं तु यज्ञशेषमथामृतम् " ( मनु.३.२८५ ) — म्रातिथि वगैरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे 'विघस 'श्रीर यज्ञ करने से जो शेष रहे, उसे 'अमृत ' कहते है; इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति अौर श्रन्य स्मृतियों में भी कहा है, कि प्रत्येक गृहस्य को नित्य विघसाशी और प्रमृताशी होना चाहिये (ी. ३. १३ ग्रीर गीतारहस्य पृ. १९१ देखो )। श्रव भगवान कहते है, कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्त होनेवाला यह सिद्धान्त ही सब प्रकार के उक्त यज्ञो को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म बन्यक नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कमों में से अविशिष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग में आ जावे, तो भी वे बन्धक नहीं होते (देखो गीतार. पृ. ३८४ )। " बिना यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता" यह वाक्य मार्मिक और महत्त्व का है। इसका अर्थ उतना ही नहीं है, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बर-सता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती; किन्तु 'यज्ञ' शब्द का व्यापक श्रर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से सना-वेश हुआ है, कि कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े विना न तो सब को एक सी सुविधा मिल सकती है, और न जगत् के व्यवहार ही चल सकते हैं। उदाहर-ए। र्थ-- पश्चिमी 'समाजशास्त्र-प्रऐता जो यह सिद्धान्त वतलाते है, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना श्रौरों को एक सी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, वही इस तत्त्व का एक उदाहरण है। श्रीर, यदि गीता की परिभाषा से इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञ प्रधान भाषा का ही प्रयोग

एवं वहाविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्व।नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्ज्ञानयज्ञः परतप । सर्वे कर्माखिछं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

करना पड़ेगा, कि "जब तक प्रत्येक मनुष्य ग्रपनी स्वतन्त्रता के कुछ ग्रंश का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते"। इस प्रकार के व्यापक और विस्तृत ग्रथं से जब यह निश्चय हो चुका, कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का ग्राधार है, तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज को व्यवस्था ठीक न रहेगी।

(३२) इस प्रकार भाँति भाँति के यज्ञ ब्रह्म के (ही) मुख में जारी है। यह जानो कि, वे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तू मुक्त हो जायगा।

ज्योतिष्टोम श्रादि द्रव्यमय श्रीतयज्ञ ग्राग्न में हवन करके किये जाते हैं ग्रीर शास्त्र में कहा है, कि देवताग्रों का मुख ग्राग्न है; इस कारण ये यज्ञ उन देवताग्रों को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शहका करे, कि देवताग्रों के मुख-ग्राग्न-में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते, ग्रतः इन लाक्षणिक यज्ञों से श्रेय-प्राप्त होगी कैसे? तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साक्षात् ब्रह्म के ही मुख में होते है। दूसरे चरण का भावार्थ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञ विधि के इस ज्यापक स्वरूप को—केवल मीमांसकों के संकुचित ग्रां को ही नहीं—जान लिया, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती, किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का अधिकारी हो जाता है। ग्रव बतलाते है, कि इन सब यज्ञों में श्रेष्ट यज्ञ कौन है—] कि प्रविकारी हो जाता है। ग्रव बतलाते है, कि इन सब यज्ञों में श्रेष्ट यज्ञ कौन है—] कि परन्तप! इव्यमय यज्ञ की ग्रपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ट है। क्योंकि, है पार्थ! सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है।

[ गीता में 'ज्ञानयज्ञ' जब्द दो वार आगे भी आया है (गी. ९. १५ और १८. ७०)। हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, यह परमेश्वर की प्राप्त के लिये किया करते हैं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्त उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती। प्रतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार प्राचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को 'ज्ञानयज्ञ' कहते हैं। यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा इसकी योग्यता अधिक समभी जाती है। मोक्षज्ञास्त्र में ज्ञानयज्ञ का वह ज्ञान ही मुख्य है और इसी ज्ञान से सब कर्मो का क्षय हो जाता है। कुछ भी हो, गीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। तथापि "कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है" इस वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों को छोड़ देना चाहिये—यह बात गीतारहस्य के दसवे और ग्यारहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक

\*\* तिहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदार्शिनः ॥ ३४ ॥
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यित पांडव ।
येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यातमन्यथा पिय ॥ ३'१ ॥
अपि चेदिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तप्रः ।
सर्वं ज्ञानप्रवेनैव वृज्ञिनं सतिरिष्यिति ॥ ३६ ॥
यथैधांति समिद्धोऽग्निर्भससात्कुरुते ज्ञुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भससात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥
\*\* न हि ज्ञानेन सह्दां पवित्रमिह विद्यते ।

प्रतिपादन की गई है। ग्रपने लिये नहीं, तो लोकसग्रह के निर्मित कर्तन्य समभ कर सभी कर्म करना ही चाहिये; ग्रौर जब कि वे जान एवं समयुद्धि से किये जाते हैं, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कर्ता को नहीं होती (देखो ग्रागे ३७ थाँ क्लोक) ग्रौर यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है। ग्रतः गीता का सथ लोगों को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।

(३४) ध्यान में रख, कि प्रिण्णित से, प्रश्न करने से और नेवा से तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुभे उस ज्ञान का उपदेश करेगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर हे पाण्डव! किर तुभे ऐसा मोह नहीं होगा श्रीर जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राण्यि को तू अपने में श्रीर मुक्त में भी देखेगा।

[सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान थांगे विणित है (गी. ६. २९), उसी का यहाँ उल्लेख किया गया है। मूल में आत्मा और भगवान् दोनो एक-रूप है, अतए व आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है, अर्थात् भगवान् में भी उनका समावेश होकर आत्मा (मै), अन्य प्राणि और भगवान् यह त्रिविध भेद नब्द हो जाता है। इसी लिये भागवतपुराण में भगवद्भक्तों का लक्षण देते हुए कहा है, "सब प्राणियों को भगवान् में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भागवत् कहना चाहिये" (भागः ११. २, ४५)। इस महत्त्व के नी।ततत्त्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बाहरवे प्रकरण (पृ. ३८९ २३९७) में और भिक्त-दृष्टि से तेरहवे प्रकरण (पृ. ४२९-४३०) में किया गया है।

(३६) सब पापियो से यदि श्रिष्ठिक पाप करनेवाला हो, तो थी(उस) ज्ञान-नौका से ही तू सब पापो को पार कर जावेगा । (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित की हुई ग्रीमि (सब) इंघन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन् ! (यह) ज्ञानरूप श्रीमि सब कर्मों को (श्रुभ-अ्रज्ञुभ बन्धनों को ) जला डालती है।

[ ज्ञान की महत्ता बतला दी। प्रब बतलाते हैं, कि इस द्यान की प्राप्ति किन उपायों से होती है — ]

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विद्ति ॥ ३८ ॥ श्रद्धावांह्रमते ज्ञानं तत्परः संयतेद्वियः । ज्ञानं लञ्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ श्रज्ञश्चाश्रद्दधानश्च सश्यातमा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ xx योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछित्रसंशयम् । श्रात्मवन्तं न कर्माणि निवच्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ तसाद्ज्ञानसभूतं हृत्स्य ज्ञानासिनात्मनः ।

(३८) इस लोक में ज्ञान के संमान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष अग्प ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग अर्थात् कर्पयोग सिद्ध हो गया है।

[३७ वें इलोक में 'कर्मों' का अर्थ 'कर्म का बन्धन' है (गी.४. १९ देखो)। अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब श्रद्धा का दूसरा मार्ग बतलाते हैं — ]

(३९) जो श्रद्धावान् पुरुष इंद्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे (भी) यह ज्ञान मिल जाता है, श्रीर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम ज्ञान्ति प्राप्त होती है।

[ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान श्रीर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी मिलती है (देखो गी. १३. २५ )।

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाज्ञ हो जाता है। संशयग्रस्त को न यह लोक है (श्रौर) न परलोक, एवं सुख भी नहीं है।

[ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बृद्धि का ग्रीर दूसरा श्रद्धा का। श्रव ज्ञान ग्रीर कर्मयोग का पृथक् उपयोग दिखला कर ममस्त विषय का उपसंहार करते हैं — ]

(४१) हे घनञ्जय ! उस म्नात्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते, कि जिसने (कर्म-)योग के म्राश्रय से कर्म म्रार्थात् कर्मबन्धन त्याग दिये है म्रोर ज्ञान से जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये है। (४२) इसलिये म्रापने हृदय में म्रज्ञान से जत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-)योग का म्राश्रय कर। (म्रोर) हे भारत ! (गुद्ध के लिये) खड़ा हो।

[ईजाबास्य उपनिषद् में 'बिद्या ' ग्रीर 'ग्रविद्या' का पृथक् उपयोग । दिखला कर जिल प्रकार दोनो को बिना छोड़े ही प्राचरण करने के लिये कहा

# छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठ्यंतिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृण्णार्जन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

गया है (इज.११; गीतार. पू. ३५६ देखी); उसी प्रकार गीता के इन दो क्लोकों में ज्ञान और (कर्म-) योग का पृथक् उपयोग दिखला कर उनके अर्थात् ज्ञान और योग के समुच्चय से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का पृथक्-पृथक् उपयोग यह है, कि निष्काम बृद्धियोग के द्वारा कर्म करने पर उनके बन्धन टूट जाते है और वे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता है। अतः अन्तिम उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो। अर्जुन को योग-का आश्रय करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य के पृष्ठ ५८ में दिख-लाया गया है, कि योग शब्द का अर्थ यहाँ कमंत्रोग हो लेना चाहिये। ज्ञान और योग का यह येल ही "ज्ञानयोगव्यवस्थितः" पर से देवी सम्पत्ति के लक्षण (गी.१६०१) में किर बतलाया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए प्रश्नीत कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-प्रश्नीत् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, ध्रुशीकृष्ण और श्रर्जुन के संवाद में, ज्ञान-कर्म-संन्यांसयोग नामक चौथा, श्रध्याय समाप्त हुआ।

[ घ्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-संन्यास 'पद में 'संन्यास 'ज्ञाब्द का अर्थ \ स्वरूपतः 'कर्मत्याग 'नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्यास अर्थात् 'अर्पण् करना' अर्थ है। और आगे अठारहवे अध्याय के आरम्म में उसी का खुलासा किया गया है।]

# पाँचवाँ अध्याय।

[ चीये अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमागंवालों की जो शंका हो सकती है, उसे ही अर्जुन के मुख से, प्रश्नरूप से, कहला कर इस अध्याय में भगवान् ने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान है (४०३३), यदि ज्ञान से ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते है (४०३७), और यदि द्रव्यम्य यद्य की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है (४०३३); तो दूसरे ही अध्याय में यह कह कर्, कि "धम्यं युद्ध करना ही क्षत्रिय को श्रेयस्कर है." (२०३१) चौथे अध्याय के उपसहार में यह बात क्यों कही गई कि "अतएव तू कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध

# पश्चमोऽध्याय :।

#### अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसिस । तच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे न्हिंह सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्चेयसकराहुमौ।

के लिये उठ खड़ा हो " (४. ४२)? इस प्रश्नका गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोक्ष-प्राप्त के लियं ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोक्ष के लियं कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंप्रहार्थ आवश्यक है; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनो के ही समुच्चय की नित्य अपेक्षा है; (४. ४१)। परन्तु इस पर भी शका होती हैं, कि यदि कर्मयोग और सांख्य दोनो ही मार्ग शास्त्र में विहित है तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार सांख्यमार्ग को स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में हानि ही क्या हैं? अर्थात् इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गों में अटठ कौन सा है। और अर्जुन के मन में यही शंका हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रस्त किया था, वैसा ही अब भी वह पूछता है, कि—]

(१) अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण ! (तुम)एक वार सन्यास को और दूसरी वार कमों के योग को ( अर्थात् कर्म करते रहने के मार्ग को हो ) उत्तम बतलाते हो अब निक्वय कर मुभे एक ही (गार्ग) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही श्रेव्ठ अर्थात् अधिक प्रशस्त हो। (२) श्रीभगवान् ने कहा-कर्यसंग्यास श्रीर कर्म योग दोनो निष्ठाएँ या मार्ग नि श्रेयस्कर अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले है; परन्तु ( अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से दोनो की योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनो म कर्मसंग्यास की अपेक्षा कर्मयोग को योग्यता विशेष है।

[ उनत प्रक्त और उत्तर दोनों निःसिन्द्य और स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से पहले क्लोक के 'श्रेय ' बब्द का अर्थ अधिक प्रचास्त या बहुत अच्छा है। दोनो मार्गों के तारतम्य-भावविषयक प्रकृंत के प्रक्त का ही यह उत्तर है कि ' कर्मयोगो विशिष्टित '-कर्मयोग की योग्यता विशेष है। तथापि यह सिद्धान्त साय्यमार्ग को इप्ट नहीं हैं, यथों कि उसका कथन हैं, कि ज्ञान के पश्चात् सब कर्मों का स्वरूपत. सन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रक्ष्मोत्तरों की व्ययं सींचातानी कुछ लोगों ने की है। जब यह खींचातानी करने पर भी निर्वाह न हुआ तब, उन लोगों ने यह तुर्रा लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर तिया कि ' विशिष्पते' ( योग्यता या विशेषता ) पद से भगवान् ने कर्मयोग की अर्थ वादात्मक अर्थात् कोरी स्तुति कर दी है-असल में भगवान् का ठीक अश्विप्राय

तयोस्त कर्मसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ ×× होयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

वैसा नहीं है ! यदि भगवान् का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात् कमों की श्राव-- इयकता नहीं है, तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि "इन दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है "? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे क्लोक के पहले चरण में बतलाया है, कि "कर्मों का करना और छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदाता है; " और आगे ' तु ' अर्थात् ' परन्तु ' पद का प्रयोग करके जब भगवान् ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि 'तयोः ' श्रर्थात् इन दोनों मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्त (श्रेय) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान् को यही मत ग्राह्य है. कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कमों को ही, ज्ञानी पुरुष ग्रागे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के ग्रर्थ मरेएापर्यंत कर्तव्य समभ कर करता रहे। यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित है, यही 'विशिष्यते' पद वहाँ है; श्रौर उसके अगले क्लोक में अर्थात् गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द फ़िर भी है, कि " ग्रकर्म की ग्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। " इसमें संदेह नहीं, कि उपनिषदों में कई स्थलो पर ( बू. ४. ४. २२ ) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लोक-षणा और पुत्रैषणा प्रभृति न रख कर भिक्षा माँगते-हुए घूमा करते है। परन्तु उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है, कि ज्ञान के पश्चात यह एक ही मार्ग है--दूसरा नहीं है। ग्रतः केवल उल्लिखित उपनिषद् वाक्य से ही गीता की एकवा-क्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में र्वाण्यत यह संन्यास मार्ग मोक्षप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, दोनों मार्ग एक से ही मोक्षप्रद है, तथापि (अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से दोनों का फ्ल एक ही होने पर भी) जगत् के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है, कि ज्ञान के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग ही भ्रधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के बहुतेरे टीका कारों को मान्य नहीं है; उन्होने कर्मयोग को गौए निश्चित किया है। परन्तु हमारी समर्भ में ये अर्थ सरल नहीं है; और गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( विशेष कर पृ. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है; इस कारण यहाँ उसके दुहराने की ग्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में से अधिक प्रशस्तमार्ग का निर्णय कर दिया गया;, अब यह सिद्ध कर दिखलाते हैं, कि ये दोनो मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न देख पड़ें, तो भी तत्त्वतः वे दो नहीं है-]

(३) जो (किसी का भी ) हेव नहीं करता और (किसी की भी )इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी ) नित्य सन्यासी समक्षना चाहिये, गी. र. ४४ निर्हें हो महावाहो सुखं वंघात्रमुच्यते ॥ ३ । सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवदान्त न पंडिताः । एकमप्याखितः सम्यगुमयोर्विन्दतं फलम् ॥ ४ ॥ यत्सांख्यैः प्राप्यतं स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । ०कं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्वेह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

\*\* योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्रियः । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥ ७ ॥

क्योंकि हे महादाहु अर्जुन ! जो ( सुल-दु ख आदि ) हन्हों से मुक्त हो खायें वह अनायास हो ( कमों के सब ) वन्हों से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग फहते हैं, कि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) और योग (कर्मयोग) भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। किसो भी एक मार्ग का भली भांति आचरण करने से दोनों का फल मिल जाता है। (५) जिस (मोक्ष) रथान में सांख्य- (मार्गवाले लोग) पहुँचते हैं, वही योगी अर्थात् कर्मयोगी भो जाते है। ( इस रीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य और योग एक ही है; जिसने यह जान लिया उसी- ने ( ठीक तत्त्व को ) पहचाना। (६) हे महाबाहु ! योग अर्थात कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना किन है। जो मृति कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे बहु की प्राप्त होने में विलम्ब नहीं लगता।

[ सातवें प्रध्याय से ले कर सत्रहवें प्रध्याय तक इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, कि सांस्थ्यमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग से प्रथात कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहां तो इतना ही कहना है, कि मोक्ष की वृष्टिसे दोनो में कुछ फर्क नहीं है, इस कारए। प्रनादि काल से चतते आये हुए इन मार्गों का भेद-भाव दढ़ा कर कराड़ा करना उचित, नहीं है; और आगे भी यही युक्तियां पुनः पुनः आई है (गी. ६. २ और १८.१,२ एवं उनकी टिप्पणी देखों)। "एक सांख्यं च योगं च यः पश्यित स पश्यित " यह क्लोक कुछ शब्दभेद से महाभारत में भी दो वार आया है ( शां. ३०५. १६; ३१६-४)। संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म किये विना नहीं होती; और कर्ममार्ग में यद्यपि कर्म किया करते हैं, तो भी वे ज्ञान पूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई वाधा नहीं होती (गी. ६. २); फिर इस कगड़े को बढ़ाने में क्या लाभ हैं, कि दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न हैं? यदि कहा जायें, कि कर्म करना ही बन्दक हैं, तो अब बतलाते हैं कि वह आक्षेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता—]

(७) जो (कर्स ) योगयुक्त हो गया, विसका अन्त करण शुद्ध हो गया, जिसने अपने यन धीर इन्द्रियों को जीत लिया धीर सब प्राणियों ना आत्मा ही जिसका

नैव किंचित्करोभीति युक्तो मन्येत तत्त्वित्।
पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्जिद्यन्नश्रयञ्जलस्वपन्थ्वसन् ॥ ८॥
प्रलपन्विराजन्युन्तुन्मिषिन्निमिषन्निप ।
इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन् ॥ ९॥
व्रह्मण्याधाय कभीणि संगं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा॥ १०॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिद्रियेरिप ।
योगिनः कमं कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११॥

आत्मा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी (कर्मों के पुण्य-पाप से) अलिप्त रहता है। (८)योगयुक्त तत्त्ववेता पुरुष को समभना चाहिये, कि "मैं कुछ भी नहीं करता; " (और) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूँ घने में, चलने में, सोने में, सांस लेने-छोड़ने में, (९) बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, आंखों के पलक खोलने और बन्द करने में भी, ऐसी वृद्धि रख कर व्यवहार करे कि (केवल) इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में वर्तती है।

[अन्त के दो इलोक मिल कर एक वाक्य बना है, और उसमें बतलाये हुए सब कर्म भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार है; उदाहरणार्थ, विसर्जन करना गृद का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना आंखों का इत्यादि। "में कुछ भी नहीं करता" इसका यह मतलब नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो करने दे; किन्तु मतलब यह है, कि 'में 'इस अहडकार-बुद्धि के छूट जाने से अचे-तन इन्द्रियां आप ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकती—और वे आत्मा के काबू में रहती है। सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जायें, तो भी इवासोच्छ्वास आदि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियां करती हो रहेंगी। और तो क्यां, पल भर जीवित रहना भी कर्म ही है। फिर यह भेद कहां रह गया, कि संन्यासमार्ग का ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी। करता है? कर्म तो दोनों को करना-ही पड़ता है। पर अहडकार-युक्त आसिक्त छूट जाने से वे ही कर्म बन्धक नहीं होते, इस कारण आसिक्त का छोड़ना ही इसका मुख्य तत्त्व है; और उसी का अब अधिक निरूपण करते हैं—]

(१०) जो ब्रह्म में अपंश कर आसिषत-विरहित कर्म करता है, उसको वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता। (११) (अतएव) कर्मयोगी (ऐसी अहडकार-बृद्धि न रख कर कि मै करता हैं, केवल) शरीर से, (केवल) मन से, (केवल) वृद्धि से और केवल इन्द्रियों से भी, आसिक्त छोड़ कर अत्स्वाद्धि के लिये कर्म किया करते हैं।

[कायिक, वाचिक, मानसिक शादि कर्मों के भेटों को लक्ष्य कर इस श्लोक में शरीर, मन श्रीर बुद्धि शब्द आये है। मूल में यद्यपि 'केवलैः' विशेषए 'इन्द्रियैः' युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमफोति नैष्टिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी । नवहारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥ अप्रतः कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सुज्ति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ नादत्ते कस्थिवत्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥

शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन ग्रौर बृद्धि की भी लागू हैं (गी. ४. २१ देखो) । इसी से अनुदाद में उसे 'शरीर' शब्द के समान ही ग्रन्य शब्दों के पीछें भी लगा दिया है। जैसे ऊपर के आठवे श्रौर नवें श्लोक में कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहा है, कि श्रहंकार-बृद्धि एवं फलाशा के विषय में श्रासिक्त छोड़ कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई मी कर्म किया जायें, तो कर्ता को उसका दोष नहीं लगता (गीता ३.२७; १३.२९ और १८.१६ देखो) । श्रहंकार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं श्रौर मन श्रादिक सभी इन्द्रियों प्रकृति के ही विकार है, श्रतः ऐसे कर्मों का बन्धन कर्ता की नहीं लगता । श्रव इसी श्रथं को शास्त्रानुसार सिद्ध करते है—]

(१२) जो युक्त अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्म-फल छोड़ कर अन्त की पूर्ण शांति पाता है; और जो अयुक्त है अर्थात् योगयुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुण्य से) बद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मो का मन से (अत्यक्ष नहीं) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् (पुरुष) नौ द्वारो के इस (देहरूपी) नगर में न कुछ कराता और न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता है।

[ वह जानता है, कि आत्मा अकर्ता है, जेन तो सब प्रकृति का है और इस कारण स्वस्थ या उदासीन पड़ा रहता है (गीता १३.२० और १८.५६ वेलो)। दोनों आँखें, दोनो कान, नासिका के दोनो छिद्र, मुख, मूत्रेन्द्रिय, और गुद—ये शरीर के नौ द्वार या दरवाजे समभे जाते है। अध्यात्म दृष्टि से यही उपपत्ति वतलाते हैं, कि कर्मयोगी कर्मों को करके भी युक्त कैसे बना रहता है—]

(१४) प्रमु प्रथित् आतमा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को (या उनकी प्राप्त होनवालें) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वभाव अर्थात् प्रकृति ही (सव कुछ) किया करती है। (१५) विभू अर्थात् सर्वत्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुण्य भी नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दी पड़ा रहने के कारण ('अर्थात् साथा से ) प्राणी मीहिन हो जाते हैं।

[इन दोनो क्लोको का तत्त्व ग्रसल में साख्यज्ञास्त्र का है (गीतार पू.

श्र ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येपां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयंति तत्परम् ॥ १६ ॥
तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तिन्नष्ठास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्घृतकल्मषाः ॥ १७ ॥

श्र विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुन चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

इहेव तैर्जितः सर्गो येपां साम्य स्थितं मनः ।
निर्दीपं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

१६२-१६५), वेदान्तियों के मत में श्रात्मा का श्रयं प्रसेक्वर है, श्रतः वेदान्ति लोग परमेक्वर के विषय में भी 'श्रात्मा श्रकत्तां है 'इस तत्त्व का उपयोग करते हैं। प्रकृति श्रीर पुरुष ऐसे दो मूल तत्त्व मान कर सांख्यमत-वादी समग्र कर्तृत्व प्रकृति का मानते है श्रीर श्रात्मा को उदासीन कहते हैं। परन्तु वेदान्ती लोग इसके श्रागे वह कर यह मानते है, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुए परमेक्वर है श्रीर वह सांख्यवालों के श्रात्मा के समान उदासीन श्रीर श्रकत्तां है एवं सारा कर्तृत्व माया (श्रथात् प्रकृति) का है (गीतार, पू. २६७)। श्रज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान नहीं पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व श्रीर श्रकर्तृत्व का भेद जानता है, इस कारण वह कर्म करके भी श्रलित्य ही रहता है; श्रव यही कहते ह—]

(१६)परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिये उन्हीं का ज्ञान परमार्थ-तत्त्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) भ्रौर उस परमार्थ-तत्त्व में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण रम जाता है भ्रौर जो तुक्रिष्ठ एवं तत्परायण हो जाते है, उनके पाप ज्ञान से विलकुल जुल जाते है भ्रौर वे फिर जन्म नहीं लेते।

[इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो जायँ, उस कर्मयोगी की (संन्यासी की नहीं) ब्रह्मभूत या जीवनमुक्त अवस्था का अब अधिक वर्णन करते हैं-]

(१८)पिण्डितों की अर्थात् ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त काह्मए, गाया हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चण्डाल, सभी के विषय में समान रहती है। (१९) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं अर्थात् मरए। की प्रतीक्षा न कर, मृत्युलोक को जीत लेते है। क्योंकि कहा निर्दोष और सम है, अतः ये (साम्य-वृद्धिवाले) पुरुष (सदैव) जहा में स्थित अर्थात् यहीं के यहीं जहाभूत हो जाते है।

[जिसने इस तत्त्व को जान लिया कि 'आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्ता है श्रीर सारा खेल प्रकृति का है,' वह 'ब्रह्मसंस्य 'हो जाता है श्रीर उसी की मोक्ष मिलता है-'ब्रह्मसंस्योऽमृतत्वमेति ' (खां २ २३ १); उस्त वर्णन न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरवृध्दिरसंसृहो ब्रह्मविद्ब्रह्माण स्थितः ॥ २० ॥ वाह्यस्पर्शेष्वसकात्मा विद्त्यात्मिन यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुकात्मा सुखमक्षय्यमञ्जुते ॥ २१ ॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यंतवंतः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ शक्तभेतीहैव यः सोद्धं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामकोधोद्भवं वेगं स युकः स सुखी नरः ॥/२३ ॥

उपनिषदों में है उसोका अनुवाद अपर के क्लोकों में किया गया है। परन्तु इस अव्याय के १-१२ क्लोकों से गीता का यह अभिप्राय प्रगट होता है, कि इस अवस्था में भी कमें नहीं छूटते। शंकराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद् के उकत वाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु मूल उपनिषद् का पूर्वापर सन्दर्भ देखने से विदित होता है, कि 'ब्रह्मसंस्य' होने पर भी तीन आक्षमों के कर्म करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद् के अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है (छां. ८. १५, १ देखों)। ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यह अवस्था जीते जी प्रात्प हो जाती है, अतः इसे हो जीवन्मुक्तावस्था कहते है (गीतार. पृ. २९८-३०० देखों)। अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्ठा है। चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है।

(२०) जो त्रिय अर्थात् इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्त न हो जावे और अत्रिय को पाने से जिल्ल भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बृद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फँसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समको। (२१) बाहच पदार्थों के (इंद्रियों से होनेवाले। संयोग में अर्थात् विषयोपभोग में जिसका मन आसकत नहीं, उसे (ही) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का अनुभव करता है। (२२) (बाहरी पदार्थों के) संयोग से ही उत्पन्न होनेवालें भोगों का आदि और अन्त है; अतएव वे दुःख के ही कारण है; हे काँतेय! उन में पिछत लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात मरण पर्यन्त काम-कोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्द्रिय-संयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सच्चा) सुखी है।

[गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, कि तुक्ते सुल-दुःस सहना चाहिये (ी. २. १४) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता २. १४ में सुल-दुःखों को 'श्रागमापायिनः ' विशेषण लगाया है, तो यहाँ २२ वें श्लोक में उनको ' आदान्तवन्तः ' कहा है और 'मात्रा ' शब्द के बदले

xx योंऽतःसुखोंऽतरारामस्तथांतज्योंतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ स्रभन्त ब्रह्मनिवाणमृषयः श्रीणकलमषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः ॥ २५ ॥ कामक्रोधीवयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥ स्पर्शान्कत्वा बहिर्बाद्यांश्चशुर्धेत्रांतरे भवनाः। प्राणापानौ समी कत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥ यतेंद्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः।

विगतेच्छाभयकोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

' बाहुच !' शब्द का प्रयोग किया है। इसी में ' युक्त ' शब्द की व्याख्या भी आ गई है। सुख-दुःखों का त्याग न कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता का सच्चा लक्षण है। गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो।]

(२४) इस प्रकार (बाहच सुल-दुःखों की अपेक्षा न कर) जो अन्तःसुखी अर्थात् अन्तःकरण मे ही सुखी हो जायँ, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, ग्रीर ऐसे ही जिसे (यह) ग्रन्तःप्रकाश मिल जायँ, वह (कर्म-) योगी ब्रह्मरूप हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण प्रथित् ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। (२५) जिन ऋषियों की द्वन्द्वयुद्धि छूट गई है प्रयात् जिन्होंने इस तत्त्व को जान लिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गये हैं और जो ग्रात्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये है, उन्हें वह ब्रह्मनिर्वाण्डप मोक्ष मिलता है। (२६) काम-त्रोधविरहित, ब्रात्मसंयमी ग्रीर झात्म-ज्ञानसम्पन्न यतियो को ग्रभितः म्रर्थात् म्रासपास या सन्मुख रखा हुम्रा सा (बैठे बिठाये) ब्रह्मनिर्वाणुरूप मोक्ष मिल जाता है। (२७) बाह्यपदार्थों के (इन्द्रियों के सुख-बु:खदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को जमा-कर और नाक से चलनेवाल प्राएा एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इंन्द्रिय, मन ग्रीर बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके भय, इच्छा ग्रीर कोध छूट गये है, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त हो है।

[गीतारहस्य के नवम (पु. २३३, २४६) श्रीर दशम (पु. २९९) प्रक-राषों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्था का है। परन्तु हमारी राय में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुरुष का है। संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गी में शान्ति तो एक हो सी रहती है, और 'उतने ही के लिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा। परन्त इस श्रद्याय के आरम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निविचत कर फिर रं५ वें इलोक में जो यह कहा है, कि झानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मान रहते है,

xx भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुद्धदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां श्लान्तिमृच्छिति ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतामु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानसंन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५॥

इससे प्रगट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही है— संन्यासी का नहीं है (गी. र. पृ. ३७३ देखो)। कर्म-मार्ग में भी सर्व-भूतान्तर्गत परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, ग्रतः भगवान् ग्रन्त में कहते हैं कि-] (२९) जो मुक्त को (सब) यज्ञों ग्रीर तर्पों का भोक्ता, (स्वर्ग ग्रादि) सब लोकों का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है। इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए ग्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्म-विद्यान्तर्गतयोग—ग्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रीर ग्रर्जुन के संवाद में संन्यास-योग नामक पाँचवां ग्रध्याय समाप्त हुग्रा।

### छठा अध्याय

[इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्ष प्राप्ति होने के लिये और किसी की भी म्रपेक्षान हो, तो भी लोकसंप्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के प्रनन्तर भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे तािक वे बन्धक न हो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हैं भ्रीर कर्मसंन्यासमार्ग की अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता । तीसरे ही ग्रध्याय में भगवान ने ग्रर्जुन से काम-क्रोध ग्रादि का वर्णन करते हुस्रे कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में स्नीर ्वृद्धि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाज कर देते हैं (३.४०), अतः तू ह्विन्द्रियों के निग्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नो का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिग्रह कैसे करें, ग्रीर (२) ज्ञान-विज्ञान किसे कहते है; परन्तु वीच में ही अर्जुन के प्रश्नो से यह बतलाना पड़ा, कि कर्म-संन्यास और कमयोग में अधिक अच्छा मार्ग कौन सा है; फ़िर इन दोनों मार्गी की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है, कि कर्मों की न छोड़ कर, नि:सङ्ग-वृद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है। ग्रव इस ग्रध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का ग्रारम्भ किया गया है, जिनकी भ्रावश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसडग या ब्रह्म निष्ठ स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्मरण रहे, कि यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात-ञ्चलयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है। ग्रीर, यह बात पाठकों के

### षष्ट्रोऽध्यायः ।

.श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्चितः कर्मफलं काय कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरम्निर्न चाकियः ॥ १ ॥ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

च्यान में आ जायें, इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातो का ही अपन उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष को ही सच्चा संन्यासी समक्तना चाहिये – कर्म छोड़नेवाले को नहीं (५.३) इत्यादि ]

(१) कर्मफल का आश्रय न करके (अर्थात् मन में फलाशा को न टिकने दे कर) जो (शास्त्रानुसार अपने विहित) कर्तं ज्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और वही कर्म-योगी है। निरिन्न अर्थात् अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देनेवाला अर्थवा अक्रिय अर्थात् कोई भी कर्म न करके निठल्ले बैठनेवाला (सच्चा संन्यासी और योगी) नहीं है। (२) हे पाण्डव! जिसे संन्यास कहते है, उसी को (कर्म-)योग समस्तो। क्योंकि संकल्प अर्थात् काम्युवृद्धिरूप फलाशा का संन्यास (= त्याग) किये विना कोई भी (कर्म-) योगी नहीं होता।

पिछले श्रध्याय में जो कहा है, कि "एकं सांख्यं च योगं च" (५.५) या "विना योग के संन्यास नहीं होता" ( ५. ६ ), अथवा "ज्ञेयः स नित्य-संन्यासी" (५.३), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारहवें अध्याय (१८.२) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी श्रर्थ का फिर भी वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में ग्राग्निहोत्र रख कर यज्ञ-याग आदि कर्म करने पड़ते है, पर जो सन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति में कहा है, कि उसको इस प्रकार श्राग्न की रक्षा करने की कोई श्रावश्यकता नहीं रहती, इस कारए। वह 'निरानि' हो जायँ त्रीर जङ्गल में रह कर भिक्षा से पेट पालें-जगते के व्यवहार में न पड़े ( मनु. ६. २५ इत्यादि )। पहले क्लोक में मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया है और इस पर भगवान् का कथन है, कि निरिन और निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं है। काम्यवृद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; ग्रग्नि-त्याग ग्रववा कर्म-त्याग की बाहच किया में नहीं है। अतएव फलाशा अथवा संकल्प का त्याग कर कर्त्तव्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह सिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न है। गीता रहस्य के ११ वें प्रकरण (पृ. ३४६.३४९) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका मेल कैसे किया है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते है,

đŧ

# xx आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते ।

कि ज्ञान होने के पहले श्रर्थात् साधनावस्था में जो कर्म किये जाते है उनमें, श्रौर ज्ञानोत्तर श्रर्थात् सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते है उनमें, क्या भेद है।]

(३) (कर्म-) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कर्म को ( शम का ) कारण अर्थात् साधन कहा है; और उसी पुरुष के योगारूढ़ अर्थात पूर्ण थोगी हो जाने पर उसके लिये ( श्रागे ) शम ( कर्म का ) कारण हो जाता है ।

[ टीकाकारो ने इस इलोक के ग्रर्थ का ग्रनर्थ कर डाला है। इलोक के पूर्वीर्ध में योग = कर्मयोग यही अर्थ है, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु "योगारूढ़ होले पर उसी के लिये शम कारण हो जाता है" इसका अर्थ टीकाकारो ने संन्यासप्रवान कर डाला है। उनका कथन यों है—'शम' = कर्म का 'उपशम'; और जिले योग सित हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! क्योंकि उनके मत में कर्मयोग संन्यास का ग्रङ्गा श्रर्थात् पूर्वसाधन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक श्रापह का है, जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि (१) अब इस अध्याय के पहले ही क्लोक में भगवान् ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके 'कर्लव्य कर्म' करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी श्रर्थात् योगारूढ़ है--कर्म- न करनेवाला (श्रिकिय) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे क्लोक में योगाल्ड पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोडने के लिये भगवान् कहेंगे। संन्यासमार्ग का यह मत भल ही हो, कि शान्ति मिल जाने पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता में अनेक स्थानो पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी यावज्जीवन भगवान् के समान् निष्कामबुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समभ कर करता रहे (गी. २. ७१; ३. ७ और १९; ४. १९-२१; ५.७-१२; १२ १२; १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ ग्रीर १२ देखो)। (२) दूसरा कारण यह है, कि 'शम 'का श्रर्थ 'कर्म का शम 'कहाँ से श्राया ? भगवद्गीता में 'शम ' शब्द टो चार बार ग्राया है, ( गी. १०. ४; १८. ४२ ) वहाँ ग्रीर . व्यवहार में भी उसका अर्थ 'मन की ज्ञान्ति ' है। फ़िर इसी क्लोक में 'कर्म की शान्ति ' ग्रर्थ वयो ले ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैक्षाचभाष्य में 'योगारूढस्य तस्यैव ' के 'तस्यैव ' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्ध 'योगारू-इस्य ' से न लगा कर 'तस्य ' को नपुंसक लिंग की षष्ठी विभिक्त समक्र करके ऐसा अर्थ किया है, कि "तस्यैव कर्मणुः झमः" (तस्य अर्थात् पूर्वार्घ के कर्म का शम ) ! किन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं है । क्यों कि, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस क्लोक के पूर्वार्ध में किया

### योगारूढस्य तस्यैवं शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

गया है, उसकी जो स्थिति, ग्रभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है, उसे, बतलाने के लिये उत्तरार्घ का भ्रारम्भ हुआ है। श्रतएव 'तस्यैव' पदों से 'कर्मणः एवं यह अर्थ लिया नही जा सकता; अथवा यदि ले ही लें, तो उसका सम्बन्ध 'शमः 'से न जोड़ कर "कारणमुच्यते " के साथ जोडने से ऐसा श्रन्वय लगता है, '' शमः योगारूढस्य तस्यैव कर्मणः कारणमुच्यते, " श्रौर् गीता के संपूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी ठीक लग जायगा कि " अब योगांख्द के कर्म का ही शम कारण होता है "। ( रें) टीकाकारों के श्रयं को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्गे के श्रनुसार योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की भ्रावश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब कर्मी का अन्त ज्ञम में ही होता है; और जो यह सच है तो 'योगाल्ड की शम कारण होता है 'इस वाक्य का 'कारण ' काब्द बिलकुल ही निरर्थक हो जाता है। 'कारण 'शब्द सदैव सापेक्ष है। 'कारण 'कहन से उसकी कुछ न कुछ 'कार्य' श्रवश्य चाहिये, ग्रीर संन्यासमार्ग के श्रनुसार योगारूढ को तो कोई भी 'कार्य ' शेष नहीं रह जाता। यदि शम को मोक्ष का 'कारए। ' प्रर्थात् साधन कहें तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है, काम नहीं। श्रव्छा, शम को ज्ञानप्राप्ति का 'कारण ' श्रर्थात् साधन कहे, तो यह वर्णन योगारूढ़ अर्थात् पूर्णावस्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है, इसलिय उसकी ज्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साथन से पहले ही हो चुकती है। फ़िर यह ज्ञम 'कारण 'है ही किसका? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अर्थ को छोड़ कर विचार करने लगें, तो उत्तरार्ध का श्रर्थ करने में पूर्वार्ध का 'कर्म ' पद साक्षिध्य-सामर्थं से सहज ही मन में ग्रा जाता है; ग्रौर फ़िर यह ग्रर्थ निष्पन्न होता है, कि योगा-ख्ढ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिये। अब 'शम' कारण या साधन हो जाता है, क्योंकि बद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकसंग्रहकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखो गी. ३, १७-१९)। पिछले श्रम्याय में जो यह वचन है, कि "युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाण्नोति नैष्ठिकीम्" (गी. ५. १२) - कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण ज्ञान्ति पाता है-इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि, उसमें शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याग से न जोड़ कर केवल फलाशा के त्याग से ही विंणुत है, वहीं पर स्वष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म-संन्यास करे वह 'मनसा ' श्रर्थात् मनसे करे (गी. ५. १३), शरीर के द्वारा या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत है, कि ग्रलंकार-शास्त्र के प्रन्योन्यालंकार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस क्लोक में सब गया है; और पूर्वार्च मे यह बतला कर, किं शम का कारण कर्म कब होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि 'कर्म' का कारण

यदा हि नेदियार्थेषु न कर्मखनुषज्यते । सर्वसकल्पर्सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

' शम ' कव होता है । भगवान् कहते है, कि प्रथम साधनावस्था में ' कर्म ' ही क्षम का व्यर्थात् योगसिद्धि का कारण हैं। भाव यह है, कि यथाशक्ति निष्काम-कर्म करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो, जाती हैं। किन्तु योगी के योगाल्ड होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म श्रौर शम का उक्त कार्यकारण-भाव बदल जाता है यानी कर्म शम का कारण नही होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता है, अर्थात् योगारूढ़ पुरुष अपने सब काम श्रब कर्त्तव्य समभ कर, फल की श्राञा न रख करके, ज्ञान्त चित्त से किया करता है। सारांश, इस क्लोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में कर्म छूट जाते है; गीता का कथन है, कि साधनावस्था में 'कर्म 'ग्रीर ' शम ' के बीच जो कार्य-कारण भाव होता है, सिर्फ बही सिद्धावस्था में बदल जाता है (गीतारहस्य पू. ३२२, ३२३)। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कुर्म-योगी को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, और ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं है। अतएव अवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी क्लोक का संन्यासप्रधान ग्रर्थ लगाना उचित नहीं है। ग्राजकल गीता बहुतेरों की दुर्बीघ सी हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले ज्लोक की वियाख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह क्लोक यह है-]

(४) क्योंकि जब वह इद्रियों के (शब्द-स्पर्श घादि) विषयों में श्रीर कर्मों में द्यनुष्वत नहीं होता तथा सब संकल्प अर्थात् काम्यवुद्धि-रूप फलाशा का (प्रत्यक्ष कर्मों का नहीं) संत्यास करता है, तब उसकी योगारूढ कहते हैं।

[कह सकते है, कि वह इलोक पिछले इलोक के साथ और पहल तीनों इलोकों के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह अभिप्राय स्पट्ट होता है, कि योगारूट पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यवृद्धि छोड़ करके शान्ति चित्त से निष्काम कर्म करना चाहिये। 'संकल्प का सन्यास' येशब्द ऊपर दूसरे इलोक में आये हैं, वहाँ इनका जो अयं है वही इस इलोक में भी लेना चाहिये। कर्मयोग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सच्चा संन्यासी और योगी अर्थात् योगारूढ़ कहना चाहिये। अब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलाशा-संत्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं — ]

(५) (मनुष्यं) अपना उद्घार आप ही करे। अपने आप को (कभी भी) गिरने न दे। वयोंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्धु (अर्थात् सहायक), या आत्मैंव ह्यात्मनो वंघुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ १ ॥ वंधुंरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनग्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥ ४४ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापनानयोः ॥ ७ ॥

स्वय श्रपना शत्रु है। (६) जिसने श्रपने श्रापको जीत लिया, वह स्वय श्रपना बन्धु है, परन्तु जो श्रपने श्राप को नहीं पहचानता, वह स्वयं श्रपने साथ शत्रु के समान बैर करता है।

[इन दो क्लोको में ग्रात्म-स्वतंत्रता का वर्णन है ग्रोर इस तत्त्व का प्रति-पादन हैं, कि हर एक को ग्रपना उद्धार ग्राप ही कर लेना चाहिये; ग्रौर प्रकृति कितनी ही बलवती क्यो न हो, उसको जीत कर ग्रात्मोन्नित कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. २७७-२८२ देखो)। मन में इस तत्त्व के भली भांति जम जाने के लिये ही एक बार ग्रन्वय से ग्रौर फिर व्यतिरेक से-दोनों रीतियों से-वर्णन किया है, कि ग्रात्मा ग्रपना ही मित्र कब होता है ग्रौर ग्रात्मा ग्रपना क्षत्र कब हो जाता है, ग्रौर यही तत्त्व फिर १३.२८ क्लोक में भी ग्राया है। संस्कृत में 'ग्रात्मा ' शब्द के ये तीन ग्रथं होते है (१) ग्रान्तरात्मा, (२) में स्वयं, ग्रौर (३) ग्रन्तःकरण या मन। इसी से यह ग्रात्मा शब्द इनमें ग्रौर ग्रगले क्लोकों में ग्रनेक बार ग्राया है। ग्रब बतलाते है, कि ग्रात्मा को ग्रपने ग्रधीन रखने से क्या फल मिलता है—]

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-श्रप-मान में समाहित अर्थात् सम एवं स्थिर रहता है।

[इस क्लोक में 'परमात्मा' अन्द आत्मा के लिये ही प्रयुक्त है। देह का आत्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मग्न रहता है; परन्तु इन्द्रिय-संयम् से उपा- । धियों को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर- स्वरूपी बना करता है। परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, आगे गीता में ही (गी. १३. २२ और ३१) कहा है, कि मानवी क्षरीर में रहनेवाला आत्मा ही तस्वतः परमात्मा है! महामारत में यह वर्णन है—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः पाकृतैर्गुणैः।

तैरेव तु विनिर्भुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

" प्राकृत अर्थात् प्रकृति के गुणों से (सुख-दुःख आदि विकारो से ) वह रहेने के कारण आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है " (मभा शां. १८७. २४)। गीतारहस्य के ९ वें प्रकरण से जात, होगा, कि अहैत वेदान्त का सिद्धान्त भी

श्चानविश्वानतृप्तातमा क्रुटस्थो विजितोद्दियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोप्टाश्मकांचनः ॥ ८॥
सुह्दानमत्रायुदासीनमध्यस्थद्वेध्यवंधुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
अस्योगी युजीत सततमात्मानं रहास स्थितः ।
एकाको यतचित्तातमा निराशीरपरित्रहः ॥ १० ॥

यही है। जो कहते है, कि गीता में अद्वैत मतका, प्रतिपादन नहीं है, विशिष्टा-द्वैत या शुद्ध द्वैत ही गीता को प्राह्य है, वे 'परमात्मा' को एक पद न-मान 'परं' और 'श्रात्मा' ऐसे दो पद करके 'परं' को 'समाहितः' का क्रिया-विशेषण समभते हैं! यह श्रथं क्लिब्ट है; परन्तु इस उदाहरण से समभ में श्रा जावेगा, कि साम्प्रदायिक टोकाकार श्रपने मत के श्रनुसार गीता की कैसी खींचातानी करते हैं।

(८) जिसका आत्मा ज्ञान ग्रीर विज्ञान अर्थात् विविध ज्ञान से तृष्त हो जायँ, जो ग्रापनी इन्द्रियो को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थात् मूल में जा पहुँचे और निट्टी, पत्यर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-) योगी पुरुष को 'युक्त' अर्थात् सिद्धा-वस्था को पहुँचा हुआ कहते है। (९) सुहृद्, मित्र, अत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देख करने योग्य, बान्यव, साधु और दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी वुद्धि सम हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है।

पत्यपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले स्नेही को सुहृद् कहते हैं; जब दो दल हो जायँ तब किसी की भी बुराई-भलाई न चाहनेवाले को उदा-सीन कहते हैं: दोनों दलों की भलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं और सम्बन्धी को बन्धु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन अर्थों से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ की लिये ही नहीं किया गया है, किन्तु अनंक शब्दों को यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का बोध हो जायँ—उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संक्षेप से बतलाया दिया कि योगी, योगाल्ड या युक्त किसे कहना चाहिये (गी.२.६१; ४.१८ और ५.२३ देखों)। और यह भी बतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है; उसके लिये किसी का मुँह जोहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधन का निक्पपण करते हैं—]

(१०) योगी अर्थात कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिग्रह अर्थात् पाश छोड़ करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे। शुची देशे मतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यताचेत्तेंद्रियक्रियः । उपिवश्यासने यंज्याद्योगमात्मादेशुद्धये ॥ १२ ॥ समं कायशिरोजीवं घारयन्नचलं स्थिरः । संप्रक्ष्य नासिकाग्रं सं दिशश्चानवलोक्यन् ॥ १३ ॥ प्रशान्तात्मा दिगतभीवैद्यचारित्रते स्थितः । मनः संयथ्य माच्चित्ते। युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

[ अगले क्लोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर 'युञ्जित ' पद से पातञ्जल सूत्र का योग विवक्षित है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातञ्जल-योग में बिता दे। कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यवृद्धि को प्राप्त करने के लिये साधनस्वरूप पातञ्जल-योग इस अध्याय में विज्ञित है, और इतने ही के लिये एकान्तवास भी आवश्यक है। प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातञ्जल योग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जायें। इसी अध्याय के अन्त में भगवान् ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु पातञ्जल योग में ही न विता वें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अन्त में सिद्धि मिल जायगी। गीतार. पू. २८२-२८५ देखो।

(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावें, जो कि न बहुत ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्भ, फिर मृगछाला और फिर बस्त्र बिछावें; (१२) वहाँ चित और इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाप्र करके आत्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे। (१३) काय अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात् सीघी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इघर-उधर न देखें; और अपनी नाक की नोंक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त अन्तः करण से बहाचर्य- जत पाल कर तथा मन का संयम करके, मुक्त में ही चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ युक्त हो जायें।

[ 'शुद्ध स्थान में ' और 'शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर ' ये अब्ब श्वेताश्वतर उपनिषद् के हैं (श्वे.२.८ और १० देखो); और ऊपर का समूचा वर्णन भी हठयोग का नहीं है, प्रस्तुत पुराने उपनिषदों में जो योग का वर्णन है, उससे अधिक मिलता-जुलता है। हठयोग में इन्द्रियो का निग्रह बलात्कार से किया जाता है; पर आगे इसी अञ्चाय के २४ वें श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करके ''मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियस्य "—मन से ही इन्द्रियों को रोके। इससे अगट, युक्षत्रेवं सदाञ्हमानं योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामाधिगच्छति ॥ १५॥ नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्रतः। न चातिस्यनशीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन ॥ १६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेप्रस्य कर्मसु। युक्तस्यप्नाववोधस्य योगी भवति दुःखहा॥ १७॥

है, कि गीता में हठयोग-विवक्षित नहीं। ऐसे ही इस श्रध्याय के श्रन्त में कहा है, कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं, कि कोई श्रपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास में ही बिता दे। श्रव इस योगाभ्यास के फल का श्रधिक निरूपण करते हु--]

(१५)इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन कावू में होकर (कर्म-) योगी को मुक्तमें रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात् मेरे स्वरूप में लीन कर देनेवाली ज्ञान्ति प्राप्त होती है।

[इस क्लोक में 'सदा' पद से प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं ! इतना ही अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाशित घड़ो घड़ो भर यह अभ्यास करें (क्लोक १० की टिप्पणी देखों)। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ 'मिन्चत ' और 'मत्परायण 'हो। इसका कारण यह है, कि पातञ्जलयोग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है; इस कसरत से यदि मन स्वाधीन हो गया तो वह एकाग्र मन भगवान में न लगा कर और दूसरी बात की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका-ग्रता का ऐसा दुल्पयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता है; अन्यथा ये निरे क्लेश है। यही अर्थ आगे २९ वे, ३० वें एव अध्याय के अन्त में ४७ वे क्लोक में आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग केवल इन्द्रिय-निग्रह का थोग, या इन्द्रियों कि कसरत करते हैं, वे लोगों को क्लेशप्रद जारण, मारण या वशीकरण वगैरह कर्म करने म ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोक्षेमार्ग को इष्ट नहीं। अब फिर इसी योग-किया का अधिक खुलासा करते हैं—]

(१६) हे अर्जुन ! अतिशय खानेवाले या विलकुल न खानेवाले और खूब सोने-वाले अथवा जागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नहीं होता । (१७) जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपा-तुला है और सोना-जागना परिमित है, उसको (यह) योग दु.ख-घातक अर्थात् सुखावह होता है।

[ इस क्लोक में ' योग ' से पातञ्जल-योग कि किया और ' युक्त ' से नियमित नपी-तुली श्रयदा परिभित का अर्थ है। आगे भी दो-एक स्थानी पर योग स पातञ्जल-योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाहिये, \*\* यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावृतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

थया दिपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्वृता ।

योगिनो यताचित्तस्य थुंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनाङ्क्षमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्मतींद्वियम् ।

के इस अध्याय में पातञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रौति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट तिला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है और सिके साधन मात्र के लिये पातंजल-योग का यह वर्णन है। इस श्लोक के "कर्म उचित आचरण्" इन शब्दों से भी प्रगट होता है, कि अन्यान्य कर्मों को करते ए इस योग का अभ्यास करना चाहिये। अब योगी का थोड़ा सा वर्णन करके माधि-मुख का स्वरूप बतलाते हैं—]

(१८) जब संयत मन ग्रात्मा में ही स्थिर हो जाता है, ग्रौर किसी भी उपभोग किया नहीं रहती, तब कहते है कि वह 'युक्त 'हो गया । (१९) वायुरहित में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को संयत योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है।

[इस उपमा के श्रतिरिक्त महाभारत ( क्यान्ति ३००. ३२, ३४ ) में ये घटान्त है —" तेल से भरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में, या तूफान के उमय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जैसा ' युक्त ' श्रयवा एकाग्र होता है, होगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है "। कठोपनिषद् का सारयी और रथ के तेड़ोंवाला दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट गया नहीं है, तथापि दूसरे श्रध्याय के ६७ और ६८ तथा इसी श्रध्याय का २५ है क्लोक, ये उस दृष्टान्त को मन में रख कर ही कहे गये है। यद्यपि योग का गीता ग पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के श्रन्य अर्थ भी गीता म गये है। उदाहरएए प्रं, ९.५ और १०.७ क्लोक में योग का श्रयं है, " अलोकि श्रयं होने के कारए ही गीता में पातंजल-योग और सांख्य मार्ग को दिपाद्य वतलाने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालो को मिल गई है। १९ वें लोक में विएत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विएत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विएत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विएत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विएत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विह्न सिक्त है

(२०) योगानुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान में रम जाता है, श्रौर जहाँ स्वयं ग को देख कर श्रात्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल) बुद्धि-श्रौर इन्द्रियों को श्रगोचर श्रत्यन्त सुख का उसे श्रनुभव होता है श्रौर जहाँ

गाः र. ४५

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥
यं लक्त्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यसिन्ध्यतो न दु खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥
तं विद्याद्दुःखसंयोगिवयोगं योगसं हिनम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

\*\* संकल्पप्रभवन्कामांस्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेद्रियग्राम विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥

श्वौःश्वौरुपरमेद्वुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

वह (एक बार) स्थिर हुन्ना तो तत्त्व से कभी भी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिस स्थिति को पान से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जैंचता, और जहां स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख (उसको) वहां से विचला नहीं सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात् 'योग' नाम की स्थिति कहते हैं; और इस 'योग' का आक्ररण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये।

इन चारों क्लोकों का एक ही वाक्य है। २४ वें क्लोक के ग्रारम्य के 'उसकी' '( तं ) इस दर्शक सर्वनाम से पहले तीन क्लोकों का वर्णन उद्दिष्ट है, भ्रीर चारों क्लोकों में 'समाधि 'का वर्णन पूरा किया गया है। पातंजलयोग-सूत्र में योग का यह लक्षण है कि " योगिव्यत्तवृतिनिरोधः "— चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसी के सद्घा २० वें क्लोक के आरम्भ के बाव्द है। अब इस ' योग ' बाब्द का नया लक्षण जान बूक्त कर दिया है, कि समाधि इसी चित्तवृत्ति-निरोध की पूर्णावस्था है और इसी को 'योग' कहते हैं। उपनिषद् और महा-भारत में कहा है, कि निप्रहकर्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग छः महीते में सिद्ध होता है (मैत्र्यु. ६. २८; अमृतनाद. २९; मशा. अस्व. अनु-गीता १९.६६)। किन्तु पहले २० वें और २८वे क्लोक में स्पष्ट कहा दिया है, कि पातंजल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा श्रपने भ्राप भ्रात्मा की पहचान कर लेने पर होता है। इस दुःख-रहित स्थिति को ही 'ब्रह्मानन्द 'या 'ब्रात्मप्रसादज सुख 'ब्रयवा 'ब्रात्मा नन्द ' कहते हैं ( गी. १८. ३७; और गीतार पृ. २३३ देखो ) । अगले अध्यायो में इसका वर्णन है, कि श्रात्मज्ञान होने के लिये श्रावश्यक चित्त की यह समता एक पातजल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिएाम ज्ञान और भिवत से भी हो जाता है। यही मार्ग अधिक प्रशस्त श्रीर मुलभ समभा जाता है। समाधि का लक्षण बतला चुके; श्रब बतलाते हैं, कि उसे किस प्रकार सगाना चाहिये--]

(२४) संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओं अर्थात् वासनाओं का भारोप त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारो ओर से स्यम कर आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किंचिद्पि चितयेत् ॥ २५ ॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चंवलमिष्ट्यरम् । सतस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वश नयेत् ॥ २६ ॥ « » प्रशान्तमनसं होन यो गनं सुखमुत्तमम् । उपिति शान्तरजस ब्रह्मम् नमकस्मपम् ॥ २७ ॥ यंजन्नेव सदाऽऽत्मान योगी विगतकस्मपः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमञ्जते ॥ २८ ॥ « सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि ।

(२५) धैर्ययुक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर करके, कोई भी विचार मन में न आने दे। (२६) (इस रीति से चित्त को एकाप्र करते हुए) चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ वाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे।

[मन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णन कठोपनिपद् में दी गई , रथ की उपमा से (कठ. १. ३. ३) श्रच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम , सारथी रथ के घोडों को इबर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर श्रपने सन को स्थिर कर लेने का प्रभ्यास किया है, उसकी समक्त म उपरवाले क्लोक का मर्स तुरन्त थ्रा जावेगा। मन को एक प्रोर से रोकने का प्रयत्न करने लगें, तो वह दूसरी थ्रोर खिसक जाता है; और यह श्रादत एके बिना समाधि लग नहीं सकती। श्रव, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल मिलता है, उसका वर्णन करते ह—]

(२७) इस प्रकार ज्ञान्तिचत्त, रज से रहित, निष्पाप और ज्ञह्मभूत (कर्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर इह्मसंयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुख का आनन्द से उपभोग करता है।

[इन दो इलोकों में हमने योगी का कर्मयोगी अर्थ किया है। क्योंकि कर्मयोग का साधन समक्त कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अतः
पातंजल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी हो विवक्षित है।
तथापि योगी का अर्थ 'समाधि लगाय बैठा हुआ पुरुष भी कर सकते है, किन्तु
स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगले
दो-तीन क्लोकों को भी लागू है। इस प्रकार निर्वाण अह्मसुख का अनुभव होने
पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मीपम्य दृष्टि हो जाती है, अब उसका
वर्णन करते ह—]

, (२९) (इस प्रकार) जिसका श्रात्मा योगयुवत हो गया है, उसकी वृध्टि सम

र्रेक्षने योगयुक्तातमा संबंज समद्दर्शनः ॥ २९ ॥ यो मां पद्म्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पद्म्यति । तस्याहं न प्रणद्म्यामि स च मे न प्रणद्म्यति ॥ ३० ॥ सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तत् ॥ ३१ ॥ आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पद्म्यति योऽर्जुनं । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हों जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता हैं, कि में सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुक्त में है। (३०) जो मुक्त (परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानों में और सब को मुक्त में देखता है, उससे में कभी नहीं विछुड़ता और न वहीं

मुक्त से कभी दूर होता है।

[ इन दो दलोकों में पहला वर्णन 'आत्मा' शब्द का प्रयोग कर अव्यक्त अर्थात् आत्मवृद्धि से, और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुष-दर्शक ' में ' पद के प्रयोग से व्यक्त अर्थात् भिक्त-दृष्टि से किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है (देखो गीतार. पृ. ४२९-४३२)। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का एक ही आधार यह ब्रह्मात्मैक्य-दृष्टि ही है। २९ वे क्लोक का पहला अर्थाश कुछ फुर्क से मनुस्मृति (१२. ९१), महाभारत ( शां. २३८. २१ और २६८. २२), और उपनिषदों (कैव. १. १०; ईश. ६) में भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १२ वें प्रकरण में विस्तारसिहत दिखलाया है कि सर्वभूतात्मक्य-ज्ञान ही समग्र अध्यात्म और कर्मयोग का मूल है, (देखो पृ. ३८५ प्रभृति)। यह ज्ञान हुए बिना इन्द्रिय-निग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से परमेक्वर का ज्ञान बतलाना आरम्भ कर दिया है।

(३१) जो एकत्वबृद्धि श्रर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-बृद्धि को मन में रख सब प्राणियो म रहनेवाले मुक्त को (परनेश्वर को) भजता है, वह (कर्म-) योगी सब प्रकार सि-वर्तता हुआ भी मुक्त में रहता है। (३२) हे श्रर्जुन! सुख हो या दुःख, श्रप्पने समान श्रीरो को भी होता है, जो ऐसी (श्रात्मौपन्य) दृष्टि से सर्वत्र देखने

लगे, वह ( कर्म-) योगी परम अर्थात् उत्कृष्ट माना जाता है।

['प्राणिमात्र में एक ही ग्रात्मा है' यह दृष्टि सांख्य और कर्ययोग दोनों मानों में एक ती है। ऐसे ही पातंजल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती है। परन्तु सांख्य ग्रीर पातंजल योगी दोनों को ही सब कर्मों का त्याग इच्ट है, ग्रतएव वे व्यवहार में इस साम्यद्गिष्ट के उपयोग करने का सौका ही नहीं ग्राने देते, ग्रीर गीता का कर्मयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मक्षान से प्राप्त हुई इस साम्य बुद्धि का, व्यवहार में भी नित्य उपयोग करके, जनतं के सभी काम लोकसग्रह के लिये किया करता

#### अर्जुन उवाच ।

xx योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूद्रन ।

एतस्याहं न पद्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥ ३३ ॥
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्द्रहम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

शीभगवानुवाच ।

असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चळम् । अभ्यासेन तु कोतेय वैराग्येण च गृह्यो ॥ ३५ ॥ असंयतात्मना थोगो दुष्प्राप इति मे मतिः । वश्यात्मना तु यतता शक्योध्वाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

है, यही इन दोनों में बड़ा भारी भेट है। श्रीर इसी से इस अध्याय के अन्त में (क्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी अर्थात् पातंजलयोगी श्रीर ज्ञानी श्रयौंत सांख्यमार्गी, इन दोनों की श्रपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वर्णौंत को सुन कर श्रव श्रर्जुन ने यह जंका की—]

श्रजुंत ने कहा—(३३) हे मधुसूदन ! साम्य ग्रयवा साम्यबुद्धि से प्राप्त होने-ाला जो यह (कर्म-) योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता कारएा वह स्थिर रहेगा। (३४)क्योंकि हे कृप्ए ! यह मन चंचल, हठीला, लवान् ग्रीर दृढ़ है। वायु के समान, (प्रर्थात् हवा की गठरी बाँघने के समान्) सका निग्रह करना मुक्ते श्रत्यन्त दुष्कर दिखता है।

[ ३३ वें क्लोक के 'साम्य 'श्रयवा 'साम्यबुद्धि ' से प्राप्त होनेवाला, इस विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है। यद्यपि पहले पातंजलयोग की समाधि का वर्णन आया है, तो भी इस क्लोक में 'योग शब्द से पातंजलयोग विवक्षित नहीं है। क्यांकि दूसरे अध्याय में भगवान ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है, "समत्वं योग उच्यते" ( २.४८)—"वृद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते हैं"। श्रर्जुन की कठिनाई को मान कर भगवान कहते हैं—]

श्रीभगवान् ने कहा-(३५) हे महाबाहु श्रर्जुन! इसमें सन्देह नहीं, कि मन चर्न्चल श्रीर उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु हे कौन्तेय! श्रभ्यास श्रीर वैराग्य से ह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका श्रन्तःकरण काबू में हीं, उसको (इस साम्यबुद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन है; किन्तु श्रन्तःकरण हों काबू में रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना ममव है।

[ तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, वही अभ्यास से और दीर्घ उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करना

#### अर्जुन उवाच ।

xx अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचिलतमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ किचिन्नो भयविश्रप्रशिक्षन्नाश्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महावाहो विस्टेश ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ पतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः । त्वदम्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३२ ॥

' झम्यास ' कहलाता है भ्रोर ' वैराग्य ' का मतलव है राग या प्रीति न रखना अर्थात् इच्छा-विहीनता । पातंजल-योगसूत्र में ब्रारम्भ में ही योग का लक्षण यह वतलाया है कि— " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "-चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं (इसी भ्रष्याय का २० वाँ क्लोक देखों ) श्रीर फ़िर भ्रगले सूत्र में कहा है, कि " श्रभ्यास-वैराग्याभ्यां तिन्नरोघः -"श्रभ्यास ग्रौर वैराग्य से चित्त-वृत्ति का निरोव हो जाता है। यही जब्द गीता में आये है और अभिप्राय भी यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये बुट्द पातं-जलयोगसूत्र से लिये गये हैं (देखों गीतार पृ. ५३०)। इस प्रकार, यदि मनो-निग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, और कुछ निग्रही पुरुषों को छः महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो भी अब यह दूसरी शदका होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारए। अनेक लोग दो-एक अन्मों में भी इस परयावस्था में नहीं पहुँच सकते—फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पार्वे ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास कर कर्मयोग का आचरण करने लगे तो वह मरते समय अधूरा ही रह जायगा और श्रवंले जन्म में फ़िर पहले से ग्रारम्भ करे तो फिर ग्रागे के जन्म में भी वही हाल होगा। श्रतः श्रर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के पुरुष वया करें--

श्रजुंन ने कहां—(३७) हे कुब्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव से) पूरा प्रयत्न श्रथवा संयम न होने के कारण जिसका मन (साम्यवृद्धिरूप कर्म ) योग से विचल जावे, वह योग-सिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुँचता है ? (३८) हे महावाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों श्रोर से श्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न वादल के समान (बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को नुम्हें हो नि.शेप दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ कर इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई न मिलेगा।

[यद्यपि नज्ञ समास में श्रारम्भ के नज्ञ (श्र) पद का साधारण अर्थ 'अमाव'होता है, तथापि कई बार श्रल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हन्नाः श्रीभगवानुवाच ।

शार्थ नैवेह नामुत्र विनादास्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गिति तात गच्छिति ॥ ४० ॥
द्राच्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा द्राभ्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चरोशिमजायते ॥ ४१ ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
पतिद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

करता है, इस कारण ३७ वें रलोक के 'अयात ' शब्द का अर्थ " अल्प अर्थात् अमूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला " है। ३९ वें ब्लोक में जो कहा है, कि "दोनों स्रोर का स्राथय छूटा हुम्रा" प्रथवा " इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः " उस का प्रयं भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये। कर्म के दो प्रकार के फल है (१) साम्यबुद्धिसे किन्तु शास्त्र की आज्ञा के प्रनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ग्रौर ( निष्काम ) बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोक्ष-दायक हो जाता है। परन्तु इस ग्रधूरे मनुष्य को कम के स्वर्ग ग्रादि काम्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु हो नहीं रहता; भ्रौर साम्यबुद्धि पूर्ण न होनें के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिये प्रजुन के मन में यह शहका उत्पन्न हुई, कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष-कहीं उसकी ऐसी स्थिति हो नहीं तो जाती कि दोनों दीन से गये पाँड़े, हलुवा मिले न माँड़े ? यह शंका केवल पांतजल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। श्रगले श्रध्याय में वर्णन है, कि कर्म योगसिद्धि के लिये श्रावश्यक साम्यवृद्धि कभी पातंजल-योग से, कभी भिवत से ख्रौर कभी ज्ञान से प्राप्त होती है; ख्रौर जिस प्रकार पातंजल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में प्रधूरा रह सकता है, उसी प्रकार भिवत या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में श्रपूर्ण रह सकते है। अतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान् ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो सकता है।]

श्रीभगवान् ने कहा—(४०) हे पार्थं ! क्या इस लोक में और क्या परलोक में से पुरुष का कभी विनाश होता ही नहीं । क्यों कि हे तात ! कल्याएकारक में करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती । (४१) पुष्पकर्ता पुरुषों को, मलनेवाले (स्वर्ग श्रादि) लोकों को पा कर और (वहाँ) बहुत वर्षों तक नवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात् कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान तोगों के घर में जन्म लता है; (४२) श्रथवा बुद्धिमान् (कर्म-) योगियों के ही हल में लन्म पाता है । इस प्रकार का जन्म (इस) लोक में बड़ा दुर्लभ है।

तत्र त बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदोहिकम् ।

यतते च ततो भृयः रुक्तिहौ कुरुनन्द्रन् ॥ ४३ ॥

पूर्वाभ्योक्षनं तेनेव हियते हावशोऽपि सः ।

जिज्ञासुर्पि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकेल्विपः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५॥

(४३) उसमें अर्थात् इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिसंस्कार को पार्ता है; ज्ञोर हे कुरुतन्दन ! यह उससे भूयः अर्थात् अधिक ( योग- ) सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। ( ४४ ) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवश अर्थात् अपनी इच्छा न रहने पर भी, वह ( पूर्ण सिद्धि की ओर ) खेंचा जाता है। जिसे (कर्म-) योग की जिज्ञासा, अर्थात् जान लेने की इच्छा, हो गई है वह भी अञ्चलहा के परे चला जाता है। (४५) (इस प्रकार) प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पार्मों से शद्ध होता हुआ (कर्म-) योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गित पा लेंता है!

[ इन इलोको में योग, योगभ्रष्ट श्रीर योगी शब्द कर्मयोग, कर्मयोग से भ्रष्ट श्रीर कर्मयोगी के श्रयं में ही व्यवहृत है। क्योंकि श्रीमान् कुल में जन्म लेने की स्थिति दूसरो को इब्ट होना सम्भव ही नहीं है। भगवान् कहते है, कि पहले से, जितना हो सके उतना, गुद्ध बुद्धि से कर्मयोग का म्राचरण करना म्रारम्भ करें। थोडा ही क्यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार श्रविक श्रविक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरो-त्तर कारणीभूत होगा और उसीसे अन्त में पूर्ण सद्गति मिलती है। "इस धर्म का थोडासा भी ग्राचरए। किया जायें तो वह वड़े भय से रक्षा करता है" (गी २.४०), ग्रीर " प्रनेक जन्मों के पश्चात् वासुदेव की प्राप्ति होती है" (७.१९), ये क्लोक उसी सिद्धान्त के पूरक है। अधिक विवचन गीतारहस्य के पू. २८२-२८५ में किया गया है। ४४ वे इलोक के शब्दब्रह्म का अर्थ है 'वैदिक यज्ञ-याम आदि काम्य कर्म। 'क्योंकि ये कर्म बेदिविहित है और वेदो पर श्रद्धा रख कर ही ये किये जाते हैं; तथा वेद श्रर्थात् सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द बहा है। प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबुद्धि से किया करता है; परन्तु इस कर्म से जैसी जैसी चित्तशुद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे आगे निष्काम वृद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में श्रीर महाभारत में भी ( मैत्र्यू. ६. २२; ग्रमृतवन्दु. १७; मभा. शां. २३१. ६३; २६९. १ ) यह वर्णन है कि ---

> हे ब्रह्मणी विदितन्त्रे शब्दशहा परं च यत् । शब्दब्रह्मणि निप्णातः परं ब्रह्माधिच्छति ॥

# तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यख्याधिको योगी तस्माद्योगी गंवार्जुन ॥ ४६ ॥

ने जानना चाहिये, कि बहा दो प्रकार का है; एक बहा और दूसरा उससे परे का (निर्गुण) शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का (निर्गुण) ब्रह्म प्राप्त होता है "। शब्दब्रह्म के काम्य कर्मी से उकता कर अन्त में लोकसंग्रह के अर्थ इन्हीं कर्मों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है और फिर तब इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा श्राचरण होने लगता है। श्रनन्तर 'स्व-ल्पारम्भाः क्षेमकराः ' के न्याय से ही थोड़ा सा क्राचरण उस मनुष्य की इस मार्ग में घीरे घीरे खीचता जाता है छोर अन्त में कम-क्रम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ वें क्लोक में जो यह कहा है कि " कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता है " उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्नयोगरूपी चरले का मुँह है; श्रीर एक बार इस चरले के मुँह में लग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती है ग्रीर वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे विना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक ग्रादि को एक ही जन्म में मिल गई होगी; परन्तु तास्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। अस्तु; कर्मयोगका थोड़ा सा म्राचरएा, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याएकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त में मोक-प्राप्ति भी निःसदेह इसी से होती है; अतः ग्रव भग-वान् अर्जुन से कहते है कि -- ]

(४६) तपस्वी लोगों की श्रवेक्षा (कर्म-) योगी श्रेव्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की श्रवेक्षा भी श्रेव्ठ है श्रीर कर्मकाण्डवालों की श्रवेक्षा भी श्रेव्ठ समभा जाता है; इस-ं लिये हे श्रर्जुन ! तू योगी श्रर्थात् कर्मयोगी हो।

[ जंगल में जा कर उपवास म्राहि जरीर को क्लेशवायक कती से अथवा हुटयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस क्लोक में तपस्वी कहा है; ग्रीर सामान्य रीति से इस शब्द का यही ग्रथं है। " ज्ञानयोगेन सांख्यानां०" (गी. ३.३) में विण्त, ज्ञान से ग्रथित सांख्यानां से कर्म छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले सांख्यानिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ ग्रीर ९. २०, २१ में विण्त, निरे कान्य कर्म करनेवाले स्वर्ग-परायण कर्मठ सीमांसकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्थो में से प्रत्येक यही कहता है, कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है। किन्तु ग्रब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमासक हो, या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रयेक की ग्रपेक्षा कर्मयोगी-ग्रयीत कर्मयोगमार्ग भी न श्रेष्ठ है। ग्रीर पहले यही सिद्धान्त " अकर्म की ग्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है०" (गी. ३.८) एवं " कर्ममंन्यास की ग्रपेक्षा कर्म-

#### योगिनामपि सर्वेवां महत्तेनांतरात्मना।

योग विशेष है॰ " (गी.५.२) इत्यादि श्लोकों में वींणत है ं( देखो गीतारहस्य प्रकरण ११ पृ. ३०७, ३०८ )। श्रीर तो क्या, तपस्वी, मीमांसक श्रयवा ज्ञान-मार्गी इनमें से प्रत्येक की भ्रवेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, 'इसी ' लिये पीछ जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि ' घोगस्य हो कर कर्म कर ' (गी. २.४८; गीतार. पृ. ५६ ) श्रयवा "योग का श्राश्रय करके खड़ा हो " (४. ४२ ), उसी प्रकार यहाँ भी भार स्पष्ट उपदेश किया है, कि " तू ( कर्म-) योगी हो।'' यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो "तस्मात तू योगी हो " इस उप-देश का ' तस्मात् = इसी लिये ' पद निरर्थंक हो जावेगा। किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यह सिद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता है ? श्रतः उन लोगों ने 'ज्ञानी,' शब्द का श्रयं वदल दिया है और वे कहते है, कि ज्ञानी शब्द का श्रयं है शब्द-ज्ञानी श्रयवा वे लोग कि लो सिर्फ पुस्तकें पढ कर ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें र्छांटा करते है। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग की गीता कम दर्जे का समभती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौएाता ब्राती है। श्रीर इसी लिये " कर्मयोगी विशिष्यते " (गी. ५.२ ) का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण में कर चुके है; धतः इस दलोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निविवाद है, कि गीता के अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ठ है। श्रव श्रागे के दलोक में वतलाते है, कि कर्मयोगियों में भी कीन सा तारतम्य भाव देखना पड्ता है --- ]

(४७) तथापि सब (कर्म-) योगियों में भी म उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समभता हूँ कि जो मुभ में अन्त करण रख कर श्रद्धा से मुभ को भजता है।

[इस क्लोक का यह भावार्य है, कि कर्मयोग में भी भिवत का प्रेम-पूरित मेल हो जाने से, यह योगी भगवान को अत्यन्त प्रिय हो जाता है इसका यह अर्थ नहीं है, कि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा भिवत श्रेष्ठ है। वयोंकि श्रागे बारहवें प्रध्याय में भगवान ने हो स्पष्ट कह दिया है, कि ध्यान की अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है (गी. १२. १२)। निष्काम कर्म और भिवत के समुच्चय को श्रेष्ठ कहना एक बात है और सब निष्काम कर्मयोग को ध्यर्थ कह कर, भिवत हो को श्रेष्ठ बत-ताना दूसरी बात है। गीता का सिद्धान्त पहले ढँग का है और भागवतपुराए। का पक्ष दूसरे ढँग का है। भागवत (१.५.३४) में सब प्रकार के कियायोग को श्रात्म-ज्ञान-विधातक निश्चित कर, कहा है— श्रध्दावान्भजते यो मांस मे युक्ततमा मतः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ध्यानयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

नैष्कर्म्य प्रयात् निष्काम कर्म भी (भाग ११.३.४६)। विना भ गवदभित के शोभा नहीं देता, वह व्यर्थ है (भाग १.५.१२ श्रौर १२.१२ ५२)। इससे व्यक्त होगा, िक भागवत-कार का घ्यान केवल भित के ही अपर होने के कारण वे विशेष प्रसंग पर भगवद्गीता के भी श्रागे कैसी चौकड़ी भरते हैं। जिस पुराण का निरूपण इस समक्त से किया गया है, िक महाभारत में श्रौर इससे गीता में भी भिवत का जैसा वर्णन होना चाहिये वैसा नहीं हुश्रा, उसमें यदि उक्त वचनों के समान श्रौर भी कुछ बातें मिलें, तो कोई श्राश्चर्य नहीं। पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्यं, न िक भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन श्रौर समय भी भिन्न भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है। कर्म-योग की साम्य वृद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की श्रावद्यकता है, उनमें से पातंजल-योग के साधनों का इस श्रम्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान श्रौर भिवत भी श्रन्य साधन है; श्रगले श्रम्याय से इनके निरूपण का श्रारम्भ होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, श्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण् श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, ज्यान-योग नामक छठा श्रष्ट्याय समाप्त हुश्रा ।

## सातवाँ अध्याय ।

ि [ पहले यह प्रतिपादन किया गया, कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही मोक्षप्रद है परन्तु स्वतन्त्र है श्रौर उससे श्रेष्ठ है, श्रौर यदि इस मार्ग का थोड़ा भी श्राचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ नहीं जाता; श्रनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के लिये श्रावश्यक इन्द्रिय-निग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्तु इंद्रिय निग्रह से मतलव निरी बाह्य किया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह कसरत करनी है, उसका श्रव तक विचार नहीं हुआ। तीसरे श्रष्याय में भगवान् ने ही श्रर्जुन को इंद्रिय-निग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि "काम-कोध श्रादि श्रश्रु इंद्रियों में श्रपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाज करते है " (३.४०,४१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निग्रह करके इन ज्ञानुश्रों को मार डाल। श्रौर पिछले श्रष्याय में योगयुक्त पुरुद का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा

## सप्तमोऽध्यायः ।

#### श्री भगवानुवाच । मच्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः ।

' ज्ञान-विज्ञान से तृष्त हुआ " ( ६.८ ) योगयुक्त पुरुष " सनस्त प्राणियों में परमेश्वर को झीर परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है " (६.२९)। स्रत जय इन्द्रिय-निग्रह करने की विधि बतला चुके तव, यह बतलाना आवश्यक हो गया कि 'ज्ञान ' ग्रीर ' विज्ञान ' किसे कहते हैं, श्रीर परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मी को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त में निःसंदिग्ध मोक्ष मिलता है। सातवे अध्याय से लेकर सत्रहवें श्रध्याय के अन्त पर्यन्त-ग्यारह श्रध्यायों मं-इसी विषय का वर्णन है और अन्त के श्रयात् अठारहवें अध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान पदार्थों में एक ही ग्रविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस समभ का नाम है ' ज्ञान ,' ग्रीर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाज्ञवान् पदार्थों की अत्पत्ति को समभ लेना 'विज्ञान' कहलाता है (गी. १३. ३०), एवं इसी को क्षर-स्रक्षर का विचार कहते हं। इसके सिवा अपने शरीर में अर्थात् क्षेत्र में जिसे आत्मा कहते है, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बीघ हो जाता है। इस प्रकार के विचार को क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार कहते हैं। इनमें से पहले क्षर-स्रक्षर के विचार का वर्णन करके फिर तेरहवे अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। यद्यपि परमेक्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते है, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष स्रवगम्य है। स्रतः इन दोनों मार्गों या विधियो को इसी निरूपए में बत-लाना पडा, कि वृद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने श्रीर श्रद्धा या भिक्त से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उनके द्वारा श्रव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है। तब इस समूचे विवेचन में यदि ग्यारह श्रव्याय लग गये, तो कोई श्राश्चर्य नहीं है। इसके सिवा इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निग्रह भी आप ही आप हो जाता है, ग्रतः केवल इन्द्रिय-निग्रह करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की ग्रपेक्षा मोक्षयमं में जानमार्ग ग्रीर भिवतमार्ग की योग्यता भी प्रविक मानी जाती है। तो भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक अंश है, वह स्वतंत्र नहीं है। ग्रर्थात् गीता के पहले छः ग्रध्यायो में कर्म, दूसरे पट्क में भिवत और तीसरी षडव्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग कियें जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं है। स्थूलमान से देखने में ये तीनों विषय गीता में श्राये है सही, परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कर्मयोग के अंगों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद-हर्वे प्रकरण (पृ. ४५२-४५७) में किया गया है, इसलिये यहाँ उनकी पुनरावृत्ति

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यांस तच्छुणु ॥ १॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वस्याम्यशेषतः । यङ्जात्वा नेह भूयोऽम्यङ्जातव्यमवशिण्यते ॥ २॥

नहीं करते । श्रव देखना चाहिये, कि सातवें श्रध्याय का श्रारम्भ भगवान् किस प्रकार करते हैं ।

श्रीभगवान्ने कहा—(१) हे पार्थ! मुक्त में चित्त लगा कर श्रीर मेरा ही आश्रय करके (कर्म-)योग का श्राचरण करते हुए तुक्ते जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण श्रीर संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन। (२) विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को में तुक्त से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर श्रीर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता।

पहले क्लोक के "मेरा ही आश्रय करके" ईन शब्दों से श्रीर विशेष कर ' योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों में विश्वित कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही श्रगला ज्ञान-विज्ञान कहा है-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत-लाया है (देखो गीतार. पृ. ४५४-४५५) । न केवल इसी इलोक में, प्रत्युत गीता में प्रत्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य कर ये शब्द ग्राये है ' मद्योगमाश्रितः' (गी. १२. ११), 'मत्परः' (गी. १८.५७ झौर ११.५५); स्रतः इस विषय मे कोई शंका नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का आचरए करने के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः श्रध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। कुछ लोग विज्ञान का श्रर्थ अनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का सांक्षात्कार करते है, परन्तु अपर के कथानानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समिष्टिरूप (ज्ञान) ग्रीर व्यष्टिरूप (विज्ञान) ये दो भेद है, इस कारण ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्ही का ग्रिभिजाय- है (गी. १३. ३० श्रौर १८. २० देखो)। दूसरे क्लोक के बाब्द " किर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जातां " उपनिषद् के आधार से लिये गृथे हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में इवेतकेतु से, उनके बाप ने यह प्रक्न किया है कि ' येन ... श्रविज्ञातं विज्ञातं भवति "-वह क्या है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ? और फ़िर न्नागे उसका इस प्रकार खुलासा किया है "यथा सौम्यैकेन मृत्पिडेन सर्वे मृत्मियं . विज्ञात् स्याद्वाचारम्भएां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् " (छा. ६. १. ४) —हे ताते! जिल प्रकार मिट्टी के एक गोले के भीतरी भेंद को जान लेने से जात हो जाता है, कि ज्ञेव मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप घारए। करनेवाले विकार है, ग्रीर कुछ नहीं है, उसी प्रकार बहा को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता । सुण्डक उपनिषद् (१. १३) में भी ग्रारम्भ मे ही यह प्रश्न है, कि " किस्मन्तु भगवी विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति "-- किसका ज्ञान हो जाने से अन्य सब बस्तुको का जान हो जाता है ? इससे व्यक्त होता है, कि

मनुष्याणां सहस्रेपु कश्चियतित सिद्धये ।
यततामिप सिध्दानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

×× भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना मकृतिरप्रधा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभृतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
पतद्योनीनि मृतानि सर्वाणीत्युंपधारयः।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तया ॥ ६ ॥
मत्तः परतरं नान्यिंकिचिद्दित धनंजय।

शहैत वेदान्त का यही तत्त्र यहाँ श्रिभिगेत हैं, िक एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान हो जाने से इस जगत् में श्रीर कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगत् का मूल तत्त्व तो एक ही है, नाम श्रीर रूप के भद से वही सर्वत्र समाया हुश्रा है, िसवा उसके श्रीर कोई दूसरी वस्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि ऐसा न हो तो दूसरे श्लोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती।

(३) हजारों मनुष्यों में कोई एक-ग्राध ही लिद्धि पाने का हैं यत्न करता है, भौर अयत्न करनेवाले इन ( भ्रनेक ) सिद्ध पुरुषों में से एक-श्राध को ही मेरा सच्चा झान हो जाता है।

[ ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया है तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यया नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के कर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ये दो भाग है। इनमें से अब कर-अक्षर-विचार का आरम्भ करते है— ]

(४) पृथ्वी, जल, श्रीन, वायु, श्राकाश (ये पाँच सूक्ष्म भूत), मन, बृद्धि श्रीर श्रहंकार इन श्राठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। (१) यह श्रपरा श्रयांत् निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है। हे महाबाहु श्रजुंन ! यह जानो की इससे भिन्न, जगत को धारण करनेवाली परा श्रयांत् उच्च श्रेणी की जीवनस्वरूपी मेरी दूसरी प्रकृति है। (६) समभ रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते है। सारे जगत् का प्रभव श्रयांत् मूल श्रीर प्रलय श्रयांत् श्रन्त में ही हूँ। (७) हे धनञ्जय! मुभ से परे श्रीर कुछ नहीं है। घागे में पिरोबे हुए मिण्यो के समान, मुभ में सब यह गुंथा हुशा है।

[इन चारो क्लोको में सब क्षर-प्रकार-ज्ञान का सार थ्रा गया है; श्रीर अयले क्लोकों में इसी का विस्तार किया है। सांख्य-ज्ञास्त्र में सब सृष्टि के अचेतन अर्थात् जेड़ प्रकृति श्रीर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तस्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों तर्त्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए—इन दोनों से परे तीसरा तस्व नहीं ह। परन्तु गीता को यह हैत नजूर नहीं; अतः प्रकृति श्रीर पुरुज को एक

#### मयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

हो परमेश्वर की दो विभूतियाँ मान कर चौथे ग्रीर पाँचवें श्लोक में वर्णन किया है, कि इनमें जड़ प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है ग्रीर जीव ग्रर्थात् पुरुष श्रष्ठ श्रेणी की विभूति है; ग्रीर कहा है, कि इन दोनो से समस्त स्थावर-जङगम सुष्टि उत्पन्न होती हैं (देखो गी. १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ प्रकृति का विस्तार-सहित विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से श्रागे तेरहवें श्रध्याय में किया है। श्रब रह गई जड़-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त है (देखों गी. ६. १०) कि वह स्वतन्त्र नहीं, परमेश्वर की श्रध्यक्षता में उससे समस्त दृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशास्त्र में प्रकृति के जो भेद है उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता में प्राहच कर लिया है (गीतार. पृ. १७९-१८३)। भ्रौर परमेश्वर से माया के द्वारा जड़प्रकृति उत्पन्न ही चुक्रने पर (गी.७. १४ ) सांख्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित हुए प्रयात् गुणोत्कर्व का तत्व भी गीता को मान्य है (देखो गीतार. पू. २४२)। सांख्यो का कथन है, कि प्रकृति श्रौर पुरुष मिल कर जुल पच्चीत तत्व है। इनमें प्रकृति से ही तेईस तत्त्व उपजते है। इन तेईस तत्वों में पाँच स्थूल भूत, दस इन्द्रियां स्रोर मन ये सोलह तस्व शेष सात तस्वों से निकले हुए प्रयात् उनके विकार है। अतएव यह विचार करते समय कि 'मूलतत्व' कितने है, इन सोलह तत्त्वों को छोड़ देते हैं; श्रौर इन्हें छोड़ देने से वृद्धि (महान् ), ग्रहडकार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ ( सूक्ष्म भूत ) मिल कर सात ही मूल नत्त्व बच्चे रहते हैं। सांख्यज्ञास्त्र में इन्हीं सातों को "प्रकृति-विकृति" कहते है। ये सात प्रकृति-विकृति और मूल-प्रकृति मिल कर अब आठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; और महाभारत (क्यां ३१०.१०-१५) में इसी को अष्टिया प्रकृति कहा है। परंतु सात प्रकृति-विकृतियों के सात ही मूल-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य नहीं जैंचा। क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल है और उसके सात विकार है। इसी से गीता के इस वर्गीकरण में, कि सात प्रकृति-विकृति भ्रौर मन मिल कर अप्टघा मूल प्रकृति है, ग्रौर महाभारत के वर्गीकरण में थोड़ा सा भेद किया गया है (गीतार. पू. १८३)। सारांश, यद्यपि गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि स्मरएा रहे, कि उसके अगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समाने ही किया है। गीता के समान उपनिषद् में भी वर्णन है, कि सामान्यतः परबह्य से ही-

> एतस्मान्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुन्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणीः ॥

्र इस (पर पुरुष ) से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, श्रााश, वायु, श्रानिन, जल श्रीर विश्व को पारण करनेवाली पृथ्वी—ये (सब) उपन्न होते हैं " (मृण्ड, २. १.३; इं. १.१५; प्रक्त, ६.४)। श्रविक जानना हो, तो गीतारहस्य का ८ वॉ 2. रेंसोऽहमप्तुं केंतियं प्रमासि शशिस्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेपुं शव्दः से पौरुषं मृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गंघ पृथिव्यां च तेजंश्रांसि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चासि तपसिषु ॥ ९ ॥

यीजं मां सर्वभृतानां दिध्दि पार्थ सनातनम् ।

बुध्दिवृध्दिमतामसि तेजस्तेजसिनामहम् ॥ १० ॥

पर्कवलवतामसि कामरागिववर्जितम् ।

धर्माविरुष्दे। भूतेषु कामोशसि मरतर्षभ ॥ ११ ॥

ये चैव सान्त्रिका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त प्रवेति तान्विष्दि न त्वहं तेषु तेष्मिय ॥ १२ ॥

प्रकरण देखो । चौथे क्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रभृति पञ्चतत्व में ही हूँ, ग्रौर ग्रव यह कह कर, कि इन तत्वों में जो गुण है वे भी में ही हूँ, ऊपर के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक ही घागे में मिणयों के समान पिरोये हुए हैं — ]

0 (८) हे कौन्तेय! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की प्रभा में हूँ, सब वेदो में प्रणव श्रर्थात् ॐकार में हूँ, श्राकाश में शब्द में हूँ श्रोर सब पुरुषों का पौरुष में हूँ। (९) पृथ्वी में पुण्यगन्ध श्रर्थात् सुगन्धि एवं श्रिग्त का तेज में हूँ। सब प्राणियों की जीवनशक्ति और तपस्वियों को तप में हूँ। (१०) हे पार्थ! मुक्त को मब प्राणियों का सनातन बीज समक्त। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी में हूँ। (११) काम (वासना) और राग अर्थात् विषयासित (इन दोनों को) घटा कर वलवान् लोगो का बल में हूँ; श्रीर हे भरतश्रेष्ठ । प्राणियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समक्त कि जो कुछ सात्त्विक, राजस या तामस भाव श्रर्थात् पदार्थ हैं, दे सब मुक्त से ही हुए है परन्तु वे मुक्त में है; मैं उनमें नहीं हूँ।

[ "वे मुक्त-में है, मै उनमें नहीं हूँ " इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है। पहला अर्थात् प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। इसलिये मिएयो में घागे के समान इन पदार्थों का गुएा-घम भी यद्यपि परमेश्वर हो है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती, समक्तना चाहिये कि इनको व्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर है, और यही अर्थ आंगे "इस समस्त जगत् को में एकाश से व्याप्त कर रहा हूँ " (गी. १०: ४२) इस इलोक में विएत है। परन्तु इसके अतिरियत दूसरा भी अर्थ सदैव विवक्षित रहता है। वह यह, कि त्रिगुएतत्मक जगत् का नानात्व यद्यपि मुक्त से निर्गुए हुआ देख पदना है, तथापि वह नानात्व येरे निर्गुए स्वरूप-में नहीं रहता और इस दूतरे अर्थ को मन में रख इर " मूतभूत् नच भूतस्य " ( ९. ४ थ्रीर ५ ) इत्यादि

\*\* त्रिभिर्गुणमयैभाविराभिः सर्वभिदं जगन्।

मोहितं नाभिजानाति म मेभ्यः परमञ्ययम्।। १३॥
देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्ति ते॥ १४॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।

माययापहृतज्ञाना आसुर्द भावमाश्रिताः॥ १५॥

xx चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

परमेडबर की प्रलौकिक शिवतयों के वर्णन किये गये है (गी. १३. १४-१६)। इस प्रकार यदि परमेश्वर की ज्याप्ति समस्त जगत् से भी श्रिष्टिक है, तो प्रगड है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से भी परे जाना चाहिये, और श्रब उसी श्रयं को स्पष्टतया प्रतिपादन करते है—]

(१३) ( सत्त्व, रज ग्रौर तम) इन तीन गुणात्मक भावों से ग्रथांत् पदर्थों से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे पर के ( ग्रर्थात् निर्गुण ) मुक्त ग्रव्यय ( परमेश्वर ) को नहीं जानता ।

[ माया के सम्बन्ध में गीतारहस्य के ९ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि? माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न कि आत्मा का; आत्मा, तो ज्ञानमय और नित्य है, इन्द्रियां उसको भ्रम में डालती है-उसी श्रद्धेती सिद्धा-न्त को अपर के इलीक में कहा है। देखो गीतार. ७. २४ और गी.र. पू.२३६-२४७ ।]

(१४) मेरी यह गुणात्मक ग्रीर दिव्य माया दुस्तर है। ग्रतः इस माया को वे पार कर जाते है, जो मेरी ही शरण में ग्राते है।

[इससे प्रगट होता है, कि मांख्यशास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को हो गीता में भगवान् श्रवनी माया कहते है। महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान में कहा है, कि नारव को विश्वरूप दिखला कर श्रन्त में भगवान् वोले कि—

भाया हचेवा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारदः। सर्वभूतगुर्णेर्युक्तं नैव त्वं ज्ञातुमहेसि ।।

"हे नारद! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम मुक्ते सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समको" (शां. ३३९. ४४)। वही सिद्धान्त प्रब यहाँ भी बतलाया गया है। गीतारहस्य के ९ वें और १० वें प्रकरण में बतला दिया है, कि माया क्या चीज है।]

(१५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ और दुष्कर्मी नराधम आसुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते ।

[यह बतलाया दिया कि, माया में डूबे रहने वाले लीग परमेश्वर को भूल जाते है और नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा न करनेवाले अर्थात् परमेश्वर की शरण में जा कर उसकी भितत करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैं।]

गी. र. ४६

आतों जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभिक्तिविशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वारमैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस् ॥ १८ ॥
वहूनां जन्मनाभंते ज्ञानवानमां प्रपचते ।
वासुदेवः सर्वभाते स महातमा सुदुर्छभः ॥ १९ ॥

(१६) है भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भिक्त किया क है:—१—आर्त अर्यात् रोग से पीड़ित, २—जिज्ञासु अर्यात् ज्ञान प्राप्त कर लेने इच्छा रखनेवाले, ३—अर्थार्थी अर्थात् द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में अ नेवाले और ४—ज्ञानी अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगे। प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कामवृद्धि से भिक्त करनेवाले ।(१७) इनमें एकभ अर्थात् अनन्यभाव से मेरी भिक्त करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम बृद्धि वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विजेष है। ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी अ (अत्यन्त) प्रिय है।(१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात् अच्छे है, परन्तु मेरा मत कि इनमें ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्तचित्त हो कर (सब क उत्तमोत्तम गति-स्वरूप मुक्त में ही वह ठहरा रहता है। (१९) अनेक जन्मों अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि "जो कु अ है, वह सब वासुदेव ही है," ज्ञा वान् मुक्ते पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।

[ क्षर-श्रक्षर की दृष्टि से भगवान ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान वर्त दिया, कि प्रकृति और पुरुष दोनो मेरे ही स्वरूप है और वारों ओर में ही एक से भरा हूँ; इसके साथ ही भगवान ने ऊपर जो यह वतलाया है, कि स्वरूप की भिवत करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य भली-भाँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे के की करो चाहे श्रव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण व उसी का वर्णन है और उसी का नाम भिवत है। तथापि स्वार्थ-बुद्धि को मन् रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भिवत करना निम्न श्रेणी की भी है। परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भिवत करनेवाले (जिज्ञासु) को भी स्व ही समम्भना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-श्रवस्था से ही व्यक्त होता कि श्रभी तक उसकी परिपूर्ण ज्ञान नहीं-हुआ। तथापि कहा है, कि ये भिवत करनेवाले होने के कारण उदार श्रर्थात् श्रव्हे मार्ग से जानेवाले हैं (श्र

१८) पहले तीन क्लोको का तात्पर्य है, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्थ हो क जिन्हें इस जगत् में कुछ करने श्रथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. १७-१२), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्कामबुद्धि से जो भितत करते है (भाग. १ \*\* कामस्तिस्तिहितज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रुद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामव विद्धाम्यहस् ॥ २१ ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥
अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यरूपमेघसाम् ।

१०) वहीं सब में श्रेष्ठ है। प्रत्हाद-नारद ग्रादि की भिक्त इसी ग्रेष्ठ श्रेगी की है ग्रीर इसी से भागवत में भिक्त का लक्षण "भिन्तयोग ग्रयात् परमेश्वर की निहेंतुक ग्रीर निरन्तर भिक्त " माना है (भाग ३. २९. १२; ग्रीर गीतार, पृ. ४०९-४१०)। १४ वे ग्रीर १९ वे श्लोक के 'एकभिक्तः 'ग्रीर 'वासुदेवः 'पद भागवतधर्म के है; ग्रीर यह कहने में भी कोई क्षति नहीं, कि भक्तों का उक्त सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है। क्योंकि महाभारत (शां. ३४१.३३-३५) में इस धर्म के वर्णन में चतुर्विध भक्तो का उल्लेख करते हुए कहा है कि--

चतुर्विधा मम जर्ना भक्ता एवं हि मे श्रुतम्।
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः ॥
श्रहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिएाम् ।
ये च शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मृताः ॥
सर्वे च्यवमधमस्ति प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठभाक् ।

श्रानन्यदैवत श्रीर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात् फलाशारिहत कर्म करता है उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख कर भिक्त करते हैं, इसी से वे तीनों ज्यवनशील है श्रीर एकान्ती प्रतिबृद्ध (जानकार) है। एवं श्रागे 'वःसुदेव 'शब्द की श्राध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की है— " सर्वभूताधिवासद्य वासुदेवस्ततो ह्यहम्"—में प्राणिमात्र में वास करता हूँ इसी से मुक्तको वासुदेव कहते हैं— (शां ३४१.४०)। श्रव यह वर्णन करते हैं, कि यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताश्रों की उपासना क्यो करते हैं, श्रीर ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—

है, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—
(२०) श्रपनी-श्रपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग श्रादि फलो की) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (उपासनाओं के) नियमों को पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हैं। (२१) जो भक्त जिस रूप की श्रयांत् देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर देता हूँ। (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता की श्राराधना करने लगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। (२३) परन्तु

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामिष॥ २३॥

\*\* अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते सामवुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो मम.दगयमनुक्तमम् ॥ २४॥

माहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढाऽयं नामजानाति छोको मामजम्ब्ययम् ॥ २५॥

स्थिर रहनेवाले नहीं है )। देवताग्रो को भजनेवाले उनके पास जाते हैं ग्रौर मेरे भक्त मेरे यहाँ ग्राते हैं।

०भि [साधारण मनुष्यों की समक्त होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, तयापि संसार के लिये भावत्यक अनेक इच्छित वस्तुश्रो को देने की शक्ति देव-तास्रो में ही है श्रीर उनकी प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताश्रो की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार जब यह समक्त दृढ हो गई, कि देवतान्नो की उपासना करनी चाहिये, तब अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार्र (देखों गी. १७.१-६) कोई पीपल पुजते हैं. कोई किसी चवतरे की पुजा करते हैं और कोई किसी बड़ी भारी शिला को सिंदूर से रंग कर पूजते है। इसी वार्त का वर्णन उक्त क्लोकों में सुन्दर रीति से किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि भिन्न-भिन्न देवताग्री की श्राराधना से जो फल मिलता है, उसे श्राराधक समभते है कि उसके देनेवाले वे ही देवता है; <u>परन्तु पर्याय</u> से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी. ९. २३) और तास्विक बृद्धि से वह फल भी परमेव्वर ही दिया करता है (क्लो २२) । यही नहीं, इस देवता का आराधन करने को बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (इलो. २१)। क्योंकि इस जगत् में परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेदान्तसूत्र (३. २. ३८-४१) और उपनिषद् (कौषी. ३.८ ) में भी यही सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवताम्रों की भिक्त करते करते वृद्धि स्थिर श्रीर शुद्ध हो जाती है, तथा श्रन्त में एक एव नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है-यही इन भिन्न-भिन्न उपासनान्नो का उपयोग है। परन्तु इससे पहले लो फल मिलते है, वे सभी अनित्य होते है। अतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फलो की श्राशा में न उल्का कर 'शानी ' भक्त होने की उमझग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान सब बातो के करते-वाले और फर्लों के दाता है, पर वे जिसके जैसे कर्म होंगे तदनुसार ही तो फल <u>हेंगे (गी. ४. ११); ग्रतः तात्त्रिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं</u> फुछ भी नहीं कस्ते-(गी. ५. १४)। गीतारहस्य के १० वे (पृ. २६७) ग्रीर १३ वें प्रकरण (पू. ४२६-४२७) में इस विषय का श्रधिक विवेचन है, उसे देखो । कुछ लोग यह भूल जाते है, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता है और वे प्रकृति-स्वभाव के अनुसार देवताओं की घुन में लग जाते हैं; अब अपर के इसी वर्णन का स्पटिकरण करते हैं -]

(२४' ग्रवृद्धि ग्रर्थात् मूढ् लोग, मेरे थेट्ड, उत्तमोत्तम ग्रीर श्रव्यय रूप को न

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्यणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

जान कर मुक्त श्रव्यक्त को व्यक्त हुश्रा मानते हैं ! (२५) में श्रपनी योगरूप माया से श्राच्छादित रहने के कारण सब को (श्रपने स्वरूप से) प्रगट नहीं देखता। मूढ़ लोग नहीं जानते, कि मैं श्रज और श्रव्यय हूँ।

अव्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं-(देखो गी. ४. ६; ७. १५; ९.७)। वेदान्ती लोग इसी को भाया कहते है; इस योगमाया से ढका हुन्रा परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है। सारांश, इस इलोक का आवार्थ यह है, कि व्यक्त मुख्टि मायिक अथवा अनित्य है श्रीर ग्रब्यवत परमेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्तु कुछ लीग इस स्थान पर श्रीर म्रन्य स्थानों पर भी 'माया' का 'म्रलौकिक' म्रथवा 'विलक्षएा' मर्थ मान कर प्रतिपादन करते है, कि यह माया मिथ्या नहीं-परमेश्वर के समान ही नित्य है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित विचार किया है, इस कारए। यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात झहैत वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षण और अनादि लीला है। क्योंकि, माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुन्ना दृश्य है, तथापि इन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती है, अतएव अन्ते में इस माया को परमेश्वर की लीला ही कहना-पड़ता है। वाद है केवल इसके तत्त्वतः सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त इलोकों से प्रगट होता है, कि इस विषय में श्रदैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा-त्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह आया-फिर चाहे उसे अलोकिक शक्ति कही या और कुछ-' अज्ञान 'से उपजी हुई दिखाऊ बस्तु या-'मोह'है, सत्य परमेश्वर-तत्त्व इससे प्यक है। यदि ऐसा न हो तो 'अबुद्धि' श्रौर 'मूढ़' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। सारांश, माया सत्य नहीं-सत्य-है एक परसेव्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया में भंले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् (१.४.१०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा है, कि जो लोग ग्रात्मा ग्रीर ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताग्री के फंदे में पड़े रहते है, वे 'देवताओं के पशु' है, अर्थात् गाय आदि पशुग्रों से जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ देवताओं का ही फ़ायदा है, उनके भक्तों को मोक्ष नहीं मिलता। माया में उलभ कर भेद-भाव से अनेक देवताश्रो की उपासना करनेवालो का वर्णन हो चुका। श्रव बतलाते है, कि इस माया से धीरे-भीरे छुटकारा वयोंकर होता है--] (२६) हे, अर्जुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत् (जो हो चुके है उन्हें, मौजूद और

म्रागे होनेवाले ) सभी प्राणियों को मै जानता हूँ; परन्तु मुक्ते कोई भी नहीं जानता,

इच्छोद्वेपसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥
येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दढव्रताः ॥ २८ ॥

र जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति य ।
ते व्रह्म तद्विदुः कृत्स्वमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियशं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥
इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु व्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

र्भिंग (२७) क्योंकि है भारत ! (इन्द्रियों के) इच्छा ग्रीर द्वेष से उपजनेवाले (सुल-दुःख ग्रादि) द्वन्द्वों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप ! भ्रम में फैंस जाते हैं। (२८)परन्तु जिन पुण्यात्माश्रों के पाप का ग्रन्त हो गया है, वे (सुल-दुःख ग्रादि) द्वन्द्वों के मोह से छुट कर दृढ़कत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[ इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थित होती है, उसका वर्णन करते है---}

(२९) (इस प्रकार) जो मेरा ग्राक्षय कर जरा-मरण ग्रयांत् पुनर्जन्म के चक्कर से छूटने के लियू प्रयत्न करते हैं, वे (सब) ब्रह्म, (सब) अध्यातम और सब कर्म को जान जैते हैं। (३०) और अधिमूत, अधिवैव एवं अधियत्त सहित (ब्रब्शंत इस प्रकार, कि मैं ही सब हूँ) जो मुक्ते जानते हैं, वे युक्तिचित्त (होने के कारण मरण-काल में भी मुक्ते जानते हैं।

[ अगले अध्याय में अध्यातम, अधिभूत, अधिदेव और अधियम का निरूपण किया है। घमंत्रास्त्र का और उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि मरण-काल में मनुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म-मिलता है; इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम श्लोक में "मरण-काल में भी" शब्द है; तथापि उक्त श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए विना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता (देलो गी. २. ७२)। विशेष विवरण अगले अध्याय में है। कह सकते है, कि इन दो श्लोकों में अधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की प्रस्तावना ही की गई है।]

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए प्रयात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग---ग्रयात् कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और प्रर्जुन के संवाद में, ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

## अष्टमोऽध्यायः | ॔ आठवाँ अध्याय |

[इस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपए। हो रहा है श्रीर पिछले श्रध्याय में ब्रह्म, श्रध्यात्म, कर्म, श्रिघभूत, श्रिघदैव श्रीर श्रिघ-यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे है, पहले उनका श्रर्थ बतला कर विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है। परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याख्या करके ग्रर्थात् ग्रत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, ग्रतः यहाँ पर उन्त विषय का कुछ प्रधिक खुलासा कर देना आवश्यक है। बाह्य सुब्टि के प्रवलोकन से, उसके कर्ता की कल्पना धनेक लोक अनेक रीतियों से किया करते हैं। १-कोई कहते है, कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों के ही विकार है और इन पञ्चमहा-भूतों को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तस्व नहीं है। 3-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है, यह प्रतिपादन करते है, कि यह समस्त जगत् यज्ञ से हुआ है और परमेश्वर यज्ञ-नारायण्-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती हैं। 3-श्रीर कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं, जो कि इन व्यवहारों को किया करते हैं और इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड़ पांच भौतिक सूर्य के गीले में सूर्य नाम का जो पुरुष है वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है, स्रतएव वही उपास्य है। ४-चौथे पक्ष का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में ब्रात्मा है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूक्ष्मरूप ग्रथित् श्रात्मा के समान सूक्म शक्ति वास करती है, वही उसका मूल भ्रोर सच्चा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पंच स्थूलमहाभूतों में पंच सूक्ष्म तत्मात्राएँ और हाथ-पर आदि स्थूल इन्द्रियों में सूक्स इन्द्रियां मूलभूत रहती है। इसी चौथे तत्त्व पर सांख्यों का यह मत भी भ्रवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का ग्रात्मा भी पृथक्-पृथक् है भ्रीर पुरुष श्रसंख्य है; परन्तु जान पड़ता है, कि यहाँ इस सांख्य मत का 'श्राधिदेह' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पक्षों की ही कम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधि-दैवत और क्रष्ट्यात्म कहते-हैं। किसी भी शब्द के पीछे ' श्रुधि ' उपसर्ग रहने से यह श्रर्थ होता है—' तम्धिकृत्य,' ' तदिष्यक , ' ', उस सम्बन्ध का.' या ' उसमें रहनेवाला '। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में हनेवाला तत्त्व है। साधारणतया-प्रध्यातम-उस-शास्त्र-को-कहते-है-जो-यह-प्रतिपादन-करता-है, कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात् पूर्वपक्ष के इस कथन की जाँच करके "अनेक वस्तुओं या मनुष्यों में भी अनेक श्रात्मा है, "वेदान्तशास्त्र ने श्रात्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया

### अर्जुन उवाच । किं तद्वहाः किमन्यात्मं किं कर्म पुरुयोत्तम ।

है। अतः पूर्वपक्ष का जब विवार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थं का सूक्ष्म स्वरूप या म्रात्मा पृथक्-पृथक् है, भ्रीर यहाँ पर भ्रव्यात्म शब्द से यही भ्रथं भ्रभिन्नेत है। महाभारत में भनुष्य को इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योकर होते है (देखों मभा, शां. ३१३; श्रीर-श्रव्त. ४२ )। महाभारतकार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे अघिभूत, ब्रघ्यात्म और अधिदैवत । इन इन्द्रियो के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते हैं — उ<u>दाहरणार्थ,</u> हाथों से जो लिया जाता है, कानो से जो सुना जाता है, ग्रांखों से जो देखा जाता है, ग्रीर मन से जिसका चिन्तन किया जाता है-वे सब अधिभूत है और हाय पैर आदि के (सांख्यशास्त्रोक्त) सुक्म स्वभाव अर्थात् सुक्म इन्द्रियां, इन इन्द्रियों के अञ्यातम है। परन्तु इन दोनो दृष्टियों को छोड़ कर छिड़दैवत दृष्टि से विचार करने पर-प्रयात् यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुद के मित्र, उपस्य के प्रजाप्रति, वाणी के अग्नि, आंलों के सूर्य, कानों के आकाश श्रयवा दिशा, जीभ के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु. मन के चन्द्रमा, ग्रहंकार के बुद्धि और बुद्धि के देवता पुरुष है—कहा जाता है, कि यही देवता लोग अपनी-अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिषदों में भी उपासना के लियें ब्रह्म-स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित है, उनमें मन को ग्रध्यात्म ग्रीर सूर्य ग्रथवा ग्राकाश को अघिदैवत प्रतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ )। अध्यात्म और अघिदैवत का 🧸 यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि अब इस प्रश्न का निर्एंय करना पड़ा कि वाएरी, चक्षु और ओश्र प्रभृति इन्द्रियों एवं प्राएरी में श्रेष्ठ कौन है, तव उपनिषदों में भी (वृ. ५. २१-२३; छां. १. २,३; कौषी.४.१२,१३) एक वार वाणी, चक्षु ग्रीर श्रोत्र इन सुक्म इंद्रियों को ले कर ग्रध्यात्मदृष्टि से विचार किया गया है, तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, सूर्य और आकाश को ले कर ग्रिघिदैवत वृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है, कि श्रिघिदैवत, ग्रीघ-भूत ग्रीर श्रव्यात्म ग्रादि भेद प्राचीन काल से चले ग्रा रहे हैं ग्रीर यह प्रश्न भी इसी जमाने का है, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाग्रों में से सच्ची कौन है तथा उसका तथ्य क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद् ( ३. ७ ) में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक श्रारुणि से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताश्रों में, समग्र श्रम्यात्म में, सब लोकों में, सब यज्ञों में ग्रीर सब देहीं में, व्याप्त होकर उनके न सनभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिषदी का यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के श्रन्तर्यामी श्रधिकरण में है (वे. सू. १. २. १८-२०)। वहाँ भी सिद्ध किया है, कि सब के ग्रंत:करए। में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यो की प्रकृति

अधियहाः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्त । १ ॥ अधियहाः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्त । प्रयाणकाले च कथं ह्रेयोऽसि नियतात्मिः ॥ २ ॥ श्रीमगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यातममुज्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ अधिभृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥ ४ ॥

या जीवात्मा नही है, किन्तु परमात्मा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान अब अर्जुन से कहते है कि मन्ष्य की देह में, सब प्राणियों में (अधिभूत), सब पत्रों में (अधिभूत), सब देवताओं में (अधिभूत), सब कमीं में और सब वस्तुओं के सुक्ष्म स्वरूप (अर्थात् अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है— यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध जान सच्चा नहीं है। सातवे अध्याय के अन्त में भगवान ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने की अर्जुन की इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है—]

े अर्जुन ने कहा—(१) हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म के मानी क्या है ? अधिभूत किसे कहना चाहिये और अधिदेवत किसको कहते है ? (२) अधियन कैसा होता है ? हे मधुसूदन ! इस देह में (अधिदेह) कौन है ? और अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचानते है ?

[ ब्रह्म, अध्यातम, कर्म, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में आ चुके हैं; इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह कीन हैं? इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समक्षते में कोई अड्चन न होगी।

श्रीभगवान ने कहा—(३) (सब से) परम श्रक्षर अर्थात कभी भी नष्ट न होनेबाला तत्त्व बहा है, (और) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) श्रध्यात्म कहा
जाता है, (श्रक्षरब्रह्म से) भूतमात्रादि (चर-अचर) पदार्थी की उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग अर्थात् सृष्टिच्यापार कमें है। (४) (उपजे हुए सब प्राणियों की) क्षर
श्रयात् नामरूपात्मक नाशवान् स्थिति अधिभूत है; श्रीर (इस पदार्थ में) जो
पुरुष श्रयात् सचेतन श्रिषठाता है, वही अधिदैवत है; (जिसे) श्रिषयज्ञ (सब
यज्ञों का श्रिषपति कहते हैं, वह) में ही हूँ। हे वेहधारियों में श्रेष्ठ! में इस देह
में (अधिदेह) हूँ।

## अंतकालें च मामेवं समरन्युक्तवां कलंबरम् ।

[तीसरे इलोक का. 'परम' अब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है किन्तु अक्षर का विशेषण है। सांख्यशास्त्र में भ्रव्यक्त प्रकृति की भी ' अक्षर' कहा है (गी. १५. १६) । परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अव्यक्त श्रीर श्रक्षर प्रकृति के भी परे का है (इसी अध्याय का २० वां और ३१ वां क्लोक देखो ) श्रीर इसी कारण श्रकेले 'श्रक्षर' शब्द के प्रयोग से साख्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मेटने के लिये ' अक्षर ' शब्द के आगे 'परम' विशेषण् रस्र कर ब्रह्म की ब्यास्या की है (देसी गीतार.पृ. २०१-२०२)। हमने 'स्वभाव 'शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों क अनुसार किसी भी पदार्थ का 'सूक्ष्मस्वरूप' किया है। नासदीय सूक्त में दृश्य जगत् को परब्रह्म की विसृष्टि (विसर्ग) कहा है (गी. र. पृ. २५४); ब्रौर विसर्ग अव्द का वही श्रर्थं यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का श्रर्थं 'यज्ञ का हविरुत्सर्ग' करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पू. २६२) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस वृत्य सृष्टि को ही कर्म क्यों कहते है पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को 'क्षर' कहते है और इससे परे जो श्रक्षर तत्त्व है उसी को बहा समऋना चाहिये। 'पुरुष वास्द से सूर्य का पुरुष, जल का देवता या वरुएपुरुष इत्यादि सचेतन सूक्ष्म देहधारी देवता विवक्षित है और हिरण्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भगवान् नें ' श्रवियज्ञ' शब्द की व्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे श्रौर चौथे श्रध्यायों में विस्तारसिंहत वर्णन हो चुका है श्रौर फ़िर- श्रागे भी कहा है, कि " सब यज्ञो का प्रभु और भोक्ता में ही हूँ " (देखो गी. ९. २४; ५. २९; श्रीर मेभा शां ३४० )। इस प्रकार श्रव्यात्म श्रादि के लक्षण बतला कर श्रन्त में संक्षेप से कह दिया है, कि इस देह में 'श्रिघयज्ञ' में ही हूँ श्रयांत् मनुष्य- देह में श्रिधदेन थ्रौर श्रिधियज्ञ भी में हूँ। प्रत्येक देह में पृथक् पृथक् श्रात्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं, कि वे श्रसंख्य है। परन्तु वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है, कि यद्यपि बेह . श्रनेक है तथापि श्रात्मा सब में एक ही है ( गीतार पृ. १६५-१६६)। 'श्रिघ-देह में ही हूँ ' इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के " मैं ही हूँ " शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध श्रध्यात्म श्रादि पूर्वपदो से भी है। श्रतः समग्र श्रर्थ ऐसा होता है, कि ग्रनेक प्रकार के यज्ञ, श्रनेक पदार्थों के ग्रनेक देवता, विनाश-वान् पंचमहाभूत, पंदार्थमात्र के सूक्ष्म भाग अथवा विभिन्न आतमा, ब्रह्म, कर्म श्रयवा भिन्न भिन्न मनुष्यों की देह - इन सब में भी ही हूँ, अर्थात् सब में ें इंक ही परमेश्वरतत्त्व है। कुछ नोगो का कथन है, कि यहीं 'अधिदेह ' स्वकष

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५॥ यं थं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कळवरम् । तं तमेवैति कैंतियं सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥

का स्वतंत्र वर्णन नहीं है, अघियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का पर्याय से उल्लेख हो गया है; किन्तु हमें यह श्रयं ठीक नहीं जान पड़ता । क्योंकि न केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदो श्रीर वेदान्तसूत्रों में भी (वू. ३.७.; वेसू. १.२, २० ) जहाँ यह विषय आया है, वहाँ अविभूत आदि स्वरूपों के साथ ही साय शारीर अत्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब कि अधिदेह के विषय में पहले ही प्रकृत हो चुका है, तब यहाँ उसी के पृथक् उल्लेख को विविक्षित मानना युक्तिसगत है। यदि यह सच है, कि सब कुछ परब्रह्म ही है, तो पहले-पहल ऐसा बोब होना सम्भव है, कि उसके श्रधिभूत श्रादि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमे परव्हा को भी शामिल कर लेने की कोई ज़रूरत न थी। परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उन लोगो को लक्ष्य करके किया गया है कि जो ब्रह्म, ब्रात्मा, देवता छोर यह-नारायए। श्रावि श्रनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाश्रों में उलके रहते हैं: श्रतएव पहले वे लक्षण वतलाये गये हैं, कि जो उन लोगों की लमक के श्रनुसार होते हैं, ग्रीर फ़िर सिद्धान्त किया गया है कि "यह सब मैं ही हूँ"। उदह बात पर घ्यान देने से कोई भी शंका नहीं रह जाती। ग्रस्तु, इस भेद का तल्य बतला दिया गया कि उपासना के लियें अधिभूत, अधिदैवत, अध्यात्म, अधियज प्रीर श्रिधिदेह प्रभृति श्रनेक भेद करनेपर भी.यह नानात्व सच्चा नहीं है; बास्तव में एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते है, कि अन्तकाल में सर्वन्यापी भगवान् कैसे पहचाना जाता है — ]

(५) श्रीर अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह भेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) श्रयवा हे कौन्तेय । सदा जन्मभर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का रमरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है वह उसी भाव में जा मिलता है।

्रिगंचवे बलोक में, स्मरण-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता है। सम्भव है, इसमें कोई यह समक ले, कि केवल सरण-काल में यह स्मरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेतु से छठे बलोक में यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है वह मरणकाल में भी नहीं छूटती, अतएव न केवल मरणकाल में अत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार पू. २८८)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को अजनेवाले परमेश्वर को पात है और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ।

मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिन्यं याति पार्थानुचितयन् ॥ ८ ॥

\*\* कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मोद्यः ।
सर्वस्य धातारमचित्यक्पमादित्यवर्ण तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

को पाते हैं (गी. ७. २३; ८. १३ ग्रीर ९. २५) क्योंकि, छांन्दोग्य उपनिषद्के कथनानुसार "यथा कतुर्रास्मिल्लोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित " (छां. ३. १४. १) - इसी क्लोक से मनुष्य का जैसा कतु अर्थात् संकल्प होता है, परने पर जिसे वैसी हो गित मिलती है। छांदोग्य के समान ग्रीर उपनिषदो में भी ऐसे ही वादय है (प्र. ३. १०; मैन्यू. ४. ६)। परन्तु गीता अब यह कहती है, कि जन्मभर एक ही भावना से मन को रंगे बिना अतकाल की यातना के समय वही भावना स्थिर नहीं रह सकती। ग्रतएव ग्रामरएगन्त, जिन्दगी भर, परमेश्वर का ध्यान करना आवश्यक है (वेसू. ४. १. १२) - इस सिद्धान्त के श्रनुसार अर्जुन से भगवान् कहते हैं, कि —

0 (७) इसलिये सर्वकाल-सदैव ही-मेरा स्परण करता रह छीर युद्ध कर । युक्ष-में नन ग्रीर वृद्धि अर्पण करने से ( युद्ध करनेपर भी ) मुभामें ही निःसन्देह ग्रा मिलेगा । (८) हे पार्थ ! चित्त को दूसरी ग्रीर न जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसकी रिधर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुष में जा मिलता है।

[ जो लोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन वतलाते हैं, कि संस्कार को छोड़ दो, श्रौर केवल भित का हो अवलम्ब करो, उन्हें सातवें क्लोक के सिद्धान्त की श्रोर अवक्ष्य व्यान देना चाहिये। मोक्ष तो परमेक्वर की ज्ञानयुक्त भिक्त से मिलता है; श्रौर यह निविवाद है, कि मरण-समय में भी उसी भिक्त के स्थिर रहने के लिये जन्मभर वही श्रभ्यास करना चाहिये। गीता का यह अभिप्राय नहीं, कि इसके लिये कर्मों को छोड़ देना चाहिये; इसके विकद्ध गीताज्ञास्त्र का तिद्धांत है, कि भगवद्भक्त को स्वधमं के अनुसार जो कर्म प्राप्त होते जायें उन सब को निष्काम बृद्धि से करते रहना चाहिये, श्रौर उसी सिद्धान्त को इन चव्हों से व्यक्त किया है कि "मेरा सदैव चिन्तन कर श्रीर युद्ध कर "। श्रव बतलाते हैं, कि परमेक्वरार्पण-बृद्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी श्रन्तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं — ]

(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रहरूप) योग के सामर्थ्य से भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों भीहों के बीच में प्राण को भली भीति रस कर, कवि अर्थात् सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, श्रणु से भी छोटे, सब के बाता

```
गता, सनुवाद सीर् दिप्पणी—- सध्याय ।
      अयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
      क्रुवोर्मेध्ये प्राणमावेदय सम्यक् स तं परं पुरुपमुपैति दिन्यम्॥ १०॥
      यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः।
      यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रह्णे प्रविध्ये ॥ ११॥
             सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च ।
             मूष्ट्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योग्धारणाम् ॥ १२ ॥
             ॐ इरोकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।
             यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति शरमां गतिम् ॥ १३ ॥
         XX अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
प्रयात् ग्राधार या कर्त्ता, प्रचिन्त्यस्वरूप ग्रीर ग्रन्धकार से परे, सूर्य के समान
देवीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह ( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुष
ने जा मिलता है। (११) वेद के जाननेवाले जिसे ग्रक्षर कहते हैं, वीतराग हो
कर यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं ग्रीर जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचयंत्रत का
प्राचरण करते हैं, वह पद भ्रर्थात् ॐकार ब्रह्म तुक्ते सैंक्षेप सैं वतलाता हूँ। (१२)
तब (इन्द्रियरूपी) द्वारों का संयम कर ग्रीर मन का हृदय में निरोध करके ( एवं )
रस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्म
😕 का जप थ्रौर मेरा स्मरए। करता हुग्रा जो (मनुष्य-) देह छोड़ कर जाता है,
उसे उत्तम गति मिलती है।
       [ इलोक ९-११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से
  लिया 'गया है। नवें क्लोक का " अएगोरएगियान् " पद और अन्त का चरएा
 क्वेताक्वतर उपनिषद् का है (क्वे. ३.८ और ९), एवं ग्यारहवें क्लोक का पूर्वार्घ
 अर्थतः ग्रीर उत्तरार्धं शब्दशः कठ उपनिषद्का है ( कठ. २. १५ )। कंठ उप-
  निषद् में "तत्ते पदं संग्रहेए। ब्रवीमि" इस चरण के आगे " ओमित्येतत् "
  स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है, कि ११ वें श्लोक के 'श्रक्षर 'श्लोर 'पद'
 शब्दों का अर्थ अवण्धिर-रूपी बहा अथवां अ शब्द लेना चाहिये; और १३ वें
 क्लोक से भी प्रगट होता है, कि यहाँ ॐकारोपासना ही उद्दिष्ट है ( देखी
  प्रदन. ५ )। तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में ' श्रक्षर '=
 श्रविनाशी ब्रह्म, श्रीर ' पद' = परम स्थान, ये श्रर्थ भी न होंगे। क्योंकि, ॐ
 वर्णमाला का एक श्रक्षर है; इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह बहा के
 प्रतीक के नाते ग्रविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखो), इसलिये ११ वें श्लोक
 के अनुवाद में 'अक्षर ' और 'पद ' ये दुहरे अर्थवाले मूल शब्द ही हमने
 रख लिये है। श्रब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक
 निरूपण करते है--]
    (१४ हे पार्थ ! प्रनत्य भाव से सर्दा-सर्वदा जो मेरा नित्य स्मर्रण करता
```

तस्याहं युल्भः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल्यमशाश्वतम् ।
नाप्नुवान्ति महात्मानः सांसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥
आव्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु काँतिय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

\*\* सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्व्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

रहता है, उस नित्ययुक्त ( कर्म- ) योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ रीति से होती है। ( १५ ) मुक्तमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनर्ज़न्म को नहीं पाने, कि जो दुःखों का घर है थ्रौर श्रशाश्वत है। (१६) हे श्रज़्ने ! ब्रह्मलोक तक ( स्वर्ग श्रादि ) जितने लोक है वहां से ( कभी न कभी इस लोक में ) पुनरावर्तन श्रयांत् लौटना (पड़ता) है; परन्तु हे कौन्तेय ! मुक्तमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता ।

[ सोलहवे इलोक के ' पुनरावर्तन ' शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर भूलोक में लौट छाना है (देखो गी. ९. २१; मभा. वन. २६०)। यज्ञ देवता-राधन और वेदाध्ययन प्रभृति कमों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुएलोक, सूर्यलोक ध्यौर हुआ तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जावे, तयापि पुण्यांश के समाप्त होते हो वहां से फ़िर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ( बू. ४. ४. ६ ), अथवा अन्ततः ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक में तो ज़रूर ही गिरना पड़ता है। अतएब उक्त क्लोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गतियाँ कम दर्जे की है और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस कारए। वही गति सर्वश्रेष्ठ है ( गी. ९. २०, २१)। अन्त में जो यह कहा है, कि अहमलोक की प्राप्त भी अनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते है कि ब्रह्मलोक तक समस्त सृष्टि की उत्पत्ति थीर लय वारंवार कैसे होता रहता है— ]

(१७) ग्रहोरात्र को (तत्त्वतः ) जाननेवाले पुरुष समक्षते हैं, (कि कृत, त्रेता, द्वापर और किल इन चारो युगों का एक महायुग होता है और ऐसे ) हज़ार ( महा- ) युगो का समय ब्रह्मदेद का एक दिन है, और (ऐसे) ही हज़ार युगों की ( उसकी ) एक रात्रि है।

[ यह क्लोक इससे पहले के युगनान का हिसाब न देकर गीता में आया है; इसका ग्रयं ग्रन्यत्र वतलाये हुए हिसाब से करना चाहिये। यह हिसाब ग्रोर गीता का यह क्लोक भी भारत ( ज्ञा. २३१. ३१ ) ग्रीर मनुस्नृति (१. ७३ ) में है, तथा थास्क के निरुक्त में भी यही ग्रथं वीएात है ( निरुक्त. १४. ९)। ब्रह्म-देव के दिन को ही कल्प कहते है। ग्रगले क्लोक में ग्रव्यक्त का ग्रथं सांख्यज्ञास्त्र की श्रव्यक्त प्रकृति है। श्रव्यक्त का ग्रथं परब्रह्म नहीं है; क्योंकि २० वे क्लोक में स्पष्ट बतला दिया है, कि ब्रह्मरूपी श्रव्यक्त १८ वे क्लोक में विएात श्रव्यक्त से परे अन्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंबके ॥ १८ ॥
भूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहर्रांगमे ॥ १९ ॥

×× परस्तस्मान्त भावोऽन्योऽन्यक्तोऽज्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥
अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या स्वश्यस्त्वनन्यया । यस्यांतःस्थांनि भूतानि येन सर्विमिदं ततम् ॥ २२ ॥

का और भिन्न है। गौतारहस्य के आठवें प्रकरण (पू. १९३ में इसका पूरा खुलासा है, कि अव्यक्त से व्यक्त सुष्टि कैसे होती है और कल्प के काल-मान का हिसाब भी वहीं लिखा है।

(१८) ( ब्रह्मदेव के ) दिन का ग्रारम्भ होने पर ग्रव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ, ) निर्मित होते है ग्रौर रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त श्रव्यक्त में लीन हो जाते है। (१९) हे पार्थ ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर श्रवश होता हुग्रा, ग्रर्थात् इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है ग्रौर दिन होने पर (फिर) जन्म लेता है।

[ अर्थात् पुण्य कर्मी से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जाये, तो भी पलय-काल में ब्रह्मलोक ही नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता। इससे वचने के लिये जो एक ही मार्ग है, उसे बतलाते है—]

(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतो के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस अव्यक्त को 'अक्षर' (भी) कहते है, जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा जाता है (और) जिसे पाकर फिर (जन्म में) लौटते नहीं है, (वही) मेरा परम स्थान है; (२२) हे पार्थ! जिसके भीतर (सब) भूत है और जिसने इस सब को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् अेष्ठ पुरुष अनन्य भिक्त से ही प्राप्त होती है।

[बीसवाँ और इक्कीसवाँ क्लोक मिल, कर एक वाक्य बना है। २० वें क्लोक का 'अव्यक्त शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात् १८ वें क्लोक के अव्यक्त द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है और आगे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से 'परे परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१ वें क्लोक में कहा है, कि इसी दूसरे अव्यक्त को 'अक्षर 'भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ में भी "अक्षरं

अप्रता वाले त्वनावृत्तिमावृत्ति वैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यतम भरतर्षम ॥ २३ ॥ अग्निज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छान्ति ब्रह्म ब्रह्मविदे जन्तः ॥ २४ ॥ धूमो रात्रिस्तथा रुष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ शुक्कुकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

दह्म परमं "यह वर्णन है। सारांश, 'श्रव्यक्त ' शब्द के समान ही गीता में 'श्रक्त र' शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि सांख्यों की प्रकृति ही श्रव्यक्त श्रीर श्रक्षर है, किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि जो "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, "श्रव्यक्त तथा श्रक्षर है। पन्त्रहवें श्रध्याय में पु षोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह वर्णन है, कि वह क्षर श्रीर श्रक्षर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहां का 'श्रक्षर' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट हैं (वेखो गीता. १५.१६-१८)। ध्यान रहे, कि 'श्रव्यक्त' श्रीर 'श्रक्षर' दोनो विशेषणों का प्रयोग गीता में कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये, श्रीर कभी प्रकृति से परे परश्क्य के लिये किया गया है (वेखो गीतार पृ. २०१ श्रीर २०२)। व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त से परे जो परश्क्य है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नववें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। उस 'श्रक्षरज्ञह्म' का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य पुनर्जन्न की चपेट से छूट जाता है। श्रव मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ता (श्रनावृत्ति), श्रीर जिन्हें स्वर्ण से लौट कर जन्म लेना पड़ता है (श्रावृत्ति) उनके वीच के समय का श्रीर गित का भेद वतलाते है—]

(२३) हे भरतश्रेष्ठ ! श्रब तुफे में वह काल बतलाता हूँ, कि जिस काल में (कर्म-) योगी मरने पर (इस लोक में जन्मने के लिये) लौट नहीं श्राते, श्रीर (जिस काल में मरने पर) लौट श्राते हैं। (२४) श्राग्न, ज्योति श्रयांत् ज्वाला, दिन, शुल्कपक्ष श्रीर उत्तरायण के छः महिनो में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हें (लौट कर नहीं श्राते)। (२५) (श्राग्न), घुशां, रात्रि, कृष्णपक्ष (श्रीर) विक्ष-णायन के छः महिनों में मरा हुशा (कर्म-) योगी चन्द्र के तेज में श्रयांत् लोक में जा कर (पुण्यांत घटने पर) लौट श्राता है। (२६) इस प्रकार जगत् की शुक्त श्रीर छुष्ण श्रयांत् प्रकाशमय श्रीर श्रम्बकारमय हो शाश्वत गतियां यानी स्थिर मार्ग है। एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं पड़ता श्रीर दूसरे से फिर लौटना पड़ता है।

[ उपनिषदों में इन दोनों गतियों को देवयान (शुक्ल) और पितृयाक्ष ( इन्द्र ), श्रयवा श्रीचराग्रादि मार्ग श्रीर धूग्न श्रादि मार्ग कहा है, तथा ऋग्वेद \*\* नैते स्ती पार्थ जानन् योगी मुद्यति क्ष्यन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः॥ २७:॥
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषुं यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
भत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८॥
इतिःश्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन—
संवादे अक्षरब्रह्मेयोगो नाम अप्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

में भी इन मार्गों का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को प्राग्न में जला देनेपर, अग्नि से ही इन मार्गों का आरम्भ हो जाता है, अतएव पच्चीसवें क्लोक में 'अग्नि 'पद का पहले क्लोक से अध्याहार कर लेना चाहिये। पच्चीसवें क्लोक का हेतु यही बतलाना है, कि प्रथम क्लोकों में विएत मार्ग में और दूसरे मार्ग में कहां भेद होता है; इसी से 'अग्नि ' शब्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई। गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त (पृ. २९५-२९८) में इस सम्बन्ध की अधिक बातें है, उनसे उल्लिखित क्लोक का भावार्थ खुला जावेगा। अब बतलाते हैं, कि इन दोनों मार्गों का तत्त्व जान लेने से गया फल मिलता है—]

(२७) हे पार्थ ! इन दोनों सृती अर्थात् मार्गो को (तस्वतः ) जाननेवाला कोई भी (कर्म-) योगी मोह में नहीं फँसता; अतएव हे अर्जुन ! तू सदा सर्वदा (कर्म-) योगयुक्त हो। (२८) इसे (उक्त तस्व को) जान लेने से वेद, पज्ञ, तप और दान में जो पुण्य-फल बतलाया है, (कर्म-) योगी उस सब को छोड़ जाता है और उसके परे आद्यस्थान को पा लेता है।

[ जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयाण दोनों के तस्व को जान लिया
— अर्थात् यह ज्ञात कर लिया, कि देवयान मार्ग से मोक्ष मिल जाने पर फ़िर
पुनर्जन्म नहीं मिलता, और पितृयाण मार्ग स्वग्नंप्रद हो तो भी मोक्षप्रद नहीं
है—वह इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा; वह
मोह से निम्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी बात को लक्ष्य कर
पहले इलोक में "ईन दोनों सृती अर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला " ये
जाब्द आये है। इन क्लोकों का भावार्थ यों है:—कर्मयोगी जानता है, कि देवयान
और पितृयाण दोनों मार्गों में से कौन मार्ग कहाँ जाता है तथा इसी में से जो
मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है, । एवं स्वर्ग के आवागमन
से बच कर इससे परे मोक्ष-प्रद की प्राप्ति कर लेता है। और २७ वें क्लोक में तदनुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश भी किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गतयोग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में ब्रक्षरबह्मयोग नामक श्राठवीं श्रष्याय समाप्त हुग्ना ।

## नवमोऽध्यायः ः 🐣

श्रीमगवातुवाच ।
इदं तु तेगुद्यतमं प्रवक्ष्यान्यनस्यवे ।
ज्ञानं विज्ञानसिंहतं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥
राजाविद्या राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥
अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यान्य परंतप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

## नवॉ अध्याय । 🗸

[सातवे श्रध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया गवा ह, कि कर्मयोग का ब्राचरण करनवाले पुरुष को परमेश्वेर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन की शान्ति श्रथवा मुक्त-श्रवस्था कैसे प्राप्त होती है। श्रक्षर श्रौर ग्रव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले श्रव्याय में कहा गया है, कि श्रन्तकाल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग से समाधि लगा कर, श्रन्त में ॐकार की उपासना की जावें। परन्तु पहले ती श्रक्षरब्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है, और फिर उसमें भी समाधि की श्रावश्यकता होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर घ्यान देकर ग्रव भग-वान् ऐसा राजमार्ग वतलाते है, कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ हो जावे। इसी को अदित्तमार्ग कहते है। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने उसका विस्तारसिंहत विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य श्रौर व्यक्त श्रर्थात् प्रत्यक्ष जानने योग्य रहता है; उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृह्न निरू-पण नवें, दसवे, ग्यारहवे श्रौर वारहवे श्रव्यायों में किया गया है। तथापि स्मरण रहे, कि यह भिक्तमार्ग भी स्वतन्त्र नहीं है-कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवे प्रध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का श्रारम्भ किया गया है, उसी का यह भाग है। घ्रौर इस अध्याय का ग्रारम्भ भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के ग्रह ग की दृष्टि से ही किया गया है।]

श्रीभगवान ने कहा—(१) अब तू दोपदर्शी नहीं है, इसिलये गृहच से भी गृहच विज्ञान सिंहत ज्ञान तुभे वतलाता हूँ, कि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा'। (२) यह (ज्ञान) समस्त गृहचों में राजा अर्थात् श्रेष्ठ है; यह राजविद्या अर्थात् सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष बोघ देनेवाला है; यह आचरण करने में सुखकारक, अव्यय और धर्म्य है। (३) हे परन्तप ! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले पुख्य मुभे नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लोट आते है (अर्थात् उन्हें मोक नहीं मिलता)।

मत्स्थानि सर्व जगद्वयक्तमृतिना ।
 मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
 भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भृतभावनः ॥ ५ ॥ यथाकाशास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥

[गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४११-४१६) में दूसरे श्लोक के 'राजिवद्या,' 'राजगृहच,' ग्रीर 'प्रत्यक्षावगम' पदों के ग्रयों का विचार किया गया है। ईश्वर-प्राप्ति के सावनों को उपनिषदों में 'विद्या' कहा है, ग्रीर यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है, कि भिक्त-मार्ग अथवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या सब गृहच विद्याओं में श्रेष्ठ ग्रयवा राजा है; इसके ग्रातिरक्त यह वर्म ग्रांखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला ग्रीर इसी से ग्राचरण करने में सुलभ है। तथापि इक्ष्वाकु प्रभृति राजाग्रों की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुग्रा है, (गी. ४.२), इसिलये इस मार्ग को राजाग्रो ग्रयीत् वड़े ग्राविमयो की विद्या-राजविद्या-कह सकेंगे। कोई भी ग्रयं वयों न लीजिये, प्रगट है कि ग्रक्षर या ग्रव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु राजविद्या शब्द से यहाँ पर भिक्तमार्ग ही विवक्षित है, इस प्रकार ग्रारम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान ग्रव विस्तार से उसका वर्णन करते है—]

(४। मेंने अपने अव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत् को फैलाया अथवा व्याप्त किया है। मुक्तमें सब भूत है, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (५) और मुक्तमें सब भत भी नहीं है! देखो, (यह कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है! (६) सर्वत्र वहनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा आकाश में रहती है, उसी अकार सब भूतों को मुक्तमें समक्त।

[यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निर्मुण भी है और समुण भी है (सातवे अध्याय के १२ वे बलोक की टिप्पणी, और गीतारहस्य पू. २०५,२०८ और २०९ देखो)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यकारक वर्णन करके अर्जुन की जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान फिर कुछ फेर-फार से वही वर्णन प्रसंगानुसार करते है, कि जो सातवें और आठवे अध्याय में पहले किया जा चुका है—अर्थात् हम से व्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती है और हमारे व्यक्त रूप कौन से हैं (गी. ७ ४-१८; ८ १७-२०)। भोग वे बद्ध का अध्याय में पहले किया जा अलौकिक सामर्थ्य या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे कि, अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते है। इस विषय का प्रतिपादन गीता. ७. २५ की टिप्पणी रें और रहस्य के नववें प्रकरण (२३६-२४०) में

सर्वभूतानि कातय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।
 कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादा विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
 प्रकृति खामवर्ष्यय विस्तामि पुनः पुनः ।
 भृतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतविशात् ॥ ८ ॥
 न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति घ्रनंजय ।
 उदासीनघदासीनमसक्तं तेषु क्रमसु ॥ ९ ॥
 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।
 हेतुनानेन कातिय जगिहिपरिवर्तते ॥ १० ॥

हो चुका है। परमेश्वर को यह 'योग ' ग्रत्यन्त सुलभ है; किंवहुना यह परमेश्वर का दास ही है, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर (गी. १८. ७५) कहते हैं। श्रव बतलाते हैं, कि इस योग-सामर्थ्य से जगत् की उत्पत्ति ग्रौर नाश कैंसे हुग्रा करते हैं—]

(७) हे काँतिय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में प्रा मिलते है और फल्प के आरम्भ में ( ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में) उनको में ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) में अपनी प्रकृति को हाथ में ले कर, ( अपने अपने कमों से बेंधे हुए) भतों के इस समूचे समूदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो ( उस ) प्रकृति के कृाबू में रहने, से अवश अर्थात परतन्त्र है। (९) (परन्तु) हे धनञ्जय ! इस (सृष्टि-निर्माण करने के) काम में मेरी आसिक्त नहीं है, में उदासीन सा रहता हूँ, इस कारण मुक्ते वे कर्म बन्वक नहीं होते। (१०) में अध्यक्ष हो कर प्रकृति से सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ। हे काँतिय ! इस कारण जगत् का यह बनना-विगड़ना हुआ करता है।

[पिछले प्रध्याय में वतला आये है, कि बह्यदेव के दिन का (कल्प का) आरम्भ होते ही अध्यक्त प्रकृति से व्यक्त सृष्टि बनने लगती है (८.१८)। यहाँ इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- बुरा जन्म देता है, अतएव वह स्वयं इन कर्मों से अलिप्त है। शास्त्रीय प्रति- पादन में ये सभी तत्त्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते है। परन्तु गीता की पहित संवादात्मक है, इस कारण प्रसंग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ इस प्रकार विण्त है। कुछ लोगों की दलील है, कि दत्तवें क्लोक में 'जगिद्वपरिवर्तते ' पद विवर्त-वाद को सूचित करते है। परन्तु 'जगत् का धनना-विगड़ना हुआ करता है, आर्थात् 'व्यक्त का अव्यक्त और फिर अव्यक्त का व्यक्त होता रहता है ' हम नहीं समक्षते, कि इसकी अपेक्षा 'विपरिवर्तते ' पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और जाकरभाष्य में भी और कोई विशेष अर्थ नहीं बतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुत्य कमें से अवश कैसे होता है।

\*\* अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
मोधाशा मोधकर्माणो मोधकाना विचेतसः।
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२ ॥

\*\* महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो हात्वा भृतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
सततं किर्तयन्तो मां यतन्तश्च हृद्वताः ।
नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥
श्वानयञ्चन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
पकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतामुखम् ॥ १५ ॥

xx अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमापधम् ।

(११) मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सब भूतो का महान् ईश्वर है; वे मुक्ते मानव-तनुधारी समक्त कर मेरी श्रवहेलना करते हैं। (१२) उनकी श्राशा व्यर्थ, कर्म फ़िजूल, ज्ञान निरयंक श्रीर चित्त श्रव्ट है; वे मोहात्मक रक्षसी श्रीर श्रासुरी स्वभाव का श्राश्रय किये रहते है।

[ यह श्रासुरी स्वभाव का वर्णन है। श्रब दैवी स्वभाव का वर्णन करते है—] ( १३ ) परन्तु हे पार्थ ! दैवी प्रकृति का श्राश्रय करनेवाले महात्सा लोग सब

भूतों के श्रव्यय आदिस्थान मुक्तको पहचान कर श्रनन्य भाव से मेरा भजन करते है; (१४) श्रोर यत्नक्षील, दृढ़वत एवं नित्य योग-युक्त हो सदा मेरी कीर्तन श्रौर यन्दना करते हुए भक्ति से मेरी उपासना किया करते है। (१५) ऐसे ही श्रौर कुछ लोग एकत्व से श्रर्थात् श्रभेदभाव से, पृथक्त्व से श्रर्थात् भेदभाव से, या श्रनेक भाँति के ज्ञान-

यज्ञ से यजन कर मेरी—जो सर्वतोमुख हूँ—उपासना किया करते है।

[ संसार में पाये जानेवाले देवी और राक्षसी स्वभाओं के पुरुषों का यहाँ जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकलन करके उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना" है (गी. ४. ३३ की दिप्पणी देखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वीत-अद्वेत आदि भेदों से अनेक प्रकार का हो सकता है, इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकते है। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का ताल्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही पहुँचते है। 'एकत्व,' प्रयक्तव आदि पदों से प्रगट है, कि द्वैत-अद्वैत, विशिष्टा-द्वैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन है, तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन है। इस श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और प्रयक्तव बतलाया गया है, अब उसी का अधिक निरूपण कर बतलाते है कि प्रयक्तव में क्या है—]

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमाग्नेरहं हुतम् । १६ ॥ 'पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । वहां पवित्रमोकार ऋक्सार यज्ञेत च ॥ १७ ॥ ॥ भगतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुंहत् । प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥ १८ ॥ तपाम्यहमहं वर्षं नियृक्षाम्युत्यजामि च । असृतं चैव मृत्युश्च सदस्यज्यहमर्जुन् ॥ १९ ॥

(१६) ऋतु प्रर्थात् श्रोत यज्ञ में हूँ, यज्ञ ग्रर्थात् स्मातंयज्ञ में हूँ, स्वधा प्रयति श्राद्ध से पितरों को भ्रपंण किया हुग्रा श्रञ्ज में हूँ, झीपघ श्रर्थात् वनस्पति से ( यज्ञ के भ्रर्थ) उत्पन्न हुग्रा श्रञ्ज में हूँ, ( यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मन्त्र में हूँ, घृत, अग्नि ( अग्नि में छोड़ी हुई ) श्राहुति में ही हूँ।

[ मूल में ऋतु और यज्ञ दोनों बाट्य समानार्थंक ही है। परन्तु जिस प्रकार
'यज्ञ ' बाद्य का अर्थ ज्यापक हो गया और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथिसत्कार
प्राणायाम एवं जप इत्यादि कमों को भी 'यज्ञ ' कहने लगे (गी. ४. २३-३०)
जस प्रकार ' ऋतु ' बाद्य का अर्थ बढ़ने नहीं पाया। श्रीतधर्म में अश्वमेघ आदि
जिन यज्ञों के लिये यह बाद्य प्रयुक्त हुआ है, जसका वही अर्थ आगे भी स्थिर
रहा है। अतएव जांकरभाष्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु ' बाद्य से 'श्रीत'
यज्ञ और 'यज्ञ ' बाद्य से 'स्मार्त' यज्ञ समस्त्रना जाहिये; और अपर हमने यही अर्थ
, किया है। क्योंकि ऐसा न करें तो ' ऋतु ' और 'यज्ञ ' बाद्य समानार्थंक होकर
इस क्लोक में जनकी अकारएा हिरुद्धित करने का दोष लगता है।]

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता (आधार), पितामह (बावा) में हूँ, जो कुछ पित्र या जो कुछ क्षेय हैं वह और ॐकार, ऋग्वेद, सामवेद, तथा यजुर्वेद भी में हूँ। (१८) (सव की) गिति, (सव का) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, साखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय वीच भी में हूँ। (१९) हे अर्जन! में उष्णता देता हूँ, में पानी को रोकता और वरसाता हूँ; अमृत् और मृत्यु, सत् और असत् भी में हूँ।

[ परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तारसिंहत १०,११ और १२ अन्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विभित्त न वतला कर यह विशेषता दिललाई है, कि परमेश्वर का और जगत के भूतो का सम्वन्ध मा-वाप और मित्र इत्यादि के समान है; इन दो स्थानो के वर्णनो में यही भेद है। ध्यान रहे, कि पानी को वरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और दूसरी नुकसान की हो, तथापि तात्त्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है, इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७ १२) भगवान ने कहा है कि सात्त्विक, राजस और तामस सब पदार्थ में हो उत्पन्न करता हूँ; और, आगे

xx त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यश्चैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमञ्चान्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ ते तं सुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति । पवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

चौदहवैं अध्याय में विस्तार सहित वर्णन किया है, कि गुणत्रय-विभाग से सुध्टि म नानात्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से २१ वें क्लोक के सत् ग्रीर श्रसत परों का क्रम से 'भला' ग्रीर 'वुरा' यह ग्रर्थ किया जा सकेगा ग्रीर श्रागे गीता (१७.२६--२८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि इन शब्दो के सत् = अविनाशी श्रोर असत् = विनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य अर्थ है (गी. २ र्१६), वही इस स्थान में अभीष्ट होगे; और 'मृत्यु और अमृत ' के समान 'सत् और असत् ' द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से सूक पड़े होगे। तथापि दोनों में भेद है; नासदीय सूक्त में 'सत्' शब्द का उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है ब्रौर गीता 'सत्' शब्द का उपयोग परब्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य सुष्टि को असत् कहती है (देखो गीतार. पृ-२४३--२४६)। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत् 'श्रौर 'श्रसत्' दोनों शब्दो की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता है, कि इनमें दृश्य सृष्टि और परब्रह्म दोनों का एकत्र समावेश होता है। ग्रतः यह भावार्थ भी निकला सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी 'सत्' छौर 'श्रसत्' कहा जायँ, किन्तु यह दिखलाने के लिये कि दोनो परमेश्वर के ही रूप है, भगवान ने 'सत्' श्रीर ' असत् ' शा दो की व्याख्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया है, कि 'सत्' भ्रौर ' प्रसत्' में ही हूँ ( देखो गी. ११,३७ और १३.१२)। इस प्रकार यद्यपि परमेक्यर के रूप अनेक है, तथापि अब बतलाते हैं कि उनकी एकत्व से उपासना करने श्रीर श्रनेकत्व से उपासना करने में भेद है--]

(२०) जो त्रैविद्य अर्थात् ऋक् यजु और साम इन तीन वेदो के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले प्रयांत् सोमयाजी, तथा निष्पाप ( पुरुष ), यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्गलोक आप्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव-ताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हैं। (२१) और उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करके, पुण्य का क्षय हो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात् तीनों वेदों के यज्ञ-याग आदि श्रीत धर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) आवागमन प्राप्त होता है।

्यह सिद्धान्त पहले कई बार या चुका है, कि यज्ञ-याग आदि वर्म से अप या नाना अकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिक

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

xx येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कींतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

श्रह्णे हि सर्वयक्षानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानान्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति तेः॥ २४ ॥

यान्ति देवव्रतां देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

जायं तो भी पुण्याश चुक जाने पर उन्हें फ़िर जन्म लेकरके भूलोक में श्राना पड़ता है (गी. २. ४२-४४; ४.३४; ६. ४१; ७. २३; ८. १६ श्रीर २५) । परन्तु मोश्र में वह भभट नहीं ह, वह नित्य है, श्रयीत एक वार परमेश्वर को पा लेने पर फ़िर जन्म-मरए। के चक्कर में नहीं श्राना पड़ता। महाभारत (वन. २६०) में स्वर्गसुख का जो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है। परन्तु यज्ञ-याग श्रादि से पर्जन्य प्रभृति कि उत्पत्ति होती है, श्रतएव शहका होती है, कि इनकों छोड़ देने से इस जगत् का योग-क्षेम श्रयांत् निर्वाह कैसे होगा (देखों गी. २.४५ की टिप्पणी श्रीर गीतार. पृ. २९२)। इसलिये श्रव ऊपर के क्लोकों से मिला कर ही इसका उत्तर देते हैं—]

(२२) जो ज्ञनस्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुक्तें भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषो का योग-क्षेम में किया करता हैं।

[ जो वस्तु मिली नहीं है, उसको जुटाने का नाम है योग, और:मिली हुई वस्तु की रक्षा करना है क्षेम । शाश्वतकोश में भी (वेखो १०० और२९२ क्लोक) योग-क्षेम की ऐसी ही व्याख्या है, और उसका पूरा अर्थ 'सांसरिक नित्य निर्वाह' है। गीतारहस्य के बारहवे प्रकरण (पृ. ३८३. ३८४) में इसका विचार किया । गया है, कि कर्मयोग-मार्ग में इस क्लोक का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार नारा-यणीय वर्ष (मभा शां. ३४८. ७२) में भी वर्णन है कि—

मनीषिणो हि ये केनित् यतयो मोक्षधर्मिणः ।

े तेषा विन्छित्रतृष्णाना योगक्षेमवहो हर्द्धः ॥

ये पुरुष एकान्तभक्त हों तो भी प्रवृत्तिमार्ग के हैं, ग्रर्थात् निष्काम-बुद्धि से कर्म किया करते हैं। ग्रब बतलाते हैं, कि परमेश्बर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की ग्रन्त में कीन गति होती है—]

(२३) हे कीन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर श्रन्य देवताओं के भिक्त बन करके जो लोग यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हों, तो भी (पर्याय से) मेरा ही यज़क करते हैं; (२४) क्यों कि सब यजों का भोकता और स्वामी में ही हूँ। किन्तु वे तत्वत: मुक्तें नहीं जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हैं।

ृ गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण (पृ. ४१९-४२३) में यह विवेचन है, कि इन दोनों क्लोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है। वैदिक धर्म में यह तत्त्व

## भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

सहुत पुराने समय से क्ला थ्रा रहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान् का ही एक स्वरूप है। उदाहरणार्य, ऋग्वेश में ही कहा है कि " एकं सिंह प्रा बहुधा वहत्यिंग यम मातिरिश्वानमाहुः" (ऋ. १. १६४. ४६)—परमेश्वर एक हैं, परन्तु पिंडत लोग उसी को ग्राग्न, यम, मातिरिश्वा ( दायु ) कहा करते हैं, ग्रौर इसी के अनुसार श्रागे के अध्याय में परमेश्वर के एक होनेपर भी उसकी श्रनेक विभू ितयो का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के अन्तर्मत नारयणीयो पाल्यान में, चार प्रकार के भक्तो में कर्न करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ (गी. ७. १९ की दिप्पणी देखों) वतलाकर कहा है—

ब्रह्माणे शितिकंठं न याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैण्यन्ति यत्परम् ॥

''बह्मा को, शिव को, श्रयवा श्रीर दूसरे देवताश्रों को भजनेवाले साधु पुरुष भी मुक्तमें ही था मिलते हैं ( मभा शां ३४१ २५), श्रीर गीता के उक्त श्लो हों का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखों भाग १० पूर् ४० ८-१० )। इसी प्रकार नारायणीयोपाद्यान में फिर भी कहा है—

ये यजन्ति पितृन् देवान् गुरूश्चैवातिर्थास्तथा । गाश्चैव द्विजमुख्यांश्च पृथिवीं मातरं तथा ॥ कर्मणा सनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

" देव, पितर, गुरु, झितिथ, बाह्मए झौर गौ प्रभृति की सेवा करनेवाले पर्याय से विष्णु का ही यजन करते हैं ( मभा. जां. ३४५. २६, २७) । इस प्रकार भागवतधर्म के स्पष्ट कहुने पर भी, कि भिक्त को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक गौए हैं, यद्यपि विधिभेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती हैं; यह खड़े झाइन्तर्य की बात हैं; कि भागतधर्मवाले अवों से अगड़े किया करते हैं! यद्यिय यह सत्य हैं, कि किसी भी देवता की उपासना क्यो न करें, पर वह पहुँ- चती भगवान् को ही हैं, तथापि यह ज्ञान न होने से, कि सभी देवता एक हैं, मोक्ष की राह छूट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, उनकी भावना के अनुसार भगवान् ही भिन्न भिन्न फल देते हैं—]

(२५) देवतात्रोका यत करनेवाले देवताश्चों के पास, पितरों का व्रत करनेवाले पितरों के पास, (भिन्न भिन्न) भूता को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हैं, और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास श्राते हैं।

[सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का मिला करता है। फिर भी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दाम का कार्य देवता नहीं करते—परमेश्वर ही करता है (गी. ७. २०-२३)। उपर २४ वे

×> पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपहृतमञ्जामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

श्लोक में भगवान् ने जो यह कहा हैं, कि " सब यत्तों का भोक्ता में ही हूँ " उसका तात्पर्य यही है। महाभारत में भी कहा है—

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम् ।

स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥

" जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वह उस. भाव के अनुस्प ही फल पाता है" ( आं. ३५२: ३ ), और श्रुति भी हं "यं यथा यथोपासते तदेव भवति" (गी. ८. ६ की टिप्पणी देखों)। अर्नेक देवताओं की उपासना करने-वाले को ( नानात्व से ), जो फल मिलता है उसे पहले चरण में वतला कर दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है, कि अनन्य भाव से भगवान की भिन्त करनेवालों को ही सच्ची भगवत्याप्ति होती हैं। श्रव भिन्तमार्ग के महत्त्व का यह तत्त्व बतलाते हैं, कि भगवान इस श्रोर न देख कर कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही श्रोर दृष्टि दे करके उसकी भिन्त को स्वीकार करते हैं—]

(२६) जो मुक्ते भिक्त से एक-ग्राध पत्र, पुष्प, फल ग्रयका (यथाँशक्ति) छोड़ा सा जल भी ग्रपेण करता है, उस प्रयतात्म अर्थात् नियतिचल पुरुष की भिक्त की भेट को मैं श्रानन्द से ) ग्रहण करता हूँ।

[ कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४९)—यह कर्मयोग का तस्व है; इसका जो रूपान्तर भिवतमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्त क्लोक में है (देखो गीतार. पृ. ४७३-४७५)। इस विषय में, सुदामा के तन्दुलों की वात प्रसिद्ध है और यह क्लोक भागवतपुराण में सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी श्राया है (भाग. १०. उ. ८१. ४)। इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य श्रथवा सामग्री का न्यूनाचिक होना सर्वथा श्रीर सर्वदा मनुष्य के हाथ में भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वल्प पूजा द्रव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किए हुए मानसिक पूजाद्रव्यों से भी भगवान् सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूखा है, न कि पूजा सामग्री का । मीमांसक-मार्ग की अपेक्षा भिक्तमार्ग जो कुछ विशेषता है, वह यही हैं। यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है श्रीर उद्योग भी बहुत करना पड़ता है परन्तु भिन्त-यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है। महाभारत में क्या है, कि जब दुर्वासऋषि घर पर ब्राये, तव द्रौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ से भगवान को सन्तुप्ट किया था। भगवव्भक्त जिस प्रकार अपने कमें करता है, अर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर वकलाते है, कि इससे वया फल भिलता है—]

यस्तरोषि यद्श्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
 यस्तपस्यिस कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम् ॥ २७ ॥
 शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यस कर्मबंधनैः।
 संन्यासयोगयुक्तातमा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥
 समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न वियः।
 ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिये ते तेषु चाष्यहम् ॥ २९ ॥

'(२७) हे कींग्तेय ! तूं जो (कुछ) करता है, जो खाता है, होम-हवन करता है, जो दान करता है (श्रीर) जो तप करता है, वह (सव) मुक्ते श्रर्पण किया कर। (२८) इस प्रकार बर्तने से (कर्म करके भी) कर्मों के श्रभ-ग्रशुभ फल-रूप बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, श्रौर (कर्मफलों के) संन्यास करने के इस योग से युक्तात्मा श्रर्थात् शुद्ध श्रन्तःकरण हो कर मुक्त हो जायगा एवं मुक्तमें मिल जायगा।

[इससे प्रगट होता है, कि भगवद्भक्त भी कृष्णार्पणवृद्धि से समस्त कर्म करे उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि से ये दोनों इलोक महत्त्व के है। " ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवः " यह ज्ञान-यज्ञ का तत्त्व है ( गी. ४. २४ ), इसे ही भिक्त की परि-भाषा के अनुसार इस क्लोक में बतलाया है (देखो गीतार पृ. ४३० ग्रीर ४३१)। तीसरे ही श्रष्याय में श्रजीन से कह दिया है, कि " मीय सर्वाणि कर्नाणि संन्यस्य " (गीता. ३. ३०) — मुक्त में सब कर्मी का संन्यास करके-युद्ध कर; श्रीर पाँचवे श्रष्याय में फ़िर कहा है, कि " ब्रह्म में कमों को श्रर्पण करके सडग-रहित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता " ( ५. १० )। गीता के मतानुसार यही यथार्थं संन्यास है (गी. १८. २)। इस प्रकार अर्थात् कर्मे-फलाशा छोड़ कर ( संन्यास ) सब कर्मों की करनेवाला पुरुष ही ' नित्यसंन्यासी ' है (गी. ५, ३); कैर्मत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीछे अनेक स्यलीं पर कह चुके है, कि इस रीति से किये हुए कर्न मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. २. ६४; ३. १९; ४. २३; ५. १२; ६. १; ८. ७ ), झौर इस २८ वे क्लोक में उसी बात को फ़िर कहा है। भागवतपुराए में ही नृसिहरूप भगवान् ने प्रत्हाद को यह उपदेश किया है कि "मय्यावेश्य मनस्तात कुर कर्माणि मत्परः "--मुक्समें चित्त लगा कर सब काम किया कर (भाग ७. १०. २३) भ्रौर भ्रागे एकादश स्कन्ध में भिक्तयोग का यह तत्त्व बतलाया है, कि भगवद्भक्त सब कर्मों को नारायणार्पण कर दे (देखो भाग. ११, २. इंद और ११. ११. २४)। इस अध्याय के आरम्भ में चर्णन किया है, कि भिक्त का मार्ग सुख कारक भ्रौर सुलभ है। श्रंब उसके समत्वरूपी दूसरे बड़े भ्रौर, विशेष गूएा का वर्णन करते हं---

(२९) में सब को एक सा हैं। न मुक्ते (कोई) हेब्य ग्रर्थात् ग्रप्रिय है ग्रीर (कोई) प्यारा। भिंकत से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुक्तमें हैं ग्रीर में भी अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमा ।
साधुरेच स मंतव्यः सम्यव्यवसितो हि स. ॥ ३० ॥
क्षित्रं भवति धर्मातमा श्रव्यक्यान्ति निगच्छति ।
कात्य प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
मां-हिं पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥
किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा ।
अनित्यमसुख लोकाममं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

उनमें हूँ। (३०) दड़ा दुराचारों हो क्यों न हो, यदि वह मुक्ते ग्रनन्य भाव से भजता है तो उसे वड़ा साधु ही समक्षना चाहिये। क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय ग्रन्छा रहता है। (३१') वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है ग्रौर नित्य झान्ति पाता है। है कौन्तेय द सूब समक्षे रह, कि मेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता।

[ तीसवे क्लोक का भावार्य ऐसा न समकता चाहिये, कि भगवद्भवत यहि दुराचोरी हों, तो भी वे भंगवत् को प्यारे ही रहते हैं। भगवात् इतना ही कहते हैं, कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी-रहा हो, परन्तु जब एक बार उसकी वृद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो लाता है, तब उसके हाथ से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह घीरे घीरे धर्मात्मा हो कर सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का विलक्त नाग हो जाता है। सारांग, छुटे अध्याय (६.४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कमयोग के जानने की सिर्फ इच्छा होने से हो, लाखार हो कर, मनुष्य शब्दकहा से परे चला जाता है, अब उसे हो भिरतमानं के लिये लागू कर दिखलाया है। अब इस वात का अधिक खुलासा करते हैं, कि परमेश्वर सब भूतो को एक सा कैसे हैं—]

(३२) क्यों कि है पार्थ ! मेरा श्राश्रय करके स्त्रियाँ, वैश्य श्रीर श्रू % थवा इनयज श्रादि को पापयोनि हों वे भी, परम गित पाते हैं। (३३) किर पुण्यवान् बाह्मणों को, मेरे भक्तो की श्रीर राजापियो, कित्रियों की बात क्या कहनी हैं ? तू इस अनित्य श्रीर श्रमुख श्रयात् दु.खकारक मृत्युक्तोक में है, इस कारण मेरा भजन कर।

[ ३२ वें इलोक के 'पापयोनि ' शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार कहते हैं, कि वह स्त्रियो, वैश्यो ग्रौर शूद्रों को भी लागू है, क्यों कि पहले कुछ न कुछ पाप किये विना कोई भी स्त्री, वैश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता। उनेके मत में पापयोनि शब्द साधारण है ग्रौर उसके भेद बतलाने के लिये स्त्री, वैश्य तथा शूद्र उदाहरणार्थ दिये गये हैं। परन्तु हमारी राय में यह ग्रथं ठीक नहीं हैं। पापयोनि शब्द से यह जाति विदक्षित हैं, जिसे कि ग्राजकल राज-दरवार में "जरायम-पैजा कीम " कहते हैं, इस इलोक का सिद्धान्त यह हैं, कि इस

\*\* सन्तना भव मद्भक्ती मद्य जी मां नमस्कुरु । समिवेष्यास युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्ञन-सवादे राजविद्याराजगुह्मयोगां नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

जाति के लोगों को भी भगवद्भिक्त से सिद्धि मिलती है। स्त्री, वैश्य ग्रीर शूद्र कुछ इस् वर्ग के नहीं हैं; उन्हें मोक्ष मिलने में इतनी ही बाबा है, कि वे वेद सुनने के श्रिषकारी नहीं है। इसी से भागवत्पुराण में कहा है कि—

> स्त्रीग्र्द्रिक्षित्रन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा । कर्मश्रेयि मूढाना श्रेय एवं मवेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥

"िस्त्रयो, शूडों प्रथवा किलयुग के नामवारो ताह्य गो के कानो में वेद नहीं पहुँ-चता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये व्यास मुनि ने कुपालु होकर उनके कल्याणार्थ महाभारत की—अर्थात् गीता की भी—रचना की "(भाग १० ४.२५)। भगवद्गीता के ये क्लोक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते हैं (सभा अक्ष्य १९.६१,६२)। जाति का, वर्ण का, स्त्री-पुरुष आदि का, अथवा काले-गोरे रङ्गा प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गति देने-वाले भगवद्भिक्त के इस राजमार्ग का ठीक वड़प्पन इस देश की और विशेषतः महाराष्ट्र की सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी जात हो सकेगा। उल्लि-खित क्लोक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के पृ. ४३७—४४० में देखो। उस प्रकार के धर्म, का आचरण करने के विषय में, ३३ वें क्लोक के उत्तरार्ध में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अयले क्लोक में ही बही चल रहा है।

(३४) मुक्तमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर श्रौर मुक्ते नमस्कार कर। इस प्रकार मत्परायण हो कर, योग का श्रभ्यास करने से मुक्ते ही पावेगा।

[ वास्तव में इस उपवेश का आरम्भ ३३ वें श्लोक में ही हो गया है। ३३ वें श्लोक में 'अनित्य ' पर अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया है, कि प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दृश्य सृष्टि अनित्य है और एक परमात्मा ही नित्य है; और 'असुख ' पर में इस सिद्धान्त का अनुवाद है, कि इस संसार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है। तथापि यह वर्णन अध्यात्म का नहीं है, भिक्तमार्ग का है। अतएव भगवान् ने परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग न करके 'मुक्ते भज, मुक्तमें मन लगा, मुक्ते नमस्कार कर, ' ऐसे व्यक्तस्वरूप के दर्शानवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान् का अन्तिम कथन है, कि हे अर्जुन! इस प्रकार भिवत करके मत्परायण होता हुआ योग अर्थात्

# द्शमोऽध्यायः ।

श्री भगवानुवाच ।

मूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वस्त्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रमवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

• कमंयोग का अभ्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७. १) तू कर्मवन्यन से मुक्त हो करके नि.सन्देह ,मुक्ते पा लेगा। इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवें अध्याय के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही हैं, कि उस रहस्य को एक बार अध्यात्मदृष्टि से और एक वार भिनतदृष्टि से वतला दिया है ] इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, राजविद्या राजगृह्ययोग नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ।

# दसवाँ अध्याय ।

[पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग वतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन हो रहा है; और अर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपों अथवा विभूतियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर अर्जुन के मन में भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप को देखने की इच्छा हुई; अतः ११ वें अध्याय में भगवान ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृतार्थ किया है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हैं महाबाहु ! (मेरे भाषण से) सन्तुष्ट होनेवाले तुमते, तेरे हिनाये में फिर (एक) श्रच्छी वात कहता हूँ, उसे सुन। (२। देव-ताओं के गण और महींप भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और महींप का सब प्रकार से मैं ही श्रादिकारण हूँ। (३) जो जानता है कि, मैं (पृथिवी श्रादि सब) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ, और मेरा जन्म तथा श्रादि नहीं है, मन्त्यों में वही मोह-विरहित हो कर सब पापों से मुक्त होता है।

[ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में यह विचार पाया जाता हैं, कि भगवान या परवाह्य देवताओं के भी पहले का हैं, देवता पीछें से हुआ (देखों गीतार. प्र. ९, प्. २४५)। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। श्रव भगवान इसका निरूपण करते हैं, कि में सब का महेदवर कैंसे हुँ—]

xx बुद्धिर्श्वानमसंमेहः क्षमा सत्ये द्मः शमः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवान्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

(४) बुद्धि, झान, श्रसंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शमे, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), श्रभाव (नाझ), भय, श्रभय, (५) श्राहिसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यश श्रीर श्रयश श्रादि श्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव मुक्तसे ही उत्पन्न होते हैं।

['भाव' शब्द का अर्थ है 'अवस्था,' 'स्थित 'या 'वृत्ति' और सांख्य-शास्त्र में 'वृद्धि के भाव' एवं 'शारोरिक भाव' ऐसा भेद किया गया है। सांख्य-शास्त्री पुरुष को अकर्ता और बृद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते है, इस' लिये वे कहते है, कि लिख्यशारीर को पशु-पक्षी आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने का कारए। लिख्यशारीर में रहनेवाली बृद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव ही है (वेलो गीतार. पृ. १९१ और सां. का. ४०-५५); और ऊपर के दो श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है। परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्त्व है और (नासदीय सूक्त के वर्णनानुसार) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा दृश्य जगत् उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशास्त्र में भी कहा है, कि सृष्टि के मायात्मक सभी पदार्थ परब्रह्म के मानस भाव है (अगला श्लोक देखो)। तप, दान और यज्ञ आदि शब्दों से तिन्निष्ठक बृद्धि के भाव ही उद्दिष्ट है। भगवान और कहते है कि—]

(६) सात महर्षि, उनके पहले के चार, और मनु मेरे ही मानस, अर्थात् मन से . निर्माण किये हुए भाव है कि जिनसे (इस) लोक में यह प्रजा हुई है।

यद्यपि इस क्लोक के शब्द सरल है, तथापि जिन पौराणिक पुरुषों को उद्देश्य करके यह क्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में बहुत ही मतभेद है। विशेषतः अनेको ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि 'पहले के' (पूर्व) और 'चार' (चत्वारः) पदो का अन्वय किस पद से लगाना चाहिये। सात महाष्ट्रि प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प में चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. पृ. १९३) होते है, और प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सप्तिष भिन्न भिन्न होते हैं (देखो हिरवंश १.७; विष्णु, ३.१; और मत्स्य. ९)। इसीसे 'पहले के' शब्द को सात महाष्यों का विशेषण मान कई लोगों ने ऐसा अर्थ किया है, कि आज कल के अर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चाक्षुष मन्वन्तरवाले सप्तिष यहां विवक्षित है। इन सप्तिषयों के नाम भृगु, नभ, विवस्वान्, सुधामा, विर्जा, श्रतिनामा और सहिष्णु है। किन्तु हमारे मत में यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योकि,

### मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ ॥

म्राज-कल के-वैवस्वत त्रयवा जिस मन्वन्तर में गीना कही गई, उससे-नहले के मन्वन्तरवाले सन्तिषयो को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सप्तींषयों को लेवा चाहिये। महाभारत-शान्तिपर्व के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम है —<u>मरी</u>वि, प्र<u>डिगर</u>स्, श्र<u>त्रि, पुलस्त्र, पुल</u>ह, क्रुतु ग्रीर वृ<u>सिष्ठ</u> (मभा. ज्ञां. ३३५. २८, २९; ३४०. ६४ ग्रीर ६५)। श्रीर हमारे मत से यहाँ पर येही विवक्षित है। क्योंकि गीता में नारायणीय श्रयवा भागवत-धर्म ही विधिसहित प्रतिप्राद्य है ( देखो गीतार. पृ. ८-९ )। तथापि यहाँ इतना वतला देना आवश्यक है, कि मरोचि आदि तप्तिषयों के उक्त नामो में कहीं कहीं <u>अडिगरस के बदले भग का</u> नाम पाया जाता है श्रीर कुछ स्यानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्या, अत्रि, भरद्राज, विश्वाधित्र, गौतम, जम-दिग्नि श्रीर वसिष्ठ वर्तमान युग के सर्त्तिष है (विष्णु ३. १. ३२ श्रीर ३३; मत्स्य. ९. २७ और २८; मभा. अनु. ९३. २१ )। मरीचि ज्ञादि जनर दिल्ली हुए सात ऋषियों में ही भृगु छौर दक्ष को मिला कर विष्णुपुराए। (१. ७. ५, ६ ) में नी मानस-पुत्रो का श्रीर इन्हीं में नारद की भी जोड़ 'कर मनु-स्मृति में तहादेव के दस मासन पुत्रों का वर्णन है ( मनु. १. २४, २५ )। इस मरीचि स्रावि शब्दो की व्युपित्त भारत में की गई है (मभा अनु ८५)। परन्तु हमें ग्रभी इतना ही देखना है, कि सात महर्षि कीन कीन है, इस कारण इन नौ-इस मानस पुत्रों का, श्रयवा इनके नामों की ब्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ ग्रावश्यकता नहीं है। प्रगट है, कि 'पहले के' इस पद का ग्रथं 'पूर्व मन्वन्तर के सात महर्षि 'लगा नहीं सकते। अब देखना है कि 'पहले के चार 'इन शब्दों को मनुका विशेषण मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तिसंगत है। कुल चौदह मन्वन्तर हैं ग्रीर इनके चौदह मनु है; इनमें सात-सात के दो वर्ग है। पहले सातो के नाम स्वायम्भव, स्वारी-चिष, श्रोतमी, तामस, रैवत, चासुष और वैवस्थत है, तथा ये स्वायम्भुव श्रादि मनु कहे जाते हैं (मनु. १, ६२ और ६३ )।इनमें से छः मनु हो चुके धीर श्राज-कल सातवाँ श्रर्थात् वैयस्वत मनु चल रहा है। इसके समाप्त होने पर म्रागे जो सात मनु म्रावेंगे (भाग. ८. १३. ७) उनको सार्वाए। मनु कहते है; उनके नाम सार्वाण, दक्षसार्वाण, ब्रह्मसार्वाण, धर्मसार्वाण, ख्रह्मार्वाण, देव-सार्वाण, और इन्द्रसार्वाण है (विष्णु. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश १. ७)। इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया, जा सकता, कि किसी भी वर्ग के 'पहले के ' 'चार' ही गीता में क्यो विविक्षत होंगे । ब्रह्माण्डपुराण (४.१) में कहा है, कि सार्वीण मनुत्रों में पहले मनु की छोड़ कर अगले चार अर्थात् दक्ष-, बह्म-, धर्म-, घाँर रुद्रसार्वाण एक ही समय में चरपत्र हुए; श्रीर इसी श्राघार से कुछ लोग कहते है, कि यही चार सार्वाण मनु

# xx एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः।

गीता में विवक्षित है। किन्तु इस पर दूसरा श्राक्षेप यह है, कि ये सब सार्वीण मनु भविष्य में होनेवाले हैं, इस कारण यह भूतकाल-दर्शक श्रगला दाक्य "जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई" भावी सार्वाए। मनुश्रों को लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'पहलें के चार' शब्दों का सम्बन्ध 'मनु,'पद से जोड़ देना ठीक नहीं है। म्रतएव कहना पड़ता है कि 'पहले के चार 'ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से <u>प्राचीन काल के कोई द्वार</u> ऋषियों अथवा पुरुषों का बोध कराते है । और ऐसा मान लेने से यह प्रश्न सहज ही होता है, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन है ? जिन टीकाकारों ने इस क्लोक का ऐसा ब्रथं किया है, उनके मल में सनक सन्द, सनातन और सन्त्कुमार (भागवत ३. १२. ४) यही वे चार ऋषि है। किन्तु इस अर्थ पर आक्षेप यह हैं, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र है, तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-वृद्धि न करते थे और इससे ब्रह्मा इन पर कुढ़ हो गये थे (भाग. ३.१२; विष्णु. १.७)। मर्यात् यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलकुल ही उपयुक्त नहीं होता कि " जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई "-- येवां लोक इमाः प्रजाः। इसके श्रतिरिक्त कुछ पुराएो में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये ऋषि चार ही थे, तथावि भारत के नारायणीय अर्थात् भागवतधर्म में कहा है, कि इन चारों में सन, किपल और सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते हैं, वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के थे (मभा शां, ३४० ६७, ६८)। इस प्रकार सनक आदि ऋषियों को सात मान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता, कि इनमें से चार हो बंधो लिये जायें। फ़िर 'पहलें के चार' है कीन ? हमारे मत में इस प्रश्न का उत्तर नारायणीय श्रयवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह निविवाद है, कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रव यदि यह देखें, कि भागवतसर्भ में सुव्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगेग़ा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के पहले <u>वासुदेव ( ग्रा</u>त्मा ), संकर्षण ( जीव ), प्रसम्न ( मन ), ग्रीर ग्रानिरुद्ध (अहंकार) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं; ग्रीर कहा है, कि इनमें से पिछले ग्रनिरुद्ध से अर्थात् ग्रहकार से या बहादेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( मभा शां. वेदेर, दे४-४० और ६०-७२; ३४०. २७-११ ) । बासुदेद. मंकर्षण, प्रयुक्त ग्रीर ग्रनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तिओं को 'चुट्देह ' कहते हं; स्रीर भागवतधर्म के एक पन्ध का नत है, कि ये चारों मूर्तियां नंतन्त्रः थी तथा दूसरे, कुछ लोग इनमें से- तीन् श्रयवा यो को ही प्रवान शानते है। किन्तु मगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं है। हमने गीतारहस्य ( पू. १९५ और

सोऽविकंपेत योगेत युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ अहं संबंस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां वृधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ माचित्ता महतप्राणा वोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां तित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ तेषां सततयुकानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । द्वामे वुद्धियोगं नं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ तेपामेवानुकपार्थमहम्बानज तमः । नाश्यास्यात्मसावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ ११ ॥

५३७-५३८) ने दिखलाया है, कि गीता एकव्यूह-पत्य की है, अर्थात एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यूह आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः ब्यूहात्मक वासुदेव ग्रादि मूर्तियों को स्वतंत्र न मान कर इस क्लोक में दर्शाया है, कि ये चारों व्यूह एक ही परमेश्वर प्रर्थात् सर्वव्यापी वासुदेव के (गी.७.१९) 'भाव' है। इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतवर्म के अनुसार पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि चतुर्व्यूह के लिये किया गया है कि जो सप्त-वियो के पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है, कि भागवतवर्म के चतुर्ग्यूह श्रादि भेद पहले से ही प्रचलित थ (म. भा. शां. ३४८. ५७); यह कल्पना कुछ हमारी ही नई नहीं है। सारांश, भारतार्गत नारायणीयाख्यान के अनुसार हमने इस इलोक का प्रयं यों लगाया है:- 'सात महाव ' अर्थात् मरोजि आदि, ' पहले के चार 'अर्थात् वासुदेव आदि चतुर्व्यह, श्रीर 'मनु ' अर्थात् जो उस समय से पहले हो चुके थे और वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भूव आदि सात मनु । अनिरुद्ध अर्थात् अहकार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में श्रीर श्रन्य स्थानों में भी पाई जाती है (देखों म. भा. जां. ३११. ७.८)। परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; श्रव बनलाते है, कि इन्हें जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है — ]

(७) जो मेरी इस विभूति ग्रर्थात् विस्तार, ग्रौर योग ग्रर्थात् विस्तार करने की अक्ति या सामर्थ्य के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर ( कर्म- ) योग आप्त होता है। (८) यह जान कर, कि मैं सब का उत्पत्तिस्थान हूँ ग्रौर मुक्ति सब बस्तुग्रो की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुक्तको भजते है। (१) वे मुक्तमें मन जमा कर ग्रौर प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (उसी में ) सदा संतुष्ट ग्रौर रममाण रहते है। (१०) इस प्र- ।र सर्वव युक्त होकर ग्रर्थात् समाधान से रह कर जो लोग. मुक्ते ग्रीवृत्र्वक भजते हैं, उनको मे ही ऐसी (समत्व-) बृद्धि का योग देता हूँ, कि जिससे वे मुक्ते पा लेवें। (११) ग्रौर उन पर ग्रनुग्रह करने के लिये ही मैं उनके ग्रात्मभाव ग्रर्थात

#### , अर्जुन उर्वाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पंथित्रं परमं भवान् ।
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तया ।
असितो देवलो व्यासः स्वय चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।'
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
वक्तुप्रहस्यशपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

अन्तः करणा में पठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से ( उनके ) अज्ञानमूलक अन्धकार का नाज करता हूँ।

[ सातवें अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी परमेश्वर ही देता है (७.२१)। उसी प्रकार श्रव ऊपर के दसवे क्लोक में भी वर्णन है, कि भिन्तमार्ग में लगे हुए मनुष्य की समत्व बृद्धि को उन्नत करने का काम भी परमेश्वर ही करता है; शौर, पहले (गी.६:४४) जो यह वर्णन है, कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञांसा जागृत हो जाती है, तब वह आप ही आप पूर्ण सिद्धि की श्रोर जींचा चला जाता है, उसके साथ भिन्तमार्ग का यह सिद्धान्त समानार्थक है। ज्ञान को वृद्धि से श्रयीत् कर्म-विपाकप्रित्रया के श्रनुसार कहा जाता है, कि यह कर्नु त्व श्रात्मा की स्वतन्त्रता से मिलता है। पर श्रात्मा भी तो परमेश्वर ही है; इस कारण भिन्तमार्ग में ऐसा वर्णन हुआ करता है, कि इस फल अथवा बृद्धि को परमेश्वर ही प्रत्येक मनुष्य के पूर्वकर्मों के अनुसार देता है (देखो गी.७.२० श्रोर गीतार, पृ. ४२७)। इस प्रकार भगवान के भिन्तमार्ग का तत्त्व बतला चुकने पर—

श्रर्जुन ने कहा-(१२-१३) तुम ही परम बहा, श्रेष्ठ स्थान श्रौर पिवत्र वस्तु (हो); सब ऋषि, ऐसे ही देविष नारद, श्रीसत, देवल श्रौर व्यास भी तुमको दिव्य एवं शाश्वत पुरुष, श्रादिदेव, श्रजन्मा, सर्विवभु, श्रर्थात् सर्वव्यापी कहते हैं, श्रौर स्वयं तुम भी मुभसे वही कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुभसे जो कहते हो, उस सब को में सत्य मानता हूँ। हे भगवान्! तुम्हारी व्यक्ति श्रर्थात् तुम्हारा मूल देवताश्रों को विदित नहीं श्रौर दानवों को विदित नहीं। (१५) सब भूतो के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! देवदेव जगत्पते! हे पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही श्रपने श्राप को बानते हो। (१६) श्रत. तुम्हारी जो दिव्य विभूतियाँ है, जिन विभूतियो

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचितयन् । केपु केपु च भावेपु चित्योगिस भगवन्मया ॥ १७ ॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । भूयः कथय तृतिर्हि श्रुण्वतो नास्ति मेञ्चनम् ॥ १८ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

xx हन्त ते कथिययामि दिव्या ह्यात्मिविभूतयः । प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

से इन सब लोकों को तुम ज्याप्त कर रहे हो, उन्हे आप हो (कृपा कर )पूर्णता से वतलावे (१७) हे योगिन्! (मुभ्ने यह बतलाइये कि) सबा तुम्हारा चिन्तन करता हुआ मै तुम्हे कैसे पहचातूं? और हे भगवन्! मै किन-किन पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूँ? (१८) हे जनार्वन! अपनी विभूति और योग मुभ्ने फिर विस्तार से वतलाओ; क्योकि अमृततुल्य (तुम्हारे भाषण को ) सुनते—सुनते मेरी तृष्ति नहीं होती।

[ विभूति श्रौरं योग, दोनो शब्द इसी श्रध्याय के सातवे श्लोक में आये हैं श्रौर यहाँ प्रजून ने उन्हों को दुहरा दिया है। 'योग' शब्द का श्रथं पहले (गी. ७. २५) दिया जा चुका है, उसे देखो। भगवान की विभूतियों को श्रर्जुन इसिलये नहीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समक्त कर किया जावे; किन्तु सत्रहवें श्लोक के इस कथन को स्मर्ण रखना चाहिये, कि उक्त विभूतियों में सर्वय्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। ययोकि, भगवान यह पहले ही बतला आये है (गी. ७. २०-२५; ९.२२-२८) कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक यात है, और परमेश्वर की श्रनेक विभूतियों को भिन्न भिन्न देवता यानना दूसरी बात है; इन दोनों में भिन्तमार्ग की दृष्टि से महान श्रन्तर है। ]

. श्रीभगवान् ने कहा-(१९) अच्छा; तो श्रव हे कुरुश्रेष्ठ ! श्रपनी दिन्य विभू... तियो में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है।

[इस विभूति-वर्णन के समान ही अनुशासनपर्व (१४.३११-३२१) में और अनुगीता (अरव. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता को वर्णन उसकी अपेक्षा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्थलों में भी मिलता है। उदाहरए। भें, भागवतपुराण के एकादश स्कन्य के सोलहवे प्रध्याय में, इसी अकार का विभूति-वर्णन भगवान ने उद्धव को समकाया है; और वहीं आरम्य में (भाग ११.१६.६-८) कह दिया गया है, कि यह वर्णन गीना के इस अध्यायवान वर्णन के अनुसार है।

(२०) हे पुडाकेस ! तय भूनों के भीतर रहनेवाला आत्मा मै हूँ, और सब भूतों '

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २०॥ आदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रिवरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामास्म नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ वेदानां सामवेदोशस्म देवानामास्मि वासवः। इदियाणां मनश्चारिम सूतानामास्मि चेतना ॥ २२॥

का श्रादि, मध्य श्रोर श्रन्त भी मैं ही हूँ। (२१) (वारह) श्रादित्यों में विष्णु मैं हूं; तेजस्वियों में किरणशाली सूर्य, (सात श्रयवा उनचास ) मस्तों में मरीचि श्रीर इन्द्रियों में चन्द्रमा मैं हूँ। (२२) मैं वेदों में सामवेद हूँ; देवताश्रों में इन्द्र हूँ श्रीर इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना श्रयात् प्राण की चलन-शक्ति मैं हूँ।

[ यहाँ वर्णन है, कि में वेदों में सामवेद हूँ, अर्थात् सामवेद मुख्य है; ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४. ३१७) में भी " सामवेदस्य वेदानां यजुषां शतरुद्रियम् " कहा है। पर अनुगीता में 'ॐकारः सर्ववेदानाम् ' ( अइव. ४४. ६ ) इस प्रकार, सब वेदों में ॐकार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा पहले गीता ( ७.८) में भी " प्रण्यः सर्ववेदेषु " कहा है। गीता ९ १७ के " त्रहक्तामयजुरेव च " इस वाक्य में सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद की अग्रस्थान दिया गया है, श्रोर साधारण लोगों की समक भी ऐसी ही है। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने श्रपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया है। छान्दोग्य उपनिषद् में ॐकार ही का नाम उद्गीथ है और लिखा है, कि " यह उद्गीय सामवेद का सार है श्रीर सामवेद ऋग्वेद का सार है " (छां. १० १. २)। सब देदों में कीन देद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न भिन्न उक्त विधानों का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग कहते है, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ न कुछ गूढ कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में सामवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि " सामवेद की घ्वनि अशुचि है" ( मनु. ४. १२४ )। ग्रतः एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी; श्रीर दूसरा कहता है, कि गीता बनाने-वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी.। परन्तु हमारी समक्त में " मैं वेदों में सानवेद हूँ " इसकी उपपत्ति लगाने के लिये इतनी दूर जाने की प्रावश्यकता नहीं है। भिवतमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ, नारायणीय धर्म में नारद ने भगवान् का वर्णन कियां है कि ''वेदेषु सपुराणेषु' साडगोपाडगेषुं गीयसे " (मभा. शां. ३३४. २३); और वसु राजा "जप्यं जगो "-जप्य गाता था '( वेसो ज्ञां. ३३७, २७; स्रोर ३४२, ७९ श्रीर ८१)—इस प्रकार 'गे 'घातु कर

रहाणां शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वस्नां पावकश्रास्मि मह शिखरिणामहम् ॥२३॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं रकंदः सरसामास्मि सागरः॥ २४॥ महपींणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षणां देवपींणां च नारदः। गंध्रवाणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः॥ २६॥ उच्चैः श्रवसमध्वनां विद्धिं माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७॥ आयुधानामहं वज्ञं धेनुनामस्मि कामधुक् । प्रजनश्चास्मि कंदपः सर्पाणामसि वासुकिः॥ २८॥ अनवश्चासि नागानां वहणो यादसामहम्।

ही प्रयोग फिर किया गया है। ग्रतएव भिक्त-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग ग्रादि क्रियात्मक वेदों की श्रपेक्षा, गान-प्रधान वेद श्रर्थात् सामवेद को ग्रिषक महत्त्व दिया गया हो, तो इसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं; ग्रीर 'में वेदो में सामवेद हूँ" इस क्रयन का हमारे मत में सोधा ग्रीर सहज कारए। यही है। ]

(२३) (ग्यारह) छहों में शक्कर में हूँ; यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ; (ग्राठ)वसुग्रो में पावक हूँ (ग्रौर सात) पर्वतों में मेरु हूँ। (२४) है पार्थ ! पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुक्को समक्ष। में सेनानायको में स्कन्द (कार्तिकेय) ग्रौर जनाशयों में समुद्र हूँ। (२५) महर्षियों में में मृगु हूँ; वाणी में एकाक्षर ग्रयति ॐकार हूँ। अर्जों में जग-यज्ञ में हूँ; स्थावर ग्रयति स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ।

["धज्ञों में जपयज्ञ में हूँ" यह वाक्य महत्त्व का है। श्रृनुगीता ( मभा, श्रुद्द, ४४. ८) में कहा है कि "यज्ञानां हुतमुत्तमम्" श्रूर्यात् यज्ञों में ( अग्नि में ) हिव समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम है; श्रौर वही वैदिक कर्म-काण्डवालों का मत है। पर भित्तमार्ग में हिवर्यज्ञ की श्रूपेक्षा नाम-यज्ञ, या जप-यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में "यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि" कहा है। मनुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि "श्रौर कुछ करे या न करे, केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है"। भागवत में "यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं" पाठ है। ] (२६) में सब वृक्षों में श्रुष्टवत्य श्रूर्थात् पीपल श्रौर देविषयों में नारद हूँ, गंधवीं में । चत्ररय श्रौर सिद्धों में किपल मुनि हूँ। (२७) घोड़ों में ( श्रमृत-मन्थन के समय निकला हुशा) उच्च श्रवा मुक्ते समक्षो। में गजेन्द्रों में ऐरावत, श्रौर मनुष्यों में राजा हूँ। (२८) में श्रायुघो में वजर, गौश्रों में कामघेनु, श्रौर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम

पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयग्तामहम् ॥ २९ ॥
प्रल्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्नोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
स्वर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो घाताऽहं विश्वते।मुखः ॥ ३३ ॥

में हूँ, सपों में वासुकि हूँ। (२९) नागों में अनन्त में हूँ; यादस् अर्थात् जलचर प्रािएमों में वरुए, और पितरों में अर्यमा में हूँ; में नियमन करनेवालों में यम हूँ।

[ वासुिक = सपों का राजा और अनन्त = 'शेष' ये अयं निहिचतं है और अमरकोश तथा महाभारत में भी यही अयं दिये गये है (देखो मभा आदि ३५-३९)। परन्तु निश्चयपूर्वंक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प में क्या भेद है। महाभारत के आस्तीक—उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग समानाकंक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग उच्छों से सर्व के सावारण वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातियाँ विवक्षित है। श्रीघरी टीका में सर्व को विश्वता और नाग को विषहीन कहा है, एवं रामानुजभाष्य में सर्प को एक सिरवाला और नाग को अनेक सिरोवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेद ठीक नहीं जानते। क्योंक कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन में अवन्त और वासुिक को पहले गिनाया है और वर्णन किया है, कि दोनों हो अनेक बिरोवाले एवं विषयर है किन्तु अनन्त है अग्निवर्ण का और वासुिक है भोत्य । भागवत का पाठ गीता के समान ही है।

(३०) मैं दैत्यों में प्रत्हाद हूँ; मैं प्रसनेवालों में काल, पशुओं में मुगेन्द्र प्रवात् सिंह ग्रीर पिश्वयों में बचड़ हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ; मैं शस्त्रधारियों में राम, मछलिबों में मनर ग्रीर नदियों में भागीरथी हूँ। (३२) हे ग्रर्जुन ! सृष्टिमात्र कां ग्रादि, ग्रन्स ग्रीर मध्य भी में हूँ, विद्याग्रों में ग्रध्यात्मविद्या ग्रीर वाद करनेवालों का वाद में हूँ।

[पीखें २० वे क्लोक में बतला दिया है, कि सचेतन मूतो का ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त में हूँ तथा ग्रब कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त में हूँ: यही भेद है।

(३३) में ग्रक्षरों में ग्रकार ग्रौर समासों में ( उभयपद-प्रधान) हुन्ह हूँ; (निमेष, मुहूर्त ग्रादि) ग्रक्षय काल ग्रौर सर्वतोमुख ग्रर्थात् चारों ग्रोर से मुखोंबाला घाता याती बहुता में हूँ; (३४) सबका क्षय करनेवाली मृत्यु ग्रौर ग्रागे जन्म

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
कीर्तिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेधा श्रुतिः क्षमा ॥ ३४ ॥
यृहत्साम तथा साम्नां <u>गायत्री छंद्रसामहम् ।</u>
यासानां मागरीपोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥
यातं छलयतामासि तेजस्तेजस्विनामह्म् ।
जयोऽसि व्यवसायोऽसि सत्त्व सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पांडवानां घनंजयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥ ३७ ॥
दंडो दमयतामसि नीतिरसि जिगिषताम् ।
मैानं चवासिम गुह्यानां क्षानं क्षानंवतामहम् ॥ ३८ ॥
यद्यापि सर्वभृतानां वीजं तदहमर्जुन ।

लेनेवालो का उत्पत्तिस्थान में हूँ, स्त्रियो में कीर्ति, श्री श्रौर वाणी, स्मृति, मेबा, धृति तथा क्षमा में हूँ।

ि [ कीर्ति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वही देवता विविधात है। महा-भारत (ग्रादि ६६, १३, १४) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी श्रीर क्षमा को छोड़ शेष पाँच, ग्रीर दूसरी पाँच (पुष्टि, श्रद्धा, किया, लज्जा ग्रीर सित) दोनों मिल कर फुल दशो दक्ष की कन्याएँ है। <u>धर्म के साथ व्याही जाने के कारण</u> इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं।]

( ३५ ) साम ग्रर्थात् गाने के योग्य वैदिक स्तोत्रों में वृहत्साम, ( ग्रीर ) शब्दों में गायत्री छन्द में हूँ; में महीनो में आर्गशीर्य ग्रीर ऋतुग्रों में वसन्त हूँ।

[ महीनो में मार्गशीर्ष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है, कि उन दिनो में वारह यहिनों को मार्गशीर्ष से ही गिनने की रीति थी, —जैसे कि ब्राज— कल चैत्र से है—(देखो मभा अनु १०६ और १०९; एवं वाल्मीकिरामायेष ३, १६)। भागवत ११, १६, २७ में भी ऐसा ही उल्लेख है। हमने प्रयने अरोरायन यन्य में लिखा है, कि मृगशीर्ष नक्षत्र को अप्रहायएी अथवा वर्षा-रम का नक्षत्र कहते थे, जब मृगदि नक्षत्र-गएना का प्रचार था तब मृगनक्षत्र को प्रथम अप्रत्यान म्ला, और इसी से फिर मार्गशीर्ष महीने को भी अंष्ठता मिली होगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से अधिक वढ़ाना उचित नहीं है।]

(३६) में छितियों में छूत हूँ, तेजिस्वयों का तेज, (विजयशाली पुरुषों का) विजय (निश्चयो पुरुषों का) निश्चय ग्रीर सत्त्वशोलों का सत्त्व में हूँ। (३७) में यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में धनञ्जय, मुनियों में व्यास ग्रीर किवयों में शुकाचार्य किव हूँ। (३८) में शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और गृहचों में नीत हूँ। ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ। (३९) इसी प्रकार हे ग्रर्जुन! सब भूतों का

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ नांतोऽस्ति सम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥

४४ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्त्रदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥ श्रयवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुनः।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विभूति योगो नाम दश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥

जो कुछ बीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुक्ते छोड़े हो। (४०) हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। विभुतियों का यह विस्तार मैंने (केवल) दिख्दर्शनार्थ बतलाया है।

[ इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियाँ बतला कर ग्रब इस प्रकर्ण का उप-संहार करते हैं — ]

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के जांश से उपजी हुई समभी। (४२) ग्रयवा हे अर्जुन! तुम्हें इस फैलाव को जान कर करना क्या है? (संक्षेप में बतलाय देता हूँ, कि) में ग्रपने एक (ही) ग्रंश से इस सारे जगत् को व्याप्त कर रहा हूँ।

[अन्त का इलीक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रियाहस्यामृतं विवि " (ऋ. १० १९० ३), और यह मन्त्रं छान्दोग्य उपनिषद् (३. १२. ६) में भी है। 'अंश ' शब्द के अर्थ का खुलासा गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (पृ. २४६ और २४७) में किया गया है। प्रगट है. कि जब भगवान् अपने एक ही अंश से इस जगत् में व्याप्त हो रहे हैं, तब इसकी अपेक्षा भगवान् की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी; और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम बलोक कहा गया है। पुरुषसूक्त में तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि '' एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः "—यह इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रयात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यांत-गत योग—श्रयात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर् श्रर्जुन के संवाद में, विभृतियोग नामक दसवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

# एकादशोऽध्यायः । 🗸 अर्जुन उवाच ।

मदनुप्रहाय प्रमं गुहचमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्रयोक्तं चचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमि चाव्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्ययात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । । इष्ट्रिमच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया इष्ट्रिमितिं प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान्मव्यम् ॥ ४ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय ।

जब पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब उसे सुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। भगवान ने उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है। यह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उसम भागों में इसकी गिनती होती है, और अन्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है। प्रथम अर्जुन पूछता है, कि—

गर्जुन ने कहा-(१) मुक्त पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म-संज्ञक जो परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार है कमल-प्रमाध ई भूतों की उत्पत्ति, लय, ग्रौर (तुम्हारा) श्रक्षय महात्म्य भी मैंने तुमसे विस्तारसिहत सुन लिया। (३) (श्रव) हे परमेश्वर। तुमने श्रपना बैंसा वर्णुन किया है, हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप को (प्रत्यक्ष) देखना बाहता हूँ। (४) है प्रभो। यदि तुम समभते हो, कि उस प्रकार का रूप में देख सकता हूँ, तो है योगेश्वर! तुम श्रपना श्रव्यय स्वरूप मुभे दिखलाग्रो।

[सातवे अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवे और आठवे में परसेक्वर के अक्षर अथवा अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवे में ज़रेक व्यक्त रूपों का जो ज्ञान वतलाया है, उसें ही अर्जुन ने पहले क्लोक में 'अध्यात्म' कहा है। एक अव्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित्त होने का जो वर्एन सातवे (४-१५), आठवे (१६-२१), और नवे (४-८) अध्यायों में है, वहीं 'भूतों की उत्पत्ति और लय' इन शब्दों से दूसरें क्लोंक में अभिप्रेत है। तीसरे क्लोंक के दोनो अर्धाशों को, दो भिन्न-भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा अर्थ करते हैं, कि "परमेक्वर! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का') वर्णन किया वह सत्य हं (अर्थात् में समक्ष गया); अब हे पुरुषोत्तम! मैं तुम्हारे

श्रीमगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽय सहस्त्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पश्यादित्यान्वसून्वद्रानिवनौ मरुतस्तथा।
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥
इहैकस्यं जगतकृत्सनं पश्याद्य सचराचरम्।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छिसि ॥ ७ ॥
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

xx एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि:।

ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हूँ "(देखो गीता.१०.१४)। परन्तु दोनो पंक्तियों को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है श्रीर परमाथप्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है। चौथे श्लोक में जो 'योगेश्वर' शब्द है, उसका अर्थ योगों का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८.७५)। योग का अर्थ पहले (गी.७.२५ और ९.५) अव्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा युक्ति किया जा चुका है; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ 'योगेश्वर' सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक है।

श्रीभगवान् ने कहा-(५) हे पार्थं ! मेरे श्रनेक प्रकार के, श्रनेक रहतो के, धौर श्राकारों के (इन) सिकड़ों श्रथवा हजारो दिव्य रूपों को देखो । (६) यह देखो (बारह) श्रादित्य, (श्राठ) वसु, (ग्यारह) छह, (दो) श्रश्विनों कुमार, धौर (४९) मस्द्भण । हे भारत ! ये श्रनेक श्राश्चर्य देखो, कि जो पहले कभी भी न देखें होंगे।

[नारायणीय वर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह विशेष वर्णन है, कि बाई थ्रोर बारह थ्रादित्य, सन्मुख आठ वसु, दिहनी थ्रोर ग्यारह छह और पिछली थ्रोर दो अश्विनीकुमार थे (शां. ३३९. ५०-५२) । परन्तु कोई भ्रावश्यकता नहीं, कि यहीं वर्णन सर्वत्र विवक्षित हो (देखो मभा उ. १३०) । श्रादित्य, वसु, छह, श्रश्विनीकुमार और मरुव्हण ये वैदिक देवता हैं; और देवताओं के चातुर्वण्यं का भेद महाभारत (शां. २०६. २३, २४) में यों बतलाया है, कि श्रादित्य क्षत्रिय है, मरुद्गण वैश्य है, और श्रश्विनीकुमार शूद्र है देखो शतपथनाह्मण १४. ४. २. २३।]

(७) हे गुडाकेश! आज यहाँ पर एकत्रित सब चर-श्रचर जगत् देखले; श्रौर भी जो कुछ तुभे देखने की लालसा हो वह मेरी (इस ) देह में देख ले! (८) परन्तु तू अपनी इसी दृष्टि से मुभे देख न सकेगा, तुभे में दिव्य दृष्टि देता हैं, (इससे) मेरे इस ईश्वरी योग श्रर्थात योग-सामर्थ्य को देख। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

प्रनेकवक्त्रनयनमनेकाभ्दुतदर्शनम् ।

अनेकदिक्याभरणं विक्यानेकोद्यतायुष्ठम् ॥ १० ॥

दिक्यमाल्यांवरधर दिक्यगंषानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं वेद्यननंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

दिवि सूर्यसहस्त्र स्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सवृशी सा स्याभ्दासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

तत्रैकस्य जगत्कृत्सनं प्रविभवतमनेकथा ।

प्रपश्यद्वेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।

प्रप्रमय शिरसा देवं कृताञ्जिलरभाषत ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच ।

अत्र पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तया भूतिवशेषसंघान् । ब्रह्माणुमीशं कमलासनस्यमृपींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥ ध्रनेक वाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम् । नांतं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

सञ्जय ने कहा-(१) फिर हे राजा घृतराष्ट्र ! इस प्रकार कह करके योगों के ईक्वर हिर ने अर्जुन को (अपना) श्रेट्ठ ईक्वरी रूप अर्थात् विक्वरूप दिखलाया। (१०) उसके अर्थात् विक्वरूप के अनेक मुख और नेत्र थे, और उसमें अनेक अद्भृत कृक्य देख पड़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार थे, और उस में नानाप्रकार के दिव्य आयुव सिज्जत थे। (११) उस अनन्त, सर्वत्तोमुख और सब आक्वर्यों से भरे हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उवटन लगा हुआ था और वह दिव्य पुष्प एवं वस्त्र धारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक हजार सूर्यों की प्रभा एकसाथ हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान (कुछ कुछ) देख पड़े! (१३) तब देवा- चिवेय के इस कारीर में नाना प्रकार से बँटा हुआ सारा जगत् अर्जुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर आक्वर्य में डूबने से उसके कारीर पर रोमांच खड़े हो. आये; और मस्तक नमा कर नमस्कार करके एवं हाथ जोड़ कर उस अर्जुनने देवता से कहा-

प्रजून ने कहा—(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायो को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए (सब देव-नाओं के) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों और (वासुिक प्रभृति) सब दिव्य सर्पों को भी में देख रहा हूँ । (१६) प्रनेक बाहु, श्रानेक उदर, श्रानेक मुख और श्रानेक नेत्रधारी, श्रानतहपी तुम्हीं को में चारों और देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व- किरीटिनं गदिनं चित्रणं च तेजीराशि सर्वती दीप्तिमंतम् ।
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समंताद्दीप्तानलाकं द्युतिमश्रमेयम् ॥१७॥
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमक्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्यं पुरुषो मतो मे ॥१८॥
श्रनादिमध्यातमनंतवीर्यमनंतबाहु शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥
द्यावापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयंकेन दिशश्च सर्वाः ।
दूष्ट्वाद्भुतं रूपमृग्र तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥
श्रमो हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः श्रांजलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महाविसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्यां स्तुतिभिःपुष्कलाभिः ॥२१॥
ग्रद्यादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनो मग्तश्चोग्नपाश्च ।
गर्थवंयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥२२॥

रूप! तुन्हारा नं तो ब्रन्त, न मध्य ब्रौर न ब्रादि ही मुक्ते (कही) देख पड़ता है। (१७) किरीट, गदा श्रौर चक्र धारण करनेवाले, चारों श्रोर प्रभा फैलाये हुए, 🔧 तेज:पुंज, दमकते हुए श्रग्नि श्रौर सूर्य के समान देवीप्यमान, श्रांखों से टेखने में भी अज्ञास्य और अपरंपार (भरे हुए) तुम्हीं मुक्ते जहाँ-तहाँ देख पड़ते हो। (१८) तुम्हीं श्रान्तिम ज्ञेय श्रक्षर (ब्रह्म), तुन्हीं इस विश्व के श्रन्तिम श्राधार, तुन्ही श्रव्यय और तुम्ही शाव्यत धर्म के रक्षक हो; मुभे सनातन पुरुष तुम्हीं जान पड़ते हो (१९) जिसके न श्रादि है, न मध्य श्रीर न श्रन्त, श्रनन्त जिसके बाहु है, चंद्र श्रीर सूर्य जिसके नेत्र है, प्रज्वलित श्रिन जिसका मुख है, ऐसे अनन्त शिक्तमान् तुम ही श्रयने तेज से इस समस्त जगत् को तथा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप मै वेख रहा हूँ। (२०) क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच का यह (सब) अन्तर और सभी दिशाएँ अकेले तम्हीं ने व्याप्त कर डाली है। हे महात्मन् ! तुम्हारे इस श्रभ्दुत श्रीर उग्न रूप को देख कर त्रैलोक्य ( डर से ) व्यथित हो रहा है (२१) यह देखी, देवताओं के समूह, तुममें प्रदेश कर रहे है, ( श्रीर ) कुछ भय से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे है, (एवं) 'स्वस्ति, स्वस्ति' कह कर महींब ग्रौर सिद्धों के समुदाय ग्रनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) छ्द्रं और श्रादित्य, वसु और साध्यनए। विश्वेदेव, (दोनों) श्रविविनकुमार, मुख्द्गएा, उष्मपा अर्थात् पितर और ग्नंधर्व, यज्ञ, राक्षस एवं सिद्धों के भुण्ड के भुण्ड विस्मित हो कर तुम्हारी थ्रोर देखें रहे हैं।

शिद्ध में पितरों को जो अन अर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक अहुण करते हैं जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको 'उष्मपा' कहते हैं, (मनु. ३. २३७)। मनुस्मृति (३.,१९४-२००) में इन्हीं पितरों के सोमसब्, अनिक्वाल, बहिषद्, लोमपा, हविष्मान्, आज्यपा और सुकालिन य

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहू उपादम् ।
वहूदरं वहुवंद्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यावितास्तथाहम ।।२३।।
तभः स्पृत्रं दोप्तमनेकवण् व्यात्ताननं दोप्तिविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यावितांतरात्मा घृति न विदामि शमं च विष्णो ।।२४॥
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसंनिभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीददेवेश जगन्निवास ।।२५॥
प्रमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसधैः ।
भीवमो द्रोणः स्तपुत्रतस्थासौ सहास्मदोयैरिप योघमुख्यैः ।।२६॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दश्नांतरेषु संदृश्यन्ते चूणितैष्त्रमांगैः ।।२७॥
यथा नदीनां बह्वोंऽवुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वन्ति वक्त्राण्यभिविष्वलन्ति ।।२८॥
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विश्वन्ति नाशाय समुद्ववेगाः ।

सात प्रकार के गए। बतलाये हैं। ग्रादित्य ग्रादि देवता वैदिक है (ऊपर का क्रा बलोक देलों)। बृहदारण्यक उपनिषद् (३,९,२) में यह वर्ण्न हैं, कि ग्राठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह ग्रादित्य ग्रीर इन्द्रं तथा प्रजापति को मिला कर ३३ देवता होते हैं; ग्रीर महाभारत ग्रादिपर्व ग्र. ६५ एवं ६६ में तथा ब्रान्ति-पर्व ग्र. २०८ में इनके नाम ग्रीर इनकी उत्पति बतलाई गई है 1]

(२३) हे महावाह ! तुम्हारे इस महान्, अनेक मुखों के, अनेक आँखों के, अनेक अजाओ के, अनेक जडायों के, अनेक परों के, अनेक उदरों के और अनेक उढ़ों के कारण विकराल दिखनेवाले रूप की देख कर सब लोगों को और मुक्ते भी भय हो रहा है। (२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फैलाये हुए और बड़े चमिकले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है; इसते हे विष्णों! मेरा घीरज छूट गया और शान्ति भी जाती रही! (२५) डाहों से विकराल तथा प्रलय कालीन अगिन के समान तुम्हारे (इन) मुखों को देखते ही मुक्ते दिशाएँ नहीं सुक्तती और समायान भी नहीं होता। हे जगित्रवास, देवाधि-देव! प्रसन्न हो जाओ! (२६) यह देखों! राजाओं के कुण्डों समेत धृतर ष्ट्र के सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और यह सुतपुत्र (कर्ण), हमारी भी ओर के मुख्य-मुख्य योदाओं के साथ, (२७) तुमारी विकराल डाढ़ोवाले इन अनेक भयडकर मुसों में घड़ावड़ घूस रहे है; और कुछ लोग दांतो में दब कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी जोपित्यों चुर है। (२८) तुहारे अनेक प्रज्वितत मुखों में मनुष्यलोक के ये वीर देसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि निदयों के वड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही श्रोर चले जाते हैं। (२९) जतती हुई श्रीम में मरने के लिये वड़े वेग से जिस प्रकार

तबैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनैज्वंलिभ्दः । तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ ग्राह्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विश्वातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

### श्रीमगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यान्त सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनोकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् । मयवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥ द्रोणं च भोष्मं च जयद्रयं च कणं तथान्यानिप योधवीरान् । मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धचस्य जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

यतक्षग कूदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनेक जबड़ों में (ये) लोग मरने के लिये बड़े वेग से अवेश कर रहे हैं। (३०) हे विष्णों! चारो और से सब लोगों को अपने अच्य-लित मुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो! और तुम्हारी उग्र प्रभाएँ तेज से समूचे जगत् को व्याप्त कर (चारों और) चमक रही है। (३१) मुक्ते बतलाओं कि इस उग्र रूप को घारण करनेवाले तुम कौन हो? हे देवदेवॐट ! तुम्हे नमस्कार करता हूँ! प्रसन्न हो जावो! में जानना चाहता हूँ कि तुम आदि-पुष्य कौन हो। क्योंकि मैं, तुम्हारी इस करनी को (बिलकुल) नहीं जानता।

श्रीभगवान् ने कहा—(३२) में लोकों का क्षय करनेवाला श्रीर बढ़ा हुआ काल हूँ; यहाँ लोको का संहार करने आया हूँ। तू न हो तो भी ( अर्थात् तू कुछ न करे दो भी ), सेताओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले ( मरनेवाले ) है; (३३) अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, और शतुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर । मैंने इन्हें पहले ही मार डाला है; ( इसलिये अप) हे सब्यसाची ( अर्जुन)! तू केवल निमित्त के लिये ( श्रागे ) हो ! (३४) में दो ोष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीरयोद्धाओं को ( पहले ही ) चुका हूँ; उन्हें तू मार; धबडाना नहीं! युद्ध कर! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा ।

[सारांश, जब श्रीकृष्ण सिन्य के लिये गये थे, तब दुर्योधन को मेल की कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा, था, कि '' काल पक्विमदं मन्ये सर्व कात्रं जनादंन" (मभा उ. १२७. ३२) — ये सब क्षित्रय कालपक्व हो गये है। उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य श्रीकृष्ण ने अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६—३१ क्लोक देखों)। कर्मविष(क-प्रित्रया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें क्लोक में श्रा गया है, कि दुष्ट

#### संजय उवाच ।

एतद्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ १३५॥

#### अर्जुन उवाच ।

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्ध्याः ॥ ३६ ॥
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिकत्रें ।
श्रमंत देवेश जगित्रवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंनत्त्व्य ॥ ३८ ॥
वायुर्यमोऽनिनर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥
नमः पुरस्तादय पृण्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

मनुष्य श्रपने क्मों से ही गरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिर्फ निमित्त हैं, इस लिये मारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता ।

सञ्जय ने कहा-(३५) केशव के इस भाषाण को सुन कर अर्जुन अत्यन्त मयभित हो गया, गला खँघ कर, काँपते-काँपते है। थ जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीकृत्यां से नग्र हो कर फिर कहा-श्रर्जुन ने कहा-(३६) हे ह्यीकेश! (सब) जगत् तुम्हारे (गुण्-) कीर्तन से प्रसन्न होता है, श्रीर (उसमें) श्रनुरक्त रहता है, राक्षस तुमको डर कर (दशों) दिशाशो में भाग जाते है, श्रीर सिद्धपुरुषों के संघ तुम्ही को नमस्कार करते है, यह (सब) उचित ही है। (३७) हे महात्मन! तुम ब्रह्मदेव के भी श्रादिकारण श्रीर उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना वे कैसे न करेंगे? हे श्रनन्त! हे देवदेव! हे जगिन्नवास! सत् श्रीर असत् तुम्हीं हो, श्रीर इन दोनों से परे जो श्रक्षर है वह भी तुम्हीं हो!

[ गीता ७.२४; गीन क्ष्रुं और १५. १६ से देख पड़ेगा, कि सत् और असत् ज्ञान्दों के अर्थ वहाँ पर कि ्री ज्यक्त और अव्यक्त अथवा कर और अकर इन ज्ञान्दों के अर्थों के समान है। सत् और असत् से परे जो तत्त्व है, वहीं अक्षर अहा है; इसी कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट वर्णन है, कि 'में न तो सत् हूँ और न असत् '। गीता में 'अक्षर' का कि कि कि लिये और कभी ब्रह्म के लिये उपयुक्त होता है। गीता ९. १९; १३. १२, और १५. १६ की टिप्पणी देखों।] (३८) तुन आदिटेव, (तुन) पुरातन पुरुप, तुन इस जगत् के परम आलार, तुन आता और क्षेत्र तथा तुन थेन्टस्थान हो; और हे अनन्तरूप ! तुन्हीं ने (इस) विक्ष की । तत्त्रत अथवा व्याप्त किया है। (३९) दायु, यम, अगिन, वरण, चन्द्र, प्रजापति

अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नीिष ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण् हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं भया प्रमादात्प्रण्येन वापि ॥ ४१ ॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽयवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्कामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ पितािस लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥ तस्मात्प्रण्यम्य प्रण्थिय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडचम ।

श्रर्थात् ब्रह्मा, श्रोर परदादा भी तुम्हीं हो। तुम्हीं हज़ार वार नमस्कार है! श्रोर फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है!

[ ब्रह्मा से मरीचि ग्रादि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए ग्रोर मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है ( मभा ग्रादि ६५. ११ ); इस लिये इन नरीचि ग्रादि को ही प्रजापित कहते है ( शां. ३४०. ६५ )। इसी से कोई कोई प्रजापित शब्द का ग्रथं कश्यप ग्रादि प्रजापित करते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापित शब्द एकवचनान्त हैं, इस कारण प्रजापित का ग्रथं ब्रह्मदेव ही अधिक ग्राह्म देख पड़ता है; इसके ग्रातित्वत ब्रह्मा, मरीचि ग्रादि के पिता ग्रथित् सब के पितामह ( दादा ) है, ग्रतः ग्रामे का ' प्रिपतामह ' ( परदादा ) पद भी ग्राप ही ग्राप प्रगट होता है, ग्रीर उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है। ]

(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सभी स्रोर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य श्रनन्त है और तुम्हारा पराक्रम श्रवुल है, सब को यथेष्ट होने के कारण भी तुम्हीं 'सर्व' हो।

[सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता दिखलाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन हैं, कि " ब्रह्मैंवेदं प्रमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । ग्रधश्चोद्धं च प्रसृतं ब्रह्मैंवेदं विश्विमदं व

(४१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समक्ष कर प्यार से या भूल से प्रारं कृष्णा, ' श्रो यादन, ' हे सखा, ' इत्यादि जो कुछ मैने कह डाला हो, (४२) श्रोर हे श्रच्युत ! श्राहार-विहार में श्रयवा सोने-बैठने में, श्रकेले में या दस मनुष्यों के समक्ष मैने हुँसी-दिल्लगी में तुम्हारा जो प्रपमान किया हो, उसके लिये में तुमसे क्षमा मांगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत के पिता तुम्हीं हो, तुम पूज्य हो श्रोर गृह के भी गृह हो ! त्रेलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। किर हे श्रतुलप्रभाव ! श्रिधक कहाँ से होगा? (४४) तुम्हीं स्तुत्य श्रोर समर्थ हो; इस लिये में शरीर भुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि "प्रसन्न

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहीस वेष सोहुम् ॥४४॥ प्रदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ किरोटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव।

हो जायो "। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा प्रवने सखा के अपराध कमा करता है, उसी प्रकार हे देव! प्रेमी (आप) को प्रिय के (अपने प्रेमपात्र के अर्थात् मेरे, सब) अपराघ क्षमा करना चाहिये।

[ कुछ लोग " प्रियः प्रियायार्हसि " इन **जब्दों का " प्रिय पुरुष** जिस प्रकार अपनी स्त्री के " ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। ययोक्ति व्याकरण की रोति से 'प्रियायाईसि 'के प्रियायाः + श्रहंसि प्रथवा प्रियायैश्र + हींस ऐसे पद नहीं टूटते, श्रोर उपमा-द्योतक 'इव ' शब्द भी इस क्लोक में दो बार ही आया है। अतः ' प्रियः प्रियायाईसि ' को तीसरी उपमा न समक्त कर उपमेय मानना ही प्रधिक प्रशस्त है। 'पुत्र के ' (पुत्रस्य ), 'सला के' (सांख्युः), इन दोनो उपमानात्मक पष्ठचन्त जन्दो के समान यदि उपमेय में भी ' प्रियस्य ' ( प्रिय के ) यह एक्टचन्त पद होता, तो बहुत श्रच्छा होता । परन्तु श्रव ', स्थितस्य गतिदिचन्तनीया ' इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवहार करना चाहिये। हमारी समभ में यह वात विलकुल युक्तिसगत नहीं देख पड़ती, कि 'प्रियस्य' इस षष्टचन्त स्त्रीलिङ पद के स्रभाव में, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियाया' मह पष्ठचन्त स्त्रीलिंग का पद किया जावे; ग्रीर<sup>ज</sup>जव वह पद ग्रर्जुन कि लिये लागू न हो सके तब, 'इव ' शब्द को इ. इ. गाहार मान कर ' प्रियः प्रियायाः'-प्रेमी श्रपनी प्यारी स्त्री के-ऐसी तीसरी जपमा मानी जावे, श्रीर वह भी भ्युक्तगारिक स्नतएय स्रप्रासंगिक हो। इसके सिया, एक और बात है, कि पुत्रस्य सत्यः, त्रियायः, इन तीनो पदो के उपमान में चले जाने से उपमेय में पक्ठचन्त पद विलकुल ही नहीं रह जाता, और 'मे अथवा नम' पद का फिर भी अध्याहार करना पड़ता है; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपनान श्रीर उपनेय में जैसे तैसे विभवित की समता हो गई, तो दोनों में लिड ग की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। दूसरे पक्ष में अर्थात् प्रियाया 🕂 अर्हीत ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध प्रीर सरल पद किये जायें तो उपमेय में जहाँ षण्ठी होनी चाहिये, वहाँ ' प्रियाय ' यह चतुर्थी आती है, — बस इतना ही दोष रहता है, और यह दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि षष्ठी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है फ्रीर श्रन्यत्त्र भी कई बार ऐसा होता है । इस क्लोक का श्रर्थ परमार्थप्रपा टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है। ]

(४५) कभी न देखे हुए ख्प को देख कर मुक्ते हुई हुमा है झौर भय से मेरा मन् स्याकुल भी हो गया है। हे जगिनवास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जाओ! झौर हे,

### तेनैव रूपेन चतुभु जेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

### श्रीमगवानुवाच ।

अप्र मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दिशतमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनंतमार्धं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ न वेदयज्ञाच्ययनैर्न दानैर्न च कियाभिर्न तपोभिष्णैः । एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुष्प्रवीर ॥ ४८ ॥ मा ते व्यया सा च विमूदभावो दृष्ट्वा रूपं घोरसीदृङसमेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपिमदं प्रपत्य ॥ ४९ ॥

#### संजय उवाच।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। स्राज्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्वहात्मा ॥ ५०.॥

देव ! अपना वही पहले का स्वरूप दिखलाओ । (४६) में पहले के समान ही किरीट और गदा धारण फरनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखाना चाहता हूँ; (अतएप) हे सहस्रबाहु, विश्वभूति ! उसी चतुर्भुज रूप से प्रगट हो जाओ !

श्रीभगवान् ने कहा—(४७) हे प्रजुंन! ( तुभ पर ) प्रसन्न होकर यह तेजो-मय, श्रनन्त, श्राद्य और परम विश्वकष्प श्रपने योग-सामर्थ्य से मैंने तुभे दिखलाया है; इसे तेरे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) हे कुठवीर श्रेट्ट! मनुष्यलोक में मेरे इस प्रकार को स्वरूप कोई भी वेद से, यज़ों से, स्पाध्याय से, दान से, कर्मों से, श्रथवा जग्र तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा है। (४९) मेरे ऐसे घोर रूप को देख कर श्रपने चिस में व्यया न होने दे; श्रौर मूढ़ मत हो जा। डर छोड कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को फिर देख ले। सञ्जय ने कहा—(५०) इस प्रकार माषण करके वासुदेव ने श्रर्जुन को फिर श्रपना ( पहले का) स्वरूप दिखलाया; श्रौर फिर सौम्य रूप घारण करके उस महात्मा ते डरें हुए श्रर्जुन की घीरण बँघाका।

[गीता के द्वितीय अध्याय के ५ वे से ८वे, २०वें, २२ वें, २९ वें ग्रीर ७० वें इलोक, ग्राठवें अध्याय के ९वे, १०वे, ११वें ग्रीर २८ वे. वलोक नवें अध्याय के २० श्रीर २१ वें वलोक, पन्द्रहवे अध्याय के २ रे से ५ वें ग्रीर १५ वे वलोक, का छन्द विद्यवरूप-वर्णन के उत्तर ३६ वलोकों के छन्द के समान है; अर्थात् इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर है। परन्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नहीं है, इससे कालिदास प्रभृति के काव्यों के इन्द्रवरूरा, उपेन्द्रवरूरा, उपजाति, दोषक, ज्ञालिनी आदि छन्दों की चाल पर ये वलोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात् यह वृत्तरचनक आर्ष यान

अर्जुन उंवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्वन । इदानीयस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अप्र सुदुर्दर्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविघो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेतंविघोऽर्जुन ।

**ज्ञातुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥** 

xx मत्कर्मक्रन्मत्परमो मद्भक्तः संगर्वाजतः।

सिद्धान्त श्रोर भी सुदृढ़ हो जाता है, कि गीता वहुत प्राचीन होगी । देखो गी रहस्य परिशिष्ट प्रकरण पृ. ५१६ ।] प्रजुंन नें कहा–(५१) हे जनार्दनं ! तुम्हारे इस सौम्य श्रोर सनुष्य-देहवारी रूप

देख कर अब मन ठिकाने आ गया और मैं पहले की भाँति सावधान हो गया हूँ।

श्रीभगवान् ने कहा—(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका द मिलना यहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये क हैं। (५३) जैसा तूने मुभे देखा है, वैसा मुभे वेदों से, तप से, दान से अथवा से भी (कोई) देख नहीं सकता।(५४) हे अर्जुन! केवल अनन्य भिनत से इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुभे देखना, और हे परन्तप! मुभमें तत्त्व से अ करना सम्भव है।

( भिक्त करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, श्रीर फिर अन्त में प्रमेश्वर के साथ उसका तादात्म हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २९ में श्रागे १८. ५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के ते तेर प्रकरण ( पृ. ४२६-४२८) में किया है। श्रव श्रज् न को पूरी गीता के श्रव

सार वतलाते है—) (५५) हे पाण्डव ! जो इस वृद्धि से कर्न करता है, कि सब कर्म मेरे श्रा

परमेश्वर के है, जो मत्परायण श्रौर सडगविरहित है, श्रौर जो सब प्राणियों के वि

में निर्वेर है, वह मेरा भक्त मुक्तमें मिल जाता है।

[उक्त क्लोक का श्राशय यह है, कि जगत् के सब व्यवहार भगवद्भक्त

परमेक्वरापंणबुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वा क्लोक देखो), श्रर्थात् उसे ।

व्यवहार इस निरिभमान बुद्धिसे करना चाहिये, कि जगत् के सभी कर्म परसे

### निर्वेरः सर्वभतेषु यः स मामेति पांड्वः ॥ ५५॥ , इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

के है, सच्चा कर्ता श्रीर करानेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये कमें हम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कमें शांति श्रथवा मोह-प्राप्ति में बाघक नहीं होते। शांडकरभाष्य में भी यही कहा है, कि इस श्लोक में पूरे गीताशास्त्र का तात्पर्य आ गया है। इससे प्रगट है, कि गीता का भित्तमार्ग यह नहीं कहता कि श्राराम से 'राम राम ' जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है, कि उत्कट भित्त के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कमें करते रहो। संन्यास-मार्गवाले कहते है, कि 'निवर्र 'का श्रयं निष्क्रिय है; परन्तु यह श्रयं यहाँ विव-क्षित नहीं है, इसी बात को प्रगट करने के लिये उसके साथ 'मत्कमंकृत्' अर्थात, 'सब कर्मों को परमेश्वर के (अपने नहीं) समक्ष कर परमेश्वरापंण बुद्धि से करनेवाला 'विशेषण लगाया गया गया है। इस विषय का विस्तृत विचार गीता-रहस्य के बारहवें प्रकर्ण (पृ. ३९०-३९७) में किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या न्तर्गत योग—श्रथवा कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, विश्वक्षपदर्शनयोगं नामक ग्यारहर्वां श्रध्याय समाप्त हुआ।

# वारहवॉ अध्यायं।

9 [ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवे श्रध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपए। का श्रारम्भ कर श्राठवें में श्रक्षर, श्रानिहेंक्य और अव्यक्त द्वह्म, का स्वरूप चतलाया है। फिर नवे श्रध्याय में भिनतरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपए। का प्रारम्भ करके दसवें श्रीर ग्यारहवे में तदन्तर्गत 'विभूति-वर्णन' एवं 'विश्वरूप-दर्शन' इन दो उपा-स्यानों का वर्णन किया है; श्रीर ग्यारहवे अध्याय के श्रन्त में सार रूप से श्रर्जुन को उपदेश किया है, कि भिनत से एवं निःसडग बुद्धि से समस्त कर्म करते रही। श्रव इस पर श्रर्जुन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें श्रीर श्राठवें श्रष्ट्याय में क्षर-श्रक्षर-विचार पूर्वक परमेश्वर के श्रव्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके श्रव्यक्त की श्रयवा श्रक्षर की उपासना (७. १९ श्रीर २४; ८. २१) बतलाई है। श्रीर उपदेश किया है, कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवें श्रध्याय में व्यक्त उपासना रूप प्रत्यक्ष धर्म बतला कर कहा है, कि परमेश्वरीपंण बुद्धि से सभी कर्म करना चाहिये (९.२७,३४ श्रीर ११.५५); तो श्रव इन दोनो में श्रेष्ठ मार्ग कीनसा है

## द्वादशोध्यायः अर्जुन उवाच ।

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तभाः ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

\*\* सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥
ये त्वक्षरमिनर्देश्यमन्यक्तं पर्युपासते।
सर्वत्रगमिन्दरं च कूटस्थमचलं प्रयुक्तम्॥ ३॥
सिनयम्येद्वियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्नुविन्त मामेव सर्वभूतिहते रताः॥ ४॥
लक्षेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्।
श्रद्धकता हि गतिर्वृःखं वेहवद्भिरवाप्यते॥ ५॥
ये तु सर्वीणि कर्माणि मिय संन्यस्य मर्तपराः।
श्रनन्येनैव योगेन मां व्यायन्त उपासते॥ ६॥
तेषामहंसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।

इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ भिष्त है। परन्तु यहाँ भिष्ति, से भिन्न भिन्न अनेक उपास्यो का अर्थ निवक्षित नहीं है; उपास्य प्रथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भिष्त की जाती है वही सच्ची अवक्त- उपासना है और इस अव्याय में बही उद्दिष्ट है।

श्रजुंन ने कहा—े(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर जो भक्त तुम्हारी उपासना करते है, ग्रीर जो अन्यक्त ग्रक्षर शर्थात् ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कौन है ?

श्रीभगवान् ने कहा—(२) मुक्तमें सन लगा कर सदा युवतिचल हो करके परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे सेरे मत में सब से उत्तम युवत अर्थात् योगी है। (३-४) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थात् प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अधिनत्य और कूटस्थ अर्थात् सब के मूल में रहनेवाले, अचल ऑर नित्य अक्षर अर्थात् बहा को उपासना सब इन्द्रियों को रीक कर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमान (लोग भी) मुक्ते हो पाते हैं; (५) (तथापि) उनके चित्त प्रव्यक्त में आसदत रहने के कारण उनके ल्केश अधिक होते हैं। व्योकि (व्यक्त देहधारी मनुष्यो को) अव्यक्त उपासना का मार्ग कब्द से सिद्ध होता है। (६) परन्तु जो मुक्तमें सब कर्मी का संन्यास अर्थात् अर्पण करके

भवामि न चिरात्पार्यं मध्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥ मय्येव मन ग्रावत्स्व मिय बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव ग्रत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ xx ग्रथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मिय स्थिरम् । ग्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

मत्परायण होते हुए ग्रनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुक्ते भजते है, (७) हे पार्थ! मुक्तमें चित्त लगानेवाले उन लोगों का, में इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना विलम्ब किये. उद्धार कर देता हूँ। (८) (ग्रतएव) मुक्तमें ही मन लगा, मुक्तमें बृद्धि को स्थिर कर, इससे तू निःसन्वेह मुक्तमें ही निवास करेगा।

[ इसमें भित्तमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दूसरे इलोक में पहले यह सिद्धान्त किया है, कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है; फ़िर तीसरे इलोक में पक्षान्तर-वोधक ' तु ' अन्यय का प्रयोग कर, इसमें 'प्रोर चौथे दलोक में कहा है, कि अव्यक्त की उपासना करनेवाले भी मुक्ते ही पाते है। परन्तु इसके सत्य होने पर भी पाँचवें क्लोक में यह बतलाया है, कि अध्यक्त-उपासकों का मार्ग अधिक क्लेशदायक होता है; छठे थ्रीर सातवें क्लोक में वर्णन किया है, कि अव्यक्त की श्रपेक्षा व्यक्त की उपासना सुलभ होती है; श्रीर प्राठवें क्लोक में इसके श्रनुसार व्यवहार करने का धर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहवे प्रव्याय के अन्त (गी. ११.५५) में जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को दृढ़ कर दिया है। इसका विस्तारपूर्वक विचार, कि भिवतमार्ग में चुलभता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर खुके ह; इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुभित नहीं करते। इतना ही कह देते है, कि अव्यक्त की उपासना कंट्सिय होने पर भी मोक्षदायक ही है; श्रीर भिवतमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये, कि भिवतमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर ईश्वरार्पण्यूर्वक श्रवश्य करना पड़ता है। इसी हेतु से छठे ज्लोक में " मुभे ही सब कर्मी कार्त्वसंन्यास करके" ये शब्द रखे गये हैं। इसका स्पष्ट धर्य यह है, कि भिक्तमार्ग में भी कर्मी को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परदेववर में उन्हे अर्थात् उनके फलों को अर्पण कर दे। इससे प्रगट होता है, कि भगवान् ने इसं श्रप्याय के श्रन्त में जिस भितसान् पुरुष की ग्रपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इती अर्थात् निष्काम कर्मयोग-मार्ग का ही सम-भना चाहिये; यह स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं हैं। इस प्रकार अक्तिमार्ग की श्रेष्ठता श्रीर सुलभता बतला कर श्रव परमेश्वर में ऐसी भिन्त करने के उपाय प्रथवा साधन वतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते है-- ]

(९) अब (इस प्रकार) मुक्तमें भेली भौति चित्त की स्थिर करते न बन पड़े तो हे घनञ्जय! अभ्यास की सहायता से अर्थात् बारस्वार प्रयत्न करके मेरी श्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ अर्थेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वचानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

प्राप्ति कर लेने की आज्ञा रख। (१०) यदि अभ्यास करने में भी तूं असमर्थ हों तो मदर्थ अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शास्त्रों में बतलाते हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा; मदर्थ(ये) कर्म करने से भी तू सिद्धि पावेगा (११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो मद्योग—मदर्पणपूर्वक, योग यानी कर्मयोग—का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात् धीरे धीरे चित्त को रोकता हुआ, (अन्त में) सब कर्मों के फलो का त्याग कर दे। (१२) क्योंकि प्रभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है, व्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है।

 [ कर्मयोग की दृष्टि से ये क्लोक झत्यन्त महत्त्व के है। इन क्लोको में भिक्त-युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये श्रभ्यास, ज्ञान-भजन श्रादि साथन बतला कर, इसके श्रीर श्रन्य साधनो के तारतम्य का विचार करके अन्त में श्रयति १२ वे क्लोक में, कर्मफल के त्याग की अर्थात निष्काम कुर्वयोग की अष्ठता विश्ति है। निष्काम कर्मयोगी की श्रेष्ठताका वर्णन कुछ यही नहीं है; किन्तु तीसरे (३. ८), पांचवे (५,२), घ्रौर छठे ( ६.४६ ) ग्रध्यायों में भी यही मर्थ स्पष्ट रीति से विंगत है; ग्रीर उसके श्रनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का श्राचरण करने के लियें स्थान-स्थान पर भ्रर्जुन को उपदेश भी किया है (वेलो गीतार. पृ. ३०७-३०८)। परन्तु गीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात प्रतिकूल है; इसलिये उन्होने ऊपर के क्लोकों का ध्रीर विशेषतया १२ वे क्लोक के पदों का अर्थ वदलने का प्रयत्न किया है। निरे ज्ञानमार्गी अर्थात् सांस्व-टीका कारों को यह पसन्द नहीं है, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जाने । इसलिये उन्होने कहा है, किया तो ज्ञान शब्द से 'पुस्तको का ज्ञान' लेना ' चाहिये, श्रथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समभानी चाहिये। इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्गवालों को अभ्यास की अपेक्षा कर्मफल-त्याग का वड्प्पन नहीं सुहाता और कोरे भिवतमार्गवालों को--प्रयात जो कहते हैं, कि मक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो, उनको-घ्यान की अपेक्षा अर्थात् भक्ति की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भित्तयुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया-हैं, कि जो पातञ्जलयोग, ज्ञान ग्रौर भक्ति इन तीनों सम्प्रदायों से मिन्न हैं,

#### x x शहेव्टा सर्वभूतानां मैत्र, फरुए एव च ।

भीर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है। अतएव धाज कल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती है, उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता श्चर्यवादात्मक समभी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल है। <u>गीता में निष्काम</u> कर्मयोग को ही प्रतिपाध मान लेने से इस क्लोक के अर्थ के दिषय में कोई भी अडचन नहीं रहती । यदि मान लिया जायँ, कि कर्म छोड़ने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये, तो स्वरूपतः कर्मो को त्यागनेवाला ज्ञानमार्ग / कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चत होता है, कोरी इन्द्रियो की ही कसरतं करनेवाला पातञ्जलयोग कर्मयोग से हलका जैंचने लगता है, श्रीर सभी कर्मी को छोड़ देने- V-(Nio वाला भिवतमार्ग भी कर्मयोग की अपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेप्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रकन रह/ जाता है, कि कर्मयोग में आवश्यक भिवतयुक्त साम्ययुद्धि को प्राप्त करने के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन है-अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। इनमें, यदि किसी से श्रभ्यास न सघे तो वह ज्ञान श्रयवा घ्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार गर ले। गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरेएा करना, यथीक्त कम से सुलभ है। १२ वे क्लोक में कहा है, कि यदि इनमें से एक भी उपाय न सूबे, तो मनुष्य को चाहिये कि यह कर्मयोग के श्राचरण करने का ही एकदम श्रारम्भ कर दे । अब यहाँ एक शंका यह होती है, कि जिससे अभ्यास नही सघता श्रीर जिससे ज्ञान-घ्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को मब की श्रपेक्षा मुलभ कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा, कि इस श्राक्षेप में कुछ भी जान नहीं है। १२ वें क्लीक में यह नही कहा है, कि सुब कर्मों के फलों का 'एकदम' त्याग कर दे; बरन् यह कहा है, कि पहले भगवान् के वतलाये हुए कर्मयोग का ग्राश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे-घीरे इस वात की ग्रन्त में सिद्ध कर ले। श्रौर ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसंगति नहीं रह जाती। पिछले श्रघ्यायो में कह आये है, कि कर्मफल के स्वल्प आचरए। से ही नहीं (गी. २.४०), किन्तु जिज्ञासा (देखी गी. ६.४४ श्रीर हमारी टिप्पएरि) हो जाने से भी मनुष्य म्राप ही श्राप म्रन्तिम सिद्धि की भ्रोर खोचा चला जाता । है । श्रतएव उस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है, कि कर्मयोग का श्राश्रय करना चाहिये प्रयात् इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये। कौन कह सकता है, कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और व्यान की अपेक्षा सुलभ नहीं है ? श्रीर १२ वें क्लोक का भावार्थ है भी यही । न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्य-गीता में भी कहा है -

> ज्ञानादुपास्तिव्तकृष्टा कर्मोत्कृष्टमुपासनात इति यों वेद वेदान्तैः सं एव पुरुषोत्तमः ॥

9.10

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुद्धः समी ॥ १३ ॥
संतुष्टः सनतं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मर्घ्यापतमनोबृद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
यत्माप्रोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
ह्यांमर्पभयोद्वेगेर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
श्रनपेक्षः श्रुचिदंक्ष उदासीनो गतत्व्ययः ।
सर्वारंमपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न कांक्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भिक्तमान्य स मे प्रियः ॥ १७ ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शोतोष्णसुखदुःखेषु समः सगविवाजितः ॥ १८ ॥

" को इस वेदान्ततस्य को जानता है, कि ज्ञान की श्रपेक्षा उपासना अर्थात ध्यान या अधित उत्कृष्ट है, एवं उपासना की श्रपेक्षा कमं श्रयंत् निष्काम कमं श्रेष्ठ है, वही पुरुपोत्तम है" (सूर्यगी. ४. ७७)। सारांश, भगवदगीता का निश्चित मत यह है, कि कमंकल-स्यागरूपो योग अर्थात् ज्ञान-भित्त-युक्त निष्काम कमंयोग ही सब मार्गो में श्रेष्ठ है; श्रीर इसके श्रनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युविवाद १२ वे क्लोक में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे, तो वह उसे छोड़ दे; परन्तु श्रयं की क्यं राज्ञितानी न करे। (इस प्रकार कमंकल-त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके उस मार्ग से जानवाले को (स्वरूपत कमं छोड़नेवाले को नहीं) जो सम श्रीर ज्ञान्त स्थित श्रन्त में प्राप्त होती है उसीका वर्णन करके अब भगवान बतलाते हैं, कि ऐसा भक्त ही मुक्ते श्रत्यक्त प्रिय है—]

(१३) तो किसी से हेय नहीं करता, जो सब भूतो के साथ मित्रता से जतंती है, तो हपालु है, जो ममत्वदृद्धि ग्रोर ग्रहंकार से रहित है, जो दुःख ग्रौर मुग्न में रमान एव क्षमाजील है, (१४) जो सहा सन्तुष्ट, संयमी तथा दृद्गित्वयी है, जितने त्रपने नन गीर बुद्धि को मुफ्तमें ग्रपंण कर दिया है, वह मेरा (कर्म) योगी भक्त नुभको प्यारा है। (१५) जिससे न तो लोगो को क्लेश होता है ग्रीर न जो लोगो से क्लेश पाता है, ऐमे ही जो हर्य, कोघ, भय ग्रीर विपाद से शिवाद है, वही मुक्ते प्रिय है। (१६) मेरा वही स्वत मुक्ते प्यारा है कि जो निर्ण्टा, पवित्र ग्रीर दल है ग्रयीत् किसी भी काम को श्रालस्य छोड़ कर करता है, जो (फल के वियय में) उदामीन है, जिसे कोई भी विकार दिया नहीं सकता, ग्रीर जिनने (काम्यफल के) सब ग्रारम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये है। (१७) जो न ग्रानन्द पानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है ग्रीर न इच्छा रखता है, जिसने (कर्म के) शुन ग्रीर ग्रजुम (फल) छोड़ दिये है, वह भित्रमान् पुरुष मुक्ते प्रिय है,। (१८) जिने सन्नु ग्रीर मित्र, सान ग्रीर ग्रपमान, सर्दी ग्रीर

तुरुपनिदास्तुतिमाँ नी संतुष्टो येनकेनचित् । भनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

गर्मी, सुख ग्रीर दुःख समान है, ग्रीर जिसे (किसी में भी) ग्रासिकत नहीं है, (१९) जिसे निन्दा ग्रीर स्तुति दोनो एक सी है, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे उसी में तन्तुष्ट है, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो ग्रनिकेत है अर्थात् जिसका (कर्मफ-लाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भित्तमान् पुरुष मुक्ते प्यारा है।

' श्रनिकेत ' शब्द उन यतियों के वर्णनों में भी श्रनेक बार श्राया करता है, कि जो गृहस्थाश्रम छोड, संन्यास घारए करके भिक्षा माँगते हुए घूमते रहते हैं (देखों मनु. ६. २५) ध्रौर इनका धात्वर्य 'बिना धरवाला है। स्रतः इस अध्याय के 'निर्मम, '' सर्वारम्भ-परित्यागी 'श्रीर 'अनिकेत ' शब्दों से, तथा ग्रन्यत्र गीता में 'त्यक्तसर्वपरिग्रहः '(४. २१), श्रयवा 'विविक्तसेवी ' (१८.५२) इत्यादि जो शब्द है उनके भ्राधार से संन्यास मार्गवाले टीकाकार कहते हैं, कि हमारे मार्ग का यह परम घ्येय " घर-द्वार छोड कर बिना किसी इच्छा के जंगलों में आयु के दिन विताना " ही गीता में प्रतिपाद्य है; और वे इसके लिये स्मृतिग्रन्थों के संन्यात-श्राश्रम प्रकरण के क्लीकों का प्रमाण दिया करते हैं। गोता-वाक्यो के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक श्रर्थ संन्यास-सम्प्रदाय की दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं, किन्तु वे सच्चे नहीं है । क्योंकि गीता के अनु-्सार ' निरिग्त ' श्रथवा ' निष्क्रिय ' होना सच्चा संन्यास नहीं है । पीछे कई बार ,गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखो गी.५. २ भ्रौर६.१,२) कि केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कर्म को । अतः ' श्रतिकेत ' पद का घर-द्वार छोड़ना श्रर्थं न करके ऐसा करना चाहिये, कि जिसका गीता के कर्मयोग के साथ मेल मिल सके। गी. ४. २० वें बलोक में कर्मफल की आशा व रखने-वाले पुरुष को ही '<u>निराश्रय'</u>विशेषण लगाया गया है, और गी. ६. १ उसी 'प्रर्थ में " अनाश्रितः कर्मफलं " शब्द आये हे। <u> आश्रय ' और ' निकेत '</u> इन <u>दोनों शब्दो का ऋर्य एक ही है।</u> अतएव अनिकेत का गृहत्यागी <u>प्रर्थ</u> न करके, <u>ऐसा करना चाहिये कि गृह जादि में जिसके मन का स्थान फँसा नही</u> ्हैं। इसी प्रकार ऊपर १६ वे क्लोक में जो ' सर्वारम्भपरित्यागी 'शब्द है, उसका भी ग्रर्थ " सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला " नहीं करना चाहिये; किन्तु गीता ४. १९ में जो यह कहा है कि " जिसके समारम्भ फलाशा-विरहित है उसके कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाते है " वैसा ही ग्रर्थ यानी " काम्य प्रारम्भ ग्रर्थात् कर्म छोड़नेवाला "करना चाहिये। यह बात गी. १८. २ ग्रीर १८.४८ एवं ४९ से सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी में, वालवच्चों में, अथवा संसार के ग्रन्यान्य कामों में उलुका रहता है, उसी को ग्रागे दुःख होता है। ग्रतएव, ज़ीता का इतना ही कहना है, कि इन सब बातों में चित्त को फँसने न दो। श्रौर

ये तु घर्म्यामृतिमदं ययोक्तं पर्यं पासते । श्रद्धवाना मत्परमा भवतास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

रति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मानिद्याया योगशास्त्रे श्रिष्ठिष्णार्जन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

्यन की इसी वैराग्य स्थित को प्रगट करने के लिये गीता में 'अनिकेत ' और ' सर्वारंभपिरत्यागी ' आदि जब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में आया करते है। यही जब्द वियो के अर्थात् कमें त्यागनेवाले सन्यासियों के वर्णनों में भी स्मृतिग्रन्थों में आप है। पर सिर्फ इसी वृत्तियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कमंत्याग—रप संन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है। क्योंकि, इसके साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित् सिद्धान्त है, कि जिसकी वृद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद्य गया हो, उस जानी पुरुप को भी इसी विरयत-युद्धि से फलाशा छोड कर शास्त्रतः प्राप्त होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समके गीता में जहां कहीं "अनिकेत" की जोड़ के वैराग्य-बोधक शब्द मिल जावे उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है, कि गीता में कर्म-संन्यास प्रधान मार्ग ही प्रतिपाद्य है। ]

(२०)ऊपर वतलाये हुए इस ग्रमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए अदा से ग्राचरण करते हैं, वे भक्त मुभ्हे ग्रत्यन्त प्रिय है।

[ यह वर्णन हो चुका (गी. ६.४७; ७.१८) कि भिक्तसान जानी पुरुष सत् से श्रेट्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान ने इस ब्लोक में बतलाया है, कि इमें अत्यन्त प्रिय कीन है, अर्थात् यहाँ परम भगवद्भवत कर्मयोगी का वर्णन किया है। पर भगवान् ही गी. ९. २९ वें ब्लोक में कहते है, कि " मुझे सब एक से हैं, कोई विशेष प्रिय अयवा हेज्य नहीं है"। देखने में यह विरोध प्रतीत होता है नहीं; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक वर्णन संगुण उपासना का अववा भित-मार्ग का है और दूसरा अध्यात्म-दृष्टि अयवा कर्मव-पाक-दृष्टि से किया गया है। गीतारहस्य के तेरहवे अकरण के अन्त [( पृ. ४२९ —४३०) में इस विषय का विवेचन है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रयांत् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मदिद्या-न्तर्गत योग-श्रयांत् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जु न के संवाद में,, भिक्तयोग नामक वारहवां श्रव्याय समाप्त हुश्रा।

# त्रयोदशोऽध्यायः।

श्रीमगवानुवाच । इदं शरीरं कॉतेय क्षेत्रमित्यभिषीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तिहृदः ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मी विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत ।

# तेरहवाँ अध्याय।

· [ पिछले भ्रष्याय में यह बात सिद्ध की गई है, कि श्रनिवेंश्य श्रीर श्रम्थक्त परमेश्वर का (वृद्धि से) चिन्तन करने पर अन्त में मोक्ष तो मिलता है; परन्तु उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष श्रीर व्यक्त स्वरूप की भिक्त करके परमे-क्षरापें वृद्धि से सब कर्मों को करते रहने पर, वहीं मोक्ष सुलभ रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपए। समाप्त नहीं हो जाता, कि जिसका म्रारम्भ सातवे भ्रध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये बाहरीं सुब्टि के क्षर-ग्रक्षर-विचार के साथ ही साथ मनुब्य के शरीर भीर भारमा का श्रयवा क्षेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञ का भी विचार करना पड़ता है। ऐसे ही यदि सामान्य रोति से जान लिया. कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते है, तो भि यह वतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपए। पूरा नहीं होता, कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका कम कौनसा है। अत-एव तेहरवें श्रध्याय में पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार, श्रीर फिर श्रागे चार श्रध्यायों में गुएात्रय का विभाग, बतला कर अठारहवे झध्याय में समग्र विषय का उप-संहार किया गया है। सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है; कर्मयोग सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपए। का सातवें अध्याय में आरम्भ हो चुका है उसी की पूर्ति इस षडध्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य पू. ४५९-४६१। गीता की कई एक प्रतियों में, इस तेरहवे श्रध्याय के श्रारम्भ में, यह क्लोक पाया जाता है " श्रर्जुन उवाच-प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्र-क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं त्रेयं च केशव ॥ " ग्रौर उसका ग्रर्थ यह है-" ग्रर्जुन ने कहा, मुभ्हे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ग्रौर ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो वतलाग्रो। " परन्तु स्पष्ट देख पड़ता है, कि किसी ने यह न जान कर कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार गीता में प्राया कैसे हैं, पीछे से यह इलोक गीता में घुसेड़ दिया है। टीकाकार इस इलोक को क्षेपक जानते है, श्रीर क्षेपक न मानने से गीता के क्लोकों की संख्या भी सात सौ से एक श्रविक बढ़ जाती है। श्रतः इस क्लोक को हमने भी प्रक्षिप्त ही मान कर, शांकर-भाष्य के श्रनुसार इस श्रध्याय का श्रारम्भ किया है।

भीभगवान् ने कहा-(१) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को क्षेत्र कहते है। इसे व ( अरीर को ) जो जातता है उसे, तदिद अर्थात् इस शस्त्र के जाननेवाले, क्षेत्रह्म क्षेत्रसेनशयोर्जानं यत्तज्ज्ञानं भतं मम ॥ २ ॥

तत्सेत्रं यच्च यावृक् च यदिकारि यत्तरच यत् ।

x x स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

ऋषिभर्वद्व्या गीतं छदीभिनिविष्यः पृथक् ।

द्वरसूत्रपदेश्चेव हेतुमदिभिविनिश्चतः ॥ ४ ॥

पहित है। (२) हे भारत! सब क्षेत्रो में क्षेत्रज्ञ नी मुक्ते ही समक । क्षेत्र झीर सप्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा (परमेश्वर का) ज्ञान माना गया है।

[ पहले ब्लोक में ' क्षेत्र ' और ' क्षेत्रज्ञ ' इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; मीर दूसरे क्लोक में क्षवत का स्वरूप वतलाया है, कि क्षेत्रज्ञ में परमेश्वर हूँ, ग्रयदा जो पिण्ट में है वही ब्रह्माड में है। दूसरे क्लोक के चापि = भी शब्दो का न्नर्य यह है-न केवल क्षेत्रज्ञ ही प्रत्युत क्षेत्र भी में ही हूँ। क्योंकि जिन पञ्च-महाभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते है; श्रीर सातवे त्तया जाठवे श्रध्याय में बतला श्राये है, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठं विभूति है (देखो ७.४, ८.४; ९.८)। इम रीति से क्षेत्र या ग्रेरीर के पञ्च-महाभूतो से वने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है जिने दार-ग्रक्षर-विचार में 'क्षर ' कहते है; श्रीर क्षेत्रज्ञ ही परमेश्वर है। इस . प्रकार क्षराक्षर-विचार के समान ही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग वन जाता ह ( देखो गीतार. वृ. १४२-१४८ ) । श्रीर इसी श्रीन-प्राप्त को मन में ला कर दूसरे इलोक के प्रन्त में यह बाक्य आया है, कि " क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ का जो जान है वही मेरा प्रयात् परमेश्वर का ज्ञान है। " जो भ्रहैत येदान्त को नही नानते, उन्हें "क्षेत्रत भी में हूँ"इस वाक्य की खींचातानी करनी पडती है, ग्रीर प्रतिपादन करना पट्ता है, कि इस वास्य से 'क्षेत्रज्ञ' तथा ' मे, परमेज्यर 'का श्रमेदभाव रही दिखलाया जाता । श्रीर कई लोग 'मेरा'(मम) इम पर का प्रत्यम ' नान ' शेव्द के साथ न लगा ' मत ' प्रथात् मानां गर्या हैं अद्य दे साथ लगा कर यो अर्थ करते हैं कि "इनके ज्ञान को मैं ज्ञान समभना हूँ। "पर ये श्रर्थ सहज नहीं है। आठवे प्रप्याय के आरम्भ में ही वर्णन है कि देह में निवास करनेवाला आत्मा (अधिदेव) में ही हूँ, श्रयवा "जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है; " श्रीर सातवें में भी भगवान् ने 'जीव' की ग्रपनी ही परा प्रश्नृति कहा है, (७. ५)। इसी अन्याय के २२ वें स्रीर ३१ वें प्लोक में भी ऐसा ही वर्णन है। श्रद बतलाते हैं, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार कहाँ पर ग्रीर किसने किया है -- ]

<sup>(</sup>३) क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार का है, उसके कीन कीन वीन विकार है, (उसमें भी) कितसे क्या होता है; ऐसे ही वह श्रयांत् कोंग्रज्ञ कीन है श्रीर उसका प्रभाव . क्या हं-इने में सक्षेप से बतलाता हूँ, सुन। (४) ब्रह्मसूत्र के पदों से भी यह

x x महाभूतात्यहंकासे बुद्धिरव्यक्त मेव च । इंद्रियाणि दर्शकं च पञ्च चेंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातःचेतना घृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारसुबाहृतम् ॥ ६ ॥

विषय गाया गया है, कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दों में पृथक् पृथक् (श्रनेक) ऋषियो ने (कार्य-कारएक्प) हेतु दिखाला कर पूर्ण निहिचत किया है।

[गीतारहस्य के परिकाष्ट प्रकरण (पृ. ५३२-५३६) में हमने विस्तारपूर्वक विखलाया है, कि इस क्लोक में ब्रह्मतूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उद्दिष्ट है। उपनिषद् किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्य नहीं है। ग्रनेक ऋषियों को भिन्न भिन्न काल या स्थान में जिन अध्यात्मविचारों का स्फुरण हो आया, वे विचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिषदों में वर्णित हैं। इसलिय जपनिषद् सकीर्ण हो गये है श्रोर कई स्थानों पर वे परत्पर-विरुद्ध से जान पड़ते हैं। ऊपर के क्लोक के पहले चरण में जो 'विविध ' और ' पृथक् ' बब्द है वे उपनिषदो के इसी संकीएं स्वरूप का वोध कराते हैं। इन उपनिषदो के संकीषा श्रीर परस्पर-विरुद्ध होने के कारण प्राचार्य वादरायण ने उनके सिद्धान्तो की एक-वाक्यता करने के लिये ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रचना की है। ग्रीर, इन सूत्रों में उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, अर्थात् कार्य-कारण स्नादि हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सव उपनिषदो से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; अर्थात् उपनिषदो का रहस्य समक्तने के लिये वेदान्तसूत्रों को सदेव जरूरत पड़ती है। ग्रतः इस इलोक में दोनों ही का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे श्रध्याय में, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रो में क्षेत्र का विचार और फिर उस पाद के अन्त तक क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्रो में यह विचार है, इसलिये उन्हें 'जारीरक सूत्र' म्रयित इारीर या क्षेत्र का विचार करनवाले सूत्र भी कहते है। यह बतला चुके, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है; प्रव बतलाते है कि क्षेत्र क्या है--]

(५) (पृथिवी प्रादि पाँच स्थूल) महाभूत, अहंकार, बुद्धि (महान्), अव्यक्त (प्रकृति), दश (सूक्ष्म) इन्द्रियाँ और एक (मन); तथा (पाँच) इन्द्रियों के पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस भ्रौर गन्ध—ये सूक्ष्म) विषय, (६) इन्छा, हेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना श्रर्थात् प्राण् भ्रादि का व्यक्त, व्यपार, श्रीर घृति यानी धैर्य, इस (३१ तत्त्वों के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं।

[यह क्षेत्र और उसके विकारों का लक्षण है। पाँचवें क्लोक में सांख्य मत-वालों के पच्चीस तस्त्रों में से, पुरुष को छोड़ शेष चौवीस तस्त्र आ गये है। इन्हीं चौबीस तस्त्रों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, हेप आदि मनोधमीं अ अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् । श्राचार्योपासन शौर्च त्थैर्यमात्मविनिष्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिवुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ श्रसिक्तरनभिष्वगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

को प्रलग वतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु क्णाद-मतानुषायियों के मत से में वर्म 'प्रात्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है, कि इन गुणो का क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं । श्रतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को निः-त्तन्दिग्च फरने के लिये यहाँ स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-हेप श्रादि हन्हों का तनावेश कर लिया है श्रीर उसी में भय-ग्रभय श्रादि श्रन्य द्वन्द्वो का भी लक्षण से समायेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये, कि सब का संघात अर्थात् समूह क्षेत्र से स्यतन्त्र कर्त्ता नहीं है, उसकी गणना क्षेत्र में ही की गई है। कई बार 'चेतना ' गव्द का 'चेतन्य ' अर्थ होता है। परन्तु यहाँ चेतना से ' जट देह में प्राण श्रादि के देख पडनेवाले व्यापार, श्रयवा जीवितावस्था की चेप्टा, 'इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे क्लोक में कहा है, कि जड वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छिक्त श्रथवा चैतन्य, क्षेत्रज्ञ-रूप से क्षेत्र से प्रलग रहता है। ' घृति ' शब्द की व्याख्या ग्रागे गीता (१८. ३३) में ही की है, उसे देखो । छठे क्लोक के 'समानेश ' पद का श्रर्थ "इन तब का समुदाय " है। श्रविक विवरण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण के प्रत्त (पृ. १४३ ग्रीर १४४) में मिलेगा । पहले 'क्षेत्रज्ञं' के मानी 'परमेश्वर' वतला कर फिर खुलासा किया है कि ' क्षेत्र ' क्या है। श्रव मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिएगम होते हैं, उनका वर्णन करके यह बतलाते हैं, कि ज्ञान किसको कहते हैं ; ग्रोर ग्रागे जेय का स्वरूप वतलाया है। ये दोनो विषय देखने में भिन्न देख पटते है अवस्य; पर वास्तविक रीति से वे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के ही दो भाग है। क्योंकि, श्रारम्भ में ही क्षेत्रज्ञ का श्रर्थ परमेश्वर वतला माये हैं। म्रतएव क्षेत्रह का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है भ्रौर उसी का स्वरूप ग्रगले इलोकों में विश्वत है-वीच में ही कोई मनमाना विषय नहीं पर घुतेहा है।]

(७) मान-हीनता, दम्म-हीनता, ग्राहंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि "प्रता, म्यिरता, मनोनिग्रह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, ग्रहंकार-हीनता, भीर जन्म-मृत्यु-बुढ़ापा-व्याधि एवं दुःक्षों को (ग्रपने पीछे लगे हुए) दोष-सम-भना; (९)(कर्म में) श्रनासक्ति, बालबच्चों ग्रीर घर-गृहस्थी ग्रादि में लम्पट न होना, इष्ट या धनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रक्षता,

मिय चानन्ययोगेन भिनतरव्यभिचारिएो । विविक्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानिमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

(१०) ग्रीर मुक्तमें ग्रनन्य भाव से ग्रन्त भिक्त, 'विविश्त' ग्रयीत् चुने हुए अथवा एकान्त स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) ग्राच्यातम ज्ञान को नित्य समक्षना ग्रीर तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिशोलन, इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है वह सब ग्रज्ञान है।

[ सांख्यों के मत में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान है; ग्रीर उसे इसी भ्रम्याय में ग्राने बतलाया है (१३. १९---२३; १४. १८) । इसी प्रकार अठारहवें अध्याय (१८. २०) में ज्ञान के स्वरूप का यह च्यापक लक्षण बतलाया है--" श्रविभक्तं विभक्तेषु "। परन्तु मोक्षशास्त्र में क्षेत्र. क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का अर्थ बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता, कि अमुक अमुक बातें अमुक प्रकार की है। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त यह है, कि उस ज्ञान का देह के स्वभाव पर साम्यवृद्धिरूप परिएाम होना चाहिये; प्रन्यया वह ज्ञान भपूर्ण या कच्चा है। अतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से अमुक अमुक जान लेना ही ज्ञान है; बेल्कि, ऊपर पाँच इलोकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई है, कि जब उक्त इलोको में बतलाये हुए बीस गुण (मान ग्रीर दम्भ का छूट जाना, ग्रीहसा, ग्रनासिक्त, समबुद्धि इत्यादि) मनुष्य के स्वभाव में देख पड़ने लगे तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; (गीतार. पू. २४० और २४८)। दसवें इलोक में "विविक्तस्थान में रहना ग्रीर जमाव को नापसन्द करना "भी ज्ञान का एक लक्षण कहा है; इससे कुछ नोगों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि गीता की संन्यासमार्ग ही श्रभीव्ट है। किन्तु हम पहले ही बतला आये है (देखों गी. १२. १९ की टिप्पणी और गीतार. पू. २८३ ) कि यह मत ठीक नहीं है, और ऐमा अर्थ करना उचित भी नहीं है। यहाँ इतना ही विचार किया है कि 'ज्ञान 'क्या है; श्रीर वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-गृहस्थी में श्रथवा लोगों के जमाव में ग्रनासिक्त है, एवं इस विषय में कोई बाद भी नहीं है। श्रब अगला प्रक्त यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासक्त-बुद्धि से बाल-बच्चों में अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत् के ब्यवहार किये जायँ श्रयवा न किये जायँ; ग्रीर केवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका निर्एं व करना उचित नहीं है। क्यों कि गीता में ही भगवान् ने अनेक स्थलों पर कहा है, कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में लिप्त न होकर उन्हें ग्रसक्त-बृद्धि से लोकसंग्र ह के निमित्त करता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के बर्ताव का और अपने व्यवहार का उदाहरण भी दिया है (गी. ३. १९-२५; ४. १४)। समर्थ गी. र. ५०

अस्ति यस्ति प्रविध्यामि यज्ज्ञात्वा प्रमृतमद्देते ।
अस्ति स्वितः सह्य न सत्ति प्रास्ति । १२ ॥
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वत्रोऽिक्षितिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठिति ॥ १३ ॥
सर्वे द्वियगुणाभास सर्वे न्द्रियविविज्तिम् ।
ग्रसक्तं सर्वभृज्वेव निर्गुण् गुण्भोक्तृ च ॥ १४ ॥
बहिरन्तक्ष्व भूतानामवर चरमेव च ।
स्वस्ति सर्वास्त्रविद्योविक्षि च तत् ॥ १५ ॥
ग्रिवभक्तं च भूतेषु विभक्तिमव च स्थितम् ।
भूतभत् च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
तान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती है, कि शहर में रहनें की लालसा न रहने पर भी जगत् के व्यवहार केवल कर्तव्य समक्रकर कैसे किये जा सकते हैं (देखो दासबोध १९. ६. २९ श्रीर १९. ९. ११)। यह ज्ञान का लक्षण हुश्रा, श्रव ज्ञेय का स्वरूप वतलाते हैं——]

(१२) (श्रव तुफे) वह बतलाता हूँ (कि) जिसे जान लेने से 'श्रमृत' श्रणात् मोक्ष मिलता है। (वह) श्रनादि (सब से) परे का बहा है। न उसे 'सत्' कहते हैं श्रीर न 'श्रसत्' हो। (१३) उसके, सब श्रीर हाय-पैर है; सब श्रीर श्रांखें, सिर श्रीर मुँह है; सब श्रीर कान है; श्रीर वही इस लोक में सब को ध्याप रहा है। (१४) (उसमें) सब इन्द्रियों के गुणों का श्रामास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है; वह (सब से) असकत श्रयात् श्रलग हो कर भी सब का पालन करता है; श्रीर निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१५) (वह) सब भूतों के भीतर श्रीर बाहर भी है, श्रवर है श्रीर चर भी है; सूक्ष्म होने के कारण वह श्रविज्ञेय है, श्रीर दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तत्त्वतः। 'श्रविमक्त' श्रयात् श्रविद्रित होकर भी, सब भूतों में मानों (नानात्व से) विभक्त हो रहा है; श्रीर (सब) भूतों का पालन करनेवाला, श्रसनेवाला एव उत्पन्न करनेवाला भी उसे हो समक्षना चाहिये। (१७. उसे ही तेज का भी तेज, श्रीर श्रन्थकार से परे का कहते है; ज्ञान जो जानने योग्य है वह (ज्ञेय), श्रीर ज्ञानगम्य श्रयात् ज्ञान से (ही) विदित्र होनेवाला भी (वही) है; सब के हृदय में वही श्रिधिष्ठित है।

[ अचित्तय और अक्षर परब्रह्म—जिसे कि क्षेत्रज्ञ अथवा परमात्मा भी कहते हैं—(गी. १३. २२) का जो वर्णन ऊपर है, वह आठवें प्रध्यायवाले अक्षर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. १९-१) उपनिषदो के आधार पर किया गया है। पूरा तिरहवाँ इलोक ( इवे. ३. १६) और अगले इसोक का यह अर्थांश कि

xx इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चीक्तं समासतः। मब्भक्त एनहिज्ञाय मब्भावायोजपद्यते ॥ १८ ॥

" सब इन्द्रियों के गुणों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरहित " च्वेताइवतर उपनिषद् (३. १७) में जो का त्यों हैं; एवं " दूर होने पर भी समीप " ये शब्द ईशाबास्य (५) ग्रीर मुण्डक (३. १. ७) उपनिषदों में पाये जाते है। ऐसे ही "तेज का तेज " ये शब्द बृहदारण्यक (४. ४. १६) के है, श्रीर " ग्रन्थकार से परे का" ये शब्द श्वेताश्वतर (३.८ के है। इसी भाति यह वर्णन कि " जो न तो संत् कहा जाता है ग्रीर न ग्रसत् कहा जाता है " ऋग्वेद के " नासदासीत् नो सदासीत" इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्त की (ऋ. १०. १२९) लक्ष्य कर किया गया है। 'सत्' ग्रीर ' ग्रसत्' शब्दीं के प्रथीं का विचार गीतारहस्य पू. २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया है; श्रीर फिर गीता ९. १९ वें क्लोक कि टिप्पणी में भी किया गया है। गीता ९. १९ में कहा है कि 'सत्' श्रीर श्रमत्' में ही हूँ। अब यह वर्णन विरुद्ध सा जैचता है, कि सच्चा ब्रह्म न 'सत्' है ग्रीर न 'ग्रसत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सच्चा नहीं है। वयोंकि 'व्यक्त' (क्षर) सृष्टि और 'अव्यक्त' (अक्षर) सृष्टि, ये दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरसस्व इन दोनोसे परे श्रर्थात् पूर्णतया श्रज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले " भूतभुन्न च भूतस्य" (गी. ९. ५) में और आगे फिर (१५. १६, १७) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पर्व्यतया वतलाया गया है। निर्गुण बहा किसे कहते हैं, और जगत् में रह कर भी वह जगत् से बाहर कैसे है श्रयवा वह 'विभक्त श्रर्थात् नानारूपात्मक देख पडने पर भी मूल में अविभक्त अर्थात् एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गीता-रहस्य के नवे प्रकरण में (पू.२०८ से भ्रागे किया जा चुका है। सोलहवें इलोक में विभवत्मिव ' का अनुवाद यह है-- " मानों विभवत हुआ सा देख पड़ता है ''। यह 'इव 'शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी अर्थ में आया है, कि जगत् का नानात्व भ्रान्तिकारक है ग्रीर एकस्व ही सत्य है। उदाहरणार्थ " द्वैतिमव भवति, " " य इह नातेव पश्यति " इत्यादि (बु. २. ४. १४; ४. ४. १९; ४. ३. ७)। श्रतएव प्रगट है। कि गीता में यह ब्रह्मैत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है, कि नाना नाम-रूपात्मक माया भ्रम है भ्रीर उत्तमें ग्रविभक्त से रहनेवाला बह्य ही सत्य है। गीता. १८. २० में फिर बतलाया है, कि 'ग्रविभक्तं विभक्तेषु' ग्रर्थात् नानात्व में एकत्व देखना सात्विक ज्ञान का लक्षण है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन है, कि यही सात्त्विक ज्ञान बहा है। देखो गीतार पू. २१४, २१५; ग्रीर पृ.. १३१-१३२।]

(१८) इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया कि क्षेत्र, ज्ञान ग्रीर जेय किसे कहते है। मेरा भक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप की पाता है।

H

xx प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी उभाविष । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ॥१९॥ कार्यकारणकर्तृ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुख-दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥

[ अध्यात्म या वेदान्तशास्त्र के आधार से अवतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का विचार किया गया। इनमें 'ज्ञेय' ही क्षेत्रज्ञ ग्रथवा परब्रह्म है ग्रीर 'ज्ञान' दूसरे क्लोक में बतलाया हुग्रा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संक्षेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८ वे श्लोक में यह सिद्धान्त बतला . दिया है, कि जब क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे भ्राप ही सिद्ध है, कि उसका फल भी मोक्षा ही होना चाहिये। वेदान्तशास्त्र का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक विकार-वान् बषेत्र उत्पन्न होता है इसिलये, ब्रॉर सांख्य जिसे 'पुरुष' कहते है उसे ही अध्यात्मशास्त्र में ' ग्रात्मा' कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से वर्षेत्र-क्येत्रज्ञ-विचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता है। गीताशास्त्र प्रकृति ग्रीर पुरुष को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता; सातवें अध्याय (७. ४, ५) में कहा है, कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ठ दो रूप है। परन्तु सांख्यो के ईत के बदले गीताशास्त्र के इस ब्रह्मैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, फ़िर प्रकृति ग्रौर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को ग्रमान्य नहीं है। और यह भी कह सकते है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक हैं (देखो गीतार. प्र. ७)। इसी लिये ग्रव तक उपनिषदीं के प्राचार से जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उसे ही प्रव साख्यो की परिभाषा में किन्तु सांख्यों के द्वैत को श्रस्वीकार करके प्रकृति-पुरुष-विवेक के रूप से बतलाते है -- ]

(१९) प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि समक्त । विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुआ ज्ञान जान ।

[ सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति ग्रीर पुरुष, दोनो न केवल ग्रनादि है प्रत्युत स्वतन्त्र ग्रीर स्वयंभू भी हैं? विदान्ती समभते हैं कि प्रभृति परमेश्वर से ही उत्पन्न हुई है, ग्रतएव वह न स्वयम्भू है ग्रीर न स्वतन्त्र है (गी. ४. ५, ६)। परन्तु यह नहीं बतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति कब उत्पन्न हुई; ग्रीर पुरुष (जीव) परमेश्वर का ग्रंश है (गी. १५.७); इस कारण वेदान्तियों को इतना मान्य है, कि दोनों ग्रनादि है। इस विषय का ग्राधिक विवेचन गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण में ग्रीर विशेषतः पृ. १६१-१६७ में, एवं १० वे प्रकरण के पृ. २६२-२६५ में किया है। ]

(२०) कार्य अर्थात देह के और कारण कर्यान करियार के कर्यान के किसे प्रकार

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृतिजानगुणान् ।

कारणं गुगासंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

XX उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमोत्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुषंः परः ॥ २२ ॥ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

कारण कही जाती है; और (कर्ता न होने पर भी) सुखदु:खों को भोगने के लिये

पुरुष (क्षेत्रज्ञ) कारए। कहा जाता है।
[ इस क्लोक में 'कार्यकरए। 'के स्थान में 'कार्यकारए। 'भी पाठ है,
ग्रीर तब उसका यह श्रर्थ होता है:—मांख्यों के महत् ग्रादि तेईस तस्व एक से

श्रीर तब उसका यह श्रथं होता है:—मांख्यों के महत् श्रादि तेईस तस्व एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण कम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि प्रकृति से बनती है। यह श्रथं भी बेजा नहीं है; परन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार में क्षेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत् के उत्पन्न होने का वर्णन् तो पहले ही सातवें श्रीर नवें श्रध्याय में हो चुका है। श्रतएव 'कार्य-

करए। 'पाठ ही यहाँ श्रिधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाहकरभाष्य में यही
'कार्यकरए। 'पाठ है। ]
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में श्रिधिष्ठत हो कर प्रकृति के गुएों का उपभोग करता
है; श्रीर (प्रकृति कें) गुएों का यह संयोग पुरुष को भली-बुरी योनियों में जन्म

लेने के लिये कारण होता है।

[ प्रकृति ग्रौर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का भ्रौर भेद का यह वर्णन सांख्यशास्त्र का है (देलो गीतार. पृ. १५४-१६२)। ग्रब यह कह कर, कि वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य ग्रौर वेदान्त का मेल कर दिया गया है, ग्रौर ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं वर्षत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार की पूरी

एकवाक्यता हो जाती है। ]
(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्रष्टा अर्थात् समीप बैठ कर देखनेवाले, श्रनु,
मोदन करनेवाले, भर्ता श्रयित् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले, श्रीर उपभोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष महेदवर श्रीर परमात्मा कहते है।
(२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) श्रीर प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता है,

[ २२ वें क्लोक में जब यह निक्चय हो चुका, कि पुरुष ही देह में परमात्मा है, तब सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है वही आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त की एकवाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारों की समक्क है, कि

वह कैसा ही बर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

でのなるない

415

4

7 I

4

=

-

į, įt

ŧři

情

1

17

أشهب

1981

प्रत्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
 प्रत्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
 प्रत्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
 प्रयावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् ।

स्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विषय, क्षेत्र-सेंत्रत-विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से, और दूसरी बार (वेदान्त के अद्वेत मत को बिना छोड़े ही) साल्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इससे गीताशास्त्र की समबृद्धि प्रगट हो जाती है। यह भी कह सकते है, कि उपनिषदों के और गीना के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद हैं देखों गी. र. परिशिष्ट पृ. ५२७)। इससे प्रगट होता है, कि यद्यपि सांख्यों का द्वैत-चाद गीता को मान्य नहीं है, तयापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ता है, वह गीता को प्रमान्य नहीं है। दूसरे ही श्लोक में कह दिया है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। अब प्रसङ्ग के अनुसार संक्षेप से पिण्ड का ज्ञान और देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग बतलाते हैं—]

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही ध्यान से आत्मा को देखते है; कोई सांख्यपोग से देखते है और कोई कमंयोग से। (२५) परन्तु इस प्रकार जिम्हें (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता वे दूसरे से सुन कर (श्रद्धा से परमेश्वर का') भजन करते है। सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर बतंनेवाले ये पुरुष भी मृत्यु को पार कर जाते है।

[ इन दो क्लोको में पातंड जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार ज्ञानीतर कमंसंन्यास, कमंयोग-मार्ग के अनुसार निष्काम युद्धि से परमेक्वरापंण-पूर्वक कमं करना, और ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आप्तो के वचनों पर विश्वास रख कर परमेक्वर की भिक्त करना (गी. ४. ३९), ये आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न भागं वतलाये गये हैं। कोई किसी भी मार्ग से जावें, अन्त में उसे भगवान् का ज्ञान हो कर मोक्ष मिल हो जाता है। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया गया है, कि लोकसंग्रह की वृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इससे खण्डित नहीं होता। इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले क्लोक में उपसंहार किया है, और उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल मिला विया है।]

(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख, कि स्थावर या जहागम किसी भी वस्तु का निर्माण क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२७) सब भूतों में एक सा रहने-

विनस्यत्स्विवनस्यनं यः पत्रयति स पत्र्यति ॥ २७ ॥
समं पत्रयन् हि सर्वत्र समवित्यतमोत्रवरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं सतो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

x प्रकृत्येव, च कर्माणि कियमाणानि सर्वतः ।
यः पत्रयति तपात्मानमकर्तारं स पत्र्यति ॥ २९ ॥

यदा भूतपृथ्यभावमेकस्यमनुपत्रयति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्मसंपद्यते तदा ॥ ३० ॥

x x स्रनादित्वाधिर्गुण्त्वात्परमात्मायमृष्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सीक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वश्रवस्थितो रहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

वाला, धौर सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे पर-मेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने (सच्चे तत्त्व को ) पहचाना । (२८) ईश्वर को सर्वत्र एक सा व्याप्त समभ कर (जो पुरुष) प्रपने घाप ही घात नहीं करता, घर्यात् अपने धाप प्रच्छे मार्ग में लग जाता है, वह इस कारएा से उत्तम गति पाता है।

[ २७ वें इलोक में परमेश्वर का जो लक्षण वतलाया है, वह पीछे गी. ८. २० वें इलोक में भ्रा चुका है भ्रीर उसका खुलासा गीतारहस्य के नवें प्रकरण में किया गया है (देखो गीतार पृ. २१८ और २५५)। ऐसे ही २८ वे इलोक में फिर वही बात कही है जो पीछे (गी. ६. ५-७) कही जा चुकी है, कि भ्रात्मा भ्राप्ना बन्धु है और वही अपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २७ और २८ वें इलोकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यवृद्धिरूप भाव का वर्णन कर चुकने पर बतलाते है, कि इसके जान लेने से क्या होता है — ]

(२९) जिसने यह जान लिया कि (सब) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति से ही किये जाते है, और श्रात्मा श्रकत्तां है श्रयांत् कुछ भी नहीं कर सकता, कहना चाहिये कि उसने ( सच्चे तत्त्व को ) पहचान लिया। ( ३० ) जब सब भूतो का पृथक्तव श्रयांत् नानात्व एकता से (दीखने लगे), ग्रीर इस (एकता) से ही (सब) विस्तार दीखने लगे, तब बहा प्राप्त होता है।

[ श्रव बतलाते है कि भात्मा निर्गुण, भिल्प्त भीर श्रक्तिय कैसे है— ]
(३१) है कौन्तेय ! श्रनादि भीर निर्गुण होने के कारण यह अध्यक्त परमात्मा
शरीर में रह कर भी कुछ करत्य-धरता नहीं है, भीर उसे ( किसी भी कर्म का ) लेप
श्रथात् बन्धन नहीं लगता। ( ३२ ) जैसे श्राकाश चारों भीर भरा हुआ है परन्तु
सूक्ष्में होने के कारण उसे (किसी का भी ) लेप नहीं, लगता, वैसे ही देह

यथा प्रक शयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत ॥ ३३ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु वृद्धविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णर्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

में सर्वज्ञ रहने पर भी ब्रात्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (३३) हे भारत ! जैसे एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशिन करता है, वैते ही क्षत्रत सब क्षेत्र को अर्थान् इतिर को प्रकाशित करता है।

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चक्षु से अर्थात् ज्ञांनरूपं नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, एवं सब भतों की (मूल) प्रकृति के मोक्ष को, जो जानते हैं वे परब्रह्म को पाते हैं।

[ यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है। 'भूतप्रकृतिमोक्ष' शब्द का अर्थ हमने सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है। सांख्यों का सिद्धान्त है, कि मोक्ष का मिलना या न मिलना ग्रात्मा की अवस्थाएँ नहीं है, क्योंकि वह तो सदैव श्रकर्ता और असडग है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सडग से वह अपने में कर्तृत्व का आरोप किया करता है, इसलिये जब उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है तब उसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात् उसी का मोक्ष हो जाता है ग्रीर इसके पश्चात् उसका पुरूष के आगे नाचना बन्द हो जाता है। ग्रतएव सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते हैं, कि तात्विक दृष्टि से बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थाएँ प्रकृति की ही है ( देखों सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य पूर १६४-१६५ )। हमें जान पड़ता है, कि सांख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त के अनुसार ही इस क्लोक में ' श्रकृति का मोक्ष ' ये शब्द आये हैं। परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं कि " भूतेम्यः प्रकृतेश्च मोक्ष." --पञ्चमहाभूत और प्रकृति से अर्थात् मायात्मक कर्मों से ब्रात्मा का मोक्ष होता है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-निवेक ज्ञान-चक्षु से विदित होनेवाला है (गी. १३. ३४); नवें अध्याय की राजविद्या प्रत्यक्ष अर्थात् चर्मचक्षु से ज्ञात होनेवाली है (गी. ९.,२); ग्रौर विश्वरूप-दर्शन परम भगवव्भक्त को भी केवल दिव्य-चक्षु से ही होनेवाला है (गी. ११. ८)। नवें, ग्यारहवे श्रोर तेरहवे श्रव्याय के ज्ञान-विज्ञान निरूपण का उत्त भेद घ्यान देने योग्य है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए ग्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत थोग-प्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रौर ग्रर्जुन के संवाद में प्रकृति पुरुष-विवेक ग्रर्थात् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग नामक तेरहवां श्रष्टयाय समाप्त हुग्रा

## चतुर्दशोऽध्यायः।

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूय: प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १ ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्ययन्ति च ॥ २ ॥ \*\*\* ममयोनिर्महवृद्धह्म तिस्मन्गमं वधाम्यहम् ।

## चौदहवाँ अध्याय।

तिरहवें प्रध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से भीर हमरी वार सांख्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है, कि सब कर्तृत्व प्रकृति का हो है; पुरुष अर्थात् क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता है। परन्तु इस बात का विवेचन अन्न तक नहीं हुआ, कि प्रकृति का यह कर्तृत्व क्योंकर चला करता है। अतएव इस प्रध्याय में वतलाते है, कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशेषतः सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती है। केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो यह विषय क्षेत्र-सम्बन्धी अर्थात् शरीर का होता है, और उसका समावेश क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव् है, तब प्रकृति के गुण्-भेद का यह विवेचन क्षर-प्रकार-विचार का भी भाग हो सकता है; अतएव इस संकृत्वित 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ' नाम को छोड़ कर सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का आरम्भ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान् ने इस अध्याय में किया है। सांख्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूष्ण गीतारहस्य के आठवें प्रकृरण में किया गया है। त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन अनुगीता और मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में भी है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रीर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता है, कि ज़िसको जान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये है। (२) इस ज्ञान का श्राश्रय करके मुक्तसे एकरूपता पाये हुए लोग, सूब्टि के उत्पत्तिकाल में भी नहीं जन्मते श्रीर प्रलयकाल में भी व्यथा नहीं पाते ( श्रर्थात् जन्ममरए। से एकदम छुटकारा पा जाते है )।

[यह हुई प्रस्तावना । श्रब पहले बतलाते है, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, फिर सांख्यों के हैत को, श्रलग कर, वेदोन्तशास्त्र के, श्रनुकूल यह निरूप्ण करते है, कि प्रकृति के सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीन गुणों से स्बिट के नाना प्रकार के स्वक्त पदार्थ, किस प्रकार निर्मित होते है—]

(३) हे भारत ! महद्बहा अर्थात् प्रकृति मेरी ही योनी है, मे उसमें गर्भ

सम्भवः सर्वभूतानः ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वयोतिषु काँतेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

\*\* सस्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निबद्धनित महाबाहो देहे देहिनमध्ययम् ॥ ५ ॥
तत्र सस्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ॥
सुखसगेन बद्धनाति ज्ञानसंगेन चान्छ ॥ ६ ॥
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णुग्तसंगसमुद्भवम् ।
तिश्वद्धनाति काँतेय कर्मसगेन देहिनम् ॥ ७ ॥
तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिव्राभिस्तिन्नवद्माति भारत ॥ ८ ॥
सस्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥

रखता हूँ; फ़िर उससे समरत भूत उत्पन्न होने लगते है। (४) हे कीन्तेय! (पश्-पक्षी झादि) सब योनियों में जो मूर्तियां जन्मती है, उनकी योनि महत् बहा है झीर में बीजदाता पिता हूँ।

(५) है महाबाहु ! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज ग्रीर तम गुण देह में रहनेवाले अव्यय ग्रर्थात् निर्विकार ग्रात्मा की देह में बांध लेते हैं। (६) है निष्पाप श्रर्जुत ! इन गुणों में निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला ग्रीर निर्दाष सत्त्वगुण सुख ग्रीर ज्ञान के साथ (प्राणी को) बांधता है। (७) रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है, इससे तृष्णा ग्रीर ग्रासक्ति की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय ! वह प्राणी को कर्म करने के (प्रवृत्तिरूप) सद्भग से बांध डालता है। (८) किन्तु तमोगुण ग्रज्ञान से उपजता है, वह सब प्राणियों को मोह में डालता है। हे भारत ! वह प्रमाद, ग्रालस्य ग्रीर निद्रा से (प्राणि को) बांध लेता है। (९) सत्वगुण सुक में, ग्रीर रजोगुण कर्म में ग्रासक्ति उत्पन्न करता है। परन्तु हे भारत! तमोगुण ज्ञान को ढॅक कर प्रमाद ग्रर्थात् कर्तव्य-मूढ्ता में या कर्तव्य के विस्मरण में ग्रासक्ति उत्पन्न करता है।

[ सस्व, रज श्रौर तम तीनो गुणों के ये पृषक लक्षण बतलाये गये है। किन्तु ये गुण पृथक्-पृथक् कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते है। उदा-हरणार्थ, कोई भी भला काम करना, दद्यपि सस्व का लक्षण है, तथापि भले काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का धर्म है, इस कारण सास्विक स्वभाव में भी थोडे से रंज का मिश्रण सदैव रहता ही है। इसी से श्रनुगीता में इन गुणों का इस प्रकार मिश्रुनात्मक वर्णन है कि तम का जोडा सस्व है, श्रौर

रजस्तमश्चामिभूय सत्वं भयित भारत ।
रजः सत्वं तमश्चेव तमः सत्तं रजस्तथा ॥ १० ॥ सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्विमत्युत ॥ ११ ॥ लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्चमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमावो मोह एव च । सगस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ स्था सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् । तदोत्तमिवदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । तथा प्रतीनस्तमिस मूद्धयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्यु फलं दुःखमजानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्व का जोड़ा रज है (मका अश्व ३६); श्रीर कहा है, कि इनके श्रन्योग्य श्रर्थात् पारस्परिक श्राश्रय से श्रयवा कगड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं (देखों सां. का. १२ श्रीर गीतार पू.१५७ श्रीर १५८)। श्रव पहले इसी तत्त्व की बतला कर फिर सात्त्विक, राजस श्रीर तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते हैं—]

(१०) एज और तम की दवा कर सस्य (अधिक) होता है (तब उसे सास्विक कहना चाहिये); एवं इसी प्रकार सस्य और तम की दवा कर रज, तथा सस्य और रज की हटा कर तमं ( अधिक हुआ करता है )। (११) जब इस देह के सब द्वारों में (इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात् निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समभना चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) हे भरतश्रेष्ठ ! रजीगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की ओर प्रवृत्ति और उसका आरम्भ, अतृष्ति एवं इच्छा उत्पन्न होती है। (१३) और हे कुरु-मन्दन ! तमोगुण की वृत्ति होने पर अँगेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद अर्थात् कर्तव्य की विस्मृति और मोह भी उत्पन्न होता है।

[यह बतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुणों के कारण उसके स्वभाव में कौन कौन से फर्क पड़ते हैं। अब बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के मनुष्यों को कौन सी पित मिलती है—]

(१४) सत्वगुए के उत्कर्ष-काल में यदि प्राएगि मर जाने तो उत्तम तत्म जानने-चालों के, श्रर्थात् देवता श्रादि के, निर्मल (स्वगं प्रभृति) लोक उस को प्राप्त होते हैं। (१५) रजोगुए। की प्रवलता में मरे तो जो कर्मों में श्रासकत हो, उनमें (जनों में) जन्म लेता है, श्रीर तमोगुए। में मरे तो (पशु-पक्षी श्रादि) मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुण्य-कर्म का फल निर्मल श्रीर सास्त्रिक होता है,

ijik

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञान रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
उध्वं गच्छित्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठित्ति राजसाः ।
जधन्यगुण्वृत्तिस्था ग्रधो गच्छित्ति तामसाः ॥ १८ ॥
प्रश्नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मव्भावं सोऽधिगच्छिति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, श्रीर तामस कर्म का फल श्रज्ञान होता है। (१७) सत्त्व से ज्ञान, श्रीर रजोगुए। से केवल लोम उत्पन्न होता है। तमोगुए। से न केवल श्रमाव श्रीर मोह हो उपजता है, प्रत्युत श्रज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। (१८) सास्त्रिक पुरुष ऊपर के, श्रर्थात् स्वगं श्रादि, लोकों को जाते हैं। राजस मध्यम लोक में श्रर्थात् मनुष्यलोक में रहते हैं और कनिष्ठगुए। वृत्ति के तामस श्रयोगित माते हैं।

[ सांख्यकारिका में भी यह वर्णन है, कि धार्मिक श्रीर पुण्यकर्म-कर्त्ता होने के कारण सत्त्वस्थ मनुष्य स्वगं पाता है ग्रीर ग्रधर्माचरण करके तामस पुरुष स्रधोगित पाता है (सा. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८ वाँ क्लोक स्रनुगीता के त्रिगुए-वर्णन में भी ज्यों का त्यो ग्राया है (देखो मभा ग्रश्व ३९. १०; और मनु. १२. ४०)। सास्त्रिक कर्मों से स्वर्ग-प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुल है तो प्रनित्य ही; इस कारए। परम पुरुषार्थं की सिद्धि इससे नहीं होती है। सांख्यो का सिद्धान्त है, कि इस परम पुरुषार्थं या मोक्ष की प्राप्ति के लिये उत्तम सात्त्विक स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है, कि प्रकृति ग्रलग है ग्रीर में (पुरुष) जुदा हूँ। सांख्य इसी को त्रिगुणातीत-श्रवस्था कहते है। यद्यपि यह स्थिति सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से भी परे की है तो भी यह सास्विक अवस्था की ही पराकष्ठा है; इस कारए। इसका समावेश सामा-न्यतः सात्त्विक वर्ग में ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चीथा वर्ग बनाने की श्रावश्यकता नहीं हैं ( देखो गीतार. पृ. १६७-१६८)। परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यो का द्वैत मान्य नहीं है; इसलिये सांख्यों के उनत सिद्धान्त का नीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति ग्रीर पुरुष से परे जो एक श्रात्मस्वरूप परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निर्गुए। ब्रह्म को जो पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले क्लोकों में विएात है--]

(१९) द्रष्टा अर्थात् उदासीनता से देखनेवाला पुरुष, खब जान लेता है कि (प्रकृति ) गूणो के श्रतिरिक्त दूसरा कोई कर्त्ता नहीं है, श्रीर जब (तीनों) गुणो से परे (तत्त्व को) पहचान जाता है, तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है।

जन्ममृत्युजरादुःखैविसुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥ अर्जुन उवाच ।

क्षेतिगैस्त्रीनगुणानेतानतीतो भवति प्रभो । - क्ष्यं चैतांस्त्रीनगुणानितवर्तते ॥ २१ ॥

धी भगवानुवाच ।

अश्र प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।
 न हेब्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षित ॥ २२ ॥
 उदासीनवदासीनो गुएँ।यों न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्यंव योऽवितिष्ठित नॅगते ॥ २३ ॥
 समदुःखसुद्धाः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः ।
 तुल्यिप्रयाप्रियो धीरस्तुल्यिनिन्दाल्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

(२०) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनों गुणों की ध्रतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु धौर बुढ़ापे के दुःखों से विमुक्त होता हुआ ध्रमृत का ध्रयांत् मोक्ष का ध्रनुभव करता है।

[ वेदान्त में जिसे माया कहते है, उसी को सांस्यमत-वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते है; इसलिये त्रिगुणातीत होना ही माया से छूट कर परबहा को पहचान लोना है (गी. २. ४५); झार इसी को बाह्यी अवस्था कहते हैं (गी. २. ७२; १८.५३)। अध्यात्मशास्त्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण को सुन कर उसका और अधिक वृत्तान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई और हितीय अध्याय (२.५४) में जैसा उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, वैसा ही यहां भी वह पूछता है — ]

अर्जुन ने कहा—(२१) हे प्रभो ! किन सक्षणों से जाना जाये कि वह ) इन तीन गुणो के पार चला जाता है? (मुक्ते बतलाइये, कि ) वह (त्रिगुणातीत का ) आचार क्या है, और वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है ? श्रीभगवान ने कहा—(२२) हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह (अर्थात् कम से सत्त्व, रज और तम इन गुणो के कार्य अथवा फल ) होने से जो उनका हेष नहीं करता, और प्राप्त न हो तो उनकी आकांक्षा नहीं रखता; (२३) जो (कर्मफल के सम्बन्ध में ) उदासीन सा रहता है; (सत्त्व, रज और तम) गुण जिसे चल-बिचल नहीं कर सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है, कि गुण (अपना अपना) काम करते ह; जो डिगता नहीं है अर्थात् विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे सुल-दुःख एक से ही है; जोश्वस्थ है अर्थात् अपने में ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर और सोना जिसे समान है; प्रिय-श्रिय, निन्दा और अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो

सर्वारम्भवित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

xx मां च योऽच्यभिचारेण भिक्तयोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याच्ययस्य च ।

सदा वैर्यं से युक्त है; (२५) जिसे मान-ग्रामान या मित्र ग्रीर शत्रु-दल तुर्य हैं ग्रर्थात् एक से है; ग्रीर (इस समभ से कि प्रकृति संव कुछ करती है ) जिसके सब (काम्य) उद्योग छूट गये है;—उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं।

[ यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुया, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, ग्रीर प्राचार कैसा होता है। ये लक्षण, ग्रीर दूसरे ग्रम्याय में बतलाये हुए स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२. ५५-७२), एवं बारहवें ग्रध्याय (१२. १३-२०) में बतलाये हुए भक्तिमान् पुरुष के लक्षण सब एक से ही है। श्रधिक क्या कहे , 'सर्वारम्भपरित्यागी, ' 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ' ग्रौर ' उदासीनः ' प्रभृति कुछ विशेषए। भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही है। इससे प्रगट होता है, कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १३- २४, २५ ) चार मार्गों में से किसी भी मागं के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का ग्राचार, ग्रोर उसके लक्षण सव मार्गों में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवे श्रध्यायों में जब यह दृढ़ और ग्रटल सिद्धांत किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवव्भक्त या त्रिगुणातीत सभी कर्मयोग-मार्ग के है। 'सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ १२ वे अध्याय के १९ वे क्लोक की टिप्पणी में बतला आये है। सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णना को स्वतन्त्र मानकर संन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को गीता में प्रतिपाद्य वतलाते है। परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध है, म्रतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें म्रोर १२ वें प्रकरण में (पू. ३२४-३२५ और ३७३) इस वात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। प्रजीन के दोनो प्रश्नो के उत्तर हो चुके। अब यह बतलाते है, कि ये पुरुष इन तीन गए। से परे कैसे जाते है--

(२६) श्रीर जो (मुक्ते ही सब कर्म अपंण करने के) अव्यक्तिचार अर्थात् एकिनिष्ठ, भिक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणो को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता है।

[ सम्भव हैं, इस क्लोक से यह शंका हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था सांख्यमार्ग की है, तब वही अवस्था कर्मप्रधान भिक्तयोग से कैसे प्राप्त हो जाती है। इसी से भगवान कहते हैं—]

(२७) क्योंकि, अमृत और अव्यय ब्रह्म का, शाइवत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात् परमाविध के अत्यन्त सुख का अन्तिम स्थान में ही हूँ।

# शाश्वतस्य च घर्मस्य सुलस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्छन-सवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

इस क्लोक का भावार्थ यह है, कि सांख्यों के हैत की छोड़ देने पर सर्वत्र एक ही परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भिक्त से त्रिगुणात्मक अवस्या भी प्राप्त होती है। और, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता का कोई भी आग्रह नहीं है (देखों गी. १३. २४ और २५)। गीता में भिवत-मार्ग को मुलभ अत्रष्व सब लोगों के लिये ग्राहच कहा सही है; पर यह कहीं भी नहीं कहा है, कि अन्यान्य मार्ग त्याज्य है। गीता में केवल भिक्त, केवल ज्ञान अथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है—ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अभि-मानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निराला ही है। मार्ग कोई भी हो, गीता में मुख्य प्रश्न यही है, कि अरमेश्वर का ज्ञान हो चक्ने पर संसार के कमें लोकसंग्रहार्थ किये जावे या छोड़ दिये जावें; और इसका साफ़-साफ़ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, कि कमंयोग श्रेष्ठ है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहें हुए उपिनषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण-त्रय-विभाग-योग नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ।

## पंद्रहवाँ अध्याय । 🗡

[क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरहवें ग्रध्याय में उसी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार के सदृश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतलाया है। चौदहवें प्रध्याय में यह कहा है, कि प्रकृति के तीन गुणों से मन्ष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेद कैसे उत्पन्न होता है, श्रोर उससे सास्विक ग्रादि गति-भेद क्योकर होते है; फिर यह विवेचन किया है, कि त्रिगुणातीत ग्रवस्था ग्रथवा ग्रध्यात्म-दृष्टि से बाह्मी स्थिति किसे कहते हैं ग्रीर वह कैसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरूपण सांख्यो की परिभाषा में हैं ग्रवश्य, परन्तु सांख्यों के हैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की विभूति प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनों है, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण किया गया है। परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के ग्रतिरिक्त ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रिध्यज्ञ, श्रध्यात्म ग्रीर ग्राधिदैवत ग्रादि भेद दिखलाया जा चुका है। ग्रीर, वह पहले ही कह ग्राये है, कि सब स्थानों में एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भी वही है। ग्रब इस ग्रध्याय में पहले यह बतलाते है, कि परमेश्वर की ही रची हुई सृष्टि के विस्तार का, ग्रथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी

### पञ्चदशोऽध्यायः।

#### श्रीमगवानुवाच ।

#### **ऊर्ध्वमूलमथःशाखमश्वत्यं प्राहुर**च्ययम् ।

कभी वृक्षरूप से या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका वीज क्या है। फिर परमेश्वर के सभी रूपों में अब्ठ पुरुषोत्तन-स्वरूप का वर्णन किया है।]

श्वीभगवान ने कहा—-(१) जिस अरवत्य वृक्ष का ऐसा वर्णन करते है, कि जड़ (एक) ऊपर है और शालाएँ (अनेक) नीचे है, (जो) अध्यय अर्थात् कभी नाश नहीं पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात् वेद जिसके पते है, उसे (वृक्ष को) जिसने जान लिया वह पुरुष सच्चा वेदवेत्ता है।

[ उक्त वर्णन ब्रह्मवृक्ष का अर्थात् संसारवृक्ष का है। इस संसार को ही सांख्य-मत-वादी "प्रकृति का विस्तार" ग्रीर वेदांती "भगवान की माया का पसारा" कहते हैं; एवं भ्रनुगीता में इसे ही ' यहावृक्ष या ब्रह्मवन' (ब्रह्मारण्य) कहा है (देखो मभा ग्रदंव. ३५ ग्रीर ४७)। एक विलकुल छोटे से बीज से जिस प्रकार बड़ा भारी गगनचुम्बी वृक्ष निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एक भ्रव्यक्त परमेश्वर से दृश्य सृष्टिरूप भव्य वृष्ष उत्पन्न हुम्रा है; यह कल्पना ग्रयवा रूपक न केवल वैदिक वर्स में ही है; प्रत्युय अन्य प्राचीन धर्मी में भी पाया जाता है। यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम 'विश्ववृक्य' या 'जगद्वृक्य' है। ऋग्वेद (१. २४. ७) में वर्णन है, कि वरुण लोक में एक ऐसा वृक्य है, कि जिसकी किरणों की जड़ अपर (अध्वं) है ग्रीर उसकी किरणें अपर से नीचे ( निचीनाः ) फैलती है। विष्णुसहस्रनाम में "वारुणो वृक्षः" (वरुण के वृक्ष) को परमेक्वर के हुज़ार नामों में से ही एक नाम कहा है। यम और पितर जिस " सुपलाश वृक्ष" के नीचे बैठ कर सहपान करते हैं (ऋ. १०. १३५. १) अथवा जिसके "अग्रभाग में स्वादिष्ट पीपल है और जिस पर दो सुपर्ए ग्रर्यात् पक्षी रहते हैं " (ऋ. १. १६४- २२), या " जिस पिप्पल (पीपल) को वायुदेवता (मरुद्गए) हिलाते हैं " (ऋ. ५. ५४. १२) वह वृक्ष भी यही है। अथवंवेद में जो यह वर्णन है, कि ' देवसदन अव्वत्य वृक्ष तीसरे स्वर्गलोक में (वरुणलोक में ) है " ( अथर्व ५.४.३; और १९.३९.६ ), वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.८.१२.२) में प्रश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--पितृयाण-काल में अग्नि अथवा यज्ञप्रजापित देवलोक से नष्ट हो कर इस वृक्ष में ग्रव्य (घोड़े) का रूप घर कर एक वर्ष तक छिपा रहा था, इसी से इस वृक्ष का ग्रश्वत्य नाम हो गया (देखो मभा भ्रनु ८५); कई एक नैरुक्तिकों का यह भी मत है, कि पितृयाए। की लम्बी रात्रि में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते हैं इस-

### छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

लिये इसको ग्रह्मद्रय (ग्रर्थात् घोडे का स्थान) नाम प्राप्त हुग्रा होगा। 'ग्र'=
नहीं, 'इव '= कल ग्रीर 'त्य' स्थिर—यह श्रद्यामिक निर्चित पोछे की
कल्पना है। नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान् श्रयवा हर
घड़ी में पलटनेवाला है, तब उसको "कल तक न रहनेवाला" तो कह सकेंगे;
परन्तु 'ग्रद्यय'—ग्रर्थात् 'जिसका कभी भी न्यय नहीं होता'—विशेषण स्पष्ट
कर देता है, कि यह ग्रर्थ यहां श्रीभमत नहीं है। पहले पीपल के वृक्ष को ही
ग्रह्मद्रय कहते थे, कठोपनिषद् (६.१) में जो यह ग्रह्ममय श्रमृत श्रद्भवत्यवृक्ष्य
कहा गया है—

अर्घ्यमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्यः सनातनः । तदेव शुक्रं तद्बह्य तदेवामृतमुच्यते ॥

वह भी यही है; श्रीर " अध्वंमूलमधःशाखं " इस पद-सादृश्य से ही व्यवत होता है, कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिषद के वर्णन से ही लिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग में है ग्रीर उससे उपजा हुआ जगदेवका नीचे ग्रर्थात मनुष्यलोक में है, मतः वर्णन किया गया है कि इस वृक्ष का मूल प्रयति परमेश्वर ऊपर है श्रीर इसकी अनेक शाखाएँ अर्थात् जगत् का फैलाव नीचे विस्तृत है। परन्तु प्राचीन घमंग्रन्थों में एक भ्रौर फल्पना पाई जाती है, कि यह संसार-वृक्ष वटनुष्य होगा, न कि पीपल; क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये अपर से नीचे को उलट आते हैं। उदाहरण के लिये यह वर्णन है, कि श्रद्यत्यवृक्ष प्रादित्य का वृक्ष्य है श्रीर "न्यग्नोधो वारुणो वृक्ष्यः"—न्यग्नोध श्रर्थात् नीचे (न्यक) बढ़नेवाला (रोध) बढ़ का पेड़ वरुए का वृक्ष है (गोभिलगृहच. ४. ७. २४)। महाभारत में लिखा है, कि मार्कण्डेय ऋषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रतय काल में भी नष्ट न होनेवाले, ग्रतएव ) श्रव्यय न्यग्रीष श्रर्थात् बड़ के पेड़ की टहनी पर देखा था (मभा वन १८८ ९१)। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में यह दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत् कैसे निर्मित होता है, जो दृष्टान्त दिया है वह भी न्यग्रोध के ही बीज का है (छाँ: ६.१२.१)। व्वेताव्वतर उपनिषद् में भी विक्ववृत्य का वर्णन है (क्वे.६.६); परन्तु वहाँ खुला नहीं बतलाया कि यह कौन सा वृक्ष है। मुण्डक उपनिषद् (३.१) में ऋग्वेद का ही यह वर्णन ले लिया है, कि वृक्ष पर दो पक्षी (जीवात्मा श्रीर परमात्मा) बैठे हुए हैं जिनमें एक पिप्पल श्रयात् पीपल के फलो को खाता है। पीपल श्रीर बड़ को छोड़ इस संसार-वृक्ष के स्वरूप की तीसरी कल्पना श्रीटुम्बर की है: एवं पुराणों में यह दत्तात्रेय का वृवष माना गया है। सारांश, प्राचीन ग्रन्थो में य तीनो कल्पनाएँ है, कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुन्ना जगत् एक बद्दा पीपल, बढ़ या गुलर है, श्रीर इसी कारण से विष्णुसहस्रवाम में विष्णु के ये तीन गी. र. ५१

निर्मानमोहा जितसंगदोषा श्रष्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
 हृद्वीवमुक्ताः सुखदुःषसंज्ञौगंच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत् ॥ ५ ॥
 न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।
 यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥
 \* मसैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
 सनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥
 शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः ।

ध्याकरण की दृष्टि ते अजुद्ध है। प्रायः इसी कारण से जांकरभाष्य में यह पाठ-स्वीकार नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत है। छान्दोंग्य उपनिषद् के कुछ मन्त्रों में 'प्रपद्धे 'पद का बिना 'इति 'के इसी प्रकार उपयोग किया गया है ( छां. ८. १४. १ )। 'प्रपद्धे 'कियापद प्रयमपुरुवान्त हो, तो कहना न होगा कि बबता से अर्थात् उपदेशकर्त्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता अब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार बर्तने से क्या फल मिलता है—]

(५) जो मान ग्रीर मोह से विरिहत है, जिन्होंने ग्रासिकत-दोष को जीत लिया है, जो ग्रध्यात्मज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निष्काम ग्रीर सुख-दु.ख-संज्ञक द्वन्द्वों से सुवत हो गये हैं, वे ज्ञानी पुरुष उस ग्रव्यय-स्थान को जा पहुँचते हैं (६) जहाँ जा कर'फ़िर लौटना नहीं पड़ता, (ऐसा) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा (ग्रीर) न ग्रिन्न हो प्रकाशित करते हैं।

[ इनमें छठा क्लोक क्वेताक्वतर ( ६, १४), मुण्डक (२, २, १०) ग्रीर कठ (५, १५) इन तीनों उपनिवदों में पाया जाता है। सूर्य, चन्द्र या तारे, ये सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में श्रा जाते हैं श्रीर परब्रह्म इन सब नाम-रूपों से परे हैं; इस कारण सूर्य-चन्द्र श्रादि की परब्रह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता है, फ़िर यह प्रगट ही है, कि परब्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। कपर के क्लोक में 'परम स्थान 'शब्द का श्रर्थ 'परब्रह्म 'श्रीर इस ब्रह्म में मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष है। वृक्ष-का रूपक लेकर श्रध्यात्मशास्त्र में परब्रह्म का जो ज्ञान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया। श्रव पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु श्रन्त में जो यह कहा है कि " जहाँ जा कर लौटना नहीं पड़ता " इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्क्रान्ति श्रोर उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं—]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में मेरा ही सनातन ग्रंश जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली मन सिहत छः, अर्थात् मन ग्रोर पाँच, (सूक्ष्म) इन्द्रियों को (अपनी ग्रोर) खींच लेता है (इसी को लिंग-करीर कहते हैं)।(८) ईश्वर अर्थात् जीवं जब (स्थूल) शरीर पाता है ग्रीर जब वह (स्थूल) शरीर से निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें (मन ग्रीर पाँच इन्द्रियो को) वैसे ही

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्वानिवाशयात् ॥ ८॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेत्रे च । श्रीविष्ठाय मनुश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥) यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । . यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

साय ले जाता है जैसे कि (पुष्प श्रादि) श्राध्यय से गन्य की वायु ले जाती है। (९) कान, श्रांख, त्वचा, जीभ, नाक श्रीर मन में ठहर कर यह (जीव) विषयों को भोगता है।

इन तीन इलोकों में से, पहले में यह वतलाया है, कि सूक्ष्म या लिंग शरीर क्या है; फ़िर इन तीन ग्रवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिंग-शरीर स्यूल देह में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे वाहर कैसे निकलता है, भ्रौर उसमें रह कर विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांख्य-मत के अनुसार यह सूक्ष्म वारीर महान तत्त्व से लेकर सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राभ्यों तक के भ्रठारह तत्त्वों से बनता है; भ्रौर वेदा-न्तसूत्रों (३. १. १) में कहा है, कि पञ्च सूक्ष्मभूतों का श्रीर प्राण का भी उसमें समावेश होता है (देखो गीतारहस्य पू. १८७-१९१)। मैन्युपनिषद् (६. १०) में वर्णन है कि सूक्ष्मशरीर श्रठारह तस्वों का वनता है। इससे कहना पड़ता है कि "मन और पाँच इन्द्रियाँ "इन शब्दों से सूक्ष्मशरीर में वर्तमान दूसरे तस्वों का संग्रह भी यहाँ अभिन्नेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ श्रीर ४३) में भी 'नित्य ' भीर 'मंश ' दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है, कि जीवात्मा परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का " सनातन अंश " है ( देखो गी. २. २४) । गीता के तेरहवें श्रम्याय (१६.४) में जो यह कहा है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया है, उसका इससे दृढ़ीकरण हो जाता है (देखो गी. र. परि.पृ. ५३७-५३८)। गीतारहस्य के नवें प्रकरण्(पृ.२४६) में दिखलाया है कि 'अंग्र' शब्द का अर्थ 'घटाकाशादि -वत् श्रंश समम्मना चाहिये, न कि खण्डित 'श्रंश'। इस प्रकार शरीर को घारएं। करना, उसका छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों कियाओं के जारी रहने पूर--]

(१०) (शरीर सं) निकल जानेवाले को, रहतेवाले को, अथवा गुणों से युक्त हो कर (श्राप ही नहीं) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। ज्ञान-चक्षु से देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते है। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी अपने श्राप में स्थित श्रात्मा को पहचानते है। परन्तु वे श्रज्ञ लोग, कि जिनका आत्मा श्रर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते।

अ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
 यच्चंद्रमित यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 भामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
 प्राणापायसमायुक्तः पचाम्यश्चं चर्तुविधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि संशिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

[१० वें श्रीर ११ वें इलोक में ज्ञान-चक्षु या कर्मयोग-मांगें से श्रात्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें. प्रघ्याय में जैसा वर्णन किया गया है ( देखो गी. ७. ८—१२), वैसा ही श्रव श्रात्मा की सर्वच्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के ढेंग पर करके सोलहवें इलोक से पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है।

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत् को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा श्रीर श्राप्ति में है, उसे मेरा ही तेज समक । (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में प्रवेश कर में ही (सव) भूतो को अपने तेज से धारण करता हूँ, श्रीर रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सब श्रीषिधयों का श्रयात् वनस्पतियों का पोषण् करता हूँ।

[ सोम शब्द के 'सोमवल्ली ' श्रौर 'चन्द्र' अर्थ है; तथा वेदों में वर्णन है, कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, श्रंशुमान, और शुभ्र है, उसी प्रकार सोम-वल्ली भी है, दोनों ही को 'वनस्पितयों का राजा' कहा है, तथापि पूर्वापर सन्दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विवक्षित है। इस क्लोक में यह कह कर, कि चन्द्र का तेज में ही हूँ, फिर इसी क्लोक में बतलाया है, कि वनस्पितयों को पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। श्रन्थ स्थानों में भी ऐसे वर्णन है कि जलम्य होने से चन्द्र में यह गुण है, इसी क.रण वनस्पितयों को वाढ होती है। ] दें

(१४) म वैक्वानर रूप अग्नि होकर प्राणियों को देहों में रहता हूँ, ग्रीर प्राण एवं अपान से युक्त होकर (भक्ष्य, चोष्य, लेहच और पेय) चार प्रकार के ग्रन्न की पचाता हूँ। (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में ग्रीघष्ठित हूँ; स्मृति ग्रीर ज्ञान एवं अपोहन श्रर्थात् उनका नाश मुक्तमें ही होता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में ही हूँ। वेदान्त का कर्ला ग्रीर वेद जाननेवाला भी में ही हूँ।

[इस क्लोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद् (२.३) में है। उसमें "वैदेश्च सर्वें:" के स्थान में "वेदैरनेकैं:" इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने गीता-काल में 'वेदान्त ' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलीलें की है, कि या तो यह क्लोक ही प्रक्षिप्त होगा या इसके 'वेदान्त ' शब्द का कुछ

\*\* द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।'
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युंदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः ।
त्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥

ग्रोर ही अर्थ लेना चाहिये, वे सब दलीलें बे-जड़-बुनियाद की हो जाती है। 'बेदान्त 'शब्द मुण्डक (३.२.६) ग्रोर श्वेताश्वतर (६.२२) उपनिषदों में ग्राया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र हो गीता में हबहू ग्रागये है। ग्रब निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते हैं—]

(१६) (इस) लोक में 'क्षर' और ' अयपर' दो पुरुष है। सब (नाशवान्)
भूतों को क्षर कहते हैं और कूटस्य को, अर्थात् इन सब भूतों के मूल (कूट) में
रहनेवाले (प्रतिरूप अन्यक्त तस्त्र) को अक्षर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुष
(इन दोनों से) भिन्न है। उसको परमात्मा कहते हैं। वही अन्यय ईश्वर त्रैलोक्य
में प्रविष्ट होजर (त्रैलोक्य का) पोषण करता है। (१८) जब कि में क्षर से भी परे
का और अक्पर से भी उत्तम (पुरुष) हूँ, लोक-व्यवहार में और वेद में भी पुरुषोत्तम
नाम से में प्रसिद्ध हूँ।

[सोलहवे क्लोक में 'वषर 'फ्रीर 'ग्रस्यर' बब्द सांस्यवास्त्र के व्यक्त ग्रीर म्रन्यन्त-ग्रयवा व्यक्त सुब्टि भ्रीर भ्रन्यक्त प्रकृति-इन दो शब्दो से समानार्थक हैं। प्रगट है, कि इनमें क्षर ही नाशवान् पंचभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण रहे कि ' ग्रक्षर ' विशेषण पहले कई बार जब परव्रहा को भी लगाया गया है ( देखो गी. ८. ३;८. २१; ११. ३७; १२.३), तब पुरुषोत्तम के डिल्लिखत लक्षण में ' अनवर ' शब्द का अर्थ अनवर-ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सांख्यों की अववर प्रकृति है; और इस गड़वड़ से बचाने के लिये ही सोलहवें क्लोक में ' श्रक्षरं श्रर्थात् कूटस्य ( अकृति ) ' यह विशेष व्याख्या की है ( गीतारहस्य पुः २०१-२०४ )। सारांश, व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त प्रकृति के परे का अक्षर ब्रह्म (गी. ८. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखों) श्रीर ' नवर ' (व्यक्त सृष्टि) एवं ' श्रक्षर' ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, वास्तव में ये दोनों एक ही है। तेरहवें अन्याय (१३ ३१) में कहा गया है, कि इसे ही परमात्मा कहते है श्रीर यही परमात्मा जरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है कि क्यर-प्राक्षर-विचार में जो मूल तत्त्व प्रक्षर बह्य ग्रन्त में निष्पन्न होता है, वही क्षेत्र-क्येत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, ग्रथवा " पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में ? एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है, कि श्रिविभूत' श्रीर अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष का तत्त्व भी यही है। इस

अथ्र यो मामेवमसंगूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजित मां सर्वभावेन भारत ।। १९ ।।
 इति गृहचतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
 एतद्युष्या बुद्धिमान्स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ।। २० ।।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णांर्जनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदंशोऽध्यायः ॥१५॥

ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का श्रन्तिम निष्कर्ष यह है, कि जिसने जगत् की इस एकता को जान लिया कि "सब भूतों में एक श्रात्मा है" (गी. ६. २९) श्रीर जिसके मन में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गई (बेसू. ४. १.१२; गी. ८.६), यह कमें योग का श्राचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कमं न करने पर केवल परमेश्वर-भिवत से भी मोक्ष मिल जाता है; परन्तु गीता के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें श्रध्याय के श्रारम्भ में ही कह दिया है, कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ यही दिखलाने के लिय किया गया है, कि ज्ञान से श्रयवा भिवत से शुद्ध हुई निष्काम बुद्धि के हारा संसार के सभी कर्म करने चाहिये श्रीर इन्हे करते हुए ही मोक्ष मिलता है। श्रव बतन्ताते है, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(१९) हे भारत ! इस प्रकार विना मोह के जो मुक्ते ही पुरुषोत्तम समकता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुक्ते ही भजता है। (२०)हे निष्पाप भारत! वह गृह्य से भी गृहय शास्त्र भेने बतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) वृद्धिमान् अर्थात बृद्ध या जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा।

[ यहाँ बुढिमान् का 'बुढ श्रयांत् जानकार' अये हैं; क्योंकि भारत (जां. २४८. ११) में इसी श्रयं में 'बुढ ' ग्रौर ' कृतकृत्य ' शब्द श्राये हैं। महाभारत में 'बुढ ' शब्द का रूढार्य 'बुढावतार ' कहीं भी नहीं श्राया है। देखो गीतार, परि. पृ. ५६१।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, वुष्णे-समयोग नामक पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

## षोडशोऽध्यायः । ५

#### श्रीभगवानुवाच ।

श्रभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगच्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप श्राजंवम् ॥ १ ॥ श्राहंसासत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दयाभूतैष्वलोलुप्त्वं मादंवं न्होरचायलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवोमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

# सोलहवाँ अध्याय।

[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-ग्रक्षर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी; सातवें अध्याय म जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ग्रारम्भ यह दिखलाने के लिये किया गया था, कि कमयोग का ग्राचरण करते रहने से ही परमेडवर का ज्ञान होता है ग्रौर उसी से मोक्ष मिलता है, उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी ग्रौर ग्रब यहीं उसका उपसंहार करना चाहिये। परन्तु नवे ग्रध्याय (९.१२) में भगवान् ने जो यह विलकुल संक्षेप में कहा था कि राक्षसी मनुष्य मेरे ग्रध्यक्त ग्रौर श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पट्टीकरण करने के लिये इस ग्रध्याय का ग्रारम्भ किया गया है ग्रौर ग्रगले ग्रध्याय में इसका कारण बतलाया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य में भेद क्यों होते हैं। ग्रौर ग्रठारहवें ग्रध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) ग्रभय (निडर), शुद्ध सास्विक वृत्ति, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति अर्थात् ज्ञान (-मार्ग) श्रौर (कर्म-) योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय ग्रर्थात् स्वधर्म के ग्रनुसार श्राचरण, तप, सरलता (२) श्रीहंसा सत्य, श्रकोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, ग्रपंशुन्य श्रर्थात् सुद्र-दृष्टि छोड़ कर उदार भाव रखना, सब भूतों में दया, तृष्णा न रखना, मृदुता, (युरे काम की) लाज, श्रच-पलता श्रर्थात् फिजूल कामों का छूट जाना, (३) तेजस्विता, क्षमा, धृति, शुद्धता, ज्रोह न करना, श्रतिमान न रखना—हे भारत! (ये) गुण दैवी सम्पत्ति में जन्मे हुए प्रुरुषों को प्राप्त होते है।

[ दैवी सम्पत्ति के ये छ्टबीस गुणु और तेरहवें अध्याय में बतालाये हुए ज्ञान के बीस लक्षण (गी. १३. ७-११) वास्तव में एक ही है; और इसी से आगे के क्लोक में 'अज्ञान' का समावेश आसुरी लक्षणों में किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि छ्टबीस गुणों की इम फेहरिस्त में प्रतेक शब्द क अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वथा भिन्न होगा; और, हेतु भी ऐसा नहीं है। खहाहरणार्थ, कोई कोई अहिंसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक मेंद

xx दस्मो दर्गोऽभिमानश्च क्रोघः पारुष्यमेव च । ग्रज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥ xx देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

करके क्रोव से किसी के दिले दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही सम्भतें है। इसी प्रकार बुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में श्रकीय और द्रोह न करना आदि गुण भी आ सकते है। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० अध्याय से ले कर १६३ अध्याय तक कम से दम, तप, सत्य और लोभ का विस्तृत वर्णन है। वहाँ दम में ही क्षमा, धृति, श्राहिसा, सत्य, श्रार्जव और लज्जा श्रादि पच्चील तीस गुणो का, व्यापक अर्थ में समावेश किया गया है ( शां. १६० ); श्रीर सत्य के निरूपण (शां. १६२) में कहा है कि सत्य, समता, दम, स्रमात्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसुयता, याग, घ्यान, ग्रार्थता (लोक-कल्याएा की इच्छा) थृति और दया, इन तेरह गुएो का एक सत्य में ही सनावेश होता है; और वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गुएा में अनेकों का समावेश कर लेना पाण्डित्य का काम है, और ऐसा विवेचन करने लगें तो प्रत्येक गुण पर एक-एक जन्य लिखना पड़ेगा। अपर के क्लोको सें डन सब गुणों का समुच्चय इसी लिये वतलाया गया है, कि जिसमें दैवी सम्पत्ति के सात्त्विक रूप की पूरी-कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छट गया हो तो दूसरे ज्ञब्द में एसका समावेश हो जावे। अस्तु; ऊपर की फहरिस्त के 'ज्ञानयोग-व्यव-स्थिति ' शब्द का अर्थ हमने गीता. ४.४१ और ४२ वे इलोक के आबार पर कर्म-योग-प्रधान किया है। त्याग श्रीर घृति की व्याख्या स्वयं भगवान् ने ही १८ वे अध्याय में कर दी हैं (१८. ४ और २९)। यह वतला चुके कि देवी सम्पत्ति में किन गुणो का समावेश होता है; प्रव इसके विपरीत श्रासुरी या राक्षसी सन्पत्ति का वर्णन करते है--

(४) हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, ग्रतिमान, श्रोघ, पारुव्य ग्रर्थात् निष्ठुरता श्रौर ग्रतान, श्रासुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते है ।

[महाभारत-शान्तिपर्व के १६४ और १६५ अध्यायो में इनमें से कुछ दोषों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है, कि नृशंस किसे कहना चाहिये। इस श्लोक में 'अज्ञान' को आसुरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से प्रकट होता है कि 'ज्ञान' देवी सम्पति का लेक्षण है। जगत् में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर—]

(५) (इनमें से) देवी सम्पत्ति (परिफाम में) मोक्ष-दायक ग्रीर ग्रासुरी वन्यनदायक मानी जाती है। हे पाण्डव! तू दैवी सम्पत्ति में जन्मा हुग्रा है:। शोक मत कर। प्रश्न हो भूतसर्गें। लोकऽिस्मिन्दैव श्रासुर एव च । दैवो विस्तरकाः प्रोक्त श्रासुरं पार्थ मे जृणु ॥ ६ ॥ प्रवृति च निवृति च जना न विदुशसुराः । न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥, श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनोक्वरम् ।

[ संक्षेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति । मिलती है; श्रब विस्तार से आसुरी पुरुषो का वर्णन करते है— ]

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; (एक) दैव और दूसरे आसुर (इनमें) दैव (अंणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) हे पार्थ !- में आसुर (अणी का) वर्णन करता हूँ, सुन ।

[पिछले अध्यायो में यह बतलाया गया है, कि कर्मयोगी कैसा बर्ताव करे और बाह्यो अवस्था कैसी होती है या स्थित अज्ञ, भगवद्भवत अथवा त्रिगुणातीत किसे कहना चाहिये; और यह भी बतलाया गया है कि ज्ञान क्या है'। इस अध्याय के पहले तीन क्लोकों में दैवो सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही दैव-अज्ञति के पुरुष का वर्णन है; इसी से कहा है, कि दैव अँणी का वर्णन विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का थोड़ा सा उल्लेख नवें अध्याय (९.११ और१२) ' में आ चुका है; परन्तु वहाँ का वर्णन अयूरा रह गया है, इस कारण इस अध्याय में उसी को पूरा करते है—]

(७) श्रासुर लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, श्रौर निवृत्ति क्या है—सर्थात् वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये। उनमें न शुद्धता रहती है, न श्राचार श्रौर सत्य हो। (८) ये ( श्रासुर लोग) कहते हैं कि सारा जगत् श्र-सत्य है, ग्र-प्रतिष्ठ श्रयात् निरावार है, श्रनीश्वर यानी बिना परमेश्वर का है, श्र-परस्परसम्भूत श्रयात् एक दूसरे के विना ही हुश्रा है, ( फ्रतएव ) काम को छोड़ श्रयात् मनुष्य की विषय-वासना के श्रतिरिक्त इसका श्रौर क्या हेतु हो सकता है ?

[ यद्यपि इस क्लोक का अर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने में वहुतकुछ मतभेद हैं। हम समभते हैं कि यह वर्णन उन चार्नाक आदि नास्तिकों के मतो का है, कि जो वेदान्तशास्त्र या कापिल सांख्यशास्त्र के सृष्टि रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; और यही कारण है कि इस क्लोक के दिसें का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विषद्ध है। जगत् की नाशवान् समभ कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य की सत्यस्य सत्यं (वृ. २. ३. ६) - खोजता है, और उसी सत्य तत्त्व को जगत् का मूल आधार या प्रतिष्ठा मानता है — ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा (तै. २. ५)। परन्तु आसुरी लोग कहते है, कि यह जग अस्तर्य है, अर्थात् इसमें सत्य नहीं है; और उसी लिये वे इस जगत् की

### श्रपरस्परसंभतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

श्र-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, श्रर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है श्रीर न श्राधार । यहाँ शंका हो सकती है, कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित अव्यक्त परब्रह्म यदि श्रासुरी लोगों को सम्मत नहो, तो उन्हें भक्ति-मार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा। इसी से श्रनीश्वर (अन्-ईश्वर) पद का प्रयोग करके कह दिया है, कि श्रासुरी लोग जगत् में ईश्वर को भी नहीं मानते। इस प्रकार जगत् का कोई मूल आधार न मानने से उपनिषदों में वर्णित यह सृष्टगुत्पत्ति-क्रम छोड़ देना पड़ता है, कि " श्रात्मनः श्राकाशः सम्भूतः। श्राकाशाद्वायुः । वायोरिनः । श्रग्नेरापः । श्रद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या भ्रोषध्यः । भ्रोषधीभ्यः भ्रन्नं । भ्रन्नात्पुरुष:। " ( तै. २. १ ); श्रीर सांख्यशास्त्रीक्त इस सृष्टचुत्पत्ति-ऋम को भी छोड़ देना पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तत्त्व है एवं सत्त्व, रज और तम गुणों के म्रान्योन्य आश्रय से म्रर्थीत् परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदार्थं उत्पन्न हुए है। क्योंकि यदि इस श्रृंखला या परम्परा को मान लें, तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थी से "इस जगत् का कुछ न कुछ मूल तत्त्व मानना पडेगा । इसी से श्रासुरी लोग जगत् के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते हैं, अर्थात् वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ एक दूसरे से किसी कम से उत्पन्न हुए हैं। जगत की रचना के सम्बन्ध में एक वार ऐसी समक हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रवान निश्चित हो जाता है, और फिर यह विचार श्राप ही आप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को तृप्त करने के लिये ही जगत् के सारे पदार्थ बने हैं, उनका श्रीर कुछ भी उपयोग नहीं है, और यही अर्थ इस क्लोक के अन्त में " किमन्यत्कामहैतुकम् "-काम को छोड़ जसका और वया हेतु होगा? --इन शब्दों से, एवं श्राग के क्लोकों में भी विणित है। कुछ टीकाकार " अपरस्परसम्भूत" पदा का अन्वय " किमन्यत्" से लगा कर यह अर्थ करते हैं कि " क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर अर्थात् स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुम्रा हो ? नहीं; स्त्रीर जब ऐसा पदार्थ ही नहीं देख पड़ता तब यह जगत् कामहेतुक ग्रर्थात् स्त्री-पुरुष की कामेन्छा से ही निर्मित हुआ है "। एवं कुछ लोग " श्रपरज्च परञ्च अपरस्परी " ऐसा श्रद्भुत विग्रह करके इन पदों का यह श्रर्थ लगाया करते है कि " श्रपरस्पर " ही स्त्री-पुरुष है, इन्हीं से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, इसलिये स्त्री पुरुषों का काम ही इसका हेतु है श्रोर कोई कारण नहीं है"। परन्तु यह श्रन्वय सरल नहीं है श्रोर श्रपरक्व परक्व 'का समास 'श्रपर-पर' होगा; वीच में सकार न श्राने पावेगा । इसके श्रतिरिक्त श्र-सत्य और श्र-प्रतिष्ठ इन पहले श्राये हुए पदों को देख-नेसे यही ज्ञात होता है कि श्र-परस्परसम्भूत नङ् समास ही होना चाहिये; श्रीर फिर कहना पड़ता है कि सांख्यशास्त्र में 'परस्परसम्भूत' शब्द से जो 'गुणों से गुणो का श्रन्योन्य जनन, वर्णित है, वही यहाँ विविक्षित है ( देखो गीतारहस्य

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्नकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्रहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥
चितामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
प्राशापाशश्रत्वेद्धाः कामकोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥
इदमद्योदमपि में भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

पु. १५७ ग्रोर १५८ । 'ग्रन्योन्य ' ग्रोर 'परस्पर ' दोनों शब्द समानार्थंक है, सांख्यशास्त्र में गुणों के पारस्परिक भगडे का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द ब्राते हैं (डेखो सभा जां, ३०५; सां, का, १२ ब्रॉर १३) । गीता पर जो साध्व भाष्य है, उसमें इसी श्रर्थ को मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत् की वस्तुएँ एक दूसरी से कैसे उपजती है, गीता का यही श्लोक दिया गया है-" अञाद्भवन्ति भूतानि " इत्यादि-( अग्नि में छोड़ी हुई अहिति सूर्य को पहुँचती है, म्रतः) यत्त से वृष्टि, वृष्टि से म्रान ग्रीर म्रान से प्रजा उत्पन्न होती है (देखी गी. ३. १४; मनु. ३. ७६)। परन्तु तैतिरीय उपनिषद् का वचन इसकी स्रपेक्षा भ्रधिक आचीन ग्रौर व्यापक है, इस कारण उसी को हमने अपर प्रमाण में दिया है। तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस 'श्र-परस्परसम्भूत 'पद से उपनि-व्रव् के सृष्टचुत्पत्ति- कम की श्रपेक्षा सांख्यों का सृष्टयुत्पत्ति-क्रम ही श्रधिक विव-क्षित है। जगत की रचना के विषय में ऊपर जो श्रासुरी मत बतलाया गया है, उसका इन लोगों के बर्ताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते है। ऊपर के इलोक में, श्रन्त में, जो 'कामहैतुकं ' पद है उसी का यह श्रधिक स्पष्टीकरण है।] (९) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये ग्रत्य-बुद्धिवाल नष्टात्मा श्रौर दुष्ट लोग भूर कर्म करते हुए जगत् का क्षय करने के लिये उत्पन्न हुग्रा करते है, (१०) (ग्रौर) कभी भी पूर्ण न होनेवाले काम श्रर्थात् विषयोपभोग की इच्छा का श्राक्षय करके ये (ब्रासुरी लोग) दम्भ, मान ब्रौर मद से व्याप्त हो कर मोह के कारए। भूठमूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते है। (११)इसी प्रकार श्रामरणान्त (सुख भोगने की) श्रगणित चिन्ताओं से ग्रसे हुए, क़ामोपभोग में डूबे हुए श्रौर निश्चयपूर्वक उसी को सर्वस्व माननेवाले (१२) सैकड़ों श्राज्ञा- पान्नों से जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायए। (ये आसुरी लोग ) सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ-सञ्चय करने की तृष्णा करते हैं। (१३)मैन श्राज यह पा लिया, (कल) उस मनोरय को सिद्ध कलँगा; यह धन (मेरे

श्रसी सया हत. शत्रुर्हिनिष्ये चापरानिष । ईश्वरु्रोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुर्जी ॥ १४ ॥ श्राद्ध्योऽभिजनवानिस्म कोन्योऽस्ति सदृशो सया । यस्ये दास्यामि मोदिण्य इत्यज्ञानिक्मोहिताः ॥ १५ ॥ श्रात्किचित्तिक्थान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पर्तान्त नरकेऽश्वचौ ॥ १६ ॥ श्रात्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानसदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥ श्रहंकारं वलं दर्पं कामं कोषं च संश्रिताः । साम्रात्मपरदेहेषु प्रद्विष्यन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजन्त्रमञ्जभानामुरीप्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ श्रासुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव काँतेय तत्नो यान्त्यधमां गितम् ॥ २० ॥

xx त्रिविधं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः । कामः कोधस्तया लोभस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

पास ) है, और फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शत्रु को मैने मार लिया एवं औरों को भी मारूँगा; मं ईश्वर, मं (ही) भोग करनेवाला, मं सिद्ध, ज्लाड़्य और सुखी हूँ, (१५) में सरपन्न और कुलीन हूँ, मेरे समान और है कीन ? में यत्त करूँगा, दान दूंगा, मोज करूँगा—इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) अनक प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फुन्दे में फँसे हुए और विषयोपभोग में आसकत (ये आसुरी लोग) अपवित्र नरक में गिरते है! (१७) आत्मप्रशंसा करनेवाले, एँठ से वर्तनेवाले, घन और मान के मद से सगुकत ये (आसुरी) लोग दम्भ से, शास्त्र-विध छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते है। (१८) अहड़कार से, बल से, दर्प से, काम से और कोध से फूल कर अपनी और पराई देह में वर्तमान मेरा (परमेश्वर का) हेष करनेवाले, निन्दक, (१९) और अञ्चभ कर्म-करनेवाले (इन) हेषी और कूर अधन नरों को मैं (इस) संसार की आसुरी अर्थात् पापयोनियो में ही सदैव पटकता रहता हूँ।(२०) हे कौन्तेय! (इस प्रकार) जन्म- जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ख लोग मुक्ते बिना पाये ही अन्त में अत्यन्त अधोगित को जा पहुँचते है।

[श्रासुरी लोगो का ग्रोग उनको मिलनेव.ली गति का वर्णन हो चुका । प्रव इससे छुटकारा पाने की पृक्ति बतलाते हं—]

प्रिं(२१) क्<u>राम, क्रोध प्रौर लोभ, ये तीन प्रकार</u> के नरक के द्वार है। ये हनार।

एतैं विमुक्तः फौंतेय तमोद्वारै स्त्रिभिर्नरः ।
श्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥
श्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥
तस्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
सात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कर्तृमिहाहंसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे दैवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

नाज कर डालते है; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) है कोंतेय ! इन तीन तमोद्वारो से छूट कर, मनुष्य वही श्राचरण करने लगता है, कि जिसमें उसका कल्याण हो; श्रीर फिर उत्तम गति पा जाता है।

[ प्रगट है कि नरक के तीनो दरवाजे छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; किन्तु यह नहीं बतलाया कि कीन सा ग्राचरण करने से ये छूट जाते हैं। ग्रतः ग्रब उसका मार्ग बतलाते हैं—]

(२३) जो ज्ञान्त्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि निसती है, न सुख मिलता है और न उत्तम गित ही मिलती है। (२४) इसिलये कार्य-अकार्य-व्यवस्थित का अर्थात् कर्त्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिये तुभे जास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये। और ज्ञास्त्रों में जो कुछ कहा है, उसको समक कर, तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुभे उचित है।

[ इस क्लोक के ' कार्याकार्यव्यवस्थित ' पद से स्पष्ट होता है, कि <u>कर्तव्य</u> <u>कास्त्र की श्रर्थात् नीतिशास्त्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गीता का</u> उपदेश किया गया है। गीतारहस्य (पू. ४८-५०) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हूए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-, गंत योग-श्रर्थात कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और श्रर्जुन के संवाद में, दैवा-- सुरसम्पद्विभागयोग नामक सोलहवाँ श्रव्याय समाप्त हुग्रा।

### सप्तद्शोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ये ज्ञास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

### सत्रहवाँ अध्याय ।

[यहाँ तक इस बात का वर्णन हुया, कि कमंग्रीग ज्ञास्त्र के अनुसार संसार का धारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाज करनेवाले सनुष्य किस ढेंग के होते हैं। अब यह प्रक्त सहज ही होता है, कि मनुष्य-मनुष्य में इस प्रकार के भेद होते क्यों है। इस प्रकार का उत्तर सातवें अध्याय के "प्रकृत्या नियताः स्वया" पद में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव है (७.२०)। परन्तु वहाँ सत्त्व-रज-तममय तीनो गुणों का विवेखन किया नहों गया था; अतएव वहाँ इस प्रकृतिजन्य भेद की उपपत्ति का विस्तार-पूर्वक वर्णन भी न हो सका। यही कारण है जो चोदहवें अध्याय में त्रिगुणों का विवेखन किया गया है, और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि त्रिगुणों के उत्पन्न होनेवाली अद्धा आदि के स्वभाव-भेद क्योंकर होते है, और किर उसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में अक्तिमार्ग के जो अनंक भेद वतलाये गये है, उनका कारण भी इस अध्याय की उपपत्ति से समक्त में आ जाता है (देखो ९.२३,२४)। पहले अर्जुन यों पूछता है कि—]

श्रर्जुन ने कहा—(१)हे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, श्रास्त-निर्दिष्ट विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा श्रर्थात् (मन की) स्थिति कैसी है—सात्त्विक हैं, या राजस है, या तामस ?

[पिछले अघ्याय के अन्त में जो यह कहा गया था, कि शास्त्र की विधि का अथवा नियमो का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अर्जुन ने यह शंका की है। शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर बैठता है। उदाहरणार्थ, शास्त्र-विधि यह है कि सर्वच्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करना चाहिये; परंतु वह इसे छोड कर देवताओं की धून में लग जाता है (गी-। ९. २३)। अतः अर्जुन का प्रश्न है कि ऐते पुष्य की निष्ठा अर्थात् अवस्या अथवा स्थिति कीन सी समभी जावे। यह प्रश्न उन आसुरी लोगो के विषय में नहीं है, कि जो शास्त्र का और वर्ष का प्रश्वदापूर्वक तिरस्कार किया करते है। तो भी इस अध्याय म प्रसडगानुसार उनके कमों के फलो का भी वर्णन किया गया है।

सात्त्विकी राजसी चैन तामसी चेति तां श्रुगु ॥ २ ॥ सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽय पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ यजन्ते सात्त्विका देवान्यसरक्षांसि राजसाः । श्रेतान्भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

श्रीभगवान् ने कहा कि-(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, एक सान्त्रिक, दूसरी राजस, श्रीर तीसरी तामस; उनका वर्णन सुनो । (३) हे भारत! सब लोगों कि श्रद्धा अपने अपने सत्त्र के अनुसार श्रंथीत् प्रकृतिस्वभाव के श्रनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

[ दूसरे इलोक में ' सत्तव ' शब्द का अर्थ देहस्वभाव, वृद्धि , अयवा अन्त .-करण है। उपनिषद में 'सत्त्व' शब्द इसी ग्रथं में ग्राया है (कठ. ६. ७) ग्रीर वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य में भी 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ' पद के स्थान में 'सत्वक्षेत्रज्ञ' पद का उपयोग किया गया है (वेसू. कांभा. १. २. १२)। तात्पर्य यह है, कि दूसरे इलोक का 'स्वभाव' शब्द और तीसरे इलोक का 'सत्व' शब्द यहाँ दोनों ही समा-नार्थक है। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धांत, मान्य है, कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है; इसी प्रकृति से बृद्धि एवं ग्रन्तःकरण उत्पन्न होते है। "यो यच्छूद्धः स एव स."—यह तत्त्व "देवताग्रों की भिक्त करनेवाले देव-ताझों को पाते हैं " प्रभृति पूर्व विणित सिद्धान्तो का ही साधारण अनुवाद है (७. २०-२३; ९. २५) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में किया है (देखीये गीतार. पू. ४२१-४२७)। तथापि जब यह कहा कि जिसकी जैसी बुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, और वैसी बुद्धि का होना या न होना प्रकृति-स्वभाव के मधीन है, तब प्रश्न होता है, कि फिर वह बुद्धि सुधर क्योंकर सकती है? इसका यह उत्तर है कि ग्रात्मा स्वतन्त्र है, ग्रतः देह का यह स्वभाव क्रमशः श्रभ्यास श्रीर वैराग्य के द्वारा घीरे-घीरे बदला जा सकता है। इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया गया है (पृ. २७७-२८२) । अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में भेद क्यों और कैसे होते है । इसी से कहा गया है कि प्रकृति-स्वाभावानुसार श्रद्धा बदलती है। श्रव बतलाते है, कि जब प्रकृति भी सर्त्व, रज श्रौर तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते है, ग्रीर उनके परिएाम क्या होते है-]

(४) जो पुरुष सास्त्रिक है अर्थात जिनका स्वभाव सत्त्वगुण-प्रधान है वे देवताओं का यजन करते है; राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों का यजन करते है एवं इसके अति-रिक्त जो तामस पुरुष है, वे प्रेतों और भूतों का यजन करते है।

गी. र. ५२

अश्र श्रशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । '
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरिनिश्चयान् ॥ ६ ॥

 अश्र श्राहारस्त्विष सर्वस्य त्रिविघो भवति प्रियः ।
यशस्त्रप्रस्त्या दानं तेषां भेरिमम शृणु ॥ ७ ॥

[इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्त्व श्रादि प्रकृति के गृण्-भेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका श्रीर उनके स्वरूपों का वर्णन हुग्रा। ग्रव बतलाते हैं, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले काम-परायण श्रीर दाम्भिक लोग किस श्रेणी में श्राते हैं। यह तो स्पट्ट है कि ये लोग सात्त्विक नहीं हैं, परन्तु य निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि यद्यपि इनके कमें शास्त्रविरुद्ध होते हैं तथापि इनमें कमें करने की प्रवृत्ति होती हैं श्रीर यह रजोगुण का पर्म है। तात्पर्य यह हैं, कि ऐसे मनुष्यों को न सात्त्विक कह सकते हैं, न राजस श्रीर न तामस। श्रत्रण्व देवी श्रीर श्रासुरी नामक दो कक्षाएँ बना कर उक्त हुज्ट पुरुषों का श्रासुरी कक्षा में समावेश किया जाता है। यही श्रयं श्रगले दो इलोकों में स्वष्ट किया गया है।

(५) परन्तु जो लोग दम्भ ध्रीर ध्रहडकार से युक्त होकर काम एवं ध्रासिक्त के वल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तथा जो न केवल शरीर के पञ्च-महाभूतों के समूह को ही, वरन् शरीर के श्रन्तर्गत रहनेवाले मुभूको भी कष्ट देते हैं, उन्हें ध्रविवेकी श्रासुरी वृद्धि के जानो।

[ इस प्रकार श्रर्जुन के प्रश्नों के एतर हुए। इन श्लोको का भावार्य यह है, कि मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रकृति-रवभावानुसार सारिवक, राजस श्रथवा तासस होती है, श्रोर उसके श्रनुसार उसके कमों में श्रन्तर होता है तथा उन कमों के श्रनुरूप हो उसे पृथक्-पृथक् गित प्राप्त होती है। परन्तु केवल इतने से हो कोई शासुरी कक्षा में लेख नहीं लिया जाता। श्रवनी स्वाधीनता का उपयोग कर श्रोर शास्त्र-श्रनुतार श्राचरण करके प्रकृति-स्वभाव को घोरे-पोरे सुधारते जाना पत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते श्रोर दुष्ट प्रकृति-स्वभाव का ही श्रभिमान रख कर शास्त्र के विरुद्ध श्राचरण करते है, उन्हें श्रासुरी बुद्धि के कहना चाहिये, यह इन श्लोको का भावार्थ है। श्रव यह वर्णन किया जाता है कि श्रद्धा के समान ही श्राहार, यज्ञ, तप श्रीर दान के सत्त्व-रज-तममय प्रकृति के गुणो से भिन्न-भिन्न भेद कैसे हो जाते है; एवं इन भेदों से स्वभाव की विचिन्नता के साथ ही साथ किया की विचिन्नता भी कैसे उत्पन्न होती है—]

(७) प्रत्येक की रुचि का ग्राहार भी तीन प्रकार का होता है। ग्रीर यही

ì

श्रायुःसत्त्ववलागेग्यमुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्वाः स्विरा हृद्या त्राहाराः सान्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥
कट्यम्ललवणात्युष्णतीक्षण्रस्थविदाहिनः ।
श्राहारा राजसस्येष्टा दुःखश्लोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
यातयामं गतरसं पूति पर्गुषितं च यत् ।
उच्छिष्टम्पि चामेघ्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
अप्रकाकाक्षिभियंज्ञो विधिवृष्टो य इज्यते ।
यप्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सान्त्विकः ॥ ११ ॥
श्रभसन्धाय तु फलं दन्मार्थमिय चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनी, उनका भेद वतलाता हूँ। (८) श्रायु, सात्त्विक वृत्ति, बल, श्रारोग्य, सुख श्रोर श्रीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, हिनग्ध शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले 'श्रोर मन को 'श्रानग्ददायक श्राहार सात्त्विक मनुष्य को श्रिय होते है। (९) कटु श्रर्थात् चरपरे, खट्टे, खारे, श्रत्युष्ण, तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक श्रोर रोग उपजानेवाले श्राहार राजस मनुष्य को श्रिय होते है।

[ संस्कृत में कटु शब्द का अर्थ चरपरा ग्रीर तिक्त का ग्रर्थ कडुग्रा होता है। इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक ग्रन्थों में काली मिरच कटु तथा नोंब तिक्त कही गई है (वेलो वाग्भट सूत्र, अ. १०)। हिन्दी के कडुए ग्रीर तीले शब्द कमानुसार कटु ग्रीर तिक्त शब्दों के ही ग्रयक्षेश है।

(१०) कुछ काल रखा हुम्रा म्रर्थात् ठण्डा, नीरस, दुर्गन्वित, वासा, जूँठा तथा धारिवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है।

[सास्विक मनुष्य को सास्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थात् सास्विक हो, तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम-क्रम से शुद्ध या सास्विक हो सकती है। उपनिषदों में कहा है कि ' ब्राहारशुद्धी सत्त्व शुद्धिः' ( छां. ७. २६. २ )। क्योंकि मन ब्यौर-वृद्धि प्रकृति के विकार है, इसलिये जहां सास्विक ब्राहार हुआ वहां बुद्धि भी ब्राप ही ब्राप सास्विक वन जाती है। ये आहार के भेद हुए। इसी प्रकार ब्राव यस के तीन भेदों का भी वर्णन करते है—]

(११) फलाशा की ग्राकांका छोड़ कर ग्रपना कर्तव्य समक्त करके शास्त्र की विधि के ग्रनुसार, शान्त चिल से जो यज्ञ किया जाता है यह सास्त्रिक यज्ञ है। (१२) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ! उसकी राजस यज्ञ समक्ती कि जो फूल की इच्छा से ग्रयमा दम्म के हेतु भर्यात् ऐश्वर्य दिखलाने के लिये किया जाता है। (१३) शास्त्र-

विधिहीनममृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिण्म् ।
श्रद्धाविरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

%
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
श्रद्धाचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १४ ॥
श्रनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाद्धमय तप उच्यते ॥ १५ ॥
मनःप्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसञ्जद्धिरित्येतत्तपो मानसमृद्ध्यते ॥ १६ ॥

%
श्रद्धया परया तन्तं तपस्तित्त्रविधं नरैः ।

विधि-रहित, ग्रन्नदान-विहीन, विना मन्त्रों का, विना दक्षिणा का ग्रीर श्रद्धा से कून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है।

[ आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक में सस्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवक्षित नहीं है कि जद्भाल में जा कर पातञ्जल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे। किन्तु मनु का किया हुआ ',तप शब्द का यह व्यापक अर्थ ही गीता के निम्न तिखित श्लोकों में अभिप्रत है कि यज्ञ-याग, आदि कमं, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वर्ष्य के अनुसार जिसका जो कर्त्तव्य हो—जेंसे क्षत्रिय का कर्त्तव्य युद्ध करना है और वैश्य का व्यापार इत्यादि—वही उसका तप है (मनु. ११. २३६)।

(१४) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानो की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म-चयं और अहिंसा को शारीर अर्थात् कायिक तप कहते हैं। (१५) (मन को) उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय और हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाच्याय अर्थात् अपने कमं के अभ्यास को वाडमय (वाचिक) तप कहते हैं। (१६) मन को असन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात् मुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह और शुद्ध भावना—इनको मानस तप कहते हैं।

[जान पढ़ता है कि पन्द्रहवे क्लोक में सत्य, प्रिय और हित तीनो शब्द मनु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये है:—" सत्य ब्र्यात् प्रिय ब्र्याप्त न्याप्त स्त्यमप्रियम्। प्रियञ्च नानृत ब्रयादेष धमंः सनातनः।।" (मनु. ४०१३८)—यह सनातन धमं है कि सच और मधुर (तो) बोलना चाहिये परन्तु अप्रियं सच न बोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ही विदूर ने दुर्योधन से कहा है कि " अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता औता च दुर्लभः" (देखो सभा ६३०१७)। अब कायिक, वाचिक और मानसिक तपो के जो भेद फिर भी होते हैं, वे यों हैं—]

(१७) इन तीनो प्रकार के तपो को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा न रख कर

श्रफलाकांक्षिभिर्युंदतैः सास्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तिवह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवन् ॥ १८ ॥
मूडप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥
२४ दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिएो ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥
यतु प्रत्यूपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिविलव्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥
श्रदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
श्रसत्कृतभवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

उत्तम श्रद्धा से, तदा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे सात्त्विक कहलाते है। (१८) जो तप (श्रपने) सत्कार, मान या पूजा के लिये श्रयवा दम्भ से किया जाता है, वह चंचल ग्रीर ग्रस्थिर तप शास्त्रों में राजस केहा जाता है। (१९) मूढ़ ग्राग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर, ग्रथवा (जारण्-मारण् ग्रादि कर्मों के द्वारा) दूसरों को सताने के हेतु से किया हुग्रा तप तामस कहलाता है।

[ ये तप के भेद हुए। ग्रब दान के त्रिविध भेद बतलाते है--]

(२०) वह दान सांत्विक कहलाता है कि जो कर्तव्यवृद्धि से किया जाता है, जो (योग्य) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता है, एवं जो अपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु (किये हुए) उपकार के बदले में, अथवा किसी फल की आज्ञा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया जाता है वह राजस दान है।(२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य काल में, अपात्र मनुष्य को बिना सत्कार के अथवा अवहेलनापूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है।

[.आहार, यज्ञ, तप श्रीर दान के समान ही ज्ञान, कमं, कर्ता, बुद्धि, धृतिश्रीर सुख की त्रिविघता का वर्णन श्रगले श्रध्याय में किया गया है (गी. १८. २०-३९) इस श्रध्याय का गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका। श्रव श्रह्मनिर्देश के श्राघार पर उक्त सात्त्विक कर्म की श्रेष्ठता श्रीर संग्रहचता सिद्ध की जावेगी। क्यों कि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती है, कि कर्म सात्त्विक हो या राजस, या लामस, कैसा भी क्यों न हो, है तो वह दुःखकारक श्रीर दोषमय ही; इस कारण सारे कर्मों का त्यांग किये बिना श्रह्मप्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीर जो यह बात सत्य है, तो फिर कर्म के सात्त्विक, राजस श्रीद भेद करने से लाभ ही क्या है? इस श्राक्षेप पर गीता का यह उत्तर है, कि कर्म के सात्त्विक, राजस श्रीर तामस भेद परब्रह्म से श्रलग नहीं है। जिस

४४ ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणुस्त्रिविवःस्मृतः ।
 ब्राह्मणुस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥
 ४४ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
 प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः स्ततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥
 तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।

सद्दकल्प में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सात्त्विक कर्मों का श्रीर सत्कर्मी , का समावेश होता है, इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि ये कर्म श्रव्यात्म दृष्टि से भी ताज्य नहीं है (देखो गीतार. पू. २४५)। परअह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ ज्ञान हुमा है वह सब " ॐ तत्सद्" इन तीन शन्दों के निर्देश में प्रथित है। इनमें से अ अक्षर ब्रह्म है, और उपनिषदों में इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया गया है (प्रक्त- ५; कठ. २. १५-१७; तै. १. ८; छां. १. १; मैन्यू. ६. ३, ४; मांडूक्य १--१२)। ग्रीर जब यह वर्णाक्षररूपी ब्रह्म ही जगत् के ग्रारम्न में था, तब सब कियाओं का आरम्भ वही से होता है। "तत् = यह " शब्द का भर्य है सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात् निष्काम बुद्धि से फलाज्ञा छोड़ कर किया हुआ सास्त्रिक कमें; और 'सत् 'का अर्थ वह कमें है, कि जो यद्यपि फलाशासहित हो, तो भी शास्त्रानुसार किया गया हो और शुद्ध हो। इस स्रथं के श्रनुसार निष्काम बुद्धि से किए हुए सास्विक कर्म का ही नहीं, वरन् ज्ञास्त्रानुसार किये हुए सत् कर्म का भी परब्रह्म के सामान्य और सर्वमान्य सङ्कल्प में समावेश होता है; अतएव इन कर्मों को त्याज्य कहना अनुचित है। अन्त में 'तत्' ग्रीर 'सत्' कमों के श्रतिरिक्त एक 'असत्' ग्रर्थात् बुरा कर्म बच रहा। परन्तु वह दोनों लोकों में गहर्च माना गया है, इस कारए। श्रन्तिम इलोक में सूचित किया है, कि उस कर्म का इस सङ्कल्प में समावेश नहीं होता। भग-बान् कहते है कि —]

(२३) (शास्त्र में) परब्रह्म का निर्देश 'ॐतत्सत् ' यों तीन प्रकार से कियां जाता है। उसी निर्देश से पूर्वकाल में बाह्मण, वेद ग्रीर यज्ञ निर्मित हुए है।

[ पहले कह आये है कि, सम्यूणें सुष्टि के आरम्भ में अहादेव-रूपी पहला बाह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गी. ३. १०)। परन्तु ये सब जिस परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप 'ॐतत्स्सत्' इन तीन शब्दों में है। अत्यत्न इस श्लोक का यह भावार्थ है कि 'ॐतत्सत् ' सडकल्प ही सारी सुष्टि का मूल है। अब इस सङकल्प के तीनों पदों का कमंग्रोग की दृष्टि से पृथक् निरूपण किया जाता है—;]

(२४) तस्मात्, अर्थात् जगत् का ग्रारम्भ इस संकल्प से हुग्रा है इस कारेएा, व्रह्मवादी लोगों के यत्त, दान. तप तथा श्रन्य शास्त्रोक्त कर्म सदा ॐ के उच्चार के साथ हुग्रा करते हैं, (२५) 'तत् ' शब्द के उच्चारए। से, फल की श्राशा न रख दानिष्ठियादच विविवाः कियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥
यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोन्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

\*\* श्रश्रद्धया द्वतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

कर मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तप न्नादि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। (२६) अस्तित्व भ्रोर साधुता अर्थात् भलाई के भ्रयं में सत्' शब्द का उपयोग किया जाता है। भ्रोर हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात् भ्रच्छे कर्मी के लिये भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है। (-७) यज्ञ, तप भ्रीर दान में स्थिति अर्थात् स्थिर भावना रखने को भी 'सन्' कहते है, तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सत्' हो है।

[ यज्ञ, तप श्रीर दान मुख्य धार्मिक कर्म है तथा इनके निमित्त जो कर्म किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यजार्थ कर्म कहते है। इन कर्मों को करते समय यदि फल की श्राज्ञा हो तो भी वह धर्म के श्रनुकूल रहती है, इस कारण ये कर्म 'सत् ' श्रेणी में गिने जाते हैं श्रीर सब निष्काम कर्म तत् ( = वह प्रर्थात् परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कर्म के श्रारम्भ में जो यह 'अत्तसत् ' ब्रह्मसङ्कल्प कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के कर्मों का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कर्मों को ब्रह्मानुकूल ही समकता चाहिये। देखो गीतारहस्य पृ. २४५। श्रव श्रसत् कर्म के विषय में कहते हैं— ] (२८) श्रश्रद्धा से जो हवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'श्रसत् ' कहा जाता है। हे पार्थ ! वह (कर्ष) न मरने पर (परलोक में), श्रीर न इस लोक में हितकारी होता है।

[ तात्पर्य यह है कि वह्यस्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सक्रकेल में ही निकाम बृद्धि से, अथवा कर्तव्य समक्ष कर किये हुए सात्विक कर्म का, धौर शास्त्रानुसार सद्बृद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता है। अन्य सब कर्म वृथा है। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का उपदेश करना उचित नहीं है, कि जिस कर्म का ब्रह्मनिर्देश में ही समावेश होता है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है (गी. ३. १०), तथा जो किसी से छूट भी नहीं सकता। 'अन्तत्सत् किया हुआ है (गी. ३. १०), तथा जो किसी से छूट भी नहीं सकता। 'अन्तत्सत् किया है। गी. बत्ताने का हेतु भी यही है। क्योंकि केवल ब्रह्मत्वरूप का वर्णन तो तेरहवें अध्याय में और उसके पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (पूं. २४५) में बतला चुके हैं कि 'अन्तत्सत् 'पद का असली अर्थ क्या होना चाहिये। याज-

ग्रसिंदत्युच्यते पार्यं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु बद्धाविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्ञन-संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

कल 'सिन्वदानन्द' पद से ब्रह्मिनर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसकी स्वीकार न करके यहाँ जब उस 'ॐतत्सत् ' ब्रह्मिनर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब इससे यह अनुमान निकल सकता है कि 'सिन्वदानन्द' पदरूपी ब्रह्मिनर्देश गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मिनर्देश के रूप से प्रायः प्रचलित हुआ होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मिवद्यान्त-गंत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर प्रजृत के संवाद में, श्रद्धा त्रय-विभाग योग नामक सत्रहवाँ श्रद्धाय समाप्त हुत्रा ।

## अठारहवाँ अध्याय ।

[ अठारहर्वा अध्याय पूरे गीताशास्त्र का उपसंहार है। अतः यहाँ तक जो विवे-चन हुआ है उसका हम इस स्थान में संक्षेप से सिहावलीकन करते हैं ( अधिक विस्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में देखिये)। पहले ग्रघ्याय से स्पष्ट होता है, कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भील माँगने पर उतारू होनेवाले म्रर्जुन-को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है। श्रर्जुन को शंका थी कि गुरुहत्या श्रादि सदीव कर्म करने से श्रात्मकत्याए। कभी न होगा । श्रतएव श्रात्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए श्रायु विताने के दो प्रकार के मार्गो का--साख्य (संन्यास) मार्ग का ऋीर कर्मयोग (योग) मार्ग का--वर्णन दूसरे श्रष्याय के श्रारम्भ में ही किया गया है। और अन्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोक्ष देते है, तथापि इनमें से कर्मयोग ही भ्रधिक श्रेयस्कर है (गी. ५.२)। फिर तीसरे भ्रष्याय से ले कर पाँचवें भ्रष्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है, कि कर्मयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समभी जाती है; वुद्धि के स्थिर श्रीर सम होने से कर्म की बाबा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को त्याग देना ही काफी है; श्रपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कर्म करना आवश्यक है; बुढि श्रच्छी हो तो ज्ञान श्रौर कर्म के बीच विरोध नहीं होता; तथा पूर्व-परम्परा देखी जायें तो ज्ञात होगा, कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आचेरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है, कि कर्मयोग की सिद्धि के

## अष्टादशोऽध्यायः 1

#### -अर्जुन उवाच ।

### संन्यासस्य महाबाही तस्वीमच्छामि वेदितुम् ।

लिये बृद्धि की जित समर्ता की ग्रावश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये श्रीर इस कर्मयोग का ब्राच्रण करते हुए श्रन्त में उसी के हारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो का निग्रह करके पूर्ण-तथा यह जान लेना भ्रावश्यक है, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है —इसके ग्रांतिरिक्त ग्रार दूसरा मार्ग नहीं है । ग्रतः इन्द्रिय-निग्रह का विवेचन छुठवे अध्याय में किया गया है। फिर सातवें अध्याय से सन्नहवे अध्याय तक वतलाया गया है, कि कर्मयोग का भ्राचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ग्रीर वह ज्ञान क्या है। सातवे श्रीर श्राठवें ग्रन्याय में क्षर-ग्रक्षर ग्रयवा व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नर्वे अध्याय से बारहवे श्रध्याय तक इस श्रभिप्राय का वर्णन किया गया है, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अन्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बृद्धि को न डिगर्न दे कि पर-मेश्वर एक ही हैं; श्रौर व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान द्वेनेवाली श्रतएव सब के लिये मुलभ है; अनन्तर तेरहवे अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बिचार किया गया है, कि क्षर-ग्रक्षर के विवेक में जिसे प्रव्यक्त कहते है, वही मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है। इसके पश्चात् चीवह वे अध्याय से ले कर सत्रहवें अध्याय तक, चार श्रव्यायों में, क्षर-श्रक्षर-विज्ञान के श्रन्तर्गत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया गया है, कि एक ही भ्रन्यक्त से प्रकृति के नुएगे के कारए। जगत् में विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार कैसे होता है एवं क्षान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्थान स्यान पर अर्जुन को यही उपदेश है, कि तू कर्न कर; और यही कर्मयोग-प्रधान म्रायु विताने का मार्ग सर्व में उत्तम माना गया है, कि जिसमें शुद्ध अन्तःक्रएए से परमेश्वर की भिक्त करके ' परमेश्वरापेण-पूर्वक स्ववमं के श्रनुसार केवल कर्त्तव्य समभ कर मरण पर्यन्त कर्म करते रहने का उपदेश है । इस प्रकार ज्ञानमूलक भ्रोर भिक्तप्रधान कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन कर चुकने पर ग्रठारहवें ग्रध्याय में उसी धर्म का उपसहार करके श्रर्जुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में - कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है- अर्जुन से यह नहीं कहा गया कि 'तू चतुर्थ भ्राश्रम को स्वीकार करके सन्यासी हो जा '। ्रही, यह श्रवश्य कहा है कि इस मार्ग से श्राचरण करनेवाला मनुष्य १ नित्य सन्यासी ' है (गी. ५.३ ) । श्रतएव अब अर्जुन का प्रश्न है, कि चतुर्थ आश्रम-्रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मों की सचमुंच त्याग देने का तत्त्व इस

## त्यागस्य च हृदोकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदुः।

कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं;श्रीर नहीं है तो, 'संन्यास' एव 'त्याग' जन्दो का श्रर्य क्या है? देखो गीतारहस्य पृ. ३४६-३४९।]

. ग्रर्जुन ने कहा--(१) हे महावाहु, हृषीकेश ! मैं संन्यास का तत्त्व, ग्रीर हे केशिदैत्य-निष्दन ! त्याग का तत्त्व पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ।

[ सन्यास ग्रौर त्याग शब्दों के उन ग्रथीं श्रयवा भेदों को जानने के लिये यह प्रदन नहीं किया गया है, कि जो कोशकारो ने किये है। यह न सम्भना चाहिये, कि ब्रर्जुन यह भी नहीं जानता या कि दोनो का घात्वर्य " छोड़ना " है। परन्तु वात यह है कि भगवान कर्म छोड़ देने की ग्राज्ञा कहीं भी नहीं देते; बित्क चौथे, पाँचवें ग्रथवा छठवे ग्रध्याय (४.४१; ५.१३; ६.१), में या ग्रन्यत्र जहां कहीं संन्यास का वर्णन है वहाँ, उन्हों ने यही कहा है कि केवल फलाशा का 'न्याग' करके (गी. १२.११) सब कर्मों का 'संन्यास' करो ग्रर्थात् सब कर्म परमे इवर को समर्पण करो (३.३०;१२.६)। ग्रीर, उपनिषदो में देखें तो कर्मत्याग-प्रधान सन्यास-धर्म के ये वचन पाये जाते है कि 'न कर्मणा 'न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रमृतत्वमानशुः' (-कै. १.२; नारायणः १२.३)। सब कर्मो का स्वरूपतः 'त्याग ' करने से ही कई एको ने मोक्ष प्राप्त किया है, ग्रथवा " वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाञ्चतयः शुद्धसत्त्वाः " ( मुण्डक ३.२.६ )-कर्मत्यागरूपो 'संन्यास 'योग से शुद्ध होनेवाले 'यित' या "कि प्रजया करिष्यामः" ( वृ. ४. ४.२२)--हमें पुत्रपात्र भ्रादि प्रजा से पया काम है? श्रतएव श्रर्जुन ने समभा कि भगवान् स्मृतिग्रन्थो में प्रतिपादित चार ग्राथमो में से क्रमं-स्यागरूपी संन्यास भ्राश्रम के लियें 'त्याग 'भ्रौर 'सन्यास' शब्दों का उपयोग न्ीं करते, किन्तु वे श्रीर किसी अर्थ में उन शब्दो का उपयोग करते है। इसी से श्रर्जुन ने चाहा कि उस ग्रयं का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जायँ। इसी हेतु से उसने उक्त प्रक्त किया है। गीता रहस्य के ग्यारहवे प्रकरण (पृ. ३४६-३४९) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवे-चन किया गया है।]

श्रीभगवान् ने कहा- २) (जितने, काम्य कमं है, उनके न्यास श्रर्थात् छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास समऋते हैं (तथा) समस्त कमों के फलो के त्याग को पिछत लोग त्याग कहते हैं।

[ इस क्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोग-मार्ग में सन्यास झीर त्याग किसे कहते हैं। परन्तु सन्यासमार्गीय टीकाकारो को यह मत ग्राहच ...नहीं; इस कारण उन्हों ने इस क्लोक को बहुत कुछ खींचातानी की है। क्लोक में प्रथम ही 'काम्य' शब्द आया है, ग्रतएव इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकों के

## सर्वकर्मकलत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

नित्य, नैमित्तिक, काम्य ग्रीर निविद्ध प्रभृति कर्मभेद विवक्षित है ग्रीर उनशी समक्त में भगवान का श्रभित्राय यह है, कि उनमें से केवन काम्य 'कर्मों ही को छोडना चाहिये । परन्तु संन्यासंमागीय लोगों को नित्य श्रीर नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये, इंसलिये उन्हें भें प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहाँ नित्य श्रीर निमित्तिक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस क्लोक के उत्तरार्ध में जो कहा गया है, कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कर्म ( श्रागे छठा इलोक देखिये ), उसका मेल मिलता ही नहीं; ग्रतएव ग्रन्त में इन टीकाकारो ने म्रापने ही मन से यो कह कर समावान कर लिया है, कि भगवान ने यहां कर्मयोग-मार्ग की कोरी स्तुति की है ; उनका सच्चा श्रभित्राय तो यही है, कि कमीं की छोड़ ही देना चाहिये ! इससे स्पष्ट होता है, कि सन्यास श्रादि सम्प्रदायों की दृष्टि से इस इलोक का श्रर्य ठीक- ठीक नहीं लगता । वास्तव में इसका श्रर्थ कर्मयोगप्रधान ही करना चाहिये, श्रर्थात् फलाशा छोड़ कर मरण-पर्यन्त सारे कर्म करते जाने का जो तत्त्व गोता में पहले ग्रनेक बार कहा गया है, उसो के श्रनुरोध से यहाँ भी अर्थ करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल है और ठीक ठीक जमता भी है। पहले इस बात पर ज्यान देना चाहिये कि काम्य काव्द से इस स्थान में मीमासकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य ग्रीर निषिद्ध कर्मविभाग ग्रिभिनेत नहीं है। कर्मयोगमार्ग में सब कर्मों के दो ही विभाग किये जाते है; एक 'काम्प' श्रयात् फलाशा से किये हुए कर्म ग्रीर दूसरे 'निष्काम' श्रयात् फलाशा छोड़ कर किये हुए कर्म । मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्त' कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है (देखो मनु १२.८८ ग्रीर ८९)। कर्म चाह नित्य हो, नैमित्तिक हों, काम्य हों, कायिक हो, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा सास्विक श्रांवि भेद के ध्रनुसार ग्रीर किसी प्रकार के हों, उन सब को 'काम्य' ग्रथवा 'निष्काम' इन दो में से किसी एक विभाग में ग्राना ही जाहिये। क्योंकि काम ग्रयात् फलाशा का होना, अथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्त फलाशा की दृष्टि से तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास्त्र में जिस कर्म का जो फल कहा गया है-जैसे पुत्र प्राप्ति के लिये पुत्रेष्ठि—उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाये तो वह 'काम्य 'है तथा मन में उस फल की इच्छा न रख कर वही कर्म केवल कर्तन्य समक कर किया जायें तो वह 'निष्काम हो जाता है। इस प्रकार सब कर्मों के 'काम्य 'ग्रीर 'निष्काम ' ( ग्रथवा मनु की प्रिभाषा के ग्रनुसार प्रवृत्त ग्रीर निवृत्त) यही दो भेद सिद्ध होते है। ग्रब कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मी को सर्वथा छोड देत। है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का संन्यास करना पड़ता है। फिर बच रहे निष्काम कमें; सो गीता में कर्मयोगी को निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, उसमें भी 'फलाशा का सर्वथा त्याग करना पड़ता है (गी. ६.२)। अतएव त्याग का

xx त्याज्य दोषवदित्येके कर्मप्राहुमंनीविणः।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

निक्ष्चयं कृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४ ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपक्ष्वैव पावनानि मनीविणाम् ॥ ५ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फनानि च

कर्तव्यानीति मे पार्य निक्षित मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

तत्त्व भी गीतावर्ष में स्थिर ही रहता है। तात्पर्य यह है, कि सब कर्मी को न छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में ' संन्यास ' ग्रीर 'त्याग' दोनो तत्त्व- वने रहते हैं। , श्रर्जुन को यही बात समका देने के लिये इस क्लोक में सन्यास ग्रीर त्याग दोनो की व्याख्या यों की गई है कि 'संन्यास 'का अर्थ 'काम्य कर्मों की सर्वेथा छीड़ देना 'है और 'त्याग' का यह मतलब है कि 'जो कर्म करना हो, उनकी फलाशा न रखें । पीछे जब यह अतिपादन हो रहा था कि सन्यास (अयवा साख्य) भीर योग दोनो तत्त्वतः एक ही है तब 'सन्यासी ' शब्द का मर्थ (गी. ५. ३-६ श्रीर ६. १, २ देखो ) तथा इसी श्रध्याय में श्रागे 'त्यागी ' शब्द का अर्थ भी (गी. १८.११) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इन्ड है। यहाँ स्मार्तों का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि कमकाः ब्रह्मचर्य, गृहस्याश्रम श्रीर वानप्रस्य ग्राश्रम का पालन करने पर " श्रन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्व-. . त्यागरूपी सन्यास अथवा चतुर्याश्रम लिये विना मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती "। इससे सिद्ध होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि सन्यासियों का गेरुग्रा भेव घारण कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता, तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे तत्त्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्मृतिग्रन्थ से कोई विरोध नहीं होता। अव संन्यासमार्ग और मीमांसको के कर्मसम्बन्धी वाद का उल्लेख करके कर्मयोगशास्त्र का, इस विषय में, श्रन्तिम निर्णय सुनाते है-

(३) कुछ पडितों का कथन है, कि कर्म दोषपुक्त है अतएव उसका ( सर्वथा ) त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते है कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी न छोड़ना चाहिये। (४) अतएव हे भरतश्रेटठ! त्याग के विषय में भेरा निर्णय सुन। हे पुरुपश्रेटठ! याग तीन प्रकार का कहा गया है। (५) यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिये; इन ( कर्मों ) को करना ही चाहिये। यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों के लिये (भी) पिवत्र अर्थात् चित्तशुद्धिकारक है। (६) अतएव इन (यज्ञ, दान ओदि) कर्मों को भी विना आसंवित रखे, फलों का त्याग करके ( अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार भेरा निश्चित मत ( है, तथापि ) उत्तम है।

ASS नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपधते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् ।

किसं का दीव अर्थात् बन्धकता 'फर्न में नहीं, फलागा में है। इसलिये पहले ग्रनेक बार जो कर्मपोग का यह तत्त्व कहा गया है, कि सभी कर्मों को फलाशा छोड़ कर निकाम-बृद्धि से करना चाहिये, उसका वह उपसंहार है। संन्यासमार्ग का यह मत गीता की मान्य नहीं है, कि सब कर्म दीषयुक्त, प्रतएव त्याज्य है (देखों गी. १८.४८ ग्रीर ४९) । गीता केवल काम्य कर्मी का संन्यास करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कमों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही है (गी. २.४२-४४), इसलिये श्रव कहना पड़ता है, कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; ग्रीर यदि ऐसा करते हैं तो यह यज-चक्र बन्द हुन्ना जाता है।(३.१६) एवं इससे सृष्टि के उद्ध्यस्त होने का भी श्रयंसूर आया जाता है। प्रदन होता है, कि तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इसका ये। उत्तर देती है, कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये युद्धिप शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि य ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निध्काम बुद्धि से नहीं सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि नेरा कर्त्तव्य हैं (देखो गी. १७. ११, १७ भ्रीर २०)। भ्रतएव लोकसंग्रह के निमित्त स्वधमं के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते है वैसे ही यज्ञ, दान श्रादि कर्मों को भी फलाशा ध्रौर श्रांसिक्त छोड़ कर करना चाहिये। क्योंकि वे सदैव ' पावत ' श्रथात् चित्तशुद्धि-कारिक श्रथवा परोपकार-दुद्धि बढ़ानेवाले है । मूल इलोक में जो " एतान्यपि = ये भी " शब्द है उनका ग्रर्थ यही है कि " प्रन्य निष्काम कर्मी के समान यज्ञ, दान ग्रादि कर्म करना चाहिये। " इस रीति से ये सब कर्म फलाजा छोड़ कर ग्रयना भिवत-दृष्टि से केवल परमेज्वरार्पण वृद्धि-पूर्वक किये जार्वे तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा; और कर्ता के मन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोक्ष-प्राप्ति में बाघा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातो का ठीक ठीक मेल रिरल जाता है। कर्म के विषय में कर्मयोगशास्त्र का यही अन्तिम और निश्चित सिन्दात है (गी. २.४५ पर हमारी टिप्पणी देखी)। मीमांसकों के कम्मार्ग और गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य (पु.२९२-२९५ श्रीर पृ. ३४४-३४६) में श्रधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। श्रर्जुन के प्रश्न करने पर संन्यास श्रीर त्याग के अर्थों का कर्मयोग की वृध्टि से इस प्रकार स्पष्टी-करण हो चुका। श्रवं सारिवक आदि भेदों के अनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन करके उसी ग्रर्थ को दृढ़ करते हैं --- ]

(७) जो कर्म (स्वधर्म के अनुसार) नियत अयित् स्थिर कर दिये गये हैं, ' उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भी) उचित नहीं है। उनका मोह

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियतेऽर्जुन ।
सगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

x x न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशलं नानुपज्यते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिष्यीयते ॥ ११ ॥

से किया त्याग तामस कहलाता है। (८) झरीर को कब्ट होने के डर से अर्थात् दुःख-कार्रक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दें तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता। (९) हे अर्जुन! (स्ववमिनुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्त्तव्य समभ कर और आसिक्त एवं फल को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सान्विक त्याग समभा जाता है।

[सातवे इलोक के 'नियत' शम्द का अयं कुछ लोक नित्य-नै।मित्तक ग्राहिं भेदों में से 'नित्य' कमं समभते है; किन्तु वह ठीक नहीं है। 'नियत' कुर कम स्वं' (गी. ३.८) पद में 'नियत' शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहां पर भी करना चाहिये। हम ऊपर कह चुके हैं, कि यहां मीमांसको की परिभाषा विविक्षत नहीं है। गी. ३. १९ में, 'नियत' शब्द के स्थान में 'कार्य' शब्द आया है और यहां ९ वें इलोक में 'कार्य' एवं 'नियत' दोनों शब्द एकत्र आ गये है। इस अध्याय के आरम्भ में दूसरे क्लोक में यह कहा गया , कि स्वध्मांनुतार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्झ को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समभ कर करते रहना चाहिये (देखों गी. ३. १९), इसी को सात्त्वक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग-शास्त्र में इसी को 'त्याग' अथवा 'संन्यास' कहते हैं। इसी सिद्धान्त का इस क्लोक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अथों का स्पष्टीकरए। हो चुका। अब इी तत्त्व के अनुसार वतलाते हैं, कि वास्तिवक त्यागी और संन्यासी कीन है—]

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात् अकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, तथा कल्याण-कारक अथवा हितकारी कर्म में अनुषक्त नहीं होता, उसे सत्त्वशील, बुद्धिमान् और सन्देह-विरहित त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देहधारी है, उससे कर्मों का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं है; अतएव जिसने (कर्म न छोड़ छर) केवल कर्मफलों त्याग किया हो, वही (सच्चा) त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

[ श्रव यह बतलाते हैं कि उक्त प्रकार से श्रर्थात् कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो उसे उसके कर्म के कोई भी फल, बन्धक नहीं होते—]

अप्रिक्टिमिट्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां ववित् ।। १२ ॥
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निकोध मे ।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
श्रिधिट्ठानं तया कर्त्ता करणं च प्यग्विधम् ।
विविधादच प्यक्चेप्टा वैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥
शरीरवाडमनोभियंत्कर्मं प्रारमते नरः ।
न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चिते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
अअ तत्रैवं सित कर्त्तारमानां केवलं तु यः ।
पद्यत्यकृतबृद्धित्वाप्र स पद्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥
यस्य नाहंकृतो भायो बृद्धियंत्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमोल्लोकाम हन्ति न निबद्धपते ॥ १७ ॥

(१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य की अर्थात् फलाक्षा का ध्याग न करने-वाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं, अनिष्ट, इष्ट और (कुछ इष्ट छीर कुछं अनिष्ट् मिला हुआ) मिश्र । परन्तु संन्यासी को अर्थात् फलाक्षा छोड़ कर कर्म करनेवाले को (ये फल) नहीं मिलते अर्थात् बाघा नहीं कर सकते ।

[त्याग, त्यागी ग्रीर सन्यासी-सम्यन्धी उक्त विचार पहले (गी. ३.४-७; ५. २-१०; ६. १) कई स्यानी में ग्रा चुके है, उन्हीं का यहाँ उपसंहार किया गया है। समस्त कर्मी का संन्यास गीता की भी इट्ट नहीं है। फलाशा का त्याग करनेवाला पुष्प ही गीता के श्रनुसार सच्चा ग्रर्थात् नित्य-संन्यासी है (गी.५.३)। ममतायुक्त फलाशा का ग्रर्थात् ग्रहेकारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसी सिद्धान्त को बृढ़ करने के लिये ग्रब ग्रीर कारण विखलाते है—]

(१३) हे महाबाहु! कोई भी कमं होने के लिये सांख्यो के सिद्धान्त में पाँच कारण कहे गये है; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन। (१४) ग्राधिष्ठान (स्थान), तथा कर्ता, भिन्न भिन्न करण यानी साधन, (कर्ता की) ग्रनेक प्रकार की पृथक पृथक् चेप्टाएँ ग्रर्थात् व्यापार, ग्रीर उसके साथ ही साथ पाँचवां (कारण) वैव है। (१५) करीर से, वाणी से, ग्रयवा मन से मनुष्य जो जो कर्म करता है—फिर चाहे वह न्याय्य हो या विपरीत ग्रर्थात् ग्रन्याय्य—उसके उन्त पाँच कारण है।

(१६) वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह समभें। कि में ही अकेला कर्ता हूँ (समभना चाहिये कि), वह दुर्मित कुछ भी नहीं जानता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि में कर्ता हूँ, 'तथा जिसकी बुद्धि अलिग्त है, वह यदि इन लोगों को मार डाले तथापि (समभना चाहिये कि) उसने किसी को नहीं सारा और यह (कर्म) उसे बन्धक भी नहीं होता।

#### ४८ ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविवा कर्मचोदना ।

[ कई टीकाकारों ने तेरहवें बलोक के 'सांख्य ' काव्य का अर्थ वेदान्तज्ञास्त्र किया है। परन्तु अगला अर्थात् चौदहवाँ क्लोक नारायशीयधर्म ( मभा कां-३४७. ८७) में प्रक्षरश प्राया है, भीर वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के तस्य--प्रकृति और पुरुव-का उल्लेख है। अतः हमारा यह मत है, कि 'सास्य' शब्द से इस स्थान में कापिल साख्यशास्त्र ही अभिष्रेत है। पहले गीता में यह सिद्धान्त अनेक बार कहा गया है, कि सनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी चाहिये और न ऐसी अहंकारयुद्धि मन में रखनी चाहिये कि मै अमुक करूँगा ( गी. २.१९; २.४७; ३.२८, ५. ८-११; १३. २९ )। यहाँ पर वही सिद्धान्त यह कह कर दृढ़ किया गया है कि " कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही ध्रकेला कारण नहीं है " (देखो गीतार- प्र-११)। चौदहवे क्लोक का अर्थ यह है, कि मनुष्य इस जगत् में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जगत् का श्रखिष्डत व्यापार चलता ही रहता है, श्रीर जिस कर्म की मनुष्य श्रवनी करतूत समभता है, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, वरन् उसके यत्न भीर संसार के अन्य व्यापारो अयंवा चेप्ट।श्रों की सहायता का परिएाम है। जैसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यहन पर निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के लिये धरती, वीज, पानी, साट भ्रीर वैल आदि के गुएा-धर्म ग्रेथवा व्यापारी की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जगत् के जिन विविध व्यापारो की सहायता आवश्यक है, उनमें से कुछ न्यापारों को जान कर, उनकी अनुकूलता पा कर हो यनुष्य यत्न किया करता है। परन्तु हमारे प्रयत्नों के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल, सृष्टि के श्रीर भी कई व्यापार है कि जिनका हमें ज्ञान नहीं हैं। इसी को दैव कहते है, ग्रीर कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है। मनुष्य का यत्न सफल होने के लिये जब इतनी सब बातो की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वश की नही या हमें ज्ञात भी नही रहती, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है, कि ननुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूर्खता है कि में अमुक काम करूँगा, अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मुर्खता का लक्षण है कि मेरे कर्म का फल असुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पृ. ३२६-३२७ )। तथापि सत्रहवें इलोक का अर्थ यों भी न समक्र लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छूट जायँ, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है। साधारए। मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्यं के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका वर्ताव अनुचित हुआ करता है। परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है ग्रयवा फलाशा पूर्णतया विलीन हो गई है, और जिसे प्राणिमात्र समान ही हो गये है, उससे किसी का भी श्रनहित नहीं हो सकता। कारए यह है, कि दीप वृद्धि में रहता है, न कि कम में। अतएव जिसकी वृद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुन्ना

करणं कमं कर्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ॥ १८ ॥ ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधेय गुण्नभेदतः । प्रोच्यते गुण्संस्याने ययायन्त्रृणु तान्यवि ॥ १९ ॥

कोई कमं यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भले ही दिखलाई दे गो भी न्यायतः कहना पडता है, कि उसका वोज शुद्ध हो होगा; फजतः उस काम के लिये फिर उस शुद्ध युद्धिवाले मनुष्य की जवावदार न समक्षना चाहिये। सत्र-हवें क्लोक का यही तात्पर्य है। स्थितप्रज्ञ , प्रयांत् शुद्ध वुद्धिवाले, मनुष्य की निज्पायता के इस तत्त्व का वर्णन उपनिषदों में भी है (कीयो. ३. १ श्रीर पञ्च-दशो. १४. १६ श्रीर १७ देखो )। गोतारहस्य के वारहवें प्रकरण (प. ३७ — ३०४) में इस विषय का पूर्ण यिवेचन किया गया है, इसलिये यहाँ पर उससे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्रर्जून के प्रकार उससे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्रर्जून के प्रकार करने पर संन्यास और त्याग शब्दों के श्रयं की मोमांसा हारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वध्मानुनार जो कर्म प्राप्त होते जायँ, उन्हे श्रह्डकारवृद्धि श्रीर फलाशा छोड़ कर करते रहना ही सास्त्रिक श्रयवा सच्चा त्याग है, कर्मों को छोड़ बैठना सच्चा त्याग नहीं है। श्रव सत्रहवें श्रय्याय में कर्म के सास्त्रिक श्रादि भेदो का जो विचार श्रारम्भ किया गया था, उसी की यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से पूरा करते है।

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है-ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता; तथा कमसंग्रह तीन प्रकार का है-करण, कर्म और कर्ता। (१९) गुणसंख्यानज्ञ,स्त्र में अर्थात् कापिलसांख्यज्ञास्त्र में कहा है, कि ज्ञान, कर्म और कर्ता (प्रत्यक सत्त्य, रज और तम इन तीन) गुणो के भेदों से तीन प्रकार के है। उन (प्रकारों) की ज्यों के त्यों (तुभे बतलाता हूँ) सुन।

[कमैंचोदना ग्रीर कर्मसंग्रह पारिभाविक शब्द है। इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कर्म होने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। ग्रतएव इस मानिसक विचार को 'कर्मचोदना 'ग्रयित कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं। ग्रीर, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार की होती है। एक उदाहरण लीजिये,—प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) ग्रपने मन से निश्चय करता है, कि मु के ग्रमुक बात (ज्ञेय') करनी है, ग्रीर वह श्रमुक रीति से (ज्ञान) होगी। यह क्रिया कर्मचोदना हुई। इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर यह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक इत्यादि साधन (करण) इकठ्ठे कर प्रत्यक्ष घड़ा (कर्म) तैयार करता है। यह कर्मसंग्रह हुआ। कुम्हार का कर्म घट तो है; पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं। इससे मालूम होगा, कि कर्मचोदना शब्द से मानिसक ग्रथवा ग्रन्तःकरण की क्रिया का बोध होता है ग्रीर कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानिसक क्रिया की जोड़ की बाह्यिक्रयांग्रो का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण

xx सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
ग्रिवभन्त विभवतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्त्रिकम् ॥ २०॥ पृथक्ष्येन सु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथिष्वधान्।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
ग्रतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

विचार करना हो, तो 'चोदना' ग्रौर 'संग्रह' दोनों का विचार करना जाहिये। इनमें से ज्ञान, ज्ञेय ग्रौर ज्ञाता (क्षेत्रज्ञा। के लक्षण प्रथम ही तेरहवें ग्रव्याय (१३.१८) में ग्रव्यात्म दृष्टि से बतला ग्राये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लक्षण कुछ पृथक् होने के कारण ग्रब इस त्रयी में से ज्ञान की, ग्रौर दूसरी त्रयी में से कर्म एवं कर्ता की व्याख्याएँ दी जाती है—]

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, कि विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अन्यय भीव अथवा नस्व है, उसे सास्विक ज्ञान जानो। (२१) जिस ज्ञान से पृथक्तव का बीध होता है, कि समस्त प्राणिमात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव है, उसे राजस ज्ञान समस्ते। (२२) परन्तु जो निष्कारण और तस्वार्थ को बिना जाने बूक्ते एक ही बात में यह समक्त कर आरुदत रहता है, कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है।

44

[ भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षएा, बहुत व्यापक है। श्रपने वाल-वच्चों श्रीर स्त्री को ही सारा ससार समक्तना तामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊँची सीढी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य भी अपना सा जँचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, कि भिन्न भिन्न गाँवों ग्रथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न है। यही ज्ञान राजस कहलाता है। परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही ब्रात्मा की पह-चानना पूर्ण और सात्त्विक ज्ञान है। सार यह हुग्रा कि 'विभक्त में श्रविनक्त ' श्रयवा ' श्रनेकता में एकता 'को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण हूं। भीर, बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, कि इस जगत् में नानात्व नहीं है-"नेह नानास्ति किचन," वह मुक्त हो जाता है; परन्तु जो इस जगत् में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरंण के चक्कर में पड़ा रहता है-- " मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित " ( वृ. ४. ४. १९; कठ. ४. ११)। इस जगत् में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है (गी. १३. १६), श्रीर ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि सभी के एक हो जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान किया को आगे बढ़ने के लिये स्थान ही नही रहता ( देखो गीतार. पृ. २३२-२३३ )। एकीकरण करने की इस ज्ञान-िकया का निरूपण गीतारहस्य के नवे प्रकरण (पृ. २१५-२१६) में किया गया है।

सः नियतं संगरिहतमरागर्धेवतः कृतम् ।

श्रम्भवित्वा कर्मं यत्तस्मान्तिममुक्यते ॥ २३ ॥

यत् कामेप्सुना कर्मं साहंग्रारेण् वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाद्वतम् ॥ २४ ॥

श्रमुबन्धं क्षय हिसामनवेक्यं च् पोरुयम् ।

मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुक्यते ॥ २५ ॥

प्रव यह सास्विक ज्ञान मन में भली भीति प्रतिविध्नित हो जाता है, तब मनुष्य के वेह-स्वभाव, पर उसके कुछ परिएगम होते हैं। इन्हीं परिएगमों का वर्णन दंवी-सन्पत्ति गुण्वर्णन के नाम से सोलहवे अध्याय के आरम्भ में किया गया है। और तेरहवें अध्याय (१३०७-११) में ऐसे वेह-स्वभाव का नाम हो 'ज्ञान' बतलाया है। इससे जान पड़ता है कि 'ज्ञान' शब्द से १) एकी-करण की मानसिक किया को पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का वेह-स्वभाव पर होनेवाला परिएगम, —ये दोनों धर्य गीता में विविक्षित है। यतः बीसवे इलोक में विज्ञत ज्ञान का लक्षण यद्यि बाहचतः मानसिक कियारमक विखाई देता है, तथाप उसी में इस ज्ञान के कारण वेह-स्वभाव पर होनेवाले परिएगम का भी समावेश करना चाहिये। यह बात गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (पु. २४७-२४८) में स्पष्ट कर दो गई है। अस्तु; ज्ञान के भेद हो चुके। प्रब कर्म के भेद बतलाये जाते है—]

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मन में) न तो प्रेम और न द्वेय रख कर, बिना ग्रासक्ति के (स्वधर्मानुसार) जो नियत ग्रर्थात् नियुक्त किया हुग्रा कर्म करता है, उस (कर्म) की सास्विक कहते हैं। (२४) परन्तु काम ग्रर्थात् फलाशा की इच्छा रखनेवाला ग्रयवा ग्रहङकार-युद्धि का (मनुष्य) बड़े परिश्रम से जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं। (२५) नामस कर्म वह है कि को मोह से बिना इन बातों का विचार किये ग्रारम्भ किया जाता है, कि ग्रनुबन्धक ग्रर्थात् ग्रागे क्या होगा, पौरुप यानी ग्रपना सामर्थ्य कितना है ग्रीर (होनहार में) नाश ग्रयवा हिसा होगी या नहीं।

[इन तीन भांति के कमों में सभी प्रकार के कमों का समावेश हो जाता है। निष्काम कमें को ही सात्त्विक अथवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेधन गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकर्ण में किया गया है उसे देखो; और अकर्म भी सचमुच यही है (गीता, ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखों)। गीता का सिद्धान्त है कि कमें की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कमें के उक्त तक्षणों का वर्णन करते समय बार बार कर्ता की बुद्धि का उल्लेख किया गया है। स्मरण रहे, कि कमें का सात्त्विकपन या तामसपन केवल उसके बाहच परिणाम से निश्चित नहीं किया गया है (देखों गीतार पृ. ३८०-३८१)। इसी प्रकार २५ वें इलोक से यह भी

XX मुक्तसगोऽनहंवावी घृत्युहेताहसमिन्वतः ।
सिद्धचितिद्धचीनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कर्मकनप्रेप्पुर्लुक्वो हिसात्मकोऽशुन्तिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोतितः ॥ २७ ॥
प्रयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादो दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
XX बुद्धेर्भेदं घृतेइचैव गुणतिस्त्रिविषं श्रुणु ।

सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समक्षना, चाहिये, कि अगला-पिछला या सारासार विचार किये बिना ही मेंनुष्य को चाहे जो कर्म करने की छुट्टी हो गई। क्योंकि २५ वें क्लोक में यह निक्चय किया है, कि अनुबन्धक और फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस है, न कि सात्त्विक (गीतार • पृ ३८०, ३८१ देखों)। अब इसी तत्त्व के अनुसार कर्ता के भेद बतलाते हैं—]

(२६) जिसे ग्रासिस्त नहीं रहती, जो 'में 'ग्रीर 'मेरा' नहीं कहता, कार्य की सिद्धि हो या न हो ( दोनो परिएगमों के समय ) जो ( मन से ) विकार-रहित होकर धृति ग्रीर उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सास्विक ( कर्ता ) कहते हैं। (२७) विषयासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समय ) हर्ष ग्रीर ( ग्रिसिद्धि के समय ) शोक से युक्त, कर्मफल पाने कि इच्छा रखनेवाला, हिसात्मक ग्रीर श्रशुचि कर्ता राजस कहलाता है। (२८) श्रयुक्त ग्रर्थात् चञ्चल बुद्धिवाला, श्रसभ्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नैष्कृतिक यानी दूसरो की हानि करनेवाला, श्रालसी, श्रप्रसन्न-चित्त ग्रीर वीर्घसूत्री ग्रर्थात् देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है।

[२८ वे क्लोक में नैष्कृतिक ( निस + कृत = छेश्न करना, काटना ) शब्द का अर्थ दूसरो के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदले कोई लोग 'नैकृतिक 'पाठ मानते है। अनरकोश में 'निकृत ' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस क्लोक में गठ विशेषण पहले आ चुका है, इसलिये हमने नैष्कृतिक पाट को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्ताओं में से सारिवक कर्ता ही अकृता, अलिंगत-कर्ता, अयवा कर्मयोगी है। अपरवाले क्लोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत् के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब वृद्धि, धृति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन क्लोकों में बृद्धि का अर्थ वही ज्यवसायात्मिका बृद्धि अथवा निचक्य करने-वाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२.४१) में हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण (पृ.१३८-१४१) में किया गया है।

(२९) हे धनञ्जय ! वृद्धि ग्रौर व्रृति के भी गुणो के श्रनुसार जोतीन प्रकार

प्रोध्यमानमधेषेण प्यस्येन घनञ्जय ॥ २९ ॥
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभयं ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्यं सात्तिवकी ॥ ३० ॥
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
ध्रययावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्यं राजसो ॥ ३१ ॥
ध्रधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्यात्विपरीतांध्व बुद्धिः सा पार्यं सामसी ॥ ३२ ॥

४४४ धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्वियिषयाः ।
योगेनाक्यभिचारिच्या धृतिः सा पार्यं सान्तिकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्यान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसंगेन फलाकांधी धृतिः सा पार्यं राजसो ॥ ३४ ॥

यया स्वर्नं भयं शोकं विषादं मदमेय च ।
व विभुंचित दुर्मेषा धृतिः सा पार्यं तामसी ॥ ३५ ॥

के भिन्न भिन्न भेद होते हैं, इन सब को नुभी कहता हूँ; सुन। (30) है पायं! जो बुढि प्रश्नित ( प्रयांत किसी कमें के करने ) श्रीर निवृत्ति ( श्रयांत न करने ) को जानती है, एतं यह जानती है कि कार्य श्रयांत करने के योग्य क्या है श्रीर फ्रांत करने के श्रिपेय क्या है, किसते टरना चाहिये धीर किसते नहीं, किसते बन्धन होता है श्रीर किससे मोक्ष, वह बुढि सान्त्रिक है। (3१) है पायं! वह बुढि राजसी है, कि जिससे धमें श्रीर श्रयमं का श्रयवा कार्य श्रीर श्रकार्य का ययार्य निर्णय नहीं होता। (३२) हे पायं! वह बुढि तामसो है, कि जो तम में भ्याप्त हो कर श्रथमं को धमं समभती है श्रीर सब बातों में विपरीत यानी उलंटी समभ कर देती है।

[इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सवसद्वियेक-बुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं रह जाती, किन्तु सात्त्रिक बुद्धि में ही उसका समायेश हो जाता है। यह विवेचन गीतारहस्य के पृष्ठ १४१ में किया गया है। बुद्धि के विभाग हो चुके; अब धृति के विभाग बतलाते है—]

(३३) हे पार्थ ! जिस ग्रव्यभिचारिएों ग्रयीत् इघर उघर न डिगनेवाली धृति से मन, प्राण ग्रीर इन्द्रियों के व्यापार, (कर्मफल-त्यागरूपी) योग के द्वारा (पुरुष) करता है. वह धृति सास्विक है। (३४) हे ग्रजुंन ! प्रसगानुसार फल की इच्छा रख-नेवाला पुरुष जिस घृति से भपने धमं, काम ग्रीर ग्रर्थ (पुरुषार्थ) को सिद्ध कर लेता है, वह धृति राजस है। (३५) हे पार्थ ! जिस घृति से मनुष्य दुर्बुद्ध हो कर, निद्रा, भय, शोक, विषाद ग्रीर मद नहीं छोड़ता, वह घृति तामस है।

िं घृति ' शब्द का अर्थ धैर्य है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धैर्य से श्रभि-प्राय नहीं है। इस प्रकरण में घृति शब्द का अर्थ मन का वृढ़ निश्चय है। अथ सुख ितदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षम । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ यत्तदप्रं विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रंसीवजम् ॥ ३७ ॥ विषयेद्वियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

निएाँय करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु इस वात की भी आवश्यकता है, कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे। वृद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ़ करना मन का घमं है; अतएव कहना चाहिये कि घृति प्रयवा मानसिक धैर्य का गुए। मन और बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है। परन्तु इतना ही कह देने से सास्त्रिक धृति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, कि अव्यक्तिचारी अर्थात् इक्षर उधर विचलित न होनेवाले वर्य के बल पर मन, प्राण भ्रौर इन्द्रियो के व्यापार करना चाहिये। बल्कि यह भी बतलाना चाहियं, कि ये व्यापार किस वस्तु पर होते है अथवा इन व्यापारों का कर्म भया है। वह ' कर्म'-योग बाब्द से सूचित किया गया है। म्रतः 'योग' बाब्द का मर्थ केवल ' एकाम ' वित्त कर देने से काम नहीं चलता। इसी लिये हमने इस शब्द का अर्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-स्यागरूपो योग किया है। सास्विक कर्म के भ्रोर सास्त्रिक कर्ता अदि के लक्षण वतलाते समय जैसे 'फल की ग्रासिक्त छोड़ने' को प्रधान गुणु माना है, वैसे ही सास्त्रिक घृति का लक्षण वतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये । इसके सिवा अगले ही क्लोक में यह वर्णन है, कि राजस धृति फलाकाडकी होती है, अतः इस क्लोक से भी सिद्ध होता है, कि सात्त्विक धृति, राजस धृति के विपरीत, अफ़लाकाडक्षी होनी चाहिये। तात्पर्य यह है, कि निश्चय की दृढ़ता तो निरी मानसिक किया है, उसके भली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिये उस किया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है। नींद ग्रीर म्रालस्य म्रादि कामों में ही दृढ़ निश्चय किया गया हो तो वह तामस है; फलाशा-पूर्वक नित्यव्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; और फलाशा त्यागरूपी योग में वह वृढ़ निश्वय किया गया हो तो सात्त्विक है। इस प्रकार ये घृति के भेद हुए; अब बतलाते है, कि गुणु-भेदानुसार सुख के तीन प्रकार कैसे होते है-- ]

(३६) प्रब हे भरतश्रेष्ठ! में सुख के भी तीन भैव बतलाता हूँ; सुन। ग्रभ्यास से श्रर्थात् निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है झौर जहां दु.ख का श्रन्त होता है, (३७) जो श्रारम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता है, परन्तु परिएाम में श्रम्त के तुल्य है, जो श्रात्मिनष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, उस (श्राध्यात्मिक) सुख को सात्त्विक कहते हैं। (३८) इन्द्रियो ग्रीर उनके

परिणामे विविधिव तत्तुलं राजरं रमृतम् ॥ ३८ ॥
यदप्रे चानुबंधे च मुखं मोहनमात्मनः ।
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामममुगाद्दतम् ॥ ३९ ॥ '
४.४ न तदस्ति पृथियां वा दिवि देयेषु वा पुनः ।
सस्यं प्रकृतिअंमृंक्तं यदेशिः स्यात्त्रिंभिगुणः ॥ ४० ॥

विषयों के संयोग से होनेवाला (धर्यात् धाधिभीतिक) मुख राजस,कहा जाता है, कि जो पहले तो प्रमृत के समान है पर धन्त में विष गा रहता है। (३६) धीर जो धारम्भ में एवं ग्रनुबन्ध ग्रर्थात् परिएगम में भी भनुष्य को मोह में फॅसाता है घीर जो निद्रा, प्रातस्य तथा प्रमाद प्रयात् कर्तं थ्य की भूस से उपजता है उसे सामस मुख कहते है।

ि ३७ वें इंतोक में धारमबुद्धि का धर्म हमने 'धारमनिष्ठ बुद्धि ' फिया है। 'परन्तु 'मात्म' का मर्थ 'मपना' करके उसी पर का श्रर्थ 'मपनी मृद्धि 'भी हो सकेगा। क्योंकि पहले (६. २१) कहा गया है, कि झत्यन्त मुख केयन 'बृद्धि से ही भाहप' भीर 'भतीन्द्रिय' होता है। परन्तु श्रर्थ कोई भी वर्णे न किया जाये, तात्पर्य एक हो है। कहा तो है कि सच्चा भीर नित्य मुख इन्द्रियी-पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवन बुद्धिग्राह्य हैं; परन्तु जब विचार करते हैं कि बुढि को सक्ता और अत्यन्त गुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता है, तब गीता के छठे प्रध्याय से (६. २१, २२) प्रगट होता है, कि यह परमाविष का चुल बाल्मनिष्ठ बृद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । 'बृद्धि 'एक ऐसी इन्द्रिय ्हैं कि वह एक ब्रोर में त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की कीर देखती है, भौर दूसरी मोर से उसकी भात्मस्वरूपी परव्रह्म का भी बोध हो सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात् प्राणिमात्र में समानता से व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्डिय-निग्रह के द्वारा चुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर जहां अन्तर्मुख भीर भारमनिष्ठ किया--भीर पातञ्जलयोग के द्वारा सामनीय विषय यही है-तहां वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को सत्य एवं ग्रत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है। गीतारहस्य के ५ वे प्रकरण (पृ. ११५-११७) में प्राप्यात्मिक सुल की श्रेट्टता का विवरण किया जा चुका है। अब सामान्यतः यह बतलाते हैं, कि जगत् में उक्त त्रिधिध भेद ही भरा पढ़ा है---]

(४०) इस पृथ्वी पर, श्राकाश में श्रयवा देवताशों में श्रयात देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणो से मुक्त हो ।

[ अठारहवें इस्रोक से यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के भेद बतला कर अर्जुन की आँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया है, कि सम्पूर्ण जगत में प्रकृति के गुण-भेद से विचिधता कैसे उत्पन्न होती हैं; अष्ठ ब्राह्मणुक्षत्रियविशा शूद्राणुं च् परंतप ।
 कर्माणि प्रविभन्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै ॥ ४१ ॥
 शाने दमस्तपः शौच क्षांतिरार्जवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
 शौर्यं तेजो घृतिदक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

तथा फिर यह प्रतिपादन किया है, कि इन सब भेदो में सात्त्विक भेद श्रेष्ठ ग्रीर ग्राह्य है। इन सास्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता में~ त्रिगुणातीत ग्रवस्या कहा है। गीतारहस्य के सातवें प्रकरण ( पृ. १६७-१६८) में हम कह चुके है, कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के अनुसार। मनुस्मृति में भी सात्त्विक गति के ही उत्तम, मध्यम और किनष्ठ तीन भेद करके कहा गया है, कि उत्तम सात्विक गति मोक्षप्रव है और मध्यम सात्विक गति स्वगंप्रद है ( मनु. १२. ४८-५० ब्रीर ८९-९१ देखी) । जगत् में जो प्रकृति है उसकी विचि-ेत्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया। अब इस गुए-विभाग से ही चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह वात पहले कई बार कही जा चुकी है कि (देखो १८. ७-९; और ३.८) स्ववर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को प्रपना प्रयना 'नियत' श्रर्यात् नियुक्त किया हुस्रा कर्म कलाशा छोड़ कर, परन्तु घृति, उत्साह ग्रीर सारासार विचार के साथ साथ, करते जाना ही संसार में उसका कर्तव्य है। परन्तु जिस बात से कर्म 'नियत' होता है, उसका बीज ग्रव तक कहीं भी नहीं वतलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वृर्ण-व्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर (४. १३) कहा गया है, कि कर्त्तव्य-श्रकर्तव्य का निर्ण्य शास्त्र के श्रनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४) । परन्तु जगत् के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. पृ. ३३४, ३९७ ग्रीर ४९५-४९६) जिस गुण-कर्मविभाग के तत्त्व पर चातुर्वर्ण्य-रूपी शास्त्रव्यवस्या निर्मित को गई है, उसका पूर्ण स्पष्टोकरण उस स्थान में नहीं किया गया। अतएव जिस संस्था से समाज में हर एक मनुष्य का कर्त्तंच्य नियत होता है, अर्थात् स्थिर किया जाता है, उस चातुर्वर्यं की, गुणत्रय विभाग के अनु-सार, उपपत्ति के साथ ही साथ प्रब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्त्तव्य भी कहे जाते हैं--- ]

(४१) हे परन्तप ! बाह्यएा, क्षत्रिय, वृश्य और शूद्रो के कर्म उनके स्वभाव-जन्य प्रयात् प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक् पृथक् वृँटे हुए है। (४२) बाह्यण् का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, पिवत्रता, शान्ति, सरलता (ब्यार्जव), ज्ञान प्रयात् ग्रध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान ग्रीर ग्रास्तिक्यबुद्धि है। (४३) शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना ग्रीर (प्रजा पर) दानसीरवरभावाच स्पान वर्ष स्वभावतन् ॥ ४३ ॥ कृतिवोरच्याणियां वंत्रकर्ण स्वभावतम् ॥ ४४ ॥ पश्चिकांत्रकं कर्ष सूद्रशासि स्वभावतम् ॥ ४४ ॥ ४० स्व स्थ वर्षायभगतः मिनिद्व सम्बन्धः । स्वक्रमंतिरसः मिद्धि यदा विद्यति सम्बन्धः ॥ ४५ ॥ पताः प्रवृत्तिन्तिना येत गर्दानये सद्यम् । स्वक्रमंत्रा भावतः । ४६ ॥

हुँ जमत कर्मा कवियो का स्थान। एक जने है। (४४) कवि कर्णान् एकी, पीरका यानी पशुक्रों की पालने का उसम कीर वास्मित्व क्ष्यीत् एकपर घेटपीं का स्वभाय-जन्म कर्म है। ब्रीन, इसी प्रकार सेत्रा पानका हाई। या स्वामाविक कर्न है।

[ बातुर्वर्यं-स्वयम्था रयभायलस्य पूण्-भेद से निर्मित हुई है; यह न समधा जाये, कि यह उपयक्ति पहले पहले पीना में ही इतनाई गई है। जिन्तु महाभारत के वनपर्यान्तर्गत नहव-पूजिन्दिर-संदाय में और हिय-स्वाध रायाद ( यन. १८० और २११ ) में, धान्तिपर्य के भूगु-भारद्राय-संवाध ( यां. १८८ ) में, धनु-धाननपर्य के उमा-महेद्रयर-नंत्राय (स्रनू. १८३) में, धीर प्रश्वपेयन्त्रं (३९.११) की स्रनुगीता में गुण्-भंद की पत्रे उपयक्ति मुद्दा प्रस्ते ये पाई दाती है। यह पहले ही कहा जा नुस्ते हैं, कि जगत के विविध रस्तार प्रस्ति के गुप्-भेद ते हो रहे हैं; किर तिद्ध स्थि। गया है कि मनुष्य का यह कर्तव्य-धारं, हि किते स्था करना चाहिये, जिल चानुर्यभं-स्वयन्या में नियत किया जाता है, यह स्वयनस्था भी प्रस्ति के गुण्मेद का परिष्णाम है। यय यह प्रतिपादन करते हैं, कि उदत कर्म हरएक मनुष्य को निष्यत्म वृद्धि से सर्वान्त् परमेद्वरावंक युद्धि से करना चाहिये, सन्यया जगत का कारवार नहीं चल राजता; तथा मनुष्य के साचरण से ही सिद्धि प्रान्त हो जाती हैं, निद्धि पत्ने के तिये शीर कोई दूसरा स्रनुष्यान करने की स्रावश्यकता नहीं है— ]

(४५) श्रपने अपने (स्वभावजन्य गुणो के अन्सार प्रान्त होनेवाले) कमों में नित्य रंत (रहनेवाला) पुरुष (उसी से) परम सिद्धि पाता है। सुनो, अपने कमों में तत्पर रहने से सिद्धि की गिज़ती है। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हैं हैं, और जिसने सारे जगत् का विस्तार किया है अथवा जिससे सब जगत् व्याप्त है, उसकी अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले) कमों के हारा (केवल वाणी अथवा फूलों से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य की सिद्धि प्राप्त होती है।

[ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वः ये के अनुसार प्राप्त होते-वाले कर्मों को निष्काम-बृद्धि से अथवा परमेश्नरार्पण-पृद्धि से करना विराद-रबह्णी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है, तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार, पृ. ४३६-४३७)। प्रय जदत गुण-सेंदानुसार स्वभावतः प्राप्त ४४ श्रेयान् स्वघमी विगुणः परघमित्स्वनुष्ठितात् । ४७ ।।
 स्वभाविनयतं कर्म कुर्वश्चाप्नोति किल्वियम् ।। ४७ ।।
 सहजं कर्म कीतिय सदोषमिप न त्यजेत् ।
 सर्वारभा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृताः ।। ४८ ।।
 ग्रसक्तवृद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ ।।

होनेवाला कर्त्तंच्य किसी दूसरी दृष्टि से सवीष, श्रष्टलाध्य, कठिन श्रयवा श्रिप्रय भी हो सकता है; उदाहरणार्थं, इस श्रवसर पर क्षत्रियधर्म के अनुसार युद्ध करने में हत्या होने के कारण वह सदीष दिखाई देगा। तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या करना चाहिये? क्या वह स्वधर्म को छोड़ कर, श्रन्य धर्म स्वीकार कर लें (गी. ३.३५); या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यदि स्वकर्म ही करना चाहिये तो कैसे करे—इत्यादि प्रश्नो का उत्तर उसी न्याय के श्रनुरोध से बतलाया जाता है, कि जो इस श्रध्याय में प्रथम (१८.६) यज्ञ-याग श्रादि कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया है ——]

े (४३) यद्यपि परधर्म का ग्राचरण सहज हो, तो भी उसकी श्रपेका ग्रपना धर्म श्रयांत् चातुवंण्यं विहित कमं, विगुण यानी सदोव होने पर भी ग्रधिक कल्याण्-कारक है। स्वभावसिद्ध श्रयांत् गृण्-स्वभावानुसार निर्मिन की हुइ चातुवंण्यं-व्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ ग्रपना कमं करने में कोई पाप नहीं लगता। (४८) हे कौन्तेय । जो कमं सहज है, ग्रयांत् जन्म से ही गुण्-म्मं-विभागानुसार नियत हो गया है, वह सदोव हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। वयोंकि सम्पूर्ण श्रारम्भ ग्रयांत् उद्योग (किसी न किसी) दोव से वंसे ही व्याप्त रहते है, जंसे कि घुएँ से ग्राग धिरी रहती है। (४९) ग्रतएव कहीं भी ग्रासित न रख कर, मन को वश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर (कर्म-फल के) संन्यास द्वारा परम नैष्कम्यं सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

[ इस उपसंहारात्मक श्रध्याय में पहले वतलाये हुए उन्हीं विचारो की श्रव फिर से व्यक्त कर दिखलाया कि, है पराये धर्म की श्रपेक्षा स्वधमें भला है (गी. ३. ३५) श्रीर नैष्कर्म्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है (गी. ३. ४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे श्रध्याय में चौथे क्लोक की टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके है, कि नैष्कर्म्य क्या वस्तु है श्रीर सच्ची नैष्कर्म्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये। उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस बात पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समक्ष में श्रा जावेगी, कि संन्यासमागंवालों की दृष्टि केवल मोक्ष पर ही रहती है श्रीर भगवान की दृष्टि मोक्ष एवं लोकस्यह दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रह के लिये श्रर्थात् समाज के धारण श्रीर पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, श्रथवा रण में तलवार का

अर सिद्धि प्राप्तो प्रया त्रक्ष तथाप्नोति निश्रोय मे । समासेनैव कतिय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ शुक्रपा विद्युवया युक्तो प्रयाहमानं नियम्य च ।

जीहर दिखलानेवाले शूर क्षत्रिय, तथा किसान, वैदय, रोजगारी, सुहार, मद्दी, मुन्हार घोर मांसविकेता व्याप तक की भी आवश्यकता है। परन्तु यदि कर्म छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगो को अपना अपना क्यवसाय छोत् कर संन्यासी बन जाना चाहिये। कर्न-संन्यासमार्ग के लोग इस बात की एसी कुछ परया नहीं करते । परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकृचित नहीं है, इसलिये गीता कहती है, कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए । स्यवसाय की खोड़ कर, दूसरे के स्यवसाय को भला समक करके करने लगना उचित नहीं है। कोई भी क्यवसाय सीजिये, उसमें युष्ट न कुछ पूटि ग्रवदय रहती ही है। जैसे बाह्मण के लिये विजेयतः विहित को क्षान्ति है (१८.४२), उसमें भी एक बड़ा दीव यह है कि ' क्षमावान् पुरुव दुवेल समका जाता है ' (मुभा, शां. १६०. ३४), ग्रीर ग्याध के पेटी में मांस चेंचना भी एक कंकट ही हैं ( मभा बन २०६ )। परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कमें को ही छोड़ बैठना उचित नहीं है। किसी भी कारण से क्यों न ही, जब एक बार किसी कमें को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या श्रप्रियता की परवा न करके, उसे भासित छोड़ कर करना ही चाहिये। व्योंकि, मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके ... ध्यवताय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह प्रपना व्यवसाय या कर्म करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यातम-बुद्धि से अवलिम्बत रहती है, (गी. २. ४९)। (जिसका मन शान्त है, ग्रीर जिसने सब प्राणियों के श्रन्तगेंत एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी हो, बाहे कुसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान-। संन्ध्याशील बाह्मण, अयवा शूर क्षत्रिय की बराबरी का माननीय और मोक्ष का अधिकारी है। यही नहीं, बरन् ४९ वें इलोक में स्पष्ट कहा है, कि कर्म छोड़ने से जो सिद्धि प्राप्त की जाती हैं, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिलती है। भागवत-धर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है; त्तयां महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्त रीति से श्रादरण करके निष्काम-बुद्धि के तत्त्व को ग्रमल में लाना कुछ ग्रसम्भव नहीं है ( देखी गीतार. पू. ४३८ )। ग्रव बतलाते है, कि ग्रपने प्रपने कमीं में तत्पर रहने से ही अन्त में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है--]

(५०) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुरुष को) ज्ञान को परम निष्ठा---ब्रह्म---जिस रीति से प्राप्त होतो है, उसका में संक्षेप से वर्णन करता हूँ; सुन । (५१) शुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके, धैर्य से ग्रात्म-संयमन कर, श्रद्धादीन्विषयांस्त्यनत्वा रागद्ववी व्युद्धस्य च ॥ ५१ ॥ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्रायमानतः । व्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्चिनः ॥ ५२ ॥ श्रहंकार बलं वर्षं कामं कोध परिग्रहम् । विमुख्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मम्याय कल्पने ॥ ५३ ॥ व्रह्मभूतः पसन्नात्मा न शोस्ति न काक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु प्रदर्भावत लगते पराम् ॥ ५४ ॥ भक्त्या मामभिजानाति याद्यान्यद्याहिम तस्वतः । सतो मां तस्वतो ज्ञात्वा विज्ञते तदनतरम् ॥ ५५ ॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महत्यपात्रयः । मत्प्रसादादवान्नोति शाश्वतं पदमय्यम् ॥ ५६ ॥ मत्प्रसादादवान्नोति शाश्वतं पदमय्यम् ॥ ५६ ॥

शब्द प्रादि ( इन्द्रियो के ) विषयों को छोड़ करके और जीति एवं हेष को हूर कर (५२) 'हिविन्त' क्रयांत् चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, िमताहारी, काया-दाखा और मन को वश्च में रखनेवाला, नित ध्यानयुक्त और विरक्त, ५३) (तथा ) अहंकार, बल, दर्प, काम, कोघ और परिग्रह अर्थात् पाश को छोड़ कर शान्त एव ममता से रहित मनुष्य बह्मभूत हाने के लिये समर्थ होता है। (५४) ब्रह्मभूत हो जाने पर प्रसक्षवित्त हो कर यह न तो किसी की आकांका ही करता है, और न किसी का हेव ही; तथा समस्त प्राण्मित्र में सम हो कर मेरी परम भित्त को प्राप्त कर लेता है। (५५) भित्त से उसको भेरा तास्विक ज्ञान हो जाता है, कि में कितना हूँ और कीन हूँ; इस अकार मेरी तास्विक पहचान हो जाने पर वह मुक्तमें हो प्रवेश करता है; (५६) और मेरा हो आश्चय कर, सब कर्य करते रहने पर भी उसे मेरे अनुग्रह से शाश्चित एवं अध्यय स्थान प्रात्य होता है।

[ध्यान रहे कि तिद्धावत्था का उपत वर्णन कर्मयोगियो का है-कर्मसन्यास करनेवाले पुरुषो का नहीं। म्रारम्भ में ही ४५ वे ग्रीर ४९ वे क्लोक सें कहा है, कि उपत वर्णन प्रासक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालो का है, तथा प्रन्त के ५६ वे क्लोक में "सब कर्म करते रहने पर भी" शब्द थाये ह उपत वर्णन भरतो के अथदा त्रिगुणातीतो के वर्णन के ही समाम है; यहाँ तक िक, कुछ शब्द भी उसी दर्णन से लिये गये है। उदाहरणार्थ, ५३ वे क्लोक का 'परिग्रह' शब्द छठवे प्रध्याय (६.१०) में योगी के वर्णन में आया है, ५४ वें क्लोक का "न शोचित न काक्षति" पर वारहवे अध्याय (१२.१७) में भिवतमार्ग के वर्णन में है; और विविवत (अर्थात् चुने हुए, एकान्त त्यल में रहना) शब्द १३ वे अध्याय के १० वे क्लोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली उपर्इत्त प्रन्तिम स्थिति श्रीर कर्म-संन्यासमार्ग से प्राप्त होनेवाली ग्रन्तिन स्थिति

अर चेतता सर्वकर्माणि गाँव नंत्वस्य मतपरः । वृद्धियोगमुपाश्चित्य मध्यिताः सततं भव ॥ ५७ ॥ विच्यतः सर्वदुर्गाणि मत्त्रमादारारिष्यगि । श्रव चेत्वमहंकारात्र श्रोष्यमि विगंध्यति ॥ ५८ ॥

बोनो केवल नानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी वे संन्यासमार्थीय टीफाणारों को यह कहने का श्रवसर मिल गया है। कि उस्त वर्शन हुमारे ही मार्ग का है। परन्तु हम कई बार कह चुके हैं, कि यह मन्दा सर्थ नहीं है। परनु; इम शब्याय के म्रास्म्य में प्रतिबादन किया गया है, कि संन्याम का श्रर्य कार्नेन्त्यान नहीं है, किन्तु फलाका के स्वाम को ही मंत्र्यास कहते हैं। जब सन्तान शब्द का इस प्रकार अर्चे हो चुका, तय यह तिछ है कि यज्ञ, दान शादि कर्न चाहै फाम्म हों, पाहे निन्य हो या नीमिलिक, उनको प्रत्य सब कमी के सनान ही फलाता छोड़ कर उत्साह ष्रीर समता री करते जाना चाहिये । सदनन्तर सतार पे कर्म, कर्ला, बुटि श्रावि नम्पूर्ण विषयों भी गुणु-भेर ने प्रनेशता दिसला कर उनमें साहितक की श्रेष्ठ कहा है; घीर गीताशास्त्र का इत्यर्थ यह बतलाया है, कि चातुर्गं प्रायस्था के हारा स्वधर्मानुसार प्राप्त होतंबारों समस्त कर्मी को छ।सदित छोट कर करने जाना ही परमेदवर का यजन-पूजन करना है; एवं 'हनदाः इसी से फ्रन्त में परदाहा प्रयवा मोल की प्राप्ति होती हैं—मोक्ष के लिये कोई दूनरा अनुष्ठान करने की म्रावश्यकता महीं है श्रयया धार्मः धागरूपी संन्यात लेने की भी जुल्रस्त नहीं है; केवल इम कर्मधोग से ही भोधा-सहित सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। यब इनी क्मंयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये प्रजुंत को किर एक बार प्रश्तिम उप-देश फरते हैं--- ]

(५७) मन से सब कर्मों को जुक्तमें 'संन्यस्य ' क्रयति समिवित करके मत्य-रायण होता हुत्रा (ज्ञान्य) बुद्धियोग के ग्राथ्य ने हुनेका मुक्तमें चित्त रख।

, [ वृद्धियोग शब्द दूसरे ही श्रष्ट्याय । २.४९) में श्रा चुका है, श्रीर यहां एतना श्रयं फलाशा में बृद्धि न रत फर कमं फरने की युदित श्रथवा समस्वदृद्धि है। यही श्रथं यहां भी विवक्षित है। दूसरे श्रष्ट्याय म जो यह कहा था, कि कमं की श्रपेक्षा वृद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में कर्मसन्यास का श्रयं भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि " मन से (श्रवित् कर्म का प्रत्यक्ष त्याग न फरके, केवल दुद्धि से) मुक्तमें सब कर्म सर्वापत कर। " श्रीर, वहीं श्रयं पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी विश्वित है। ]

(५८) मुभमें चित्त रखने पर तू मेरे श्रनुग्रह से सडकटों को श्रवात् वर्म के शुभा-गुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि श्रहडकार के वरा हो मेरी न सुनेगा तो (श्रलबत) नाश पावेगा । ४.४ यहहंकारमाशित्य नयोत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥
स्वभावजेन कातिय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवद्योऽपि तत् ॥ ६० ॥
ईत्रवरः सर्वभूतानां हृद्देगेऽर्जुन तिष्ठति ।
श्रामयन्सर्वभूतानि यंत्राख्डानि मायया ॥ ६१ ॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
इति ते ज्ञानमाख्यातं गृह्वाद्गृह्यतरं मया ।
विमृत्यंतदशेषेणु यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥

[ ५८ वें क्लोक के अन्त में अहडकार का परिणाम बतलाया है; अव यहाँ उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते है--]

े (५९) तू अहडकार से जो यह मानता कहता) है, कि मै युद्ध न करूँगा, (सो) तैरा यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति अर्थात् स्वभाव तुभसे वह (युद्ध) करावेगा। (६०) हे कौन्तेय! अपने स्वभावजन्य कमं से वद्ध होने के कारण, मोह के वश होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन (अर्थात् प्रकृति के अधीन) हो करके तुभे वही करना पड़ेगा। (६१) हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राण्णियों के हृदय में रह कर (अपनी) माया से प्राण्णिमात्र को (ऐसे) घुमा रहा है मानो सभी (किसी) यन्त्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिये हे भारत! तू सर्व भाव से उसी की करण में जा। उसके अनुग्रह से तुभे परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त होगा। (६३) इस प्रकार भेने यह गुहच से भी गुहच ज्ञान तुभसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर।

[इन क्लोकों में कर्म-पराधीनता का जो गूढ़ तस्त्व बतलाया गया है, उसका विचार गीतारहस्य के १० वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका है। यद्यपि प्रात्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत के अर्थात् प्रकृति के व्यवहार को देखने से मालूम होता है, कि उस कर्म के चक्र पर ग्रात्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है कि जो श्रनादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बिल्क जो हमारी इच्छा के विपरीत भी है, ऐसी सैकड़ो—हज़ारों बातें संसार में हुग्र करती है; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं, ग्रयवा उसत व्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पढ़ता है; यदि इन्कार करते है तो बनता नहीं है। ऐसे अवसार पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल रख कर श्रीर सुख या दुःख को एक सा समक्ष कर सब कर्म किया करता है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फर्वें में फैंस जाता है। इन दोनो के आवरण में

१ ४५ सर्वगृहचतमं भूयः शृषु मे परमं वषः ।
इच्टोऽसि मे बृद्गिति ततो बक्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥
मन्मना भव मभद्वतो मद्याजी मां नमत्कुर ।
मामेर्वेच्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥
सर्वधर्मान्परित्यच्य मामेकं शरणं वज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्रृषः ॥ ६६ ॥

यही महत्त्व-पूर्ण भेद है। भगवान् ने तीसरे ही भ्रष्याय में कह दिया है, कि "सभी प्राणी प्रपनी प्रपनी प्रकृति के प्रनुसार असते रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या करेगा?" (गी. ३. ३३) । ऐसी स्थिति में मोकशास्त्र ग्रमवा मीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है, कि कर्म में श्रासक्ति मत रखी। इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह ग्रध्यात्म दृष्टि से विचार हुमा; परन्तु भनित की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही ग्रंश है। ग्रतः यही सिदान्त ६१ वें ब्रीर ६२ वें इलोक में ईश्वर को सारा कर्तृत्व सींप कर बतलाया गया है। जगत् में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर जैसे साहता है वैसे करता रहा है। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है, कि शहदकार-बृद्धि छोड़ कर शपने शाप को सर्वया परमेश्वर के ही हवाले कर है। ६३ वें इलोक में भगवान ने कहा है सही कि " जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर," परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। ज्ञान प्रयवा भनित के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्याबस्या में पहूँची, वहाँ फिर बुरी इच्छा बजने ही नहीं पाती । अतएव ऐसे जानी पुरव का 'इच्छा-स्वातंश्र्य' (इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अयवा जगत् की कभी अहितकारक नहीं हो सकता । इसलिये उक्त श्लोक का ठीक ठीक भावार्य यह है कि " ज्यों ही तू इस ज्ञान को समभ लेगा (विमृत्य), त्यों ही तू स्वयंत्रकादा हो जायगा; भीर फिर (पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से को कमं करेगा, वही धम्यं एवं प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी प्रयस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी "। श्रस्तु; गीतारहस्य के १४ वे प्रकरण में हम दिखला चुके है, कि गीता में ज्ञान की अपेक्षा भवित की ही अधिक महत्त्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूर्ण गीताशास्त्र का भक्तिप्रधान उपसंहार करते है--]

(६४) (अब) अन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गृहच है। तू मुक्तें अत्यन्त प्यारा है, इसलिये में तेरे हित की बात कहता हूँ। (६५) मुक्तमें अपना मन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर और मेरी बन्दना कर, में तुक्तसे सत्य प्रतिज्ञां करके कहता हूँ कि (इससे) तू मुक्तमें ही आ मिलेगा; (क्योंकि) तू मेरा प्यारा (भक्त) है। (६६) सब धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। में तुक्ते सब पापों से मुक्त करूँगा, डर मत।

दं ते नातगरकाय नाभग्ताय कदाचन ।
 न चाक्यब्र्य वाच्य न च मां योऽभ्यसूयित ॥ ६७ ॥
 द इदं परनं गृहचं सद्भवतेष्वभिष्ठास्यित ।
 भावत मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंद्ययः ॥ ६८ ॥

[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारो जो यह भिक्त प्रवात उपसहार प्रिय नहीं लगता। इसलिये वे घर्म शब्द में ही ग्रवर्म का समावेश करके कहते है, कि यह इलोक कठ उपनिषद् के इस उपदेश से ही सनानार्थक है, कि " धर्म-ग्रधर्म, कृत-म्रकृत, म्रीर भूत-भन्य, सब को छोड़कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पह-चानो " (कठ. २. १४); तथा इसमें निर्मुण ब्रह्म की करण में जाने का उपदेक है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद का इलोक महाभारत में भी म्राया है ( ज्ञां. ३२९. ४०; ३३१. ४४) । परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म ग्रीर प्रदर्म दोनो पद जैसे स्वध्टतया पाये जाते है, बैसे गीता में नहा है। यह सर्च है, फि.गीता निर्गुण ब्रह्म को यानती है, ब्रौर उसमें यह निर्णय भी किया गया है, कि परमेश्वर का वही स्वरूप भेक्ठ है (गी. ७. २४) ; तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि व्यक्तोपासना तुलभ ग्रौर अञ्च है (१२.५)। ग्रौर यहां भगवान् श्रीकृटण् ग्रिपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे है; इस कारण हमारा यह दृढ़ मत है, कि यह उपसंहार भिनतप्रधान ही हैं। अर्थात् यहाँ निर्मुण् ब्रह्म विवक्षित नहीं है; किन्तु कहना चाहिये, कि यहाँ पर धर्म शब्द से परभेडवर-प्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो श्रनेक मार्ग बतलाये गये है,-जैसे श्राहिसा-पर्म, सत्यधर्म, मात-वितृ-सेवा-धर्म गुरु-सेवा-धर्म, यश-याग-धर्म, दान-धर्म, संन्यासधर्न ग्रादि वही ग्रिभिनेत है। महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एवं अनुगीता ( अश्व. ४९ ) में जहाँ इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ घर्म राब्द से मोक्ष के इन्हीं उपायो का उल्लेख किया गथा है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भग-वान् का यह निश्चयात्मक उपदेश है, कि <u>जक्त नाना धर्मों की गड़वड में न पड</u> .कर "मुक्ते श्रकेले को ही भज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत" (देखो गीतार पृ. ४४०) (सार यह है, कि अन्त में अर्जुन को निमित्त बना कर भगवान् सभी को श्राइवासन देते हैं, कि मेरी दृढ़ मक्ति करके मत्परायण-बुद्धि से स्ववर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इह लोक ग्रौर परलोक दोनो जगह तुम्हारा कल्याएा होगा; इरो सत ।)यही कर्मयोग कहलाता है और सत्र गीताधर्म का सार भी यही है। अब बतलार्ते है, कि इस गीताधर्म की अर्थात् तान-मूलक अक्ति-प्रधान कर्म-योग की परम्परा श्रागे कैसे जारी रखी जावे—]

क्षि(६७) जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता ग्रौर सुनने की इच्छा नहीं रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह ( गृहच ) कभी मत बतलाना ! (६८) <u>जो यह परम गृहच मेरे भक्तो को बतलावेगा, ज</u>सकी मुभ-पर परम भक्ति

#### गीता, सनुवाद और डिप्पशी--रेट मध्यायः।

न च तहमानमनुष्येषु कविष्यमे व्रिवह्नसभः ।
भविता न च ने तहमंद्रियः विवतरो सुवि ॥ ६९ ॥

※ ग्राव्येक्यते च व दर्ग चर्म्य संवादमावयोः ।
ज्ञानप्रतेन तेनाहिनच्दः स्वामिति ने मितः ॥ ७० ॥
अद्वादानमस्यश्च भूनुयादिव यो नरः ।
सोऽवि मुक्तः ग्रुभीस्तोकाभ्यापनुषासुष्यकर्तेणाम् ॥ ७१ ॥

xx कविवदेतत्भृतं पार्थं स्वयंकायेण चेतसा । कविवदशानसंमोहः प्रनष्टस्ते धर्नजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच ।

मध्दो मोहः स्यृतिसँग्घा स्वत्यसायाग्यसम्बद्धः । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये अवने सव ॥ ७३ ॥

होगी और वह निस्तन्देह मुक्त हो या मिलेंगा। (६९) उसकी अनेका मेरा अधिक प्रिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न नियेगा सवा इस भूमि में मुक्ते उसकी अनेका अधिक प्रिय और कोई न होगा।

-[ यरम्परा की रक्षा के इस उपवेश के साथ ही अब फल बतलाते ई--]

(७०) हम दोनों के इस मनसंबाद का जो कोई मध्ययन करेता, में समझूँना कि उसने ज्ञानपत्त से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार दोव म दूँ इ कर अद्धा के साब जो कोई इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) मुक्त होकर उन अप लोकों में जा पहुँचेगा कि जो पुण्यवान सोगों को मिसते हैं।

[ यहाँ उपवेश समाप्त हो चुका । श्रव यह जांचने के लिये, कि यह वर्ष

श्रर्जुन की समक्ष में ठीक ठीक या गया है या नहीं, मगवान उससे पूछते हैं—] ि (७२) हे पार्थ ! तुमने इसे एकाप्र मन से सुन तो लिया है न ? ( और ) हे धनक्ष्मय ! तुम्हारा झजानरूपी मीह श्रव सर्वथा नव्ट हुखा कि नहीं ? धर्जुन में कहा—(७३) हे अञ्चृत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नव्ट हो गवा; धौर थुभ ( कर्सक्य-धर्म की ) स्मृति हो गई। में ( श्रव ) निःसम्बेह हो गया हूँ। आपवे उपवेशानुसार ( शुद्ध ) कर्स्गा।

[जिनकी साम्प्रवाधिक समक्त यह है, कि मीतावर्स में भी संसार की छोड़ देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस अन्तिम अर्थात् ७३ वें इलॉक की बहुत कुछ निराधार सींचातानी की है। यदि विकार किया जायें कि अर्जुन को किस बात की विस्मृति हो गई थी, तो पता सगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) वें उसने कहा है कि "अपना वर्ष अवदा कर्तव्य समक्तने में मेरा मन असमर्थ हो नया है" (अर्मसंमूदकेताः)। अतः उक्त इसोक का सरस अर्थ यही है, कि उसी

#### संजय उवाच ।

अ अ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
सवादिममभ्यौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥
व्यासप्रसादत्श्रुतवानेतद्गृहचमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्क्य्यतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

(भूले हुए) कर्तव्य-धर्म की अब उसे स्मृति हो आई है। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, और स्थान स्थान पर ये शह कहे गये है कि "इसलिये तू युद्ध कर " (गी २.१८; २.३७; ३.३०; ८.७; ११.३४); अतएद इस "आपके आज्ञानुसार करूँगा" यद का अर्थ 'युद्ध करता हूँ'ही होता है। अस्तु; श्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद समाप्त आ। अब महाभारत की कथा के संदर्भानुसार सञ्जय धृतराष्ट्र को यह कथा सुना कर उपसंहाए करना है—]

सञ्जय ने कहा-(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वासुदेव भ्रीर महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत संवाद मेने सुना। (७५) व्यासजी के अनुप्रहं से मेने यह परम गृहच, यानी योग अर्थात् कर्मयोग, साक्षात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है।

पहले ही लिख भ्राये है, कि ब्यास ने सञ्जय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे रणभूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बैठे ही दिलाई देती थीं। स्रौर उन्हीं का वृत्तांत वह घृतराष्ट् से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'योग' का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १---३) ग्रीर ग्रर्जुन ने पहले उसे ',योग'' (साम्ययोग) कहा है (गी. ६. ३३); तथा ध्रव सञ्जय भी श्रीकृष्णार्जुन के संवाद को इस इलोक में 'योग' ही कहता है। इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण, अर्जुन श्रौर सञ्जय, तीनो के मतानुसार ' योग ' श्रर्थात् कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। श्रीर श्रध्याय-समाप्ति-सूचक सकल्प में भी वही, भ्रयीत् योग-शास्त्र, शब्द भ्राया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में 'योग ' शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। योग का साघारण अय करने की युक्ति, कुशलता या शैली है। उसी श्रर्थ के अनुसार कहा जाता है, कि बहुरुपिया योग से ग्रर्थात् कुशलता से श्रपने स्वांग् बना लाता है। परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेंट युक्ति को खोजते हैं, तव कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में प्रव्यक्त होने पर भी वह अपने श्राप को न्यक्त स्वरूप देता है, वही यूकित अथवा योग सब में श्रेष्ठ ' है। गीला में इसी को 'ईश्वरी योग' (गी. ९.५; ११.८) कहा है; स्रीर वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी वही हैं (गी. ७. २५) । यह ब्रली-

राजन्तंत्मृत्य संस्थृत्य संवादिमममव्भूतम् । केशवार्जुनयोः पुष्य हृत्यामि च मृहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥ तच्य संत्मृत्य संत्भृत्य कपमत्यव्भृतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् हृत्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ यत्र शोगेश्वरः कृत्यो यत्र यार्थो धनुर्वरः ॥

किक जनका प्राथटित योग जिसे साध्य हो जाय उते श्रन्य सव युनितयों तो हाथ का जैन है। परमेदवर इन योगों का श्रयका माया का श्रिपित है; श्रतएव उसे बोमेडवर श्रथित योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेडवर 'दाव्द में योग का श्रय पातक्जल-योग नहीं हैं।

(७६) है राजा (धृतराष्ट्र) ! केशव और अर्जुन के इस अत्भूत एवं पुन्यकारक सवाब का स्मरण होकर मुन्ते बार बार हुएँ हो रहा है; (७७) और हे राजा! बीहरि के उस अत्यन्त अद्भूत विश्वरूप की भी बार बार स्पृति होकर मुन्ते बड़ा विस्मय होता है और बार बार हुएँ होता है। (७८) मेरा मत है कि जहाँ योगेश्वर बीहब्फ हैं और जहाँ ध नुषंर अर्जुन है वहीं श्री, यिजय, शास्त्रत ऐस्वयं और नीति है।

[सिद्धान्त का सार यह है, कि जहाँ युक्त और शक्ति वीनों एकतित होती हैं. वहाँ निश्चय ही ऋदि-सिद्धि नियास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल युक्ति से काम नहीं जलता। जब जरासन्य का वय करने के लिये मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर में बीकुटण से कहा है, कि "अन्यं बलं जडं प्राष्टुः प्रणे-तब्धं किचक्षणः" (सना २०.१६)—बल अन्या और जड़ है, बुद्धिमानों को बाहिये कि उसे मार्ग दिललार्थे; तथा धौकुटण ने भी यह कह कर कि "विय नीतिवंसं भीमे" (सभा २०.३)—मुभमें नीति हैं और भीमसेन के शरीर में बस हैं—भीमसेन को साथ लें उसके द्वारा जरासन्य का वय युक्ति से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले को आया चतुर समभना चाहिये। अर्थात् योगेश्वर यानो योग या युक्ति के ईश्वर और धनुष्टंर अर्थात् योद्धा, ये वोनों विशेषण इस इसोक में हेतुपूर्वक विये गये हैं।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और धर्जुन के संवाद में, बोक्सन्यास-योग नामक घठारहवां प्रध्याय समाप्त हुमा।

िध्यान रहे कि मोझ-संन्यास-योग शब्द में संन्यास शब्द का धर्य 'काम्य कर्मों का संन्यास 'है जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्य आध्यमक्षी संन्यास यहाँ विविधात नहीं है; इस अध्याय में प्रतिपादन किया , गया है, कि स्वधर्म को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से सन्यास अर्थास् तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु त्रहाविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृणार्खेन-संवाद मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

समिपत कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अतएव इस प्रध्याय का मोक्ष-संन्यास-योग नाम रखा गया है।

इस प्रकार बाल गंगाघर तिलक-कृत श्रोमद्भगवद्गीता का रहस्य-सञ्जीवन नामक प्राकृत श्रनुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हुग्रा ।

गंगाघर-पुत्र, पूना-वासी महाराष्ट्र विप्र, ने विविक तिलंक बाल बुध ते विधीयमान । "गीतारहस्य" किया श्रीश को समर्पित यह, वार काल योग भूमि शक में सुयोग जान ।।

॥ अ तत्सद्वह्मार्पणमस्तु ॥ ॥ शान्तिः पुष्टिंस्तुष्टिश्चास्तु ॥

# गीता के क्लोकों की सूची।

| <b>इलोकारम्भ</b>               | ० इलो० प्० | इलोकारमभः              | ् अ० इसा । पुर |
|--------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| 3.0                            |            | अधर्माभिभयान्त्रच्या   | १ ४१ ६१६       |
| अतत्सदिति निर्देशो             | १७ २३ ८२२  | अचन्नोध्यं प्रमृताः    | - 8,6 = 805    |
| अव्हत्येकाक्षर ब्रह्म          | ८ १३ ७३३   | अधिभूतं धरी भाव        | V 8 956        |
| শ্ৰ                            | _          | अधियंत्र गत्य गोजन     | 7 5 05¢        |
| अकोति चापि भूतानि              | २ ३४ ६२९   | अधिष्ठानं नथा कर्ता    | 5€ 8,4 € 5     |
| अक्षर ब्रह्म परम               | ८ ३ ७२९    | अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं | १३ ११ ७८५      |
| अक्षराणामकारोऽ <del>स्मि</del> | १० ३३ ७५०  | अध्येष्यते च य इम      | 60 00 CRd      |
| अग्निज्योंतिरह. शुक्ल.         | ्र २४ ७३६  | अनतविजय राजा           | १ २६ ६११       |
| अच्छेद्योऽयमदाह्योज्य          | २ २४ ६२६   | अनंतम्चारिम नागाना     | १० २९ ७५८      |
| अजोपि सन्नव्यवातमा             | ४ ६ ६७१    | अनन्यचेताः गननं 🏸      | ८ १४ ७३३       |
| अज्ञश्चायद्वानञ्च              | 333 08 K   | अनन्याञ्चित्रयतो मो    | ६ २२ ७४३       |
| अतकाले च मामेव                 | ८ ५ ७३०    | अनपेक्ष शुचिदंक्ष .    | १३ १६ ७७८      |
| अंतवत्तु फल तेपा               | ७ २३ ७२३   | अनादित्वादिगं ण वान्   | १३ ३१ ७९१      |
| अंतवंत इमे देहाः               | २ १८ ६२५   | अनादिमध्यातमनंत        | ११ ११ ७६५      |
| अत्र शूरा महेष्वासा            | 8 8 506    | अनाधित. कर्मफलं        | ह १ ह९७        |
| अय केन प्रयुक्तोऽयं            | 3 38 888   | अनिप्टमिप्टं मिश्र न   | १८ १० ८३१      |
| अय चित्तं समाघातु              | १२ ९ ७७५   | अनुद्रेगकर वाक्यं      | १७ १५ ८२०      |
| अय चेत्त्वमिम घर्म्यं          | २ ३३ ६२०   | अनुवय क्षय हिया        | १८ २५ ८३५      |
| अय चैन नित्यजात                | २ २६ ६२६   | अनेकित्तविभ्यांता      | 62 62 SER      |
| अथवा योगिनामेव                 | ६ ४२ ७११   | अनेकवाहृदग्ववत्रनेप    | ११ १६ ७६४      |
| अयवा वहुनैतेन                  | १० ४२ ७६१  | अनेकवदत्रनयनम्         | 188 60 088     |
| अय व्यवस्यितान्दृष्टवा         | १ २० ६१३   | अग्नाद्भवन्ति भूतानि   | ३ १४ ६५५       |
| अर्थतदप्यशक्तोऽसि              | १२ ११ ७७६  | अन्ये च यहव जूरा       | १ ९ ६०९        |
| अदृष्टपूर्व हिष्तोस्मि         | ११ ४५ ७७०  | अन्यं त्वेवमजानत       | १३ २५ ७९०      |
| अदेशकाले यहान                  | १७ २२ ८२१  |                        | ४४ ६७०         |
| अद्वेष्टा सर्वभूताना           | १२ १३ ७७०  |                        | ४ ३० ६८२       |
| अघर्म धर्ममिति या              | १८ ३२ ८३७  | अपरेयमितस्त्यन्या      | ७ ५ ७१८        |
| •                              |            | -                      |                |

|   | <b>इलोकारम्भः</b>         | अ  | o st  | ते० पृ०      | क्लोकारम्भः<br>•              | अ     | • इलं<br>• | ो० पुर          |
|---|---------------------------|----|-------|--------------|-------------------------------|-------|------------|-----------------|
|   | अपर्याप्तं तदस्माकं       | 8  | ر گ ه | ६०९          | असंक्तिरनिमध्वगः              | १३    | ९          | ७८४             |
|   | अपाने जुव्हति प्राणं      | ጸ  | २९    | ६८२          | असत्यमप्रतिष्ठ ते             | १६    | 6          | 688             |
|   | अपि चेत्सुदुराचारो        | 9  | 30    | ७४८          | असौ मया हतः शत्रु .           |       |            | ८१४             |
|   | अपि चेदसि पापेभ्यः        | ሄ  | ३६    | ६८५          | असयतात्मना योग                | દ     |            | ७०९             |
|   | अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च     | १४ | १३    | ७९५          | वसंशय महावाहो                 | ٤     | ٠.         | ७०९             |
|   | अफलाकांक्षिभियंज्ञो       | १७ | ११    | ८१९          | अस्मानं तु विभिष्टा ये        | ٠, ١  |            | ६०९             |
|   | अभयं सत्त्वसशुद्धिः       | १६ | 8'    | ८०९          | अहं ऋतुंरहं यज्ञ.             |       |            | ७४१             |
|   | अभिसंघाय तु फलं           | १७ | १२    | 638          | अहकारं बलं दर्प               |       |            | 688             |
|   | अभ्यासयोगयुक्तेन          | 6  | 6     | ७३२          | अहंकारं वल दर्पं              | १८    | 43         | <b>८</b> ४४     |
|   | अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि      | १२ | १०    | ७७५          | अहमात्मा गुडाकेश              | १०    | 26         | ७५६             |
|   | अमानित्वमदंभित्व <b>ः</b> | १३ | ø     | ७८४          | ' अहं वश्वानरां भूत्वा        | १५    | १४         | ८०६             |
|   | अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य | ११ | २६    | ७६६          | वहं सर्वस्य प्रभव             | १०    | C          | <b>ં</b> ષ૪     |
| ~ | अमी हि त्वा सुरसंघा       | ११ | २१    | <b>ं</b> ७६५ | अहं हि सर्वयज्ञाना            |       |            | 988             |
|   | अयनेषु च सर्वेषु          | १  | ११    | ६१०          | अहिंसा सत्यमकोघ.              | ३६    | ą          | ८०९             |
|   | अयतिः श्रद्धयोपेतः        | દ્ | थह    | ७१०          | अहिंसा समता तुष्टि.           | १०    | 4          | ७५१             |
|   | अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः  | १८ | २८    | ८३६          | ्अहो वत महत्पापं              | 2     | ४५         | ६१६             |
| ŧ | अवजानंति मां मूढा.        | 9  | ११    | ७४१          | अज्ञरचाश्रद्धानरच             | ४     | ጳዕ         | ८६६.            |
|   | अवाच्यवादाश्च वहून्       | ર્ | 38    | ६३०          | आ                             |       |            |                 |
|   | अविनाशि तु तद्विद्धि      | २  | १७    | ६२४          | आख्याहि मे को भवान्           | ११    | 3 ₹        | ७६७             |
|   | अविभवतं च भूतेषु          | १३ | १६    | ७८६          | आचार्या पितर पुत्रा           | 9     | 38         | ६१४             |
|   | अव्यक्तादीनि भूतानि       |    |       | ६२७          | आढ्योऽभिजनवानस्म <u>ि</u>     | १६    | १५         | ८१४             |
|   | अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः  | 6  | १८    | ७३५          | ञात्मसभाविता स्तव्वा          | \$ 6, | १७         | ८१४             |
|   | अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः   | 6  | २१    | ७३५          | बात्मीपम्येन सर्वत्र          | ξ     | 35         | 200             |
|   | अव्यक्तोऽयमिं चत्योऽय     |    |       | ६२६          | वादित्यानामह विष्णु.          | १०    | २१         | ७५७             |
|   | अव्यक्तं व्यक्तिमापश      | 6  | źR    | ७२४          | आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ          | ঽ     | ०९         | ६४५             |
|   | अगास्त्रविहितं घोर        | १७ |       | 282          | आब्राह्मभुवनाल्लोका.          |       |            | ७३४             |
|   | अशोच्यानन्वशोचस्त्व       | 5  | 88    | ६२०          | आयुघानामह वजरं                | १०    | २८         | ७५८             |
|   | अश्रद्दवाना पुरुष.        | 9  | 3     | ७३८          | ्यायु सत्त्ववलारोग्य          | १७    | 6          | ८१९             |
|   | अश्रद्धया हुतं दत्तं      | १७ | २८    | ८२३          | आरुरुक्षोर्मुनेर्योग <b>्</b> | έ     | Ę          | ६९८             |
|   | अरवत्य सर्ववृक्षाणा       |    |       |              | आवृत ज्ञानमेतेन               |       |            | ६६७             |
|   | असक्तवुद्धि सर्वत्र       |    |       |              | आशापाशशतैर्वद्धाः             | १६    | १२         | ሪየ <del>፯</del> |
|   | असक्तिरनभिष्वग.           | 83 | 9     | <i>6</i> 58. | आञ्चर्यवत्पश्यति <sup>1</sup> | ś     | २९         | ६२८             |
|   |                           |    |       |              |                               |       |            |                 |

| <b>इलोकारम्भः</b>         | अ० हलो० पृ० | दलोकारम्भः                               | ञ० इस्रो० पृ०                           |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वासुरी योनिमापना          | १६ २० ८१४   | उत्कामंत स्थितं वापि                     | १५ १० ८०५                               |
| बाहारस्त्विप सर्वस्य      | ३१७ ७ ८१८   | उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः                    | १५ १७ ८०७                               |
| आहुस्त्वामृषयः सर्वे      | १० १३ ७५५   |                                          | ६ ४९ ६४६                                |
|                           |             | उत्सीदेयुरिमे लोका                       | ३ २४ ६६१                                |
| ₹                         |             | उदाराः सर्व एयते                         | ७ १८ ७२३                                |
| इच्छाद्वेपसमुत्येन        | ७ २७ ७२६    | उदासीनवसासीन.                            | 1x 53 060                               |
| इच्छा द्वेपः सुतं दु.स    | १३ ६ ७८३    | <b>उद्धरेदात्मना</b> ऽऽत्मान             | ६ ५ ७००                                 |
| इति गुह्यतमं शास्त्रं     | १५ २० ८०८   | उपद्रप्टानुमता च                         | १३ २२ ७८९                               |
| इति ते ज्ञानमाल्यातं      | १८ ६३ ८४६   |                                          |                                         |
| इति क्षेत्र तथा ज्ञानं    | ७७७ ३१ ६१   | 35                                       |                                         |
| इत्यर्जुनं वासुदेव.       | ११ ५० ७७१   | कथ्वं गच्छन्ति गत्वस्या                  | .१४ १८ ७९६                              |
| इत्यहं वासुदेवस्य         | १८ ७४ ८५०   | ञर्बंमूलमघ:वाख                           | 24 8 600                                |
| इदमद्य मया लव्यं          | १६ १३ ८१३   |                                          | J                                       |
| इदं तु ते गुहचतमं         | ८६७ १ १     | 骞                                        |                                         |
| इदं ते नातपस्काय          | १८ ६७ ८४८   | ऋषिभिवंहृषा गीतं                         | १३ ४ ७८२                                |
| इदं शरीरं कींतेय          | १३ १ ७८१    |                                          | •                                       |
| इदं ज्ञानमुपाध्रित्य      | १४ २.७९३    | ď                                        |                                         |
| इन्द्रियस्येद्रियस्यार्थे | ३ ३४ ६६४    | एतच्छू त्वा वचनं                         | ११ ३५ ७६८                               |
| इन्द्रियाणि पराण्याहुः    | ३ ४२ ६६७    | एतद्योनीनि मूतानि                        | ७ ६ ७१८                                 |
| इंद्रियाणि मनो बुद्धि     | ३ ४० ६६७    | एतन्मे संशय कृष्ण                        | ६ ३९ ७१०                                |
| इंद्रियार्थेषु वैराग्यं   | ४७७ ८ हर    | एताप हन्तुमिच्छामि                       | १ ३५ ६१४                                |
| इमं विवस्वते योग          | ४ १ ६६८     | एतान्यपि तु कर्माणि                      | १८ ६ ८२८                                |
| इष्टान् भोगान्हि वो       | ३ १२ ६५३    | एता दृष्टिमवष्टभ्य                       | १६ ९ ८१३                                |
| इहैकस्य जगत्कृत्सनं       | ११ ७ ७६३    | एतां विमूति योगं च                       | १० ७ ७५३                                |
| इहैंव ,तीजित. सर्ग        | ५ १९ ६९३    | एतं विमुक्तः कौन्तेय                     | १६ २२ ८१५                               |
|                           |             | एवमुक्तो हृपीकेशो                        | १ २४ ६१२                                |
| Š                         |             | एवमुक्त्वाऽजीनः संख्ये                   | 🕴 ४७ ६१७                                |
| ईश्वरः सर्वभूताना         | 87 E8 7.RE  | एवमुक्त्वा ततो राजन्                     |                                         |
|                           | 10 11 001   | एवमुक्त्वा तता राजन् एवमुक्त्वा ह्पीकेशं | २ ९ ६१९                                 |
| उ                         |             | एवमेतद्ययात्य त्व .<br>एवं परपराप्राप्तं | ४२ इह्ह                                 |
| उच्चै:श्रवसमस्वानां       | १० २७ ७५८   | एवं प्रवृत्तितं चक्रं                    | ं ३ १६ ६५६                              |
|                           | - 3 -       | A                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| वलोकारम् <b>मः</b>       | अ० इली॰ पृ० | इलोकारम्भः                   | अ० क्लो० <b>पू</b> र्ज |
|--------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| त्वमक्षर परमं वेदितव्यं  | ११ १८ ७६    | ५ ध                          | ,                      |
| त्वमादिदेव. पुरुष: पुराण | T. ११ ३८ ७६ | ८ वर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे  | १ १ ६०७                |
| ,                        |             | ,घूमो रात्रिस्तया कृष्ण.     | ८ २५ ७३६               |
| <b>*</b>                 |             | घूमेनाव्रियते वन्हिः         | ३ ३८ ६६६               |
|                          |             |                              | १८ ३३ ८३७              |
| दंडो दमयतामस्मि          | १० ३८ ७६    | ० घृष्टकेतुश्चेकितान         | १ ५ ६०८                |
| दशो दर्पोभिमानश्च        | १६ ४ ८१     |                              | १३ २४ ७९०              |
| दंप्ट्राकरालानि च ते     | ११ २५ ७६    | ६ घ्यायतो विषयान्पुंसः       | २ ६२ ६४३               |
| दातव्यमिति यहानं         | १७ २० ८२    | ۲                            |                        |
| दिवि सूर्यसहस्रस्य       | ११। १२ ७६   | र्४ न                        |                        |
| दिव्यमाल्यांबरघरं        | ११ ११ ७६    | ४ न कर्तृत्व न कर्माणि       | ५ १४ ६९२               |
| दुम्बिमत्येव यत्कर्म     | १८ ८ ८५     | ९ न कर्मणामनारभात्           | ३ ४ ६४८                |
| दुखेष्वनुद्धिग्नमनः '    | २ ५६ ६४     |                              | १ ३२ ६१४               |
| दूरेण हचवरं कर्म         | ं २ ४९ ६३   | ८ न च तस्मान्मनुष्येषु       | १८ ६९ ८४९              |
| ,दृट्ध्वा तु पांडवानीकं  | १ २६०       | ८ न च मत्स्थानि भूतानि       | ९ ५ ७३९                |
| दृष्ट्रवेदं मानुषं रूपं  | 33 48 00    | २ न च मा तानि कर्माणि        | 9 9 080                |
| देवद्विजगुरुप्राज्ञ      | १७ १४ ८२    | ० न चैतद्विद्यः कतरन्नो      | २ -६ ६१९               |
| देवान्भावयतानेन          | ३११ ६५      | ३ न जायते स्प्रियते वा       | २ २० ६२५               |
| देहिनोऽस्मिन्यया देहे    | २ १३ ६२     | ११ न तदस्ति पृथिव्या         | १८ ४० ८३९              |
| देही नित्यमवध्योऽयं      | २ ३० ६२     | ८ न तद्भासयते सूर्यो         | ११५ ६ ८०४              |
| दैवमेवापरे यत्तं         | ४ २५ ६८     | ० न तु मा शक्यसे द्रब्हु     | ११ ८ ७६३               |
| दैवी हचेषा गुणमयी        | ७ १४ ७२     | १ न त्वेवाह जातु नास         | २ १२ ६२१               |
| दैवी संपद्विमोधाय        | १६ ५ ८१     | । द्वेष्टचकुशल कर्म          | ०६७ ०९ ১९              |
| दोषैरेतैः कुलघ्नानां     | १ ४३ ६१     | ६ न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य | ५ २० ६९४               |
| द्यावापृथिव्योरिदम्      | ११ २० ७६    | ५ न वुद्धिभेदं जनयेत् 🕡      | ३ २६ ६६२               |
| चूतं छलयतामस्मि          | १० ३६ ७६    | ० नमः स्पृशं दीप्तमनेक       | ११ २४ ७६६              |
| द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा    | ४ २८ ६८     | १ नम पुरस्तादथ पृष्ठ         | ११ ४० ७६८              |
| द्रुपदो द्रीपदेवास्च     | १ १८ ६१     | १ न मां कमाणि लिपति          | ४ १४ ६७४               |
| द्रोणं च भीष्मच          | ११ ३४ ७६    | ७ न मां दुष्कृतिनो मूढाः     | ७ १५ ७२१               |
| द्वाविमौ पुर्यो लोके     | १५ १६ ८०    | ७ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं   | ३ २२ ६६१               |
| हो भूतसर्गा लोकेऽस्मिन   | र् १६,६८१   | १ न मे विदु. सुरगणा.         | १० २ ७५०               |

| इलोकारम्भः             | अ० इलो० पृ० | इलोकारम्भः               | अ॰ इलो॰ पृ॰ |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| न रूपमस्येहं तयो ०     | १५ ३ ८०३    | पर्न पुष्पं फलं तीयं     | ९ २६ ७४६    |
| न बेदयज्ञाध्ययनैन      | ११ ४८ ७७१   | परस्तस्गात् भावोज्यो     | ८ २० ७३५    |
| नष्टो मोहः स्मृतिः     | १८ ७३ ८४९   | पर बहा परं धाम           | १० १२ ७५५   |
| न हि कदिचत्दाणमपि      | ३ ५ ६४८     | परं भूयः प्रवस्यागि      | १८ १ ७९३    |
| न हि देहमृता शक्यं     | १८ ११ ८३०   | परिताणाय गाधूनां         | ४ ८ ६७३     |
| न हि प्रपश्यामि ममाप   | १९३३ ६ ६१९  | पवनः पवतागरिंग           | १० ३१ ७५९   |
| न हि ज्ञानेन सदुर्ग    | ४ ३८ ६८५    | पश्य मे पार्च रपाणि      | ११ ५ ७६३    |
| नातोऽस्ति मम दिव्यान   | रेहत ४० ७६६ | परपादित्यान्वग्-रुद्रान् | ११ ६ ७६३    |
| नात्यस्नतस्तु योगो     | इ १६ ७०४    | पध्यामि देवांस्तव देव    | ११ १५ ७६४   |
| नादत्त कस्यनित्पापं    | ५ १५ ६८२    | परवैतां पांउपुताणा       | १ ३ ६०८     |
| नान्य गुणेभ्यः फर्तारं | १४ १९ ७९६   | पार्थ नैवेह नामुत्र      | ६ ४० ७११    |
| नासतो विद्यते भावो     | २ १६ ६२३    | पांचजन्यं हृपीकेषो       | १ १५ ६११    |
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य | २ ६६ ६४४    | पिनाऽसि लोकस्य चरा०      | ११४३ ७६९    |
| नाहं प्रकादाः सर्वस्य  | ४९७ ३६ ७२४  | पिताऽहगस्य जगती          | ९ १७ ७४२    |
| नाहं वेदैनं तपसा       | ११ ५३ ७७२   | पुण्यो गंघ पृथिव्या न    | ७ ९७२•      |
| निमित्तानि च पश्यामि   | १ ३१ ६१४    | पुरुषः प्रकृतिस्यो हि    | १३ २१ ७८९   |
| नियतस्य तु संन्यासः    | १८ ७ ८२९    | पुरुषः ग परः पार्थं      | ८ २२ ७३५    |
| नियतं कुरु कर्म त्वं   | ३ ८ ६५१     | पुरोधसा च मुख्यं मा      | १० २४ ७५८   |
| नियतं संगरहितं         | १८ २३ ८३५   | पूर्वाभ्यासेन तेनैव      | ६ ४४ ७१२    |
| निराशीर्यतचित्तात्मा   | ४ २१ ६७८    | पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं  | १८ २१ ८३४   |
| निर्मानमोहा जितसंग०    | १५ ५ ८०४    | प्रकाश च प्रवृत्ति च     | १४ २२ ७९७   |
| निञ्चय श्रृणु मे तत्र  | १८ ४ ८२८    | प्रकृति पुरुषं धैव       | 220 29, 89  |
| निहत्य धातं राष्ट्रामः | १ ३६ ६१४    | प्रकृति स्वामवष्टभ्य     | ९ ८ ७४०     |
| नेहाभिकमनाशोऽस्ति      | २ ४० ६३१    | प्रकृते. कियमाणानि       | ३ २७ ६६३    |
| नते सृती पार्य जानन्   | ८ २७ ७३७    | प्रकृतेर्गुणसंमूढाः      | ३ २९ ६६३    |
| नेनं छिदंति शस्त्राणि  | २ २३ ६२६    | प्रकृत्यैव च कर्माणि     | १३ २९ ७९१   |
| नैव किचित्करोमीति      | ५ ८ ६९१     | प्रजहाति यदा कामान्      | २ ५५ ६४०    |
| नैव तस्य कृतेनार्थी    | ३ १८ ६५६    | प्रयत्नाद्यतमानस्तु      | ६ ४५ ७१२    |
| प                      | 4           | प्रयाणकाले मनसा          | ८ १० ७३३    |
| पंचैतानि महाबाही       | १८ १३ ८३१   | प्रलपन्विसृजन्गृण्हन्    | ५ ९ ६९१     |
| •                      |             |                          |             |

| <b>इलोकारम्भः</b>           | अ॰ इलो॰ पृ॰  | <b>क्लोकार्रम्</b> भः   | अ॰ इलो॰ पु॰ |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| प्रवृत्ति च निवृत्ति च      | १६ ७ ८११     | भीष्मद्रोणप्रमुखतः      | १ '२५ ६१३   |
| प्रवृत्ति च निवृत्ति च      | १८ ३० ८३७    | भूतग्राम. स एवायं       | ८ १९ ७३५    |
| प्रशान्तमनसं हचेनं          | ६ २७ ७०७     | मूमिरापोऽनलो वायुः      | ७ ४ ७१८     |
| प्रशातात्मा विगतभी.         | ६ १४ ७०३     | भूय एव महावाहो          | १० १ ७५०    |
| प्रसादे सर्वे दु खानां      | २ ६५ ६४३     | भोक्तार यज्ञतपसा        | ५ २९ ६९६    |
| प्रल्हादश्चास्मि दैत्याना   | "१० ३० ७५९   | भोगैश्वर्यप्रसक्तानां   | २ ४४ ६६३    |
| प्राप्य पुण्यकृताल्लोकान    | ६ ४१ ७११     | म                       |             |
| वर                          |              | - 22 . 2                |             |
| बल बलवतामस्मि               | ७ ११ ७२०     | मिच्चित्त सर्वेदुर्गाणि | १८ ५८ ८४५   |
| वहिरतश्च भूताना             | १३ १५ ७८६    | मिन्वत्ता मद्गतप्राणा   | १० ९ ७५४    |
| वहूना जन्मनामन्ते           | ७ १९ ७२२     | मत्कर्मकृत्मत्परमो      | ११ ५५ ७७२   |
| वहुनि मे व्यतीतानि          | ४ ५ ६७१      | मत्त. परतर नान्यत्      | ७७७१८       |
| वघुरात्मात्मनस्तस्य         | ६ ६ ७०१      | मदनुग्रहाय परमं         | ११ १ ७६२    |
| बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा    | ५ २१ ६९४     | मन प्रसादः सौम्यत्व     | १७ १६ ८२०   |
| वीज मा सर्वभूताना           | ७ १० ७२०     | मनुष्याणा सहस्रेषु      | ७३७१८       |
| वुद्धियुक्तो जहातीह         | २ ५० ६३८     | मन्मना भव मद्भक्तो      | ९ ३४ ७४९    |
| बुद्धिजीनमसंमोहः            | १० ४ ७५१     | मन्मना भव मद्भक्तो      | १८ ६५ ८४७   |
| बुद्धर्भेद धृतक्वैव         | , १८ २९ ८३६  | मन्यसे यदि तच्छक्य      | ११ ४ ६६२    |
| बुद्धचा विशुद्धया युक्त     | १८ ५१ ८४३    | मम योनिर्महद्वह्य       | १४ ३ ७९३    |
| वृहत्साम तथा साम्ना         | १० ३५ ७६०    | ममैवांशो जीवलोके        | १५ ७ ८०४    |
| ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं    | १४ २७ ७९८    | मया ततमिद सर्वं         | ९ ४ ७३९     |
| ब्रह्मण्यावाय कर्माणि       | ं५ १० ६९१    | मयाघ्यक्षेण प्रकृतिः    | ८ ६० ७४०    |
| ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा     | १८ ५४ ८४४    | मया प्रसन्नेन तवार्जु०  | ११ ४७ ७७१   |
| ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः    | ४ २४ ६८०     | मिय चानन्ययोगेन         | १३ १० ७८५   |
| <b>न्नाह्मणक्षत्रियविशा</b> | १८ ४१ ८४०    | मयि सर्वाणि कर्माणि     | ३ ३० ६६४    |
| भ                           | ,            | मय्यावेश्य मनो ये मां   | 7 7         |
| भक्त्या त्वन्यया शक्यः      | ११ ५४ ७७२    | मय्यासक्तमनाः पार्थ     | ७ १ ७१६     |
| भक्त्या मामाभिजानारि        | तं १८ ५५ ८४४ | मय्येव मन आघत्स्व       | १२८७७५      |
|                             |              | महर्षय सप्त पूर्वे      |             |
|                             |              | १ महर्षीणा भृगुहर       |             |
|                             |              | २ महात्मानस्तु मा पार्थ |             |
|                             |              |                         |             |

| श्लोकारम्त्रः             | अंत इस्रोत पुर | इलोकारम्भः                   | সং হলীত যুক  |
|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| महाभूतान्यहंबारी          | १३ ५ ७८३       | यत्रोपरमते जिलं              | £ 50 00%     |
| मा च योज्यभि०             | १४ २६ ७९८      | गत्सांग्यैः प्राप्यते स्थानं |              |
| मा ते व्यथा मा च          | ११ ४९ ७७१      | ययाकाणस्थिती नित्यं          | 5 6 75 d     |
| मात्रास्पर्शास्तु कौतेय   | २ १४ ६२२       | वया दोपो निवातस्यो           | £ 29 13 n/4  |
| मानापमानयोस्तुल्य'        | १४ २५ ७९७      | यया नदीनां बहुवोम्बुवेग      |              |
| मामुपेत्य पुनर्जन्म       | ८ १५ ७३४       | यपा प्रकाशयत्येकः            | १३ ३३ ७९१    |
| मा हि पार्यं व्यपाश्रित्य | . ८ ३२ ७४८     | यया प्रदीप्तं ज्वलनं         | ११ २९ ७६६    |
| म् क्तसंगोऽनहंवादी        | १८ २६ ८३६      | यया सर्वगत मौध्म्यात्        | १३ ३२ ७९१    |
| मूखग्राहेणात्मनो यत्      | १७ १९ ८२१      | यर्पपांसि ममिद्रोग्निः       | 8 30 564     |
| -मृत्युः सर्वहरश्चाह      | ०३७ ४६ ०९०     | यदप्रे चानुबंधे च            | १८ ३१ ८३९    |
| मोघाशा मोघकमीण            | ९ १२ ७४१       | यदहंकारमाधित्य               | SC AS CRE    |
| -<br>य                    |                | यदक्षरं वेदविदी              | इंड्ए ११ ८   |
| -                         |                | यदा ते मोहकरिन्डं            | २ ५२ ६३९     |
| य इद परमं गृहधं           | 36 26 686      | यदादित्यगत तेजो              | १५ १२ ८०६    |
| य एनं वेति हंतारं         | २ १९ ६२५       | यदा मूतपृथग्भावं             | १३ ३० ७९१    |
| य एव वेत्ति पुरुषं        | १३ २३ ७८९      | यदा यदा हि घमस्य             | κ ο έρέ      |
| यच्चापि सर्वभूतानां       | १० ३९ ७६०      | यदा विनियतं चित्तं           | ६ १८ ७०५     |
| यच्चावहासार्थमसत्कृतोः    |                | यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तृ     | १४ १४ ७९५    |
| -यजंते सात्त्विका देवान्  | १७ ४ ८१७       | यदा सहरते चायं               | २ ५८ ६४१     |
| यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्  | ४ ३५ ६८५       | यदा हि नेंद्रियाणें पु       | £ 7 000      |
| यततो हचपि काँतेय          | २ ६० ६४२       | यदि मामप्रतीकारं             | १ ४६ ६१६     |
| यतः प्रवृत्तिर्मूताना     | १८ ४६ ८४१      | यदि ह्घयं न वर्तेयं          | ३ २३ ६६१     |
| -यतेद्रियमनोबुद्धि.<br>   | ५ २८ ६९७       | यदृच्छया चोपपग्नं            | २ ३२ ६२९     |
| -यतो यतो निश्चरति         | ६ २६ ७०७       | यदृच्छालामसंतुप्टो           | ४ २२ ६७८     |
| -यततो योगिनइचैनम्         | १५ ११ ८०५      | यद्यदाचरति श्रेष्ठः          | ३ २१ ६६०     |
| यत्करोषि यदश्रासि         | ९ २७ ७४७       | यद्यद्विभ तिमत्सन्त्वं       | १० ४१ ७६१    |
| यत्तदग्रे विषमिव          | ८६८ थह ८१८     | यद्यप्येते न पर्व्यात        | १ ३८ ६१५     |
| यत् कामेप्सुना कर्म       | १८ २४ ८३५ ः    | यं यं वापि स्मरत             | ८ ६ ७३१      |
| यत्तु क्रत्स्नवदेकस्मिन्  | १८ २२ ८३४      | यया तु धर्मकामार्थान         | १८ ३४ ८३७    |
| यत्तुप्रत्युपकारार्थ      | र७ २१ ८२१ :    | यया धर्ममदामैहच              | १८ ३१ ८३७    |
| यत्र काले त्वनावृत्ति     | ८ २३ ७३६       | यया स्वप्नं भवं होक          | १८ ३५ ८३७    |
| यत्र योगेश्वरः कृष्णो     | १८ ७८ ८५१      | यं लब्ध्वा चापरं लामं        | ६ २२ ७०६     |
| *                         |                |                              | 7 77 79 77 7 |

| <b>क्लोकारम्भः</b>       | ॐ० | इलो        | ০ বৃ০ | <b>क्लोकारम्भः</b>       | স্ত   | इलो        | ० पृ०       |
|--------------------------|----|------------|-------|--------------------------|-------|------------|-------------|
| यं सन्यासमिति त्राहु     | Ę  | 7          | ६९७   | ये यया मा प्रपंद्यते     | ४     | ११         | ६७३         |
| य हि न व्यययंत्येते      | Ą  | १५         | ६२२   | ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य  | १७    | 8          | ८१६         |
| यः सर्वत्रानभिस्नेह      | ź  | ५७         | ६४१   | येषामर्थे काक्षितं नो    | 3     | <b>३</b> ३ | ६१४         |
| यस्त्वात्मतिररेव स्यात्  | 77 | <b>ए</b> १ | ६५६   | येषा त्वंतगतं पापं       | ø     | २८         | ७२६         |
| यस्त्वित्रयाणि मनसा      | ₹  | ø          | ६५०   | ये हि संस्पर्शंजा भोगा   | 4     | २२         | ६९४         |
| यस्मात्वरमतीतोऽहम्       | १५ | १८         | ७०७   | योगयुक्तो विशुद्धात्मा   | ч     | છ          | <b>६९</b> 0 |
| यस्मान्नोद्विजते लोको    | १२ | १५         | ડિઇઇ  | योगसन्यस्तकर्माणं        | ሄ     | ४१         | ६८६ -       |
| यस्य नाहकृतो भावो        | ३८ | १७         | ८३१   | योगस्यः कुरु कर्माणि     | २     | ሄሪ         | ६३८         |
| यस्य सर्वे समारंमाः      | 8  | १९         | १७७   | योगिनामपि सर्वेषां       | Ę     | ४७         | ७१५         |
| यज्ञदानतपः कर्ष          | १८ | 4          | ८२८   | योगी युंजीत सततं         | Ę     | 80         | १०७         |
| यज्ञाशिष्टामृतमुजो       | 8  | ₹१         | ६८३   | योत्स्यमानानवेक्षेऽहं    | \$    | २३         | ६१२         |
| यजशिष्टाशिनः संतो        | ą  | १३         | ६५४   | यो न हृष्यति न द्वेष्टि  | १२    | १७         | ७७८         |
| यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र | 3  | 9          | ६५२   | योऽन्तःसुखोऽन्तराराम     | 4     | २४         | ६९५         |
| यज्ञे तपसि नाने च        | १७ | २७         | ८२३   | यो मामजमनादि च           | ` १ o | Ę          | ७५०         |
| यातयामं गतरसं            | १७ | १०         | ८१९   | यो मामेवमसंमूढो          | १५    | १९         | 200         |
| या निशा सर्वभूतानाम्     | २  | ६९         | ६४४   | यो मां पश्यति सर्वत      | Ę     | ३०         | 300         |
| यामिमां पुष्पिता वाचं    | २  | ४२         | ६३२   | यो यो यां या तनुं मक्त   | র: ৩  | २१         | ७२३         |
| यावत्सजायते किचित्       | १३ | २६         | ७९०   | योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त | : ६'  | ₹₹         | 800         |
| यावदेतानि रीक्षेह        | 8  | २२         | ६१२   | युजन्नेव सदाऽऽत्मानम्    |       |            | ४०७         |
| यावानर्थं उदपाने         | 7  | र्ह        | ६३४   | युजन्नैवं सदाऽऽत्मानम्   | έ     | २८         | ७०७         |
| याति देवव्रता देवान्     | ٩  | २५         | ७४४   | यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य  | १६    | २३         | ८१५         |
| युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा  | Ч  | १२         | ६९२   | र                        |       |            |             |
| युक्ताहारविहारस्य        | É  | १७         | ७०४   | रजस्तमश्चाभिभूय          | 38    | 80         | ७९५         |
| युघामन्युश्च विकांत      | \$ | Ę          | ६०८   | रजिस प्रलयं गत्वा        | १४    | 514        | ७९५         |
| ये चैव सात्त्विका भावा   | ৩  | १२         | ७२०   | रजो रागात्मकं विद्धि     | १४    | ø          | ७९४         |
| ये तु घर्म्यामृतमिदम्    | १२ | २०         | ७८०   | रसोऽहमप्सु कींतेय        | છ     | 6          | ७२०         |
| ये तु सर्वाणि कर्माणि    | 88 | Ę          | ४७७   | रागद्वषवियुक्तैस्तु      | २     | ६४         | ६४३         |
| ये त्वक्षरमनिर्देश्य     | १२ | á          | ४७७   | रागी कर्मफलप्रेप्सुः     | ३८    | २७         | ८३६         |
| ये त्वेतदभ्यसूयतो        |    |            |       | राजन् सस्मृत्य संस्मृत्य | १८    | ७६         | ८५१         |
| येऽप्यन्यदेवताभक्ता      | 9  | २३         | ७४४   | राजविद्या राजगुह्यं      | 9     | 3          | SFU         |
| ये मे मतमिदं नित्यम्     | 3  | ₹१         | ६६४   | रुद्राणां शंकरश्वास्मि   | १०    | २३         | ७५८         |

| इलोकारम्भः                | अ० इसी० पृ० | इलो <b>फारम्</b> नः                         | भ॰ इलो॰ पु॰           |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| रुद्रादित्या वसवो ये च    | ६१ २२ ७६५   | शमो दमन्तपः शीचं                            | 5% X5 %80             |
| रूपं महत्ते बहववत्रनेत्रं | ११ २३ ७६६   | शरीरं यदवाप्नोति                            | 24 6 608              |
| ਰ                         |             | शरीरवादमनोभियंत् <sup>ं</sup>               | १८ १५ ८३१             |
| लमंते ब्रह्मनिवीणं        | ५ २५ ६९५    | शुक्तकाणं गती हचेने                         | ८ २६ ७३६              |
| लेलिहपसे प्रसमानः         | ११ ३० ७६७   | शुनो देशं प्रतिष्ठाप्य                      | E 23 003              |
| लोकेऽस्मिन्हिवधा निष      | ठा ३ ६४७    | गु मागुभपालेरेवं                            | ° 58 080              |
| लोभः प्रवृत्तिरारंभः      | १४ १२ ७१५   | गौय तेजा पृतिद्धाः                          | 86 K3 680             |
| व                         |             | श्रद्धया परया तप्तं                         | १७ १७ ८२०             |
| वक्तुमहें स्वशेषेण        | १० १६ ७५५   | श्रदायाननसूयरन                              | १८ ३१ ८४०             |
| वक्त्राणि ते त्वरमाणा     | ३३ ७७ ७६६   | श्रदायां न्यमते गानं                        | ४ ३९ ६८६              |
| वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः     | ११ ३९ ७६८   | श्रुतिचित्रतिपन्ना ते                       | ३ ५३ ६४०              |
| वासांसि जीर्णानि          | २ २२ ६२६    | श्रयान्द्रव्यमयायज्ञात्                     | 893 EE 8.             |
| विद्याविनयसंपन्ने         | ५ १८ ६९३    | श्रेयान्न्वधर्मी विगुण                      | ३ ३५ ६६५              |
| विषिहोनमसुष्टान्नं        | १७ १३ ८२०   | श्रेयान्न्यघर्मो विगुणः                     | १८ ४७ ८४२             |
| विविक्तसेवी लघ्वाशी       | १८ ५२ ८४४   | श्रेयो हि शानमभ्यासात्                      | १२ १२ ७७६             |
| विषया विनिवर्तन्ते        | २ ५९ ६४१    | श्रोतृदीनीन्द्रियाण्यन्ये                   | ४ २६ ६८०              |
| विषयेन्द्रियसंयोगात्      | १८ ३८ ८३८   | योतं चक्षुः स्पर्णन च                       | १५ ९ ८०५              |
| वितरणेणात्मनो योगं        | १० १८ ७५६   | व्यगुरान्सुहदर्भव                           | १ २७ ६१३              |
| विहाय कामान्यः सर्वा      | न् २७१६४५   | स                                           |                       |
| वीतरागभयकोषाः             | ४ १० ६७२    | म एवाय मया तेऽद्य                           | % ३ ६६०               |
| वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि   | ि १० ३७ ७६० | मक्ता. कर्मण्यविद्वांमो                     | इ २५ ६६१              |
| वेदाना सामवेदोर्अस्म      | १० २२ ७५७   | सनिति मत्वा प्रसभं                          | ११ ४१ ७६९             |
| वेदाविनाशिन नित्य         | २ २१ ६२५    | म घोषो वातंराष्ट्राणा                       | १ १९ ६१२              |
| वेदाहं समतीतानि           | હ રૃદ હર્ષ  | सतत कीर्तयंतो मा                            | ९ १४ ७४१.             |
| वेदेषु यजेषु तप सु चै     | म, ८ २८ ७३७ | म तया श्रद्धया युवती                        | ७ २० ७२३              |
| व्यवसायात्मिका बुद्धि     | २ ४१ ६३२    | सत्कारमानपूजार्य                            | १७ १८ ८२१             |
| व्यामिश्रेणेन वाक्येन     | ३ ३ ६४७     | सत्त्वात्सजायत जान                          | १४ १७ ७९६<br>१४ ५ ७९४ |
| व्यासप्रसादाच्छ्रुतवा     | न १८ ७५ ८५० | सत्त्वं रजस्तम इति                          | १४ ९ ७९४              |
| •                         | श ं         | सत्त्व मुखे संजयति<br>सत्त्वानुरूपा सर्वस्य | १७ ३ ८१७              |
| शक्नोतीहीव य सोढु         | ५ २३ ६९४    | 4 =                                         | ३ ३३ ६६४              |
| गनै शनैरुपरमेत्           |             | सद्गावे साघुभावे च                          | १७ २६,८२३             |
| ,                         |             |                                             |                       |

| <b>क्लोकारम्भः</b>         | ঞ্জ হ | लो॰ पृ | क्लोकारम्भः<br>•           | अ० इली० पु० |
|----------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------|
| समदु.खसुख. स्वस्थ          | १४ २१ | ८ ७९७  | संकरो नरकायैव              | १ ४२ ६१६    |
| समोऽह सर्वभूतेषु 🔧         | ९ २   | ९ ७४७  | सकल्पप्रभवान्कामानु        | ६ २४ ७०६    |
| समं कायशिरीग्रीव           | દ શ   | ३ ७०३  | सतुष्ट. सततं योगी          | 200 88 58   |
| सम पश्यन्हि सर्वत्र        | १३ २  | : ७९१  | सनियम्येन्द्रियग्रामम्     | १२ ४ ७७४    |
| सम सर्वेषु भूतेषु          | १३ २  | ७ ७९०  | सन्यासस्तु महावाहो         | ५ ६ ६९०     |
| सम. शत्री च मित्रे च       |       | ১৩৩    | संन्यासस्य महावाहो         | १८ १ ८२५    |
| सर्गाणामादिरंतश्च          |       | २ ७५९  |                            | ५ २ ६८८     |
| सर्वकर्माण्यपि सदा         |       | 588    | सन्यास् कर्मणां कृष्ण      | ५ १ ६८८     |
| सर्वगुहचतम भूयः            |       | ८४७    | सांख्ययोगौ पृथग्वाला.      | ५ ४ ६९०     |
| सर्वत- पाणिपादं तत्        |       | 350    | स्थाने हृपीकेश तव          | ११ ३६ ७६८   |
| सर्वद्वाराणि सयम्य         | ८ १ः  | ६६७ १  | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा     | २ ५४ ६४०    |
| सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्   | 18 8  | े ७९५  | स्पर्शान्कृत्वा वहिर्बाहया | न् ५ २७ ६९  |
| सर्वधर्मान्परित्यज्य       | १८ ६  | ६ ८४७  | स्ववर्ममपि चावेक्य         | २ ३१ ६२९    |
| सर्वभूतस्यमात्मानं         | ६ २९  | 900    | स्वमावजेन कौतेय            | १८ ६० ८४६   |
| सर्वभूतस्थित यो मा         | ६ ३१  | 200    | वयमेवात्मनात्भान           | १० १५ ७५५   |
| सर्वभूतानि कौतिय           | 9 (   | ७४७    | स्वे स्वे कर्मण्यमिरत      | १८ ४५ ८४१   |
| सर्वभूतेषु येनैक           | १८ २० | ८३४    | ह                          |             |
| सर्वमेदतदृत मन्ये          | १० १४ | . ७५५  | हत ते कथयिष्यामि           | १० १९ ७५६   |
| ' सर्वयोनिषु कौंतेय        | १४ ४  | ७९४    | स्तो वा प्राप्स्यसि स्वगं  | -           |
| सर्वस्य चाहं हृदि          | १५ १  | 205    | हृषीर्केश तदा वाक्य        | १ २१ ६१२    |
| सर्वाणींद्रियकमीणि '       |       | ६८०    | क्ष                        |             |
| सर्वेदियगुणाभास            | १३ ११ | ३७८६   | क्षिप्र भवति धर्मात्मा     | ९ ३१ ७४८    |
| सहजं कर्म कौतिय            | 36 80 | 582    | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव     | १३ ३४ ७९२   |
| सहयज्ञा. प्रजा सृष्ट्वा    | 3 80  | ६५३    | क्षेत्रज चापि मा विद्धि    | १३ २ ७८१    |
| सहस्रयुगपर्यन्त            | 6 86  | ४६७ ।  | , স্থা                     |             |
| साधिभूताधिदैव मा           | ७ ३०  | ७२६    |                            | ९ १५ ७४१    |
| सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म | 92 40 | ८४३    | ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा     | ६८७०२       |
| सीदति मम गात्राणि          | १ २९  | ६१४    | ज्ञानेन तु तदज्ञान         | ५ १६ ६९३    |
| सुखदु खे समे कृत्वा        | २ ३८  | ६३०    | ज्ञानं कर्म च कर्ता च      | ६६७ १९ ७३   |
| सुखामात्यतिक यत्तत्        | ६२१   | ७०५    | ज्ञान तेऽह सविज्ञान        | ७ २ ७१७     |
| सुख त्विदानी त्रिविघं      |       |        | ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता      | १८ १८ ८३२   |
| सुदुर्दर्शमिद रूपं         |       |        | ज्ञेय. स नित्यसंन्यासी     | ५ ३ ६८९     |
| सुहृन्मित्रार्युदासीन०     |       | ७०२    |                            | १३ १२ ७८६   |

# ्रसूची ।

इस सूनीपत्र की क्रम्य अपर में शानवान करने में बाचक उसकी रचना की कल्पना कर सकेंगे। यथ और उपकारा है नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के ग्रम्थों की एक ही यादी दी गई हैं यह बानकों के समझ में बा जायका। गीता के रहस्य के स्पष्टीकरण के लिये विषयिविवेचन के अनुरोध में भानेवाली व्यक्तिओं का निर्देश स्वतन्त्र सीर्पक के नीचे किया गया है। और पारि-माणिक पादों का समावेश ज्यारयाओं में करने में आया है। टी. में टीप का ताल्पयं है।

ठा

अग्निपुराण, ४.
अथ्नेवेद, २५६
अध्यातम रामायण, ४, ६, ३१६
अनंताचार्य, ३६२
अप्ताकंदेव, ३६२.
अमृतनादोपनिपद्, ७०६ विक्रियान्यः
अमृतनादोपनिपद्, २४६, २८६, ५४३
अमृतनादोपनिपद्, २४६, २८६, ५४३
अमृतनादोपनिपद्, १४६, २८६, ५४३
अमृतनादोपनिपद्, १४६, २८६, ५४३
अमृतनादोपनिपद्, १४६, १८६, ५६०
अस्त्रवोपं, ५९,४९३,५४८, ५६१,५६०
अस्त्रवोपं, ५९,४९३,५४८, ५६१,५६०
अस्त्रवायन गृह्यसूत्र, ५२४, ५६१
अन्यूत्रनीता, ३, ६९७.

## आ

आनन्दगिरि, ७५ टी ८०, ३१३ टी ५३५ आनन्दतीर्थ,(मध्याचार्य देखो)५३२,५३५ आपस्तवीय धर्मसूत्र, ३५०, ३५१ आर्पेय ब्राह्मण, ५०९

圣

<sup>ईश्वरगीता, ३.</sup> गी र. ५५ उँग्वरकृत्ण, १५३, १६२, १६३, १८१, ृ १८६ ही.

उँघाबास्योपनिषद्, २०७, २३१, २७६, ३१२, ३१९, ३५१,३५९,३६०, ३६१,३६२,३८९,५२७,५३१, ५४१, ६३३, ७०८.

उ

उत्तररामचरित्र, ७१. उत्तरगीना, ३, ३२१. उदान (पाली) ११, ६३६ उपनिषट् (यादी देखों). उम्भग, ५

# 来

ऋग्वेद, ३२, १७०, २०७, २१२, २२४, २४४, २५१, २५२, २५३ टी. २५५, २५६, २५७, २६३,२८१, २८८, २८९, २९०, २९५, २९६, ३४४, ३५९, ३९५, ४२३, ६५४, ६८०, ७४५, ७६१, ७८७, ८००.

Ų

एपिक्यूरस, ३९६,

्रे ऐ ऐतरेयोपनिषद्, १७०, २२५. ऐतरेय द्वाह्यण, ७१ स्रोक (कृ गो), १८६ ओरायन, ५५०, ५५२ टी ७६०

#### क

कठोपिनिषद्, ५५, ९२, ११८, १४०,

१४५, १५९, १७०, १८०,१९९,
२००, २०७, २०८, २१९, २२७,
२३६, २४७, २४८, २९८, ३१३
टी ३६१, ४०५, ४३१, ४३६,
५२५, ५२६, ५२८, ५४०,५७२,
६२५, ६२८, ७०७, ७३३, ८०१,

कथासरित्सागर, ४०. कणाद, १५१. कपिल, १५२, ५३६, ५४१, ५४२,५५२ कपिलगीता, ३, ४ कमलाकरभट्ट, ५०१ टी कालिदास, ४०, ७२, ८२, १०१, १२७, ३१९, ३३६, ३३७, ४००, ५१२, ५६०, ६६५

काले, ५५९, ५६१, ५६६ किरात, (आरिव देखो) कुराण, २३ कूर्मपुराण, ३ केनोपनिषद, २०७, २३२, ३८९, ४०६, ४३१, ४३६.

केगव काञ्मीरिमट्टाचार्य १७. केसरी, २५८

कैवल्योपनिषद्, २३५, ३३९, ३८६,

७०७, ७१९, ८१०, ८२० कीटिल्य (चाणक्य देखो)

' कौपीतक्युपेनिषद्, ६२, ७१, २०७, २८९, २९९, ३७०, ३७१ टी

४७८, ५२५, ६२७, ८३२ कृष्णानदस्वामी, २७.

#### ভা

र्षू-फू-त्से, (कानफ्ण्शियम) ३८९

गणेशपीता, ३, ३०३.
गणेशपुराण, ३
गरुपुराण, ४
गर्भोपनिषद, १८६.
गाथा (तुकाराम देखो).
गीतार्थपरामर्थ, २७.
गीता (यादी देखो)
गुरुज्ञान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण४,६,३६४
गोणलतापन्युपनिषद् ५२९.
गीडीय पद्योत्तर पुराण, ४.
गौतम सूत्र, ७९.

# च

चाणक्य, ४४६, ४४७, ४५७ चार्वाक, ७६, ७९ चुल्लवग्ग (पाली) ४५, ८३, ८७, ३९५, ४३८, ४७८, ५७१, ५७४, ५७५,

### 20

छादोग्योपिनिषद्, ३१, १२६, १३३-३४,
१५५, १७०, १७३, १८५, १८६, ६
१८७, २०६, २१९, २२५, २२७,
२३०, २३४, २३६, ३४५, २५१,
२५२, २५५, २७६, २८७, २९०,
२९४, २९८, २९९, ३१३, ३४२,
३५८,४०७, ४११, ४१५, ५२५,
५२७, ५४१, ५४२, ५४३, ५५२,
५०५, ६४६, ६८२, ६९३, ७१७,
७२८, ७३२, ७५७, ७६१, ७६९,

# ज

छुरिकोपनिषद्, ५३०.

जावालमन्यासोपनिषद्, ९७, ३१३, • ३३८, ३३९, ४४५, ४४६, ५४८, ५५०.

जीमनी, (मीमासा, मी. मूत्र) ५२, ६९, २९०, ४२७, ५२४, ५३५, ५४०. -जीमनीसूत्र, २१, ५३, ६९, ३१४ टाकाकमू, १५३ टी.

्तत्त्वप्रकाशिका, १७ तारानाय, (पाली) ५६९ , :तुकाराम, १४, १७, ७९, ८४, ८४, १०६, २३१, २३२, २४८, ३३२, ४१५,४१९, ४००, ४०८,४२९,

४२०, ८३१, ४३३, ४३५, ४३९, तेलग, ५४ तेविज्जमृत्त, (वेदिञ्जन्य,--पान्त) دويوني الويون तैतिरीयोपनिषर्, ८२, ४४, ७१, १२६, १५५, १७०, १८०, १८४. १८६, २०७. २०८, २०९, २०५, २३८, २४४, २५१, २५६, २६१, २९२, २९८, २१२, ३५१, ३५८, ३६१, ३६३, ३६७, ४१५, ६६०, ८११, ८२२. तंतिरीय ब्राह्मण, १७०, २५१, २५२ ही.

D & 3.

र्वेत्तिरीय महिता, २२४, २१२, ५२८.

ध

थेग्गाया (पाली ) ५८९, ५८०

150

ŗ! f v'

Ţ

दीक्षित, (शं. वा ) १९३ टी. ५५०, ५५९, ५६२, ६६७. देवीगीता, ३ देवीभागवत, ४ दीपवस, (पास्टी) ५७२. दशरय जानक, (पाली) ५७८. दासवीय (श्रीसम्यूं रामदासम्वामी का) ४१, १५९, १८५, १८७.

**,\$** 

धम्मपद (पाली) ९८, १०६, २२७, २७०, २७८, ३८८, ४७८, ५७०, ५७१, ५७५, ६७६. प्यानविद्गानिपद्, ५३१.

नागानद, ४०. नान्दपुराण, ४०. नारदग्न, ४१०, ५२७, ५४१ नारायणीयोपनिषद्, ३३२, ८४० निवाकी नाये, १६. निरात (यारा देगो). निर्णयनित्, ३४२ टी नीलफ्ट, ५१२ नीतिमनए ८२. नृगित्युगम, ४, २६३. नृभिहोत्तरनापनीयोपनिषद्, २५३ ही ४४०, ५२९.

Ų,

पराधरगीना, ३.

पारखी ५७५

पुरुपमूक्त २४६

पैशाचभाष्य, १४

पद्मपुराण, ४, ५. पनदनी, २१०, २५३, ३७१. पनरात्र, (नारद देखो) ५३०, ५४५. पनशिय, १५४ पंजित ज्वाराप्रमाद, ४. प्रय्नोपनिषद्, १८६, २१९, २४५, २६०. ५२५, ६२४, ७१९, ७३१, ८२२, पाणिनीसूत्र, २७० टी. २७२, ५२९, ५४६, ५५१. पातजल सूत्र, २३३. पाडवगीता, ३. पिंगलगीता, ३, ३३९ पालीग्रथ (यादी देखो). पुराणग्रथ-(यादी देखों)

đ

ब्रह्मगीता, ३, ४. बालचरित्र (भास) बाणमट्ट, ५६५. बादरायणाचार्य, ११, १२६. बायवल, २३, ३४, ३७१, ३७२, ३८९, ३९१.

बुद्धचरित, पे९.
बृहदारण्यकोपनिषद् ३१, ९२,९७,१३४,
१४५,१४७,१७०,१८४,१८९,२०७
२०८,२१०,२१५,२१७,२२०,२२३,
२२४,२२७,२४८,२४८,२५२,
२६६,२६२,२६४,२४८,२५१,२५२,
२५६,२६२,२६४,३१३,३१४,३२१,
३४०,३४७,३६०,३६२,३८५,४३०,
४६६,४९१,४९३,५०७,५२४,५२७,
५४४,५४९,५७६,५७७,५७८,६२२,
६८५,७२५,७२८,७३१,७३३,७६६,७८७,७८८,८११,८३४.

बोध्यनाता, २. विध्यनाता, २. विध्यनाता, २. विध्यनाता, २. विध्यनाता, २. विध्यनाता, २. विध्यनात्म, १६१. विध्यनात्म, १६१. विध्यनात्म, १५१. विध्यन्ति, १४५. विध्यन्ति, विदान्तसूत्र, जारीरक देखो) विद्यालपुराण, ४. विध्यनात्म, १एली) ५७५. व्याह्मणविध्यनात्म (यादी देखो)

H

भट कुमारिल, १८६ टी
भवभृति, ७१, ४२५
भर्तृहरि, ३७, ४६, ८२, ८३, ९०, ९६,
१०९, ११६
भागवत, ४, १०, १९, ४१, ४५, १६४,
२७९,२९९,३१३,३३८,३४०,३५६,
३९५, ४१०,४१४, ४२३, ४२४,
४३०, ४३१, ४३४, ४५३, ५४४,

५४५,५४८,५५५,५५६,५५७,६२२,६३५,६४२,६७०,६८५,७१५,७२२,७२३,७४५,७४६,७४९,७५२,७६०,माडारकर (डॉ.रा.गो.) १६,१७,१६१
५२९, ५४८, ५५९, ५६४, ५७०
गारिव, ४६, ३९५.
गास, ६, ३१०, ३२८ टी ५४५,५६०,
५६६भास्कराचार्य, ४०९.
भोष्म, ९,१९९,२९३,५१०,५१४,
भिक्षुगीता, ३,४,५१९

मत्स्यपुराण, ७५१ मब्सूदन, १४ महानारायणोपनिषद्, ५२६ मार्कंडेयपुराण, ४७८ महावग्ग, (पाली) ३९१, ५६९, ५७८ महावस (पाली) ५७२ महापरिनिव्वाणमुत्त (पाली), ५९३ मध्वाचार्य (आनदतीर्थ),१६,१७,३०९, ५३२, ५३४, ५४४. मनुस्मृति, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३९, ४०, ४२, ४३,४४,४५, ४६, ४७, ४९, ६५, ६८, ६९, ७२, १०३, १०५, १०७, ११०, १२०, १२६,, १७०, १८१, १९०, १९१, १९३, २६४, २६६, २७७, २७८, २८४, २९०, २९१, २९३, २९४, ३२९, ३३२, ३३७, ३३९, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५६, ३५७, ३६२, ३६३, ३६४, ३८६, ३८७, ३९२, ३९६, ४६६, ४७९, ५१३७, ५४४, ५७७, ६०८, ६१५, ६४२, ६५४, ६५५, ६६६, ६६७, ६७०, ६८१, ६९७, ७०८, ७३४, ७५२, ७५३, ७५७, ७७९, ७९५, ८२०, ८२७,.. 660 माड्क्योपनिपद्, २२५, २४५

# -महाभारत---

बादि, २९, ३०, ६२, ३३, ३४, ३६, ३७, ४४, ४७, ७७, १०५, १९५, २६२, २६४, २६६, २९२, २९४, ३९९, ४४४, ५१०, ५१३, ५१४, ५२४, ५६१, ५६३.

समा, १०८, ३९९, ५६४.

वन, ३१, ३४, ४१, ४२, ४३, ४९, ७०, ७२,१०१,१०२,१०७,१३४,१४०,१८२,१८०,१३४,१४०,१८५,२७६,२९४,२९६,३१७,३१७,३१०,४३८,४७७,४९८,५१०,५१७,५२५,५६१,५७७

विराट, ३८०.

चद्योग, ३७, ४०, ४४, ४६, ५४, ५५, ९५, ९३,१०४,१०८,३३८, ३४०,३९०, ३९०, ३९५, ४४७, ५१०, ५११, ५१७, ५२२, ५२३, ५५४, ५७६, ५७९.

द्रोण, ३७, ५५, ५१७, कर्ण, ३३, ३८, ६५, ६६, १०४, ५१७. सत्य, ४३. स्त्रीपर्व, १४०, ५१५, ६२७. द्यातिपर्यं, हे, ९, १०, ३०, ३१, ३३, ££' 58' 85' 85' 88' 84' ४७, ५०, ५१, ५२, ५८, ६५, ६९, ९४, ९५, ९७, १०१, १०२, १०६, १०८, ११०, १११, ११२, ११८, ११९, १२७, १३४, १३५, १४४, १५२, १५४, १५८, १६४; १६५, १७०, १८६, १८७, १९२, १९३, १९५, १९७, २०५, २०६, २०८, २१८, २२२, २२५, २३०, २५०, २५१, २६०, २६४, २७१, २७३, २७४, २७६, २७७, २८०, २८८, २८९, २९२, २९३, २९७, २९९, इ०४, ३०६, ३०७, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१८, ३२०, ३२५, २३१, २३५, ३३७, ३३८, ३३९, २४०, २४२, ३४३, ३५०, ३६८, ३७६, ३८०, ३८२, ३८७, ३९५, ३९७, ३९८, ४२०, ४३८, ४३९, ४४१, ४४४, ४६७, ४७७, ४९५, ४९७, ५०१, ५१८, ५११, ५१४, ५१७, ५१८, ५२३, ५२५, ५३७, ५३८, ५३९, ५४५, ५४६, ५५३, ५५७, ५६१, ५८०, ६१३, ६२५, ६३५, ६४८, ६५४, ६५६, ५६०, ७०१, ७०६, ७०८, ७१३, ७१७, ७२०, ७२१, ७२३, ७३१, ७३४, ७४५, ७४६, ७५४, ७५७, ७६४, ७६६, ७६९, ८१०, ८११, ८१२, ८१४, ८४१, ८४३, ८४८.

अनुशासन, ३०, ३१, ३२, ३७, ४९,६८, २७१, २९२, ३७८, ३७९, ३८७, ३८९, ४९८, ५२०, ५२१, ५२२, ५५१, ६५२, ७५७, ७६०, ७६४, ८०१, ८०२, ८४१.

अश्वमेघ, २, ३, ३७, ४५, ५८, १५७, १८०, २९०, ३१४, ५१७, ३२०, ३२५, ३३५, ३४२, ४३७, ४३८, ४४०, ४६९, ४७४, ४७५, ४८०,

४८१, ४९१, ५१४, ५१५, ५१७, ५१८, ५२२, ५२३, ५६३, ५७१, ७२६, ७४६, ७५७, ८०२, ८४१. स्वर्गारोहण, ३७, ९३, ५२४. आश्रमवासिक, '४८१. यमगीता, ४. ` यथार्यदीपिका, १८. यादवराव वावीकर, ४३. याज्ञवल्क्य, ३४, १२६, ३५३, ३६२, ४२८. यास्क, (निरुक्त) ३९, ४८, १८४, १९३, २९६, २९८, ३५०, ५३६, ५६०, ७३४. योगवासिष्ठ, ४, ६; २८५, २९०, ३१३, ३२३, ३२४, ३३१,,३३८, ३५४, ३६४, ६१८, ६५८. ,योगतत्त्वोपनिषद् ५३०, ५५०.

Ę

रघुवंश ७२.
रमेशचद्र दत्त, ५९३.
रामपूर्वतापिन्युपनिषद्, ४१२, ४२०,
५२९, ५४२, ५५१.
रामानुजाचार्य, १५, १७, ३०९, ५००,
५३२, ५३८, ५४%, ५५५.
रामगीता, ३, ४.

# रामायण--

वालकांड, ४२, वयोध्याकांड, ४४. वरण्यकाड, ७६०. युद्धकाड, ३९५, उत्तरकाड, ७२.

लिमपुराण, ११०, ३२१ टी. व

वज्रसूच्युपनिषद्, ५६१. वध्युगाया, (पोली), ५७२. वल्लभाचार्य, १६, ५३४. वराहंपुराण, ५.

वाग्भट, ८१९ वाजसनेयी संहिता, २५६, ३६२. वामनपंडित, (यथार्थदीपिका), १८. वाय्पुराण, ५. विचिख्युगीता, ३. विदुर, ९३ विष्णुपुराण, ४, ११९, १९४, ५४५, ७५२, ७५३ वेद (यादी देखी). वेदान्तसार, २४१. वेदान्त (शारीरक, ब्रह्म-) सूत्र, ७, ३३ ७५ टी. ८०, ९७, १४७, १४९, १५१, १५५, १६५, १६७, १६८, १७८, १७९, १८६, १८८, १९२, १९४, १९५, १९७, १९९, २०४, २०७, २२१, २२२, २४६, २६४; २६७, २७०, २७२,२७९, २८७, २९३, २९६, २९७, २९८, ३१५, ३२०, ३३४, ३४२, ३४४, ३४७, ३५८, ३७६, ४२१, ४३८, ५००, ५३५, ५३७, ५३८, ५८०. वैद्य (चितामण विनायक), ५१३, ५२४, ५४८, ५५९, ५६२. व्यासगीता, ३, ४ वृत्रगीता, ३

হা

शतपथ द्राह्मण, ३१२, ७६३. शाकुतल, ८२, १२७. शिवगीता, ३. शिवदिन केसरी, ३६५ श्वेताश्वतरोपनिषद् १६३ टी., १७१, १८५, १८६, २०५, २०७, २११, २१९, २२४, २४८, २७६, ३१३, ३५१, ३५८, ४१५, ५२६, ५२७, ५२८, ५३०, ६७१, ६७५, ७३३, ७८५, ८०२, ८०७

शैवपुराण, ५. शकराचार्य, ११, १४, ७९, ९७, १४७, १५३, १५५, १६५, १६७,

मीदरानद (पाली)५५%, ५६५, ५६९ १७७, १९७, २५१, २५४, २७१, २७४, २७९, २८१, २९७, ३०६, ३०८, ३१२, ३४२, ४०६,४९५, ५००, ५०१, ५१४, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५४१, ६२३, ६८२, 689. ध्रपाकगीता, ३. जाकरमाष्य, ११, १४, ७९ जाडित्यसूत्र, ४१०, ५४५ श्रीघर, १७, ९३२. q पष्टितंत्र, १५३. स ममर्थ (रामदास दासवीध), ४१, १००, १४५, १५९, १८४, १८५, २८१, ३२०, ३७६, ३८४, ३८९, ३९६, ३९७, ४३६, ४६६, ५०२. नरकार वाबु किशोगीलाल, ४९१. सद्धमं पुडरीक (पाली), ५६९, ५८१ मब्वास्वमुत्त (पाली), ५७४, ५७६. मर्वोपनिपद्, २१७. सप्तव्लोकीगीता, ७ सहिता (यादी देखो). माल्यकारिका, ९६, ९९, १३३, १५७, १५८, १५९, १६१, १६३, १६४, १६५, १६६, १७९, १८०, १८९, १९१, २०२, २७३, ७९९, ८१२, मुत्तनिपात (पाली), ३८७, ५४५, ५६९, ५७१, ५७२, ५७३, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८१, ५८२ सुरेश्वराचार्य, ६४५. सुभाषित, ३७. मूतगीता, ३, ४. सूर्यसंहिता, ४. सूर्यगीता, ३, ४.

मूत्र, (यादी देखो )

सूर्येसिद्धान्तः, १९३

सेलसुत्त (पाली) ५४९, ५७१, ५८०,

498. स्तदपुराण, ४. E हनमान पंडित, १४. हरिगीता, ३, ८, ९. हर्ष, ४० हारीतगीता, ३, ३६३. हरिवंश पुराण, ५६०. हमगीता, ३. ४. 23 धीरस्वामी, १८९. ञानेव्यर, १८, २४९, २५०, ३२४ ५०२, ५३६. व्यक्तिनिर्देश. य अघोरवट, २३४. अजीगतं, ३९. अंगुलीमाल, ४३९ अवदुल रह्मान, १०७. अलेन्जाउर, ५६२, ५८५, ५९२. अञोक, ५७०, ५८५, ५९०, ५९१. अंटिओकस, ५८२. अञ्चपति कैंकेय, ३१३, ५२५ या आगिरस, ४२, ४३ बाम्रपाली, ४३९ ₹ इक्ष्वाकु, ८, ९, ४१६, ४५०. इसा मसीह (छिस्त देखों.) उ

उद्दालक, ३१३

उपस्ति चाकायण, ४८:

Œ

एकनाय, ३९१.

4

कणाद, १५० कवीर, ५०२. कॅरायलनस, २८, २९ कालखंज, ७१. काशीराज अजातशत्रु, ३१३ कोलंवस, ५९०.

ख

खनीनेत्र, ४५. खू-फू-स्से, ३८९. ख्रिस्त, ३४, ८०, ८५, २३०, ३७३,-३९१,३९३,५३०,५४७,५५०, ५५६,५७९,५८६,५८९,५९० ५९१,५९२,५९३

ı

गणपतिशास्त्री, ५६०. गार्गो, २२७ गार्ग्य वालाकी, ३१३. गौतम बुद्ध ९८.

च

चद्रशेखर, ५३६ चारुदत्त, ४० चित्ररथ, ४१८

ज

जनक, १३४, २२७, २७७, २९८, ३१३, ३१४, ३२५, ३४२, ३४८, ३५०, ३५८,३६५, ४६७, ५७६,५९०, ५९४, जनमेजय, ९, ४५६, ५१४, ५५३. जरत्कार, २९२ जरासघ, ५५. जानाली, ७६, ७७. जीमृतवाहन, ४०. जैगीवब्य, ३०, ३२४. 66...

नुलाघार, ४९, ३४३.

द्यीचि, ४०

दक्षप्रजापति ३३८. ' ' दारा, (शाहाजादा) ५०२

₹ :

निचनेत, ९२, ११६, ११६८, ११८, नागार्जुन, ५६९, ५८४. ११६, १८४. ११६

- नारद, २०७, २२०, २२१,<sub>,</sub>२२६, ३३८, ४१०, ४७८

४१०, ४७८. निकोलस नोटोव्हिस, ५९३. नेपोलियन, १२९ नेस्टर, ५९१.

नद, ५६९ न्यटन, ४०९.

पौलोम, ७१

Œ

परशुराम, ४४, ६०८. पायथागोरस, ५८९. पॉल, ३४ पृथु, १० प्रतदंन, ७९ प्रल्हाद, १०, ३१, ३२, ४३, ४४, ७१, ११९, १२६, ४१८. प्रियन्नत, १० पैल, ५२४.

च

वली, ३१ वान्ह, ४०५ बाष्कली, ४०५ बुद्ध, ५४७, ५६९, ५७२, ५८४, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४. बृहस्पती, ११९ मास्यत्राचार्यं, ४०९. भृगु ४१८.

ð.

X

मन्, ८, ९, ५८, ४५०.
मरीचि, ४६७
महमद, ५४७
महावीर, ४४७
महेंद्र, ४८४, ५९२.
मार्चंडेय, ४७८.
मार, ५८७.
मिनांदर, ५७३.
मेग्यास्येनीस, ५६३
मैग्यास्येनीस, ५६३

य

याज्ञवल्क्य, ८०, २२५, २६२, २९५, ,३१३, २४१, ३५६, ४६५.

₹

रामचद्र (राम), ३७, ४२, ७१, ७६ ३१०, ३१४, ३६२, ४३३ रामशास्त्री, ४९६. रावण, ४३४. राहलमद्र, ५६९, ५८४

ल

लव, ७१. -लक्ष्मण, ३१६. ला-ओ-त्ने, ३९१

च

वरेण्य, ३०३. वामदेव, ३९. विदुला, ४०. विवस्तान, ८, २८, ४३, ४५०. विश्वामित्र, ४०, ४१. वृत्र, ३७. वेन, ४५. वैशंपायन, ९, ४५४, ४६५, ५१४, ५१९, ५२०, ५३१, ५३५, ५५०. शहराहत, ३६६. तिविगता, ४०, ३२, १६६, ४०६ तिवालो, ४२६, ४६६, ५०६, शृतावार्ष, ४३, ६६, ११६, शृत, ६०४, ६६०, ११४, ३१६, ४६४, ५३५, ५४५ श्रीनगवान, ४, श्रीनग्राह, ४३, ६६, १९६,

37

सनत्तुमार, २६०, ६२८, ४६३ सर्दर्गार्ट (नरहर गोगाङ) ५६५, मार्जेटीन, १५, ८., ८५, ८६ सुदामा, ८५, मुसंन, ५६५, ६६८, मृतमा, २७७, मेगान, ७६, ५८९, ५९२ मोगरोजिनम, ५६८, नर्दा, २२०,

Ł

Ţ,

हरिस्पद्र है है. हर्येष्ट्रये, १३८. हर्मेस्ट, २८. हिस्प्यममें, १०६, ३०७

# युरोपियन प्रयकार:-

था

ऑरिस्टॉटर, १५ प्र; ६७, ७२, ८८. २०४ टी., ३०४, ३६८, ४८४ : ऑगस्ट फांट, ६२ टी. ६३, ७६ २१३, २८१, ३०३, ३०४, ३३४. ऑर्यर सिसी, ५८९, ५९०, ५९० टी.

इनाँक रेजिनाँहड, ५९० टी.

Œ

एमिल, ५९३.

क

कांट,६२,६३,६७,८८टी,१२२,१३६,११४८,१४७,१४८,१७१,२१३,२१५टी,२२१,२२३,२२६,२५८,२६४टी,३०४,३०५,३८८,५०४
कॅरस,(पॉल)८६टी,१०९,४२४टी,८८८
कंग,५९२
कोलबुक,१६२टी,५८९
केर्न,(डॉ.)५६९,५७१,५७७,५८१,५८३

#### ग

ग्रीन, ३४, ३५ टी. ३६, ६७, ८८,१२२, १४७,२१८,२२६,२२७,४८०,४८४ गएटे, ४९३. गॅडो, (डॉ. एच्) १८५ टी. गार्बे, ५४०, ५६४, ५७० गिगर, (गायगर, ) ५७२

ज

जेम्स सली, २०४, टी, ४९४ टी जेम्स मार्टिनो, १२४, १७३. ज्यूवेट, ३०३

7

टकाकसू, (डॉ) १५३

E

डायसेन, २७, १९३, ४७३, ४८२ टी. डाविन, १०२,१५१, १५२,१७१,१७८ डॉल्टन, १५१. डिडरो, ७९.

ध

यॉमसन, ५३१ थिवो, ५३८ न

नित्नो, २६६, ३०३, ३७२, ३९१, ५०० ... निकोल्स नोटोव्हिस, ५९२ न्यूटन, ४०९

पं पायथ्यागोरस, ५८९ पालसेन, ३९९, ४९३ प्लूटाकं, ५८९

व

बटलर, ७९ बेन, ३६, ९२, ३६९. बेथॅम, ८२ टी बुक्स, ३८२ बुल्हर५२०,५४२,५४८,५६१,५७०, ५७२ बुरनुफ, ५९२

Ħ

मॅिकडल ५६३ टी मॉडस्ले ४२५. मॉटिनो. १२४ टी, १७३ मोर्जे, ७९ मॅक्समुलर, ४३, १३६, २९५, ४२५, ४८५, ५५१, ५७२, ५८६. मॅिक्मलन, १०८ टी. मिल्मन, ३५. ११५, ३०३, ३८८.

₹

राक्हिल, ९८, ५६०.\_ रोस्नी, ५९३.

ਲ

लामार्क, १५१. लॉरिनसर, ५८६. लेस्डे स्टिफन, ३५.

व

विल्यम, जेम्स २३२ विल्सन, १६२ टी. नेवर, २५६, ५५२, ५६०. व्हिन्सेंट स्मिय, १५३. व्हेव्हेल, ३६.

स

जिलर, ४७६ जेक्सपियर, २८. जोपेनहार, ६३, १०६,१०८,२१३,२२४ १३०३, ३९१, ४८३, ४८४, ४०४, ४९६, ४९९, ५०५.

स

त्रली, ३१३, ४९४. मेजिक्ष्, ३५, ३६, ८२, ४०२. गर्नेटीस, ८५ पेन्सर, ६३, ७६, ९०, १५२, २१३. ३०३, ३२८, ३६४. ३६८, ४८८. ५०५. ल,५७९, ५९४. टीफन, (लेस्ले) ३५.

ह

ना (Senart) ५४६ दी

व्सि, ३९, ६९, ८०, ८३ यूम, ८० टी., ८८ केल, १५२, १६१, १७१, १७३, १८५, १९७, २४३, २६८. कि, २१३, २२५. विधिस, ७९. टिमन, ३०३. इसडेव्हिड्स, ५७२, ५७४, ५८४,५९१

ाल्या ( पारिभापिक शब्द )

य

ष्ट, २७१ तवाद, १३ कार, ३३४. रंगपरीक्षण, ६, ८ प्रात्म, ६४

अध्यातमपक्ष, ६१, ६२. अनंत. २४७. अनादि, २६५. अनारव्यकार्य, २७२. अनुभवाईत, ३६४ अन्मान, ४०७. अनुत, २४४. अक्षमयनीय, २६१ जपूर्व, २८१ अपूर्वना, २७१. अन्यात, २१, ४६५. अमृत. २२६, ३५९, ३६४, ३६१, ३६५ अमृतन्य, ४८४, ४९२. अमनाम, २९१ अगुनाशी, ३८८. अयंवाद, २१, २२, ४६७. अहंत्, ४७९ अविष्णा, २१०, ३५९, ३६० ३६१, ३६२, ५२७ अय्यगन, १५९. अगुम कर्मी की भिन्नता, २७१ अष्ट्रधा प्रकृति, १८२. असत्, १५५, २४४, २५१. अगभृति, ३५९ अहंकार, १७४, अह्कारवृद्धि, १११. अहिसाधर्म, ३०.

आ

अज्ञान, २२०, २३७, ५२७.

अर्द्वतन्नहाजान, १५. १६. ,

अम्तेय, ३८

आचारसंग्रह, ४७१.
आचार तारतम्य, ४६, ४७
आत्म, ३९९.
आत्मसंरक्षण, ४०, ४१
आत्मनिष्ठबुद्धि, १४१.
आत्मनिष्ठा, ५८०.
आत्मा की स्वतंत्र प्रवृत्ति, २७९

| आध्यात्मिक विवेचन, ६१                   |   |
|-----------------------------------------|---|
| ,, मार्ग , ३७९.                         | 7 |
| ,, पथ, ४८८                              | • |
| वाध्यात्मिक मुखदु ख, ९५                 |   |
| न्मधिदैविक विवेचन, ै ६१.                | ĭ |
| ,, मार्ग, ३७९.                          | Ţ |
| ,, पथ, ४८७                              | 1 |
| आधिभौतिक विवेचन, ६१                     |   |
| ., मार्ग ३७९.                           | ŧ |
| पथ, ४८७.                                | 7 |
| आधिदैविक सुखंदु ख, ९५                   | 1 |
| ञाविदैवतपक्ष, ६१, ६२,१२४, १२७           | 4 |
| व्यातिभौतिकपक्ष, ६१, ६२, १२७, १२८.      | * |
| आधिभौतिक सुखदु ख, ९५.                   | 7 |
| वाघिमौतिक सुखवाद, ७४.                   | ; |
| मानद, २३१.                              | ; |
| ञानदमय, २३१                             | ; |
| क्षानदमय कोश, २३१                       | 1 |
| <b>भापद्धर्म, ४८.</b>                   | ; |
| अप्तवचन प्रमाण, ४०८                     | ; |
| <b>आवीटर डिक्टा, २२</b> टी              | ; |
| कार्तम्, २२२                            | : |
| भारव्य कार्य, २७२                       | ; |
| आरभवाद, १५१, २४०<br>आज्ञावादी, ४९४.     |   |
| <b>आशावादी, ४९४</b> .                   |   |
| <b>आ</b> मुरी सपत्, १०९.                |   |
| <b>\\ \</b>                             |   |
| इच्छा-स्वातत्र्य, २६९, २८०              |   |
| इद्रिय, १७५.                            |   |
| £                                       |   |
| ईव्वर की शक्ति, २६४.                    |   |
| <b>উ</b>                                |   |
| उदात्त अथवा प्रेमयुक्त स्वार्थ, ८२, ८३. |   |
| उत्कातितत्त्व, १५४ टी.                  |   |
| उपक्रम, २१.                             |   |
| उपपत्ति, २२, ४६५.                       |   |
| उपपादन, २२.                             |   |
| चपसहार, २१. ४६५                         |   |
| क्रमाच्या २००                           |   |

उपासना, ३६०

ऋबछद, ५१६ U एकान्तिक धर्म, ९. एषणा, ३१३, ३२१. एसि--एसिनपथ, ५८८

# क

ऋ

कर्तव्यमुढ, २६, २७, २८. कर्तव्यवर्ममोह, २४, २५, २६, २७. कर्म, ५२, ५५, २६०, २६१, २६२. कर्मठ, २९४. कर्मत्याग, (तामस) ३१८. कर्मत्याग, (राजस) ३१९. कर्मत्याग, (सात्त्विक) ३१९ कर्मनिष्ठा, ३०३, ४५३ कर्म, (निवृत्त) ३४८, ३५६ कर्म, (प्रवृत्त) ३४८, ३५६ कर्मप्रवाह के पर्याय शब्द, २६७, २६८ कर्मभोग, २७२. कर्ममुक्ति, २७३. कर्मजिज्ञासा, ५२. कर्मयोग, ४८, ११०, ३०१, ३०२, . ३०३, ३६६, ४०३, ४३४, ४४५, ४५२, ४५३, ४६४, ४६७, ४७१, 894, 408, 426. कर्मयोग, (गीता का) ३०५ कर्मविपाक, २६०. कर्मयोगज्ञास्त्र, ५२, ६०, ४७१ कर्मयोगशास्त्र का लौकिक नाम, ४७१... कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ, २७३ कर्मत्यागनिषेघ, ११४, ११५ कर्मसन्यास, ३०१. कर्मेंदियों के व्यवहार, १३१, १३७ कर्माकर्मविवेचन, ५११./ काम, ११२, ३२६, ३२७. कार्याकार्य निर्णय, ६३, ६४, ६७ कापिलसाख्य, १४९, १५२, १५६-काम्य, ३४८.

काल, २९७ कृष्ण मार्ग, २९६-कृष्णापंण, ११३-कृष्णापंणपूर्वक कमें, ४३१-क्रममुक्ति, २९८-क्रियमाण, २७२-

स्व हिस्ती सिद्धात, १५४, १५६ रिप्रस्ती संन्याम मार्ग, १५८, ५८८

गित अथवा मृति, २९७. गीता (स्मृति), ५२४, ५३५,५३६,५५७ गीतायन्दायं, ३. गीताधमं गी चतु.सूत्री, ११४ गीतातात्त्रयं, १०, ११, १२, १३. गुण, २०३, २४०. गुणपरिणामवाद, अयवा गृणांत्व्यं, १७२, २४०.

प्रयपरीक्षण, ६. यथतात्पर्यनिणंय २२.

च

9

चतुर्विय पुरुषायं ६४. चतुर्व्यंह, ४५२, ४५३. चित्, २२९, २४३. चित्त, १३५, चेतना, १४३. चोदना, ५८, ६९, ७०. चोदनायर्ग, ६८, ६९, ७०. चातुर्वण्यंत्रमं, ६५.

ज जडाईत, १६१. . जय, २९, ५२४, जीव, १७८, २१०. जीवन्मुक्त, ३००. जीवन्मुक्तावस्था, ३२४. जीवादमा, २६६. जैने की नया, ३९४, ३९८, ४०२ जो पिण्ड में (क्षेट में) है वह ब्रह्माण्ड च (मृद्धि) म हैं (नन्यमित, २२८

Ţ

ड्रीमार्ग, ११

7

तस्यमान, १८
नन्, २४८,
नन्, २४८,
नन्मात्राण्, १७६,
सप, २५५, २९१
सम, १५७
नाममञ्ज्ञ, १८०,
नोमग माग, २९८
नृष्टि, ११८
तृष्णा, १००,
स्याग, ३४८, ८६=
भ्रमीयम, २६०
त्रिगुणानीत, १६७, २८९, ३७३, ४६१,
४९१

विगुणान्सक प्रहानि २६२ विगुणा की साम्यावस्या, १५७ १५८. विवृत्तरण, १८५

द्

दातच्य, ३९३. दुग, ९५. दुगनिवारक कर्ममार्ग, ४०३ देवयान, २९५, २९६, २९७, २९८. देव, २६८, ३२६ देवो माया २३९. देताहेती नप्रदार्थ, १७.

श्च वर्म (पारलीकिक), ६४ वर्म (देवता), १२६. वर्म (मीमासाने का अर्प), ६९५. वर्म प्राकृत, ६८ ,, (ब्यावहारिक अर्थ), ६८. वर्म (यहुदी), ५८७.

#### स

नानात्व, १५७. नामरूप, २१६ नारायणीय वर्म, (सात्वत–एकातिक– भागवत ३४०, ५१४, ५४५, ५४९, ५५५ नारदीय सूक्त, २५१ नित्यमन्यासी, ३४८ निराशावादी, ४९४ निर्गुण, २४० निर्गुणपरब्रह्म, ४०९ निर्गुणभिवत १६७ निवृत्ति, ३५६ निवृत्तिविपयक, १६ निवृत्तिमार्ग, १३. निर्वाण, निर्वाणस्थिति, २३२ निर्वाण की परम शाति, १९७ निर्वेर ३९१, ३९२, ३९४ निष्काम गीताधर्म, ७६ निप्ठा, ३१४, ३१५, ४५६ नीतिवर्म, ५११ नीतिवास्त्र, ४९ नैक्कम्प्, २७४ नैष्कर्ग्यसिद्धि, २७४

q परार्थ प्रधानपक्ष, ८७, ८८ पचीकरण, १८४. परमात्मा, २०१, ४८४. पचमहाभूतें १७६, १८४. परमाणुवाद, (कणाद), १५०, १५१. परमार्थ, ४०३. परमेश्वर का अपरस्वरूप, १८२ पचरात्र धर्म, ५४५, ५४७ पाशुपत पंथ, ५६३. पातजल योग, ५७०. पिडज्ञान, १४३ पितूयाण, २९५, २९६, २९७, २९९ पुरुष, १६२, १६५, ४७१. पुरुवार्थ, ५३ ६४. पुरुषोत्तम, २००. अधिकाश लोगो का अधिक सुम्ब (हित अथवा कल्याण), ८३ टो, ८४, ३७५, ३७८, ३७९, ३८५, ३८८, ४०३, ४७९, ४८१, ४८८ पुष्टि, १६, ११८, ११९ पुष्टिमार्ग, १६ पृथक्तव, १७४ पोषक, १६ पीराणिक कर्म, ५४ प्रकृति, (सत्व), १५७, १५८, २६३. ,, (रज), १५७, १५८, २६३ ,, (तम), १५७, १५८,

प्रकृति , (अष्टघा), १८२
प्रकृति, (त्रिगुणात्मक) २६३
प्रकृति, (मूल) १८१
प्रकृति–विकृति, १८१
प्रतीक, २०७, ४१८, ४२०
प्रतिज्ञापालन, ३८७
प्रवृत्ति स्वातत्र्य, २६९, २८१
प्रवृत्ति-प्रघान, १०.
प्रस्थानत्रयी, १२
प्राण अर्थात् इद्वियाँ, १७८, १७९.
प्रारत्य २७१, २७३, ४३१

'प्रारंभ, ४६४. 'प्रेय, ९२, ११७.

Ŧ

फल, २१, ४६५. फलाझा, १११, ३२५ फलाशात्याग, ४३१

ৰ

वहिरगपरीक्षण, ६ बुद्धि १३०, १६५, ३७४. ४८ । ४८३, ४८५.

बुद्धि के कार्य, १३७, १३% बृद्धि (आत्मनिष्र), १४१ ,, (सात्त्विक), १८०.

,, (तामय), १४०.

,, (राजत) १४०.

,, (याननारमक) १३७. १३८, ४०३ ,, (ब्यवनायान्मक्त), १३४, ४९३

,, सदमहिदेश), १०४

वृद्धि के नाम, १७८. ब्द्विभेद, ३३०.

बृद्धियोग, २८१.

ब्रह्म, २१४.

त्रह्मनिर्देश, २४६. ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष, २४०

त्रह्मवृत्त अयवा ब्रह्मदन, १८७, १७८

ब्रह्मसूत्र, ११. ब्रह्मसप्टि, २६०

ब्रह्मापंण, ११३, ६८०

त्रह्मापंणपूर्वक कर्म, ४३१. , बीहिसिहात ५८३

भ

भक्ति, ४०९, ५२९ भक्तिमार्ग, ६५, ४१२, ४१३, ४२७,

¥ € 0, ¥ € १, ५ 50 मवितयोय, ४५३

. भग, ११९

भागवत, ३४२.

भागवतघमं, ३४०, ३५०, ४९७, ५४६.

म

मन, १३२, ४३८.

मन के कार्य, १३५, १२९

मन (व्यारणाट्यर) १३४ महायानगण, ५८२, ५८४.

मन.पून, १२६.

मनुध्यत्त, १६.

मनोधिना, १२४, १२७,

मनोगय भाग, ६६६.

मरण मा मन्या, २३३, ५०%,

मोभाग, ३९,५२२,

मतायानांच, ५८२. मामा, ६९.

मानवधर्म, ५०४.

भागा, १६०, ६१०, ६६०, ६०८, ६०८

ष्ट्र, ष्ट्र, भ्रेड्ड,

मावा, (३५) ६३९

माममृद्धिः ३६०.

सिध्या, २३७. मीभानक सार्ग, २९८, ५४०

मीमामा अभव भीमासामूल, २५०.

म्रान, १६०, ८६१

गरिय, (यम), ६९८.

मुंधित (बिरेत), २५८.

मं प्रश्नान, १८१

मल्यु, ३५९

माह, २२०, २१७.

मोक्ष, (मान्यो या प्रयं), १६४

,, (ब्रज्ञनिर्माण), २४९, ४६५, ४८५

मोदा (धर्म) ६४

यज्ञ, २९१, ४६८

योग, ५५, ५६.

योग (गीनायं),५६, ३०४, १२८,३४०. इत्र, ३७१, ४४५, ४४८, ४५४

योग (धात्वर्थ), ५५

योगग्राप्ट, २८४.

योगविधि, ११८.

योगशास्त्र, ५९, ४७१

रज, १५७ राग, ३२७ राजगुह्य, ४१६, ४१८, ४५९, ५६१, राजसबुद्धि, १४०.

₹

लिंग किंवा सूक्ष्मशरीर, २६१ लोकसंग्रह,३२८,३२९,३३०,३६०,४०२

वर्गाश्रमधर्म, ५०३. वस्तुतत्त्व, २१७ टी., २१९, २२४, २४३. वासनात्मक बृद्धि, १३७, १३८. ३७८, ४४७ वासना स्वातत्र्य, २६९ वासुदेव परमात्मा, २०६,

विकल्प, १३३, १३४. विकृति, १५७.

वियस, २८१. विद्या, २०७, २७५, २७६, ३५९, ३६०,

३६१, ३६२, ४१६ विदेह मुक्ति, २९८ विनाग, ३५६.

विवर्तवाद, २४०, २४१, २६५

विशेष, (पचमहाभूते), १७७, १८१. व्यक्त, १५८

व्यवसाय, १३४ व्यवसायात्मक बुद्धि, १३४ व्याकरणात्मक मन, १३६

विशिष्टाद्वैत, १७, १८ वेदान्ती, २९०.

,, (कर्मयोगी), ३५१

,, (सन्यासी), ३५१. वैदिकवर्म, ५७८

वैष्णव पथ, १६, १७

व्यावहारिक वर्मनीति, ६४ जा

श्वास्त्रीयप्रतिपादन पथ, ६० शाति, ११९, १२० शारीर आत्मा, २४६. जारीर सूत्रे, १२.

गास्त्र, ७५, ४७१ शुक्लमार्ग, २९६. शुद्ध द्वैत, १८ शुद्ध वासना, ३६९. गैवपथ, १७ श्रद्धा, ४२७

स

सच्चा (पूरा) ज्ञान, २१५, २४९, सत्, २२६, २४४, २४५, २५१. सत्तासामान्यत्व, २१६. सत्कार्यवाद, १५५, २३७, २४४ सत्त्व. १५८ सदसद्विवेक देवतापक्ष, १२५, १२९.

मदसद्विवेकबृद्धि, १२४ सत्य, ३२, २१७, २१८, २२३.

समत्ववुद्धियोग, ३८.१. समता, ३९३

सभूति, ३५९ ससार, २६४

संकल्प, १३३ सग, १११, ३२४, ३२७.

सत्यानृतविवेक, ३४, ३५.

सग्रह (कोनार्य) ३२९. सग्रह (राष्ट्रोका) ३०९

संघात, १४६ सचित, २७१

सन्यास, ३०३, ३०४, ३४७, ४३४: ४४५, ४५२, ४६३, ४९८.

सन्यासी, ३०४

सन्यासनिष्ठा, १३, ४.१ सन्यासी स्थितप्रज्ञ, ३७३. सपत् (आसुरी), १०९

सर्वभेतिहत, ८३, ८४ सात्वत धर्म, १०

सात्त्विक बुद्धि, १३७, १३८.

साख्य (दो अर्थ), १५२.

साख्य (घात्वर्य) १५३.

सास्य (ज्ञानी), २०२, ३५१, ३६२, ४४५, ४४८, ४५४, ४६४, ४७६,

साम्य, ४७७.

स्मार्त, ३३१, ३४१, ३४२.

स्मार्त कर्म, ५३.

स्मार्त यज्ञ, ५३.

स्वधर्म, ४९६.

सिद्धावस्या, २५०

स्यितप्रज्ञ, ३७३, ४६२

सुखदु.ख, ९५.

,, (आध्यात्मिक) ९६.

" (अधिदंचिक) ९५.

(आधिभीतिक) १५. सुखवाद] (आधिभीतियः) ७५.

सूक्म, १५९.

सूक्ष्मशरीर. २६१. मेंव्वर नैय्यायिक, १५१.

स्यूल, १५९.

स्वार्थ (केवल, चार्वाक), ७६, ७७, ८८

,, (दूरदर्शी, हॉल्य्), ७९, ८०.

,, (जदात्त-भूतदया, प्रेमयुक्त,) ७९.

हीनयोग, ५८२,

स क्षमा, ३९.

क्षराक्षर विचार अयवा व्यवनाहनन-विचार, १४२, १४९.

6

क्षेत्र, १४४.

धेयज (आत्मा), १४७.

क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारं, १६१, १४२.

श, १६२. ज्ञान, २०१, २७५, २७६, २७७. वार्नेद्रियों का व्यवहार, १३३, १३७**.** 

झानी, २९६.

ज्ञान और विज्ञान, ३११, ४६०, ४६१.

ज्ञानकर्मसमुच्चयपक्ष, ४३०. ज्ञानकांड, २९०.

ज्ञाननिष्ठा, १३, ३०२, ४१३, ४५३.

ज्ञान की पूर्णावस्या, २३०.

ज्ञान-भवितव्युवत कर्मयोग, ४७०,

ज्ञानगय कोण, २६१.

,, (सिज्विक-हेल्वेशियम्), ८२, ८३. शानमार्ग ४१३, ४१४, ४२७ ४६०.



